# PAGES MISSING WITHIN THE BOOK ONLY

# UNIVERSAL OU\_178364 AWARY AWARD

# साहित्यिक निबन्ध

( हिन्दी साहित्य-विषयक ७० मौलिक निबन्धों का संग्रह )

डा० गणपितचन्द्र गुप्त एम० ए०, पीएच० डी०, डी० लिट् भूतपूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, रोहतक विश्वविद्यालय, रोहतक तथा भूतपूर्व उपकुलपति, हिमाचल विश्वविद्यालय, शिमला

लीकभारती प्रकाशन

# भमिका

अब तक मैं कई रूपों में डॉ॰ गणपितचन्द्र गुप्त की विद्वता और योग्यता का निरीक्षण-परीक्षण कर चुका हूँ और प्रत्येक बार मुझ पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का अच्छा प्रभाव पड़ा है। वे हिन्दों के सफल अनुसंधाता, कुशल अध्यापक और कृती लेखक हैं। अब तक उनकी कई-एक कृतियाँ प्रकाश में आ चुकी हैं, जिनमें सर्वप्रमुख है उनका शोध-प्रबन्ध— 'हिन्दी काव्य में श्रुङ्गार परम्परा और महाकवि बिहारी'। प्रस्तुत ग्रंथ उनके मौलिक साहित्यिक निबन्धों का संकलन है।

ये निबन्ध प्रायः आलोचना के इन तीनों रूपो के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जा सकते हैं: सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक और व्यावहारिक। 'साहित्य और उसके तत्त्व', 'रस-सिद्धान्त और उसका महत्त्व' आदि निबंध सैद्धान्तिक आलोचना की कोटि में रखें जा सकते हैं। इन निबन्धों में विभिन्न साहित्य-सिद्धान्तों का सारांश तथा उनका विधिवत् विवेचन प्रस्तुत करते हुए लेखक ने कुछ निष्कषों की उपलब्धि का प्रयास किया है। उन निष्कषों से सर्वत्र सहमति की सम्भावना न रहते हुए भी यह सहज ही कहा जा सकता है कि लेखक की साहित्य-चेतना प्रकृष्टित व्यापक है और वह उसके मौलिक प्रश्नों को उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में रखकर अमुमझ और समझा सकता है। 'हिन्दी नाटक: उद्भव

कोर विकास', 'हिन्दी निबन्ध: स्वरूप और विकास' आदि निबन्ध ऐतिहासिक आलोचना के अन्तर्गत आ सकते हैं। इनमें विभिन्न साहित्य-विधाओं के क्रिमिक विकास और उनके मूलभूत तत्वों का विशद निरूपण किया है। साहित्य-सर्जना के नव्यतम उत्थानों की अवगति लेखक की अध्ययनशीलता और अध्यवसाय का परिचय देती है। तीसरे वर्ग (व्यावहारिक आलोचना) में लेखक द्वारा प्रस्तुत कतिपय कृतियों और कृतिकारों की समीक्षा रखी जा सकती है। इस वर्ग में 'प्रसाद की काव्य-साधना', 'भारतेन्दु की नाट्य-कला' जैसे निबन्ध आयेंगे। ये निबन्ध प्रमुख व्याख्यात्मक हैं, परन्तु मूल्यांकन की प्रवृत्ति भी इनमें यत्न-तत्र मिलती है।

निबन्धों की रचना करते समय लेखक के समक्ष हिन्दी की उच्चतर कक्षाओं का छात-वर्ग रहा है, अतः उसे सार-संग्रह की पद्धति का अवलम्बन करना पड़ा है। किन्तु हिष्टिकोण समन्वयात्मक होते हुए भी उसमें स्वतन्त्र चेतना का अभाव नहीं है। वह मताभिमान से मुक्त है और दोष की अपेक्षा गुण का अनुसंधान करना ही उसकी प्रवृत्ति है। साहित्य के प्रति उसका हिष्टकोण शंकालु का नहीं, जिज्ञामु का ही है। उसका चितन प्रौढ़ और अभिव्यक्ति स्वच्छ है। अपने मंतव्य को और अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए उसने निबन्धों को विभिन्न उपशीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत कर दिया है तथा लेख के प्रारम्भ में उसका सारांश भी दे दिया है; इस प्रकार विवेचन में वैशद्य आ गया है।

मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत निबन्ध उच्चतर साहित्य के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं इस उपयोगी ग्रन्थ के लेखक डॉ० गणपितचन्द्र और प्रकाशक दोनों का साधुवाद करता हूँ और अपनी शुभकामनाओं के साथ इसे जिज्ञासु पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

हिन्दी-विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली १-१२-१६५६

—-नगेन्द्र

#### प्राक्कथन

.

एक दीर्घ प्रतीक्षा के अनन्तर त्रस्तुत पुस्तक का पाँचवाँ संशोधित एवं परिवादित संस्करण प्रकाशित हो रहा है। विगत कुछ वर्षों में पुस्तक अप्रकाशित एवं अप्राप्य रही—इसके अनेक दुःखद एवं कटु कारण हैं, जिन पर यहाँ प्रकाश डालना संभव नहीं। अन्ततः पुस्तक प्रकाशित हो रही है, यही कम प्रसन्नता की बात नहीं।

विगत वर्षों में मेरी कई नयी कृतियाँ प्रकात में आई हैं--जिनमें 'स।हित्य-विज्ञान', 'हिन्दी साद्वित्य का वैज्ञानिक इतिहास', 'बिहारी सतसई: वैज्ञानिक समीक्षा', 'महादेवी: नया मूल्यांकन' आदि उल्लेखनीय हैं। ये कृतियां मेरे आलोचक-जीवन की एक नूतन दिशा की सूचक हैं; अर्थात् इनके रचना-काल में मैं एक विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर रहा है। वह लक्ष्य था---साहित्य-समीक्षा को सुव्यवस्थित, सुस्पष्ट एवं प्रमाणित रूप देने के लिए उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करना । वैसे हिन्दी के अनेक पाठकों को यह बात सुनने में एकाएक अटपटी-सी प्रतीत होगी, क्योंकि सामान्यतः यह समझा जाता है कि साहित्य और विज्ञान परस्पर-विरोधी हैं, अतः साहित्य-समीक्षा को वैज्ञानिक रूप देने का अर्थ होगा-साहित्यिकता की हत्या करना। किन्तु यदि गहराई से विचार करके देखा जाय तो ज्ञात होगा कि किसी भी वस्तु का वैज्ञानिक अध्ययन या विवेचन करने का अर्थ उसकी मूल प्रकृति या उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न करना नहीं है, अपितु तत्सम्बन्धी ज्ञान को ही अपेक्षा-कृत शुद्ध या प्रामाणिक रूप प्रदान करनाहै। अब तक हम काव्य-शास्त्र एवं साहित्यानुसंधान के माध्यम से साहित्य का विवेचन-विश्लेषण करते हैं; उसी विवेचन-विश्लेषण को यदि और अधिक वस्तुपरक हिष्टकोण से प्रामाणिक एवं विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया जाय, तो वह विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। विज्ञान की श्रेंणी में केवल भौतिक विज्ञान ही नहीं, भाषा-विज्ञान एवं मनोविज्ञान भी आते हैं तथा इन्हीं के समकक्ष मैंने साहित्य-विज्ञान' की स्थापना करते हुए साहित्य-समीक्षा को वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया है। उपर्युक्त रचन।एँ क्रमशः साहित्य-समीक्षा के ही तीन पक्षों—सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक एवं व्याव-हारिक -को प्रस्तुत करती हैं। अतः कहने के लिए ये रचनाए अलग-अलग हैं, किन्तु उन सबके मूल में एक ही व्यापक लक्ष्य रहा है।

यद्यपि हिन्दी-जगत् में पाश्चात्य चिन्तकों की अनुगूँज के रूप में आधुनिकता, आधुनिक बोध एवं नूननता के नारे तो बहुत लगे हैं, किन्तु यथार्थ में
वे खोखले एवं अर्थणून्य हैं। आधुनिकता का सर्वप्रमुख भेदक लक्षण है—वैज्ञानिकता। मध्यकालीन बोध एवं आधुनिक बोध में व्यवहारिक दृष्टि से जो
अन्तर दृष्टिगोचर हो रहा है, उसका मूलाधार आज का उन्नत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसलिए यदि एक शब्द में आधुनिकता की व्याख्या की जाय, तो वह
शब्द वैज्ञानिक होगा। वस्तुत: आज धर्म, समाज, संस्कृति, इतिहास, नीति आदि
विभिन्न विषयों के आधारभूत तत्त्वों एवं सिद्धान्तों के प्रति हमारे दृष्टिकोण एवं
मत में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसका मूल कारण दृष्टि का वैज्ञानिक
होना ही है। इसीलिए साहित्य-सिद्धान्तों एवं काव्य-विवेचन की प्रणाली को
वैज्ञानिक रूप दिये जाने की आवश्यकता का अनुभव करते हुए हरबर्ट डिंगल ने
पहले उद्घोषित किया था—

'If literature can only be felt, then let us feel it, do not let us write about it or give reasons why one poem inspires deeper or better feeling than another. If once criticism is allowed to exist, there is no justification for not allowing it to become as thoroughly scientific as its nature makes possible.'

यहाँ उन्होंने उन आलोचकों को चुनौती दी है, जिनका तर्क है कि साहित्य अनुभूति की वस्तु है, अतः उसकी समीक्षा वैज्ञानिक नहीं हो सकती। यदि साहित्य केवल अनुभूति का ही विषय है, तो फिर हम उसका विवेचन विश्लेषण एवं मूल्यांकन क्यों करते हैं ? या तो हम ऐसा करना बन्द करें या फिर इस विवेचन-विश्लेषण को यथासंभव वैज्ञानिक रूप न दिये जाने में क्या तुक है !

उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति के प्रयास में इस बीच कुछ नये सिद्धान्तों की स्थापना की गयी है, जिनमें आकर्षण-मक्ति सिद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है। काव्य या साहित्य की आत्मा या मूल मक्ति क्या है—यह प्रश्न भारतीय एवं पाश्चात्य चिन्तकों के बीच भताब्दियों से विवाद का बिषय रहा है। आकर्षण-शक्ति सिद्धान्त इन सभी विवादों का एक समन्वित, संतुलित एवं विज्ञान-सम्मत समाधान प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार हिन्दी-साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में भी हिन्दी-साहित्य के आविर्भाव-काल, काल-विभाजन, विभिन्न काव्य-परंपर। ओं के उद्गम-स्रोतों आदि के सम्बन्ध में अनेक भ्रामक धारणाएँ प्रचलित हैं, जिनका निराकरण करते हुए अनेक नये मतों की स्थापना की गयी है। मैंने चेष्टा की है कि प्रस्तुत संस्करण के माध्यम से इसके पाठकों को भी इन नये सिद्धान्तों एवं

मतों का थोड़ा परिचय अवश्य प्राप्त हो जाय—इसके लिए अनेक निबन्धों में संशोधन-परिवर्धन करने के साथ-साथ पन्द्रह नये निबन्ध भी और बढ़ा दिये गए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी लोग नयी स्थापनाओं को स्वीकार कर लें, फिर भी निष्पक्ष दृष्टि से उन पर विचार किया जायगा—इतनी आशा तो मैं विद्वान् पाठकों से कर ही सकता हूँ।

अंत में मैं प्रथम संस्करण के भूमिका-लेखक श्रद्धीय आचार्य डॉ॰ नगेन्द्रके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना अपना कर्त्तंव्य समझता हूँ, जिन्होंने मेरे आलो-चक को शैशव काल में ही अपना पुनीत आशीर्वाद देकर उसके बल, उत्साह एवं आत्मविश्वास में अभिवृद्धि की । साथ ही पुस्तक के सम्बन्ध में 'दो शब्द' लिख-कर श्रद्धेय आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी मुक्ते उपकृत किया है। कई बार उनका यह वाक्य- 'जो बात उन्हें ठीक नहीं जैंची, उसके प्रति शंका करने में वे हिचके नहीं हैं, भले ही वह बड़े-से-बड़े आचार्य द्वारा कही गयी हो'- मेरे मन में परस्पर विपोधी भाव उत्पन्न करता रहा है कई बार लगा, कहीं उनका यह 'आचार्य' शब्द स्वयं अपने लिए ही प्रयुक्त न हो, क्योंकि अनेक निवन्धों में मैंने उनके मतों पर भी अनंका प्रकट करने की धुष्टता की है। आचार्य द्विवेदी के ही िभाग में कार्य करता हुआ, उन्हीं के विचारों और मतों की अवहेलना उन्हीं के समक्ष करूँ--ऐसी स्वतंत्रता आचार्य द्विवेदी जैसे महानु एवं उदार विभागा-ध्यक्ष के ही राज्य में संभव है। आज जबिक उनसे बहुत दूर हूँ, अतीत के बारे में सोचता है तो लगता है कि यह मेरा परम सीभाग्य था कि उनकी छन्न-छाया में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। कदाचित् यह उन्हीं का प्रभाव है कि मैं अब अनुभव करने लगा हैं कि आलोचक का कार्य अधिक कट्र, कठोर एवं धष्ट हए बिना भी चल सकता है। फिर भी आलोचक यदि आलोचना के साथ न्याय करना चाहता है तो उसे थोड़ा-बहुत स्पष्टवादी बनना ही पड़ता है।

अन्त में मैं यह नया संस्करण विद्वानों, समीक्षकों एवं अध्येताओं की सेवा में नूतन उत्साह, नये विश्वास एवं नयी आशाओं के साथ प्रस्तुत करता हूँ और साथ ही 'लोकभारती प्रकाशन' के संचालकों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होने अनेक अड़चनों का सामना करते हुए भी पुस्तक को सुन्दर एवं शुद्ध रूप में प्रकाशित किया है।

शिमला १.१. १६७१

—गणपतिचन्द्र गुप्त

## सातवें संस्करण के सम्बन्ध में दो शब्द

'साहित्यक निबन्ध' का सातवाँ संस्करण विद्वान् पाठकों के हाथों में सौंपते हुए मुझे हर्ष का अनुमव हो रहा है। इसका प्रथम संस्करण अट्ठारह-उन्नीस वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, तब से इसकी लोकप्रियता दिनों दिन निरन्तर बढ़ती रही है—यह तथ्य पुस्तक की उपादेयता का परिचायक माना जा सकता है। प्रथम संस्करण के प्रकाशन के अनन्तर लेखक की अनेक पुस्तकं—'साहित्य-विज्ञान', 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' 'रस-सिद्धान्त का पुनविवेचन', 'महादेवी: नया मूल्यांकन' आदि —प्रकाशित हुई है। इनमें लेखक ने किताय नूतन सिद्धान्त एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं, जिनका संकेत प्रस्तुत पुस्तक के भी कई निबन्धों में उपलब्ध होगा। इस दृष्टि से साहित्य की आत्मा, हिन्दी साहित्य का आविर्माव काल, काल-विभाजन, प्रेमाख्यान-काव्य—परंपरादि विषयों से सम्बन्धित निबन्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्रस्तुत संस्करण के नये निबन्ध जोड़ने के साथ-साथ अन्य निबन्धों की सामग्री को भी अद्यतन, रूप देने की चेष्टा की गयी है। आशा है कि इस रूप में यह पाठ कों के लिए और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगा।

गणपतिचन्द्र गुप्त

१-97-50.

# अनुक्रम

• भारतीय एवं पाइचात्य काव्य सिद्धान्त

| १. साहित्य : स्वरूप-विवेचन                        | ş              |
|---------------------------------------------------|----------------|
| २. साहित्य और व्यक्तित्व                          | १२             |
| ३. साहित्य की आत्मा                               | 39             |
| ४. साहित्य में कल्पना और बिम्ब                    | २६             |
| ५. काव्य की मूल प्रेंरणा और उसका प्रयोजन          | ₹ न ़          |
| ६. कला कला के लिए                                 | 8              |
| ७. कविता क्या है ?                                | xà             |
| <ul><li>नाटक : स्वरूप और तत्त्व</li></ul>         | 44<br>44<br>44 |
| ६. रस-सिद्धान्त ओर रस-निष्पत्ति                   | <i>७४</i> '    |
| १०. अलंकार-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त            | 50             |
| ११. रीति-सम <u>्प्रदा</u> य भौर उसके सिद्धान्त    | <b>وچ</b> ڙ    |
| १२. व्वनि-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त             | 888            |
| १३. मक्रोक्त-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त          | <b>\$ ? 3</b>  |
| १४. औचित्य सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त            | 9३२            |
| १५. प्लेटो का आदर्शवाद ।                          | १४०            |
| १६. अरस्तू के काव्य-सिद्धान्त                     | 388            |
| १७. लोजाइनस का औदात्य-विवेचन ।                    | १५७            |
| १८. क्रोचे का अभिव्यंजनावाद                       | १६४            |
| <b>१</b> ६. आई० ए० रिचर्ड्स के काव्य-सिद्धान्त    | १७२            |
| • हिन्दो- साहित्य का विकास                        |                |
| ३८, हिन्दी-साहित्य का आविर्भाव-काल                | <b>१</b> 5३    |
| रेर्रे. हिन्दी-साहित्य का काल विभाषन : पुनर्विचार | १६५            |
| र्रे. आदिकाल और उसकी समस्याएँ।                    | २०द            |
| र्रे. भुक्ति : उद्भव और विकास                     | २१७            |
| रेंष्ठ. संत्र-काव्य : उद्गम-स्रोत और प्रवृत्तिया  | . 444          |
|                                                   |                |

# ( 24 )

| २५. प्रेमाख्यानक काव्य-परंपरा : प्रेरणा व उद्गम-स्रोत                   | 380                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| २६. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य-परंपरा : प्रवृत्तियाँ                     | २५६                              |
| २७. राम-काव्य या पौराणिक प्रबन्ध काव्य-परंपरा                           | २७३                              |
| २८. कृष्ण-भक्ति काव्य-धारा : विकास और प्रवृत्तियाँ                      | रेदद                             |
| २६. रीतिबद्ध काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ                                 | ६०१                              |
| ३०. स्वच्छन्द मुक्तक काव्य-परंपरा                                       | <b>३१</b> ४                      |
| ३१. हिन्दी महाकाव्य : स्वरूप और विकास                                   | <b>३२६</b>                       |
| ३२. हिन्दी गीतिकाव्य : स्वरूप और विकास                                  | ३४६                              |
| ३३. हिन्दी मुक्तक काव्य : स्वरूप और विकास                               | ३५७                              |
| ३४. हिन्दी गद्य का उद्भव और विकास                                       | ३६७                              |
| ३५ हिन्दी नाटक : उद्भव और विकास भ                                       | ३८८                              |
| हिन्दी उपन्यास : स्वरूप और विकास                                        | ४०४                              |
| ३७ हिन्दी कहानी: स्वरूप और विकास                                        | ४१६                              |
| ३र्वे.∖हिन्दी निबन्ध : स्वरूप और विकास                                  | ४२७                              |
| हिन्दी एकांकी : स्वरूप और विकास                                         | <b>አ</b> ጾጳ                      |
| १० हिन्दी आलोचना : स्वरूप और विकास                                      | ४५७                              |
| हिन्दी साहित्य : प्रमुख वाद एवं प्रवृत्तियां                            |                                  |
|                                                                         | V6.0                             |
| <b>८१. रहस्यवाद और</b> हिन्दी काव्य                                     | ४६६<br>४८४                       |
| ४२). छायाद्वाद और हिन्दी काव्य ुँ<br>द्वी प्रगत्निवाद और हिन्दी साहित्य |                                  |
| रेड अयोगवाद और नयी कविता                                                | ५०१<br>५१०                       |
| ४५. यथार्थवाद और हिन्दी काव्य                                           | <b>4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b> |
| ४६. प्रतीकवाद और हिन्दी काव्य                                           | ५५०<br>५४२                       |
| ४७. अस्तित्ववाद और नयी कविता                                            | ५५०                              |
| ,8६) हिन्दी काव्य में प्रकृति-चित्रण                                    | ५ <u>५७</u>                      |
| ४६. हिन्दी काव्य में नारी (नायिका) रूप                                  | १७७                              |
| ५०. हिन्दी काव्य में राष्ट्रीयता की भावना                               | ४५४                              |
| ५१. हिन्दी साहित्य में हास्य-रस                                         | प्रहर                            |
| ५२. हिन्दी काव्य में विरह-वर्णन                                         | <b>400</b>                       |
| •                                                                       | (***                             |
| • हिन्दी की विशिष्ट प्रतिभाएं                                           |                                  |
| ५३. चन्दवरदायी और उनका काव्यं                                           | ६२१                              |
| (ध्र) कबीर: चिन्तन और कला                                               | ६२६                              |
| ५५. बायसी की प्रेम-व्यंजना                                              | <b>***</b>                       |
|                                                                         |                                  |

| ४ूर. सूरदास की भक्ति-भावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६५४ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ४६. सूरदास की भक्ति-भावना<br>४५. तुलसी की समन्वय-साधना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६६० |
| 🕊. मीराँबाई का काव्य: नव मूल्यांकन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६६८ |
| ५६. मुक्तक काव्यु-परम्परा और बिहारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६८३ |
| ६०. भारतेन्दु की काव्य-साधना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 680 |
| ६१. भारतेन्द्र की नाट्य-कला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७०२ |
| ६३, प्रेमचंद ओर उनका उपन्यास-साहित्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७१० |
| ६३. परंपरा और युग-धर्म के संयोजक : मैथिलीशरण गुप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७२१ |
| ६४. प्रसाद की काव्य-साधना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७२६ |
| ६५. प्रसाद की नाट्य-कला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७३६ |
| ६६ पंत का प्रकृति-चित्रण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 380 |
| ६७, महादेवी का वेदना-भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७४६ |
| ६८. दिनकर की उर्वेशी : प्रतोक-योजना एवं प्रतिपाद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ७६५ |
| ६९. आचार्य शुक्ल की समीक्षा-पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 995 |
| ७०. अप्र्वार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी : इतिहासकार के रूप में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७८७ |
| The state of the s |     |

# भारतीय एवं पावचाट्य काव्य-सिद्धान्त

#### : एक :

# साहित्य: स्वरूप-विवेचन

. १. 'साहित्य': शब्द मीमांसा।

२. परिभाषा : भारतीय हिष्ट से ।

३. परिभाषा: पाश्चात्य दृष्टि से।

४. साहित्य के भेदक लक्षण।

साहित्य के तत्त्व :

(१) भाव (२) कल्पना (३) बुद्धि (४) शैली।

६. उपसंहार।

'साहित्य' शब्द की व्याख्या करते हुए 'हिन्दी-साहित्य-कोश' के रचियताओं ने लिखा है—''साहित्य = सहित + यत् प्रत्यय, साहित्य का अथं है शब्द और अर्थ का यथावत् सहभाव अर्थात् 'साथ होना।' इस प्रकार सार्थक शब्द मात्र का नाम 'साहित्य' है।'' यह व्याख्या किसी व्याकरणाचार्य के मस्तिष्क को भले ही सन्तुष्ट कर दे, किन्तु एक सामान्य विद्यार्थों की जिज्ञासा इससे शान्त नहीं होती। यह तो ठीक है कि 'साहित्य' से 'सहभाव' ध्वनित होता है किन्तु सहभाव किसका? वह सहभाव शब्द और अर्थ का ही हो, ऐसा संकेत इस शब्द में कही नहीं मिलता। कुछ बिद्वानों ने 'साहित्य' में से 'सहित' (अर्थात् स = हित + हित के साथ) को पृथक् करते हुए हित-कारक रचना को 'साहित्य' बताया है; किन्तु यह क्याख्या भी सर्वाश में सत्य सिद्ध नहीं होती। एक अच्छे सुन्दर चिकने पत्र पर ग्रंग-विरंगे शब्दों में मुद्धित वह रचना भी जिसकी एक बोर 'अशोक-चक्र' तथा दूसरी और बैंक का नाम, गवर्नर के हस्ताक्षर, देय राशि व क्रम-संख्या आदि अंकित होते हैं, किसी दरिद्र-नारायण के भक्त के लिए कम हितकारक नहीं होती, किन्तु इसी से क्या हम इसे 'साहित्य' की संज्ञा दे सकते हैं! वस्तुतः इन व्याख्याओं का अर्थ से सीधा संबंध नहीं है, किसी प्रकार खींच-तानकर प्रचलित अर्थ के साथ 'साहित्य' शब्द की संगित बैठाने का प्रयत्न किया गया है।

'साहित्य' शब्द की ब्युत्पत्ति का रहस्य जानने के लिए इसके इतिहास पर हिट-पात करना उचित होगा। कहा जाता है कि 'साहित्य' शब्द का प्रचलन इस अर्थ में सातवीं-आठवीं शती से हुआ है। इससे पहले संस्कृत में 'साहित्य' के स्थान पर 'काव्य' शब्द का ही प्रयोग मिलता है। भामह, राजशेखर, भोजराज, कुन्तक प्रभृति अचायों ने काव्य की परिभाषा करते हुए शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य बताया, विशा

१. द्रष्टव्य---'साहित्य विज्ञान' : प्रथम खण्ड, पृष्ठ १६-२०

इसी प्रसंग में उन्होंने 'सिहतौ', सहभाव' आदि का उल्लेख किया, पर आगे चलकर 'शब्द और अर्थ के सहभाव (साहित्य)' के स्थान पर केवल सहभाव (साहित्य) ही रह गया। जिस प्रकार 'रेलवे-ट्रेन' में से अब केवल 'रेल' या 'ट्रेन' ही प्रयुक्त होते हैं, शेष दो शब्द प्रायः छोड़ दिये जाते हैं, वैसे ही 'शब्द और अर्थ का साहित्य' के स्थान पर केवल 'साहित्य' का ही प्रयोग चल पड़ा। वस्तुतः भाषा-विज्ञान के अनुसार प्रयत्नलाघव की प्रवृत्ति के कारण शब्दों का प्रचलन, प्रयोग एवं अर्थ-विकास इस प्रकार प्रायः होता रहता है; अतः 'साहित्य' शब्द का यह प्रयोग भी इसी प्रयत्नलाघव की प्रवृत्ति का परिणाम है।

यह भी भाषा-विज्ञान का नियम है कि जब एक ही अर्थ में दो गब्दों का प्रयोग होने लगता है तो उनमें से किसी एक का अर्थ संकुचित या परिवर्तित हो जाता है। जब संस्कृत में भी 'काव्य' और 'साहित्य' दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होने लगा तो आगे चलकर काव्य का अर्थ संकुचित हो गया, वह केवल कविता तक सीमित रह गया जबकि 'साहित्य' का प्रयोग व्यापक रूप में—किवता, नाटक, उपन्यास, समीक्षा आदि सभी विधाओं (मुख्यतः गद्यात्मक रचनाओं) के लिए होने लग गया। इस प्रकार 'साहित्य' शब्द 'काव्य' का परवर्ती एवं उत्तराधिकारी होते हुए भी आज अपने पूर्वज से अधिक समृद्ध, व्यापक एवं विकसित है।

आधुनिक युग में 'सहित्य' शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के 'लिटरेचर' शब्द की भाँति दो अर्थों में होता है—व्यापक अर्थ में वह समस्त लिखित एवं मौिखक रचनाओं के अर्थ में प्रयुक्त होता है जबिक संकुचित अर्थ में वह 'काव्य' के पर्याय के रूप में गृहीत होता है। दूसरे शब्दों में एक ओर वह समस्त प्रकार से ग्रन्थ-समूह को सूचित करता है तो दूसरी ओर वह एक विशेष कोटि की रचनाओं तक ही सीमित है। पाश्चात्य विद्वानों ने इन दोनों का अन्तर स्पष्ट करने के लिए एक को 'ज्ञान का साहित्य' कहा है तो दूसरे वर्ग की रचनाओं को 'भावना या शक्ति का साहित्य' की संज्ञा दी है। प्रसिद्ध विद्वान् डी क्विनसी (De Quincey) ने दोनों की तुलना करते हुए लिखा है कि जहाँ ज्ञान के साहित्य का लक्ष्य कुछ सिखाना होता है वहाँ भावना के साहित्य का लक्ष्य भावनाओं को जागृत करना होता है; एक मे तथ्यों और उपदेश की प्रधानता होती है जबिक दूसरे में कला और सौन्दर्य की अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तुत लेख में हमारा विवेच्य भावना का साहित्य ही है जो कि गद्य और पद्य में लिखी हुई सभी प्रकार की कलापूर्ण रचनाओं—किवता, उपन्यास, कहानी, निबन्ध आदि—से सम्बन्धित है।

परिभाषा : भारतीय दृष्टि से

साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए हमारे अनेक प्राचीन ओर अर्वाचीन आचार्यों ने साहित्य की विभिन्न परिभाषाएँ निश्चित की हैं जिनमें से कुछ यहाँ विचारणीय हैं। आचार्य भामह (छठी-सातवीं शती) ने अपने 'काव्यालंकार' में लिखा था—'शब्द और अर्थ मिलकर काव्य (साहित्य) होता है' तो रंडी के विचार से 'इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह हो कव्य-शरीर है ।' इसी प्रकार आचार्य वामन 'गुण तथा

अलङ्कार से संस्कारित शब्दार्थं को साहित्य मानते हैं तो राजशेखर के विचारानुसार, गुण से युक्त दाक्य ही काव्य है। अधाचार्य कुन्तक ने किचित विस्तार से परिभाषा करते हुए लिखा — "शब्द और अर्थ का मनोहर विन्यास साहित्य है, जिसमें शब्द और अर्थ परस्पर इतने संतुलित हों कि न तो कोई न्यून हो और न कोई अधिक हो।" आगे चलकर मुम्मट (११वीं शती) ने 'दोष-रहित गुणों से मंडित शब्दार्थ को, भेले हो वह कहीं-कहीं अलङ्कार शन्य हो' काव्य माना है जो दूसरी ओर आचार्य विश्वनाथ (१४वीं शती) ने 'रसात्मक वाक्य' को तथा पंडितराज जगन्नाथ (१७वीं शती) ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द' को काव्य या साहित्य माना है।

वस्तुतः ये सब परिभाषाएँ विद्वानों के अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत हैं जिससे वे एकांगी एवं अपूर्ण सिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए भामह ने शब्द और अर्थ के मेल को साहित्य माना—पर शब्द और अर्थ का मेल तो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में होता है क्योंकि निरर्थक शब्दों का उच्चारण या तो कोई अबोध शिशु करता है या प्रलाप करने वाला पागल ! क्या साहित्येतर रचनाओं में शब्द और अर्थ का साहचर्य नहीं होगा ! ऐसी स्थित में केवल शब्दार्थ के साहचर्य को ही 'साहित्य' बताना उचित नहीं। हाँ इससे एक विशेषता का पता अवश्य लगता है कि साहित्य में शब्द मं अर्थ अर्थात् भाषा का प्रयोग होता है; बिना भाषा के कोई भी साहित्य नहीं रचा जा सकता।

दंडी, वामन, राजशेखर, कुन्तक, मम्मट प्रभृति ने शब्दार्थ या भाषा के अतिरिक्त इष्ट अर्थ, गुण, अलंकार, मनोहर विन्यास, दोष-रहित आदि विशेषताओं का परिगणन किया — सच पूछें तो ये सारी विशेषताएँ एक ही बात की सूचक हैं साहित्य में सौंदर्य या आकर्षण होता है। गुण, अलंकार, रीति आदि सबका लक्ष्य साहित्य में सौंदर्य या आकर्षण-शक्ति उत्पन्न करना है; इसी शक्ति के कारण साहित्य के शब्दार्थ इष्ट या प्रिय अथवा रोचक प्रतीत होते हैं। सामान्य भाषा और साहित्य के शब्दार्थ में यही अन्तर है — सामान्य प्रयोगों में सर्वन्न ही आकर्षण नहीं होता जबिक साहित्य में सर्वन्न आकर्षण होता है। अतः इन सारी विशेषताओं का समाहार एक शब्द में करते हुए कहा जा सकता है कि साहित्य में आकर्षण होता है।

आचार्य विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ ने क्रमणः रसात्मकता और रमणीयता को साहित्य का आधार माना है, पर प्रश्न है कि इन विशेषताओं का पता कैसे
चले ? किसी भी रचना में रसात्मकता और रमणीयता के अस्तित्व का ज्ञान उसके
आस्वादन से ही हो सकता है—जिस रचना के आस्वादन से रस या आनन्द की अनुभूति होती है उसी में रसात्मकता और रमणीयता स्वीकार की जाती है। अस्तु, आनंद
की अनुभूति साहित्य की तीसरी विशेषता है। साहित्य की इन तीनों ही विशेषताओं का
समन्वय करते हुए 'साहित्य-विज्ञान' में साहित्य की सामान्य परिभाषा इस प्रकार निर्धारित की गयी है—'साहित्य भाषा के माध्यम से रचित वह सौन्दयं या आकर्षण से
युक्त रचना है जिसके अर्थ-बोध से सामान्य पाठक को आनन्द की अनुभूति होती है।''

साहित्य : स्वरूप-विवेचन

हमारे विचार से यह परिभाषा साहित्य की सामान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार <mark>की जा</mark> सकती है ।

#### पाश्चात्य दृष्टि

पाण्चात्य विद्वानों ने भी साहित्य की विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं जिनमें से कुछ यहाँ उल्लेखनीय हैं। आचार्य अरस्तू ने 'शब्दों के <u>माध्य</u>म से प्रस्तुत अनुकृति को काव्य' या साहित्य की संज्ञा दी है। सिडनी के विचार से 'काव्य या साहित्य वह अनु-करणात्मक कला है जिसका लक्ष्य शिक्षा और आनन्द प्रदान करना है।' कालरिज के अनुसार 'काव्य रचना का वह विशिष्ट प्रकार है जिसका तात्कालिक लक्ष्य प्रसन्निता प्रदान करना होता है।' शेली के विचार से 'काव्य सर्वाधिक सूखी एवं श्रेष्ठतम हृदयों के श्रेष्ठतम क्षणों का लेखा-जोखा है।' हडसन ने भाषा के माध्यम से जीवन की अभि-व्यक्ति को काव्य माना है । इस प्रकार अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं जिनसे काव्य या साहित्य को समझना कठिन है। वस्तुतः ये परिभाषाएँ अव्याप्ति या अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। इसके अतिरिक्त इन्होंने काव्य या साहित्य क्या है, इसका उत्तर देने के स्थान पर काव्य और कवि, काव्य और पाठक, तथा काव्य और जीवन के सम्बन्ध को सूचित किया है जिससे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। वस्तुतः ये साहित्य के विभिन्न दृष्टिकोणों एवं पक्षों को तो सूचित करती है किन्तु इनमें से किसी को भी साहित्य की एक सर्वांशीण परिभाषा के रूप में स्वीकार करना कठिन है । अस्तु, हमारे विचार से जो परिभाषा पीछे प्रस्तुत की जा चुकी है, वह इन सभी परिभाषाओं की अपेक्षा अधिक निर्दोष एवं व्यापक है। फिर भी साहित्य के स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए केवल परिभाषा का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, उसके विभिन्न **लक्षणों एवं तत्त्वों का बोध भी अ**पेक्षित है, अतः आगे इन्हीं की चर्चा की जा<mark>यगी ।</mark>

### साहित्य के भेदक लक्षण

साहित्यिक और असाहित्यक कृतियों के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए साहित्य के तीन भेदक लक्षण किए जा सकते हैं—(१) स्थायित्व (२) व्यवितत्व का प्रतिफलन और (३) रागात्मकता। साहित्य और असाहित्य (दर्णन, विज्ञान आदि) में सबसे पहला अन्तर स्थायित्व का होता है। जहाँ विज्ञान के क्षेत्र में एक ही विषय पर एक पुस्तक के स्थान पर दूसरी पुस्तक आने पर पहली का स्थान गौण हो जाता है या एक का स्थान दूसरी ग्रहण कर लेती है, पर साहित्य में ऐसा नहीं होता जिससे साहित्य की प्रत्येक कृति का महत्त्व स्थायी बना रहता है। साहित्य में इस स्थायित्व का मूल कारण यह है कि उसमें रचयिता के व्यक्तित्व का प्रभाव मिश्रित रहता है जिससे उसी विषय पर दूसरे व्यक्ति की रचना पहली रचना की स्थानापन्न नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए भगवान् राम के चरित्र को लेकर तुलसी, केशव एवं मैथिलीशरण गुप्त—तीनों वे प्रवन्ध काव्य लिखे पर फिर भी तीनों का स्थान मुरक्षित है, क्योंकि उन सबमें उनके अपने-अपने रचयिताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव अंकित है, जबिक गणित, भूगोल, कानून आदि साहित्येतर विषयों को कृतियों में ऐसा नहीं होता।

अस्तु, जहाँ विज्ञान सम्बन्धी रचनाओं में विषय-सापेक्ष तथ्यों का प्रतिपादन होता है जबिक साहित्यिक रचनाओं में व्यक्ति-सापेक्ष भावनाओं और विचारों का—यही कारण है कि एक व्यक्ति की काव्य-रचना का महत्त्व उसी विषय पर लिखी गई दूसरे व्यक्ति की रचना के पश्चात् भी अक्षुण्ण रहता है।

साहित्य का दूसरा लक्षण 'व्यक्तित्व का प्रतिफलन' है। व्यक्तित्व क्या है ? आज-कल कुछ लोग शरीर की लम्बाई, चौड़ाई और बाह्य वेश-भूषा को ही व्यक्तित्व समझने की भूल करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्थूल शारीरिक विशेषताएँ भी व्यक्तित्व के एक अंग हैं किन्तु वे ही सब कुछ नहीं हैं। व्यापक दृष्टि से व्यक्तित्व के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण, उसकी विचार-धारा, उसका ज्ञानकोष. उसकी अनुभृतियाँ, उसका चरित्र, उसकी वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति, उसकी रुचि और उसके व्यवहार आदि के समन्वित रूप को लिया जाता है। साहित्य पर रचियता के व्यक्तित्व के प्रभाव की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए हम दो उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए, हम चार वैज्ञानिकों को गुलाब के फूल के सम्बन्ध में कुछ लिखने के लिए प्रेरित करें और इसके पश्चात् उनके लेखों की परस्पर तुलना करें तो पता चलेगा कि चारों ने लगभग एक-जैसे ही तथ्यों का प्रतिपादन किया है। गुलाब के फल में कौन-कौन से तत्त्व हैं ? उसका विकास किस तरह होता है ? उसका रङ्ग-रूप और उसकी आकृति में क्या विशेषताएँ हैं ? इन सब प्रश्नों का उत्तर चारों वैज्ञानिक प्रायः एक-जैसा ही देंगे । किन्तु यदि चार किव इसी गुलाब के फूल के सम्बन्ध में किव-ताएँ लिखें तो चारों की रचनाओं में परस्पर आकाश-पाताल का अन्तर होगा। एक, जो प्रणय-लोक का पथिक है, उस गुलाब के फूल में अपनी प्रिया के रूप-वैभव का दर्शन कर सकता है। दूसरा अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के कारण उसी गुलाब के फूल की क्षणिक प्रफुल्लता के आधार पर संसार की क्षणभंगूरता का प्रतिपादन कर सकता है। तीसरा कवि जो यदि स्वभाव से मन-मौजी है तो गुलाब के फूल की ही भाँति मुस्कराते और हँसते हए जीवन व्यतीत करने का सन्देश दे सकता है। चौथा कवि उसी गुलाब के फूल को गरीबों का खून चूसकर लाल होनेवाले पूँजीपतियों का प्रतीक बता सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक किव की रचना में उसकी विचारधारा, अनु-भति आदि वैयक्तिक विशिष्टताओं के कारण परस्पर गहरा अन्तर आ जाता है। इसी अन्तर को व्यक्तित्व का प्रतिफलन कहते हैं जिसके कारण साहित्यिक रचनाएँ अमर हो जाती हैं।

साहित्य का तीसरा प्रमुख लक्षण उसकी 'रागात्मकता' को बताया गया है। साहित्य में निर्जीव और शुष्क तथ्यों का वर्णन नहीं होता, अपितु भावनाओं और अनुभूतियों का प्रकाशन होता है। जहाँ विज्ञान के तथ्य हमारे मस्तिष्क को ही प्रभावित करके रह जाते हैं, वहाँ साहित्य में चितित भावनाएँ हमारे हृदय को भी आन्दोलित करती हैं। अपनी भावोत्पादिनी क्षमता के कारण ही साहित्य 'साहित्य' की संज्ञा प्राप्त करता है।

साहित्य : स्वरूप-विवेचन

### साहित्य के तत्व

साहित्य को सम्यक् रूप से समझने के लिए उसके लक्षणों के साथ-साथ उसके प्रमुख तत्त्वों की जानकारी भी अपेक्षित है। साहित्य के मुख्यतः चार तत्त्व निर्धारित किए गए हैं—(१) भाव, (२) कल्पना, (३) बुद्धि और (४) शैली। साहित्य का सर्व-प्रमुख तत्त्व 'भाव' ही है—यही उसकी आत्मा है। जैसा कि पीछे बताया गया है, साहित्य का सर्वप्रमुख लक्षण रागात्मकता है जिसके लिए भावों का चित्रण अपेक्षित है। स्थूल घटनाओं और विस्तृत इतिवृत्त के निरूपण की अपेक्षा साहित्य में सूक्ष्म भावनाओं का अधिक महत्त्व है। दूसरे, साहित्य का लक्ष्य पाठक की ज्ञान-वृद्धि करना नहीं, अपितु उसके हृदय को भावनाओं से आप्लावित कर देना होता है, इस लक्ष्य की पूर्ति भावों के चित्रण के द्वारा सम्पन्न होती है।

हमारे प्राचीन आचार्यों ने साहित्य की इस आत्मा—भाव तत्त्व—को आज से दो सहस्र वर्षों पूर्व ही पहचान लिया था । आदि आचार्य भरतमृति ने स्पष्ट रूप से साहित्य का लक्ष्य भावानुभूति को घोषित करते हुए भावनाओं का वर्गीकरण और विश्लेषण किया है । उन्होंने भावों के दो वर्ग किए हैं—संचारी और स्थायी । आग्रे चलकर भोजराज, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने भरत के भाव-सम्बन्धी विवेचन को और आगे बढ़ाया । कहना न होगा कि भारतीय आचार्यों द्वारा किया गया भावों का विवेचन आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से भी अत्यन्त संगत एवं शुद्ध है । आधुनिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी भाव की दो कोटियाँ हैं—(१) इमोशन (Emotion) और (२) सेटीमेंट (Sentiment) । इमोशन और सेटीमेंट क्रमशः संचारीभाव और स्थायीभाव से गहरा साम्य रखते हैं । भाव के सम्बन्ध में भारतीय आचार्यों ने तीन अंगों का विवेचन किया है—आलम्बन, उद्दीपन और अनुभाव । आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी इन्हें स्वीकार किया है । इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा हम अपने प्रबन्ध 'साहित्य-विज्ञान' में कर चुके हैं ।

साहित्य का दूसरा तत्त्व कल्पना है। साहित्य में भावनाओं का चिद्यण कल्पनाशिव्त के प्रयोग के द्वारा ही सम्पन्न होता है। एक साधारण-से-साधारण घटना को भी
किव कल्पना के रंग में रँगकर ऐसा भव्य रूप प्रदान कर देता है कि वह हमारे हृदय
को बलात् आकर्षित कर लेता है। उदाहरण के लिए हम एक समाचार-पत्न में पढ़ते हैं
कि जर्मनी का एक जहाज डूब गया जिसमें चार सौ व्यक्ति सवार थे। इस समाचार को
पढ़कर हमारे मस्तिष्क में थोड़ी हलचल भले ही हो जाय, किन्तु उसका इतना गहरा
प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हम शोक से अभिभूत होकर आंसू बहाने में लग जायं। किन्तु जब
किव इसी घटना को कल्पना के द्वारा चित्रित करके हमारे सामने प्रस्तुत करेगा तो चार
सौ व्यक्ति तो क्या एक व्यक्ति के भी डूबने की घटना हमारे हृदय में करुणा की शत-शत
धाराएँ उद्वेलित कर सकती हैं। वह हमें बतायेगा कि उस डूबनेवाले जहाज में कौन-कौन
व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके हृदय में अपने प्रिय-जनों के मिलन की उत्कंठा किस प्रकार
उद्वेलित हो रही थी; वे स्वदेश-गमन के किन-किन स्वप्नों को सँजोए हुए जा रहे थे,

उनके घर पर उनकी असहाय वृद्धा माँ, या चिरिवयोगिनी पत्नी, या दर्शनों की लालसा से विभोर छोटे-छोटे भोले बालक किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहे थे, जब जहाज डूबने लगा तो उस पर बैठे हुए प्राणियों की क्या दशा हो गई थी—किस प्रकार क्षण-क्षण में पुरुष यात्रियों की चिन्ता, महिलाओं की चीख-पुकार और बच्चों का करुण-रोदन बढ़ता जा रहा था ! जीवन के अन्तिम क्षणों को सिंह की तरह आगे बढ़ता देखकर उन गौ-तुल्य यात्रियों का हृदय किस प्रकार शोक-विह्वल होकर हाहाकार कर उठा था और फिर उनके डूब जाने के समाचार को सुनकर चिर-प्रतीक्षा में लीन उनके प्रियजनों की क्या दशा हो गई थी—इन सबका चित्रण करता हुआ एक सच्चा किव इस छोटी-सी घटना का ऐसा वर्णन कर सकता है कि हमारा हृदय पिघलकर आँसुओं की धारा में बहने लगे। वस्तुतः किव अपनी कल्पना के बल पर दूसरों के दुःख-सुख और दूसरों की अनुभूतियों का चित्रण इस प्रकार कर देता है कि वह हमारा दुःख-सुख बन जाय। परोक्ष की घटना को वह प्रत्यक्ष रूप में, अतीत की घटना को वर्तमान में और सूक्ष्म भाव को स्थूल रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसका श्रेय उसकी कल्पना-शक्ति को ही है।

काव्य में सौन्दर्य और चमत्कार की सुष्टि भी कल्पना के द्वारा ही की जाती है। न जाने हमारे कितने कवियों ने नारी की सुक्ष्म छवि के अंकन में अपनी अद्भुत कल्पना का परिचय दिया है । सून्दरियों के सामान्य रूप-वैभव को उन्होंने चन्द्र की ज्योत्स्ना, दामिनी की चमक, रजनी की शीतलता, ओस की तरलता, पृष्प की प्रफु-ल्लता आदि से समन्वित करके अलौकिकता प्रदान कर दी है। यही नहीं, संसार के असंख्य निर्जीव पदार्थों और प्रकृति के अगणित चेतनाविहीन रूपों को भी कवि की कल्पना ने सजीवता और चेतना प्रदान कर दी है। धरती की गोद में कल-कल प्रवा-हिनी सरिता को कालिदास की कल्पना ने एक ऐसी मद-विह्वला रमणी का रूप प्रदान कर दिया जिसके अगाध जल रूपी नितम्बों से लहरों के रूप में उद्वेलित वस्त्र बार-बार खिसका जा रहा था ! नदी की चंचल तरंगों को उसने कामिनी के उन चंचल कटाक्षों का रूप प्रदान कर दिया जो वह अपने किसी प्रिय की ओर निक्षेप कर रही हो ! अम-रशतक के रचयिता ने युवती-बालाओं के द्वारा किए गए अपमान की मीठी घंट में ही स्वर्ग के अमृत की कल्पना करके अपने हृदयागार को तृप्त कर लिया। भर्तृहरि की कल्पना नारी के उरोज-द्वय में एक ऐसी दुर्गम घाटी की रचना कर लेती है, जहाँ स्मररूपी तस्कर विराजमान है और जो मनरूपी पथिकों का सर्वस्व लूट लेता है! मैथिल कवि विद्यापित चंरन-चित पयोधरों में अपने इष्टदेव शिव की कल्पना करके ही क्रत-कृत्य हो जाते हैं ! प्रेम-पन्य के परिचायक पद्मावतकार की कल्पना-रानी तो निर्जीव तोपों को भी मद-विह्वल गज-गामिनियों का रूप प्रदान करके उन्हें युवकों का प्राण ले लेनेवाली शक्ति से युक्त कर देती है! और आगे चलकर केशव, बिहारी पद्माकर, भार-तेन्द्र, प्रसाद, पंत और महादेवी की कल्पना जो चमत्कार दिखाती है उसका तो कहना ही क्या ! वस्तुतः प्रत्येक युग और प्रत्येक भाषा का साहित्य कल्पना-शक्ति की अपूर्व क्षमता, अद्भूत वैभव और अलौकिक चमत्कार की कहानियों से भरा पड़ा है। वेदान्त-व।दियों के यहाँ जो स्थान 'माया' का है वही साहित्य मे 'कल्पना' का है, अन्तर केवल इतना ही है कि उसकी माया सत् को असत् में सूक्ष्म को स्थूलमें और अलौकिक को लौकिक में परिवर्तित कर देती है जब कि साहित्यकार की कल्पना असत् को सत् में, स्थूल को सूक्ष्म मे तथा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित कर देने की विशेष शक्ति से भी विभूषित है!

साहित्य-जगत् का सम्राट् 'भाव' और 'कल्पना' उसकी दासी है। किन्तु कभी-कभी जब कल्पना भाव से भी आगे बढ़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन स्वतंत रूप में करने लगती है तो साहित्य का वैभव नष्ट हो जाना है। भाव-शून्य कल्पना साहित्य को कोरा चमत्कार बना देती है। बिहारी जैसे किव जब इस तथ्य को भूलकर कल्पना का अत्यधिक आश्रय ग्रहण करने लगते हैं तो वहाँ काव्यात्मकता नष्ट हो जाती है। अतः साहित्य में कल्पना का उपयोग भावनाओं के चित्रण और विकास के लिए ही होना चाहिए, अन्यथा वह महत्त्वहीन हो जाती है।

साहित्य का तीसरा तत्व बुद्धि है। बुद्धि का सम्बन्ध तथ्यों, विचारों और सिद्धान्तों से है। साहित्य में किसी-न-किसी माला में तथ्यों, विचारों और सिद्धान्तों का भी समावेश किया जाता है। इनके अभाव में कोरी भावनाओं का स्पन्दन दुःखी की चीत्कार बन जायेगा तथा बुद्धिशून्य कोरी कल्पना में और पागल के प्रलाप में कोई अंतर शेष नहीं रह जायगा। अन्ततः साहित्य में वस्तुओं और घटनाओं का चिल्लण उनके उचित रूप में ही किया जाता है। कथा-वस्तु की सूक्ष्म रेखाओं के निर्माण के लिए, घटनाओं की श्रुङ्खला को मिलाने के लिए और कार्य के अनुरूप फल दिखाने के लिए प्रत्येक प्रबन्धकार, कहानीकार और उपन्यासकार को बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भावनाओं की मुद्द ईंटों को वह विचारों के गारे से जोड़ कर काव्यभवन का निर्माण करता है। अतः न्यूनाधिक माला में साहित्य मे बुद्धितत्त्व भी सर्वत्न विद्यमान रहता है।

कुछ साहित्यकार तो निजी विचारों एवं सिद्धान्तों के प्रचार के उद्देश्य से ही साहित्य-रचना में प्रवृत्त होते हैं, अतः यह प्रश्न उठना स्थाभाविक है कि साहित्य में विचारों को कहाँ तक स्थान देना चाहिए। हमारे विचार से विचारों या सिद्धान्तों आदि का अभिधा शैली में वर्णन न होकर उनकी सूक्ष्म रूप में व्यंजना होनी बाहिए। 'निर्मला' उपन्यास में प्रेमचन्दजी कहीं भी यह नहीं लिखते कि दहेज-प्रथा या वृद्ध-विवाह बुरा है, किन्तु उस उपन्यास के पढ़ने से ये विचार स्वतः ही पाठक के हृदय में उत्पन्न हो जाते हैं। विचारों का चित्रण उसी सीमा तक होना चाहिए, जहाँ तक वे रचना के भाव-सौन्दर्य में बाधक न हों। साहित्य की आत्मा या उसका प्राण भाव है, अतः उसे किसी भी स्थित में ठेस नहीं लगनी चाहिए। भाव-शून्य विचारों का वर्णन साहित्य की संज्ञा से वंचित करके उसे दर्शन, नीति-शास्त्र या उपदेश-ग्रन्थ का रूप दे देता है।

अब साहित्य के चौथे तत्त्व 'शैली' को लीजिए। किव या साहित्यकार जिस भाषा, जिस रूप और जिस ढंग से अपने भावों, विचारों या इतिवृत्ति को व्यक्त करता है, वही शैली है। शैली के अन्तर्गत भाषा, शब्द-चयन, अलंकारों का प्रयोग, छन्दों का उपयोग, काव्य-रूप आदि का समावेश किया जाता है। काव्य के प्रारम्भिक तीन तत्त्व यदि उसके प्राण हैं तो शैली उसका शरीर है। जैसे बिना शरीर के प्राण नहीं टिक सकते, वैसे ही बिना भाषा आदि के साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि साहित्य का भाव-पक्ष उत्कृष्ट हो तो साधारण या दोष-पूर्ण शैली से भी काम चल सकता है, किन्तु सर्वोत्कृष्ट साहित्य वह है जिसका भाव-पक्ष और शैली पक्ष (या कला-पक्ष) दोनों प्रौढ़ हों। किन्तु जब किवगण किव केणव की भाँति शैली को ही सजाने में इतने अधिक लीन हो जाते हैं कि वे भाव-पक्ष को सर्वथा भूला बैठते हैं तो काव्यत्व का हनन हो जाता है। हमारे कुछ आचार्यों — जैसे वामन, कुन्तक, भामह आदि — ने भी शैलीगत गुणों को ही काव्य की आत्मा सिद्ध करने का असफल प्रयत्न किया था। फिर भी उनके द्वारा शैली सम्बन्धी सूक्ष्मातिसूक्ष्म गुणों की व्याख्या अत्यन्त सूक्ष्म रूप में हुई है, जिसका महत्त्व कम नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों ने शैली का सम्बन्ध किव के व्यक्तित्व से माना है।

इस प्रकार साहित्य के प्रमुख लक्षणों एवं उनके तत्त्वों की व्याख्या के अनन्तर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर के अनेक रूप एवं अनेक नाम हैं, उसी प्रकार साहित्य भी नाना रूपों और नाना संज्ञाओं से विश्वषित है। उपर्युवत लक्षणों और तत्त्वों का ज्ञान भी साहित्य के स्वरूप को आंशिक रूप में ही समझने में सहायता देता है; उसकी आत्मा का तो पूर्ण साक्षात्कार तभी सम्भव है जबिक हमारे हृदय में भावनाओं और अनुभूतियों का प्रकाश हो, हमारे मिस्तष्क में गंभीर अध्ययन की ज्योति हो और हमारे व्यक्तित्व में साधना का बल हो। अस्तु, साहित्य क्या है और कैसा है—इसका उत्तर और अधिक विस्तार से देने की अपेक्षा हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का परामर्श देते हुए कबीर के उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो उन्होंने ईश्वर के सम्बन्ध में प्रयुक्त किए थे—

''पारब्रह्म के तेज का कैसा है उनमान! कहिबे कूं सोभा नहीं, देख्यां ही परमान।''

#### : दो :

# साहित्य और व्यक्तित्व

- १. साहित्य और व्यक्तित्व का पारस्परिक सम्बन्ध ।
- २. साहित्यकार के व्यक्तित्व का निर्माण।
- ३. साहित्य में व्यक्तित्व का प्रतिफलन ।
- ४. व्यक्तिवादी आन्दोलन और साहित्य।
- ५. साहित्य में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ।
- ६. उपसंहार।

साहित्य का उसके रचियता के व्यक्तित्व से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है—इस तथ्य को प्रायः स्वीकार किया जाता है, फिर भी इन दोनों के सम्बन्ध को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमें सर्वप्रथम 'व्यक्तित्व' का अर्थ निश्चित कर लेना चाहिए। 'व्यक्तित्व' सामान्य अर्थ में 'व्यक्ति' का भाववाचक रूप है, अतः यह व्यक्ति से सम्बन्धित सभी विशेषताओं एवं गुण-दोषों के लिए प्रयुक्त होता है। साहित्य के क्षेत्र में यह आंग्ल 'पर्सनैटी' (Personality) के पर्याय के रूप में प्रचलित है। अंग्रेजी के 'पर्सनैटी' शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन के 'पर्सोना' (Persona) से मानी जाती है जिसका मूल अर्थ था—नाटक में लगाये जानेवाले नकली चेहरे, पर आगे चलकर इसका प्रयोग मूल पावों या अनुकार्यों के अर्थ में होने लग गया। आधुनिक युग में 'पर्सनैट्टी' के अन्तर्गत व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं से लेकर उसकी वेश-भूषा तक की सभी प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है, किन्तु साहित्य में साहित्यकार के शारीरिक रूप-रंग या उसकी वेश-भूषा का स्थान नगण्य होता है, अतः हमें यह देखना है कि साहित्य के संदर्भ में व्यक्तित्व से क्या आश्रय है ?

इल प्रसंग में आधुनिक मनोविज्ञान से भी सहायता ली जा सकती है। मनो-विज्ञान के आचार्यों ने व्यक्तित्व की परिभाषा एवं विवेचना अपने-अपने ढंग से की है जिससे कोई एक सामान्य निष्कर्ष उपलब्ध नहीं होता। यथा—आचार्य मैक्ड्गल ने 'व्यक्तित्व' की परिभाषा करते हुए लिखा है— 'व्यक्तिकी समस्त मानसिक शक्तियों एवं प्रवृत्तियों की पारस्परिक घनिष्ठ क्रिया-प्रतिक्रियाओं की समन्वित इकाई व्यक्तित्व है' तो आगडन महोदय के विचार से 'व्यक्तित्व व्यक्ति के आन्तरिक जीवन का प्रकाशन है। इसी प्रकार कैटल ने 'विशेष परिस्थित में व्यक्ति के विशेष व्यवहार' को तथा कार्न ने व्यक्ति की समस्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को व्यक्तित्व माना है। इस प्रकार इन विद्वानों ने क्रमशः मानसिक शक्तियों एवं प्रवृत्तियों, आन्तरिक जीवन, बाह्य व्यवहार एवं विभिन्न क्रिया-प्रतिक्रियाओं पर बल दिया है जबिक मार्टन प्रिन्स ने व्यक्तित्व को अपेक्षाकृत व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए व्यक्ति की समस्त जन्मजात शारीरिक प्रकृतियों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं, मूल प्रवृत्तियों, अनुभव-जन्य विकसित मान सिक दशाओं एवं प्रवृत्तियों के कुल योग को व्यक्तित्व माना है। इन मनोवैज्ञानिकों ने अंततः व्यक्तित की समस्त मान सिक प्रवृत्तियों को व्यक्तित्व के अन्तर्गत ले लिया है, किन्तु इससे शारीरिक पक्ष सर्वथा उपेक्षित हो गया है। हमारे विचार में व्यक्तित्व के अन्तर्गत व्यक्ति की सभी विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों का समावेश करते हुए उसे चार पक्षों के अन्तर्गत विभक्त किया जा सकता है—१. शारीरिक पक्ष, २. बौद्धिक पक्ष, ३. भावात्मक पक्ष और ४. चारितिक एवं व्यावहारिक पक्ष। साहित्य का सम्बन्ध वैसे तो इन सभी पक्षों से न्यूनाधिक मान्ना में होता है, किन्तु बौद्धिक एवं भावात्मक पक्ष से विशेष रूप में होता है क्योंकि साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी बौद्धिक वृत्तियों एवं भागत्मक प्रवृत्तियों—जीवन-दृष्टि, विचार-धारा, भावनाओं, अनुभूतियों आदि—की अभिव्यक्ति करता है। अतः साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकार के बौद्धिक एवं भावात्मक पक्षों के अध्ययन पर ही अधिक बल दिया जाता है।

#### साहित्यकार के व्यक्तित्व का निर्माण

सामान्य व्यक्तियों की भाँति साहित्यकार के व्यक्तित्व का भी निर्माण एका-एक नहीं होता, अपित वह अनेक तत्त्वों के आधार पर क्रमणः विकसित होता है। इन तत्त्वों में से तीन तत्त्व प्रमुख हैं —वंश-परम्परा, वातावरण (परिस्थितियाँ) और द्वन्द्व । किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व मूलतः उसकी वंश-परम्परा–उसके माता-पिता एवं उनके पूर्वजों के व्यक्तित्व का मिश्रित अंश होता है, अतः उसके रक्त के प्रत्येक कण में और उसके मस्तिष्क के प्रत्येक अणु में किसी न किसी माता में उसके पूर्वजों का प्रभाव सदा विद्यमान रहता है, किन्त इस प्रभाव की मात्रा वातावरण या परि-स्थितियों के अनुसार मदा घटती-बढ़ती रहती है। व्यक्ति को जैसा पारिवारिक, सामाजिक, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय वातावरण तथा तत्सम्बन्धी परिस्थितियों का सम्पर्क प्राप्त होता है, उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व ढल जाता है; पर इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि वह वंश-परम्परा के प्रभाव से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वस्तुतः वंश-परम्परा से प्राप्त तत्त्व वातावरण के अनुसार नया रूप ग्रहण करते हुए भी मूलतः वे अपरिवर्तित रहते है । जैसे, एक पीतल के ट्रकड़े को आप थाली, लोटा, गिलास, चम्मच आदि में से चाहे जो रूप दे दें, फिर भी पीतल पीतल ही रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व भी आन्तरिक रूप में परम्परा के शाश्वत तत्त्वों से अनुस्यूत रहता है, बाह्यरूप से भले ही उसमें कितना अन्तर क्यों न आ जाय । परम्परा और वातावरण के अतिरिक्त तीसरा तत्त्व द्वन्द्व है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण व विकास में योग देता है। व्यक्ति को जैसी परिस्थितियों से द्वन्द्व करना पड़ता है उसी के अनु-रूप उसका व्यक्तित्व अपनी दिशा या मार्ग खोज लेता है । अस्तु, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी पूर्व परम्परा, उसके वातावरण एवं उसके मानसिक एवं बाह्य द्वन्द्व की क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम होता है तथा यह बात साहित्यकारों पर भी सर्वांश में लागू होती है। ऐसी स्थिति में साहित्य में भी साहित्यकार के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना का अर्थ है, उसकी पूर्व परम्पराओं, वातावरण एवं द्वन्द्व की क्रिया-प्रतिक्रियाओं की अभि-व्यक्ति । साहित्य के प्रसंग में 'परम्परा' शब्द का अर्थ और अधिक व्यापक रूप में लेते हुए इसके अन्तर्गत न केवल साहित्यकार की पूर्व वंश-परम्परा को, अपितु उसे प्रभावित करनेवाली पूर्ववर्ती सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परम्पराओं को भी समाविष्ट किया जा सकता है।

#### साहित्य में व्यक्तित्व का प्रतिफलन

साहित्य के चार तत्त्व माने जाते हैं—विचार, भाव, कल्पना और शैली। साहित्यकार का व्यक्तित्व इन चारों ही तत्त्वों के अन्तर्गत किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। सबसे पूर्व विचार को लीजिए—साहित्यकार जिस सामग्री से अपनी रवना का स्थूल ढाँचा और उसकी विषय-वस्तु का संगठन करता है, वह बहुत कुछ उसके ऐतिहासिक, भौगोलिक, पौराणिक या सामान्य ज्ञान पर आश्रित होती है जिसे हम विचार का एक रूप मान सकते हैं। इसके अनन्तर वह विभिन्न घटनाओं के आयोजन व विभिन्न पात्रों के चित्रण एवं उनके वार्तालाप के रूप में जिस दृष्टि एवं सामग्री का उपयोग करता है, वह भी उसके बौद्धिक पक्ष से सम्बद्ध होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में वह अपनी जीवन-दृष्टि साम।जिक विचार-धारा, राजनीतिक मान्यता, दाणंनिक या धार्मिक आस्था-अनास्था की भी अभिव्यवित यत्न-तत्न करता है तथा कहीं किसी विचार-धारा का समर्थन एवं कहीं किसी का खंडन करता है। इन सबके पीछे उसके व्यक्तित्व का बौद्धिक पक्ष—उसका अपना दृष्टिकोण, ज्ञान, अनुभव एवं चिन्तन—ही छिपा रहता है तथा इस प्रकार साहित्य के समस्त बौद्धिक तत्त्व रच-यिता के बौद्धिक पक्ष की अभिव्यक्ति के सूचक सिद्ध होते हैं।

साहित्यकार चाहे किसी भी पात्र की भावनाओं एवं अनुभृतियों का चित्रण एवं अभिव्यंजन करे, उनमे भी उसके निजी व्यक्तित्व की छाप विद्यमान रहती है। इतना ही नहीं, वह जिन भावनाओं को अपने साहित्य में प्रमुखता देता है, वे वस्तुतः उसके व्यक्तित्व एवं जीवन की ही प्रमुख भावनाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए तुलसी इस के साहित्य में भक्ति की भावना का, बिहारी के काव्य में प्रणय भावना का, मैथिलीशरण के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना का अथवा नये कवियों में निराशा की प्रवृत्ति का प्रमुख होना इस बात का परिचायक है कि इनके व्यक्तिव में इन्हीं की प्रमुखता है। एक ही भावना को अनेक कवि व्यक्त करते हैं, पर फिर भी उसमें उनके व्यक्तित्व के भेद के अनुसार अन्तर रहता है। जायसी, बिहारी, प्रसाद आदि कवियों ने प्रणय-भावना का अंकन अपने-अपने काव्य में किया है, फिर भी इन सबमें प्रणय का स्वरूप एक जैसा नहीं मिलता; जायसी के प्रेम में औदात्य अधिक है, बिहारी में कामूकता एवं रसिकता की सघनता है तो प्रसाद में भावना की कोमलता और स्निग्धत। अधिक है। अस्तु, किव की भावाभिव्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में उसके व्यक्तित्व के भावात्मक पक्ष- उसकी सहज प्रवृत्तियों, मनोवृत्तियों, भावनाओं, अनुभृतियों आदि के समन्वित रूप का प्रतिनिधित्व करती है; यह दूसरी बात है कि कई बार उसकी अभिन्यकित में स्थानुभूतियों के स्थान पर आरोपित या दूसरों से उधार ली हुई अनुभूतियाँ भी व्यक्त हो जाती हैं, पर उस

स्थिति में भी इससे उसकी वैयक्तिक रुचि एवं प्रवृत्ति की दिशा का न्यूनाधिक परिचय अवश्य प्राप्त होता है।

विचार और भाव की ही भाँति कल्पना का भी साहित्य के व्यक्तित्व से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। यह ठीक है कि कल्पना का तथ्यों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता, अतः उसका किव के व्यक्तित्व से भी घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होता, पर फिर भी सभी व्यक्ति समान परिस्थितियों में एक जैसी कल्पनाएँ नहीं करते। इसका कारण यह है कि कल्पनाएँ व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, उसके अनुभवों एवं मानसिक बिम्बों तथा उसकी भावी आकांक्षाओं पर निर्भर होती हैं, अतः व्यक्तियों की कल्पनाओं में पारस्परिक अन्तर आ जाना स्वाभाविक है। अस्तु, साहित्यिक वृत्तियों में प्रयुक्त कल्पना अप्रत्यक्ष रूप में कृति-कार की ही मूल प्रवृत्तियों, अनुभवों एवं उसकी आकांक्षाओं की द्योतक होती है।

साहित्य के चौथे तत्त्व शैली के साथ तो व्यक्तित्व का और भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। पश्चिम में तो अनेक विद्वानों ने साहित्यकार की शैली को ही उसका व्यक्तित्व घोषित किया है। गेटे के विचार से लेखक की शैली उसके मस्तिष्क की सच्ची अनुकृति है, तो चेस्टरफोल्ड ने शैली को उसके विचारों की पोशाक माना है। बफन महोदय ने शैली को उसकी प्रकृति का अंग बताया है, तो मिडल्टन मरी महोदय ने उसे लेखक के भावात्मक दृष्टिकोण पर आधारित स्वीकार किया है। इधर बीसवीं शती के कुछ चिन्तकों ने शैली और व्यक्तित्व के सम्बन्ध को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है । प्रसिद्ध मनो-विश्लेषक जुंग ने व्यक्तित्व के मुख्यत: दो भेद किए हैं-अन्तर्मुखी एवं बहिर्मुखी। इनके भी चार-चार अवान्तर भेद और किए गए हैं - १. चिन्तन प्रधान, २. अनुभूति प्रधान, ३. संवेदना प्रधान और ४. सहजानुभूति प्रधान । इस प्रकार व्यक्तित्व के कूल आठ भेद हो जाते है जिनके आधार पर अंग्रेजी विद्वान हरबर्ट रीड ने अपने ग्रन्थ इंगलिश-प्रोज-स्टायल' में साहित्य के रूपों ओर शैली के भेदों को आठ वर्गों में विभक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि किस प्रकार साहित्य रूप-विधान एवं शैलीगत गूणों में साहित्यकार का व्यक्तित्व अनुस्यूत रहता है। इसी प्रकार एफ० एल० त्युकस ने भी अपने शैली-विषयक ग्रन्थ 'स्टायल' में प्रतिपादित किया है कि व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व, स्वभाव, चरित्र एवं व्यवहार होगा, वैसा ही रूप उसकी शैली का होगा । जो व्यक्ति अशिष्ट एवं चिड़-चिड़े होते, हैं, उनकी गैली में भी वैसा ही रूखापन या चिड़चिड़ापन होगा जबिक सह-दय, उदार, निष्कपट एवं विनोदी स्वभाव के व्यक्तियों की शैली में सरलता, स्पष्टता एवं रोचकता होगी । वस्तुत: शैली के विभिन्न गूण-दोष तथा उसकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ मूलतः साहित्यकार के व्यक्ति के ही विभिन्न पक्षों को सूचित करती हैं—इसमें कोई सन्देह नहीं। इतना अवश्य है कि कई बार हम व्यक्ति के बाह्य रूप को जैसा देखते हैं, वैसा ही उसका आन्तरिक रूप नहीं होता - यथा, बाहर से वह सरल और उदार दिखाई देता हुआ भी भीतर से कूटिल एवं स्वार्थी हो सकता है--ऐसी स्थिति में साहित्य को उसके बाह्य व्यक्तित्व की अपेक्षा आन्तरिक व्यक्तित्व से सम्बद्ध मानना उचित होगा। सच तो यह है कि व्यक्ति का आन्तरिक व्यक्तित्व लोक-व्यवहार की अपेक्षा उसकी साहित्यिक रचनाओं में भी अधिक स्पष्टता से व्यक्त होता है; अतः साहित्य में व्यक्त

व्यक्तित्व को ही व्यक्ति के वास्तिविक रूप का प्रितिनिधि मानना अधिक संगत होगा। हो सकता है, कोई साहित्यकार जान-बूझकर अपने वास्तिविक व्यक्तित्व को िष्णाता हुआ अपनी रचना में काल्पनिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रयास करे, किन्तु उस स्थिति में उसका साहित्य आत्मानुभूति से शून्य तथा काल्पनिकता एवं कृतिमता के भार से युक्त हो जायगा। ऐसे साहित्य को सच्चे साहित्य के अन्तर्गत स्थान नहीं दिया जा सकता, अतः यह बात प्रत्येक रचना पर लागू होती है कि यदि वह सचमुच में साहित्यक है तो उसमें रचिता के व्यक्तित्व की भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्ति अवश्य होगी। इस प्रकार साहित्य और साहित्यकार के व्यक्तित्व में घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना सिद्ध होती है। व्यक्तिवादी आन्दोलन और साहित्य

साहित्य के प्रारम्भिक विवेचकों ने प्रायः साहित्यकार के व्यक्तित्व की उपेक्षा की है। प्लेटो और अरस्तू ने कला और साहित्य को प्रकृति या भौतिक जगत् की अनुकृति मानते हुए कलाकार एवं साहित्यकार के व्यक्तित्व को गौण कर दिया था। पर पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में कदाचित् लोंजाइनस पहले चिन्तक थे जिन्होंने साहित्य के पीछे साहित्यकार के व्यक्तित्व को देखने का प्रयास किया; वे साहित्य का सर्वोत्कृष्ट तत्त्व या गुण औदात्य (Sublime) को तथा औदात्य का मूल स्रोत साहित्यकार के व्यक्तित्त्व को मानते थे। उनके शब्दों में — 'साहित्यकार के आत्मतत्त्व की महानता का प्रतिबिम्ब ही साहित्य का औदात्य है। सच्चा वाग्वैदग्ध्य उन्हीं में पाया जा सकता है, जिनकी चेतना व्यापक और उदार हो। जो लोग जीवन-भर क्षुद्र उद्देश्यों और संकीणं स्वार्थों के पीछे पड़े रहते हैं, वे मानवता के लिए स्थायी महत्त्व की रचना नहीं दे पाते। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिनके मस्तिष्क महान् विचारों से परिपूर्ण होते हैं, उन्हीं की वाणी से उदात्त शब्द झंकृत होते हैं।'' इस प्रकार लोंजाइनस ने साहित्यकार के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से उसकी रचना का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हुए व्यक्तिपरक विचारधारा का प्रवर्त्तन किया, किन्तु साथ ही उन्होंने वस्तु का भी महत्त्व न्यून नहीं किया।

लोंजाइनस के उपर्युक्त मत के बावजूद प्राचीन एवं मध्य युगों में साहित्यकार के व्यक्तित्व को अपेक्षित महत्त्व प्राप्त न हो सका । इसका मूल कारण यह है कि इन युगों में जन-साधारण की अपेक्षा देवी-देवताओं एवं राजा-महाराजाओं को, सामान्य जीवन वृत्त एवं स्वाभाविक घटनाओं की अपेक्षा अलौकिक एवं आध्वर्यजनक वृत्तान्त को और व्यक्ति के व्यक्तित्व की अपेक्षा सामाजिक जीवन को अधिक महत्त्व प्राप्त था। ऐसी स्थित में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का अविकसित रह जाना स्वाभाविक था।

आधुनिक युग में प्रजातंत्रीय विचारों के उदय के साथ-साथ व्यक्ति-स्वातंत्र्य की भावना का विकास हुआ। सत्रह्वीं-अठारह्वीं शती के अनेक राजनीतिक चिन्तकों ने प्रजातंत्रीय विचारों का प्रतिपादन किया जिनमें माण्टेस्क्यू (१६८६-१७५५), वाल्टेयर (१६८४-१७७८), रूसो (१७१२-१७७८) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन लेखकों ने सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, राजा और प्रजा के व्यक्तित्व में मूलतः कोई अन्तर नहीं है; यह धारणा गलत है कि राजा किसी दैवी शक्ति या विशेष प्राकृतिक अधिकार से सम्पन्न होता है; स्वतंत्रता एवं समानता प्रत्येक व्यक्ति का जन्म-

सिद्ध अधिकार है। इन विचारों के प्रचार के फल-स्वरूप इंगलैण्ड, अमरीका, फ्रान्स आदि देशों में अनेक राजनीतिक क्रान्तियाँ हुईं जिनसे प्रजातंत्रीय शासन-पद्धतियों की स्थापना हुई। आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रान्तियाँ एवं पूँजीवाद के विकास ने भी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में योग दिया। मनोविज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में भी व्यक्तिवादी विचार-धाराओं की स्थापना हुई। फ्रायड, एडलर, जुंग प्रभृति मनोविश्लेषकों ने मानसिक प्रवृत्तियों का सम्बन्ध व्यक्ति की दिमत वासनाओं, कुण्ठाओं, हीन-भावना आदि से स्थापित करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्तिवाद का पोषण किया। दर्शन के क्षेत्र में अस्तित्ववाद व्यक्तिवाद के चरम रूप को प्रस्तुत करता है। वह समाज एवं राष्ट्र के सभी परम्परागत नियमों एवं पूर्व-धारणाओं तथा सिद्धान्तों को व्यक्ति के लिए अनावश्यक एवं आरोपित मानता है। व्यक्ति का अस्तित्व प्रमुख है, उसकी व्याख्या करनेवाले सभी सिद्धान्त एवं नियम गोण हैं—अस्तिवाद की इस धारणा ने व्यक्तिवाद को एक अतिवाद की चरमसीमा तक पहुँचा दिया है, जहाँ वह सभी सामाजिक मर्यादाओं, नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय परम्पराओं से विरक्त होकर उच्छू ह्वल विलासिता एवं सीमित अहं में केन्द्रित हो जाता है। यह स्थित सचमूच ही व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक है।

उपर्युक्त राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्णनिक प्रवृत्तियों का कला और साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा है। कला के क्षेत्र में प्रारम्भ में स्वच्छन्दतावाद एवं अभिन्यंजनावाद की प्रतिष्ठा हुई जिन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में किसी इतर महापुष्प की गायाओं के वर्णन की अपेक्षा वैयक्तिक अनुभूतियों की सहज व्यंजना को श्रेयस्कर घोषित किया। जहाँ इससे पूर्व किव या कलाकार किसी सामाजिक स्थिति का चित्रण समाज की दृष्टि से करता था, वहाँ अब वह अपनी दृष्टि से समाज की व्याख्या प्रस्तुत करने लगा। वस्तुतः स्वच्छन्दतावादी काव्य चाहे अंग्रेजी का हो या हिन्दी का—वह मूलत: व्यक्ति की भावनाओं को वैयक्तिक गैली मे व्यक्त करता है। वस्तु की दृष्टि से वह व्यक्तिवाद है तो गैली की दृष्टि से अभिन्यक्तिवाद।

स्वच्छन्दतावादी काव्य में व्यक्तिवाद अपने स्वस्थ एवं संतुलित रूप में ही है, अतः उसकी वात समाज की समझ में आती है; उसकी अनुभूतियों एवं प्रवृत्तियों के साथ सामाजिक सहानुभूति भी स्थापित हो जाती है; यही कारण है कि उसका साधारणीकरण हो जाता है। पर आगे चलकर उन्नीसवीं शती के प्रतीकवादियों एवं बीसवीं शती के बिम्बवादियों, दादावादियों एवं अतियथार्थवादी (Surrealist) कलाकारों ने व्यक्तिवाद को उसकी चरम अधोगित तक पहुँचा दिया जहाँ व्यक्ति-स्वातंत्र्य उच्छु-ह्वलता का पर्याय बन गया है। इनकी कथ्य कस्तु अस्वाभाविक एवं अशोभनीय होती है तो कथन-शैली अस्पष्ट एवं विचिन्न। अतः इन आन्दोलनों के उन्नायकों ने सिद्ध कर दिया कि कोई वस्तु अपने अतिवादी रूप में विकृत हो जाती है—व्यक्तिवाद भी आज अपने विकृत रूप में दुष्टिगोचर होता है।

उपर्युक्त सारी चर्चा पाश्चात्य कला और साहित्य को घ्यान में रखकर ही की गयी है। इस सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य की चर्चा अलग से करना अनावश्यक है। हिन्दी का साहित्यकार अब पाश्चात्य कलाकर का ही अनुयायी एवं अनुकर्त्ता बन गया है—जिस

प्रकार वहाँ क्रमशः स्वच्छन्दतावाद के बाद प्रतीक एवं बिम्बों के प्रयोग को लेकर प्रयोग-वाद एवं नयी कविता (New verse) का आविर्भाव हुआ है, लगभग उसी प्रकार हिन्दी में छायावाद के बाद प्रयोगवाद, नयी कविता आदि का आगमन हुआ है फलतः पाश्चात्य साहित्य की सभी व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का अंधानुसरण स्वातंत्व्योत्तर हिन्दी साहित्य में देखा जा सकता है। सन् १६४७ में हमने राजनीतिक स्वतन्त्रता तो प्राप्त कर ली, किन्तु आर्थिक एवं मानसिक दृष्टि से अब भी हम पश्चिम के दास हैं। इसी का परिणाम है कि आज हमारे साहित्य में जो कुछ लिखा जा रहा है, उसमें शब्द हमारे हैं, किन्तु उनकी आत्मा विदेशी है—कदाचित् इसीलिए उनका अर्थ समझना कई बार कठिन हो जाता है।

हम नहीं कहते कि हमें पश्चिम से कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए या हमें कूप-मण्डूक बना रहना चाहिए। अवश्य ही हमें खुले मस्तिष्क में सभी बातों को सोच-समझ-कर ग्रहण करना चाहिए; पर अनुसरण करना और ग्रहण करना दो अलग-अलग बातें हैं। दुर्भाग्य से हमारे अधिकांश तथाकथित 'नये साहित्यकार' 'ग्रहण' एवं 'अनुसरण' के अन्तर को नहीं समझ पा रहे है। क्या नदी को तैरकर उस पार पहुंचना और नदी में बहकर आगे बढ़ना एक ही बात है ? वस्तुत: यही अन्तर 'ग्रहण' और 'अनुसरण' में है।

अस्तु, हमारे विचार में साहित्य में व्यक्तित्व का स्थान उसी सीमा तक है जहाँ तक वह रचना के समाजीकरण अथवा साधारणीकरण में बाधक सिद्ध नहीं होता क्योंकि साहित्य का मूल लक्ष्य व्यक्ति की धारणाओं, अनुभूतियों एवं कल्पनाओं का समाजीकरण (साधारणीकरण) करना होता है । जहाँ साहित्यकार की वैयक्तिकता उसकी अनुभूतियों के समाजीकरण में बाधक सिद्ध होती है, वहाँ वह गुण के स्थान पर दोष बन जाती है। हलूए में बादाम उसके गुण व स्वाद की अभिवृद्धि के लिए डाले जाते हैं, किन्तु यदि वे खानेवाले के गले में अटकने लग जाय तो बेकार हैं, इसीलिए उन्हें काटकर डाला जाता है। सच्चा साहित्यकार भी अपनी वैयक्तिकता को पिघलाकर उसे समाजीकृत रूप में ही प्रस्तुत करता है, अन्यथा उसमें और सामान्य वक्ता में कोई अन्तर न रहेगा। वैयक्तिकता न्यूनाधिक मात्रा में सभी के पास है, पर उसे समाजीकृत सभी नहीं कर पाते—सामान्म व्यक्ति और साहित्यकार में यही अन्तर है। भारतीय आचार्यों ने साधारणीकरण एवं पाश्चात्य विद्वानों ने संप्रेषण की चर्चा करते हुए इसी समाजीकरण या निर्वेयक्तीकरण की ओर संकेत किया है। वस्तनः साहित्यकार काव्य के माध्यम से वैयक्तिकता को समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निर्वेयक्तिकता में परिणत करता है—इसीलिए उसका शोक केवल अपना शोक नहीं रह जाता, अपितु वह सारे समाज का शोक—करुण रस—बन जाता है । अतः हम कह सकते हैं कि वैयक्तिकता यदि साहित्य की आधार-वस्तु है तो निर्वेयक्तिकता उसका लक्ष्य है । वैयक्तिकता को निर्वेय-क्तिकता में परिणत करना ही कला है, काव्य है और जादू है जो सबको मुग्ध कर लेता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए साहित्य में व्यक्तित्व को एक सीमित एवं संतुलित रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए; व्यक्तित्व की अभिव्यंजना के नाम पर थोथे आत्म-प्रदर्शन, छिछले अहं, मिथ्या अभिमान एवं निजी कुंठाओं को असाधारणी-कृत रूप में प्रस्तुत करना—साहित्य की मूल प्रकृति एवं प्रवृत्ति के प्रतिकूल है, अतः इससे बचना होगा।

#### : तीन :

# साहित्य की आत्मा

9. परंपरागत मत-

(क) रस सिद्धान्त (ख) अलंकार (ग) रीति (घ) ध्वनि (ङ) वक्रोक्ति (च) औचित्य ।

२. 'सौन्दर्य' क्या है ?

३. आकर्षण-शक्ति-सिद्धान्त ।

४. आकर्षण-शक्ति का वैज्ञानिक आधार।

५. साहित्य की आकर्षण-शक्ति ।

६. उपसंहार।

साहित्य का वह आधारभूत तत्त्व या गुण कौन-सा है जिसके कारण साहित्य 'साहित्य' कहलाता है या जिसके अभाव में किसी भी रचना को 'साहित्य' नहीं कहा जा सकता ? यह प्रश्न साहित्य-चर्चा के आदिकाल से लेकर आज तक विभिन्न शब्दों में प्रस्तुत किया जा चुका है । प्राचीन भारतीय आचार्यों ने इसी प्रश्न को 'काव्य की आत्मा' के रूप में उठाते हुए उस मूल तत्त्व के अनुसंधान का प्रयत्न किया, जो प्रत्येक साहित्यिक रचना के लिए अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में विभिन्न आचार्य किसी एक सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुँच सके, अपितु वे अलग-अलग निष्कर्षो पर पहुँचे जिनके आधार पर भारतीय काव्य-शास्त्र में छह संप्रदायों या वादों की स्थापना हुई—१ रस, २. अलंकार, ३. रीति, ४. ध्विन, ५. वक्रोक्ति, और ६. औचित्य । इनमें से हम किस मत को ग्रहण करें—इसका निर्णय करने के लिए प्रत्येक पर अलग-अलग विचार किए जाने की अपेक्षा है।

'१. रस सिद्धान्त — इसमे पूर्व की काव्यात्मा के रूप में रस के औचित्य पर विचार किया जाय, यह समझ लेना आवश्यक है कि 'रम' क्या है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार साहित्यिक रचनाओं में प्रस्तुत या व्यक्त स्थायी भाव का आस्वाद ही रस है। परवर्ती आचार्यों ने भी प्रायः काव्य के आस्वाद को रस माना है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसे आनन्द या काव्यानन्द का भी पर्यायवाची बताया गया है। पर यह आस्वाद या आनन्द विशुद्ध काव्यगत तत्त्व न होकर काव्य और पाठक के संपर्क का परिणाम सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में आस्वाद या आनन्द की प्रक्रिया पाठक के मन में संपादित होती है, अतः आनन्दतत्त्व को काव्य का परिणाम या फल तो माना जा

इस लेख में हमने 'साहित्य' और 'काब्य' को एक दूसरे के पर्यायवादी के रूप में ग्रहण किया है।

सकता है, किन्तु स्वयं काव्य की आत्मा नहीं। काव्य की आत्मा का निवास काव्य में ही होना चाहिए जब कि रस का उद्बोधन पाठक के हृदय में होता है। इस सम्बन्ध में डा॰ नगेन्द्र ने भी विभिन्न मतों का विवेचन करते हुए निष्कर्ष रूप में कहा—'रस सर्वथा विषयीगत है। सहृदय की आत्मा में ही उसकी स्थित है, वस्तु में नहीं, वस्तु-तो केवल उसको उद्बुद्ध करती है।' ऐसी स्थित में इसको काव्य की आत्मा न मानकर उसका परिणाम या फल ही मानना अधिक उचित होगा।

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि रस-सिद्धान्त के अनुसार काव्य का वह तत्त्व कौन-सा है जिसके कारण पाठक को रस या आनन्द की अनुभूति होती है ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि स्थायी भाव ही वह प्रमुख तत्त्व है जिसे रस का मूलाधार माना गया है। पर स्थायी भाव अपने-आपमें रसानुभूति में समर्थ नहीं है। एक तो काव्य में उसका प्रस्तुतीकरण प्रत क्ष में न होकर अप्रत्यक्ष में होता है, क्योंकि स्थायी भावों का नामोल्लेख काव्य का दोष माना जाता है। वस्तुतः स्थायी भाव के नामोल्लेख के स्थान पर उसकी व्यंजना अपेक्षित है । पर स्थायी भाव की व्यंजना ही रसानुभृति के लिए पर्याप्त नहीं है । लौकिक जीवन एवं लोक-व्यवहार में भी स्थायी भाव की व्यंजना रात-दिन देखी जाती है-एक वृद्धा को अपने युवा पुत्र की मृत्यु पर शोक की व्यंजना करने या किसी भयानक दृश्य के उपस्थित हो जाने पर जनता को भयभीत होते देखा जाता है-किन्तु वहाँ तो रस या आनन्द की अनुभूति नहीं होती । अतः स्थायी भाव की व्यंजना को ही रस का मुलाधार मानना कठिन है। फिर भी यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय तो यहाँ एक . विवाद और उपस्थित होगा—स्थायी भाव को आत्मा माना जाय या व्यंजना को ? घ्वनि-वादी कहेगा कि महत्त्व स्थायी भाव का नहीं, व्यंजना या ध्वनि का है ? सच पूछा जाय तो काव्य में स्थायी भाव की तो प्रत्यक्ष सत्ता रहती ही नहीं जबिक व्यंजना का व्यापार प्रत्यक्ष होता है, अतः स्थायी भाव की अपेक्षा व्यंजना का ही महत्त्व अधिक मिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में व्यंजना को ही काव्य की आत्मा क्यों न मान लिया जाय? ध्वनि-वादियों ने व्यंजना को ही ध्वनि के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए उसे काव्य की आत्मा घोषित किया है --अतः इस प्रश्न पर आगे ध्विन के प्रसंग में विचार किया जायगा; यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि रस काव्यगत आत्मा का कार्य परिणाम या उसकी देन है, वह स्वयं काव्यात्मा के पद का अधिकारी नहीं है।

२. अलंकार-संप्रदाय अलंकार-संप्रदाय के आचार्यों के अनुमार अलंकार ही काव्य की आत्मा है। प्रश्न उठता है स्वयं 'अलंकार' क्या है? इसके उत्तर में आचार्य दंडी ने कहा है 'काव्य गोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते' अर्थात् 'काव्य के शोभाकार धर्म अलंकार' कहे जाते हैं। भामह, उद्भट, वामन, रुद्धट आदि ने भी अलंकार को चारुत्व, सौन्दर्य या शोभा का हेतु या साधक माना है। अतः कहना चाहिए कि अलंकार वह तत्त्व है जिसमे काव्य में शोभा, चारुत्व या सौन्दर्य का संचार होता है। ऐसी स्थित में चारुत्व या सौन्दर्य को ही काव्य की आत्मा क्यों न माना जाय ? सौंदर्य साध्य है, अलंकार साधन अतः काव्य में सौन्दर्य की अपेक्षा अलंकार की सत्ता गौण ही सिद्ध होती है। कुछ आचार्यों ने 'सौन्दर्यमलंकारः'' कहते हुए सौन्दर्य या अलंकार को

एक दूसरे का पर्यायवाची भी घोषित किया है, किन्तु यह ठीक नहीं है। एक तो प्रत्येक अलंकार सौन्दर्य का कारण सिद्ध नहीं होता। कई बार अलंकारों का प्रयोग सौन्दर्य के स्थान पर असौन्दर्य का भी कारण सिद्ध होता है, जैसा कि केशव की 'रामचिन्द्रका' में कई स्थलों पर हुआ है। दूसरे, अलंकार को ही सौन्दर्य मान लेने पर सहज सौन्दर्य की सत्ता लुप्त हो जाती है। तीसरे, सौन्दर्य केवल अलंकार से ही नहीं, वक्रोक्ति, ध्विन आदि अन्य साधनों से भी सम्भव है। अतः अलंकार को सौन्दर्य का पर्यायवाची मान लेना भाषा के साथ बलात्कार होगा। अस्तु, अलंकारवादियों की मान्यताओं का सारांश यही है, कि अलंकारों से काव्य में सौन्दर्य उत्पन्न होता है तथा यह सौन्दर्य ही पाठक को आंह्नाद की अनुभूति प्रदान करता है—जिसे रसवादियों के अनुसार रसानुभूति भी कहा जा सकता है। इस निष्कर्ष के अनुसार अलंकार काव्य के साधन, सौन्दर्य काव्य की आत्मा तथा आह्नाद या रस काव्य का फल सिद्ध होता है जिसे तालिका रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

काव्य के साधन काव्य की आत्मा काव्य का फल अलंकार  $\rightarrow$  सौन्दर्य  $\rightarrow$  रस

- ३. रीति-संप्रदाय इस संप्रदाय के अनुसार 'रीति' ही काव्य की आत्मा है। विशेष प्रकार की पद-रचना को ही रीति (विशिष्ट पद-रचना रीति) बताया गया है। वह 'विशेष' क्या है ? इसके उत्तर में कहा गया है-'विशेषी गुणात्मा' अर्थात् गुणों से युक्त होना ही विशेषता है । दूसरे शब्दों में गुणों से युक्त रचना-पद्धति रीति है । गुणों का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आचार्य वामन ने कहा है-''काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा.' अर्थात् काव्य में शोभा उत्पन्न करनेवाले धर्म ही गुण हैं। ऐसी स्थिति में गुण काव्यगत, शीभा या सौन्दर्य के साधन भाव सिद्ध होते हैं जिन्हें साध्य से अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। यहाँ भी वही स्थिति है जो कि अलंकार के क्षेत्र में थी। अलं-कारवादियों ने अलंकार को काव्य-सौन्दर्य का कारण माना है जब कि रीतिवादियों ने गुणों — माधुर्य, प्रसाद, ओज आदि को ।—पर यह विवाद अनावश्यक है; सौन्दर्य पर न तो अलंकारों का ही एकाधिकार स्वीकार किया जा सकता है और न ही गुणों का। अलंकार एवं गुणों के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे तत्त्व हो सकते हैं जो कि सौन्दर्य-सृष्टि में सहायक हो सकें। फिर यदि अलंकार गुणों के स्थान पर किसी तीसरे प्रकार के साधन से भी सौन्दर्य की मृष्टि हो जाती है तो उसे भी तिरस्कृत नहीं किया जा सकता । अतः इस विश्लेषण के अनुसार काव्य की आत्मा के रूप में तो सौन्दर्य को ही स्वीकार करना होगा-अलंकार एवं रीति तो उसके विभिन्न साधनों में से कुछ हैं।
- ४. ध्वित-सम्प्रदाय ध्वित-सिद्धान्त की भी स्थित अलंकार और रीति से भिन्न नहीं है। ध्वितवादियों ने एक ओर तो व्यंजना को ही सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हुए व्यंग्यार्थ को काव्य का अनिवार्य तत्त्व माना है, पर दूसरी ओर व्यंग्यार्थ के साथ सौन्दर्य की भी शर्त लगाई है। जिस व्यंग्यार्थ से चारुत्व या सौन्दर्य का प्रकाशन होता है उसी को ध्वित के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। 'ध्वित' की परिभाषा करते हुए 'ध्वन्यालोक' में कहा गया है—''जो चारुत्व अन्य उक्ति से प्रकाशित नहीं किया जा सकता उसी को प्रकाशित करनेवाला व्यंजना-व्यापार-युक्त शब्द (वाक्य) ही ध्वित कहलाता

है।" यहाँ स्पष्ट ही चारुत्व के प्रकाशन एवं व्यंजना-व्यापार—दोनों को ध्विन के आधारभूत तत्त्वों के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनमें से प्रथम साध्य है तथा द्वितीय उसका साधन। अतः हम 'चारुत्व' या सौन्दर्य को ही काव्य की आत्मा क्यों न मानें? आगे चलकर अन्य प्रसंगों में भी 'ध्वन्यालोक' के रचियता ने काव्य के विभिन्न साधनों एवं अंगों को चारुत्व एवं सौन्दर्य के हेतु के रूप में उल्लिखित किया है। अतः ध्विन-सिद्धान्त भी सौन्दर्य को ही काव्य का सर्वोपरि तत्त्व स्वीकार करता हुआ अप्रत्यक्ष रूप में उसे काव्य की आत्मा मान लेता है।

४. वक्रोक्ति-सम्प्रदाय—आ<u>चार्त कृन</u>्तक ने वक्रता या वैचित्र्य से युक्त •उक्ति ही 'बक्रोक्ति' के रूप में स्वीकार करते हुए उसे काव्य की आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया । पर साथ ही वक्रता या वैचित्र्य की व्याख्या करते समय उन्हें काव्य-सौन्दर्य (कवि-कर्म-कौशलजन्य शोभा या चारुता) के पर्यायवाची के रूप में भी उल्लि<u>खित किया</u> । वस्तृत: कृन्तक ने स्थान-स्थान पर वक्रता, वैचित्न्य, चारुत्व एवं सौन्दर्य का उल्लेख एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया है। वक्रोक्ति के भेदोपभेदों के प्रसंग में भी वक्रता के विभिन्न प्रकारों का लक्ष्य सौन्दर्य का प्रस्फूटन ही माना है। एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट रूप में सुन्दर अर्थ को ही काव्य का सर्वस्व मानते हुए कहा है—'काव्य में वही अर्थ अर्थ कहा जाता है जो अपने स्वभाव से ही सुन्दर और सहृदयों को आनन्द देनेवाला हो ।' यदि वक्रोक्ति के स्थान पर कोई सहजोक्ति या स्वभावोक्ति भी सौन्दर्ययुक्त हो तो कुन्तक उसे काव्यत्व से युक्त मानने में कोई संकोच नहीं करते। अतः कहना चाहिए कि वक्रोक्ति भी अन्ततः काव्य-सौन्दर्य के विभिन्न अङ्गों में से एक अङ्ग है; उसकी वक्रता सौन्दर्य-मृष्टि का ही एक प्रकार है। आचार्य कृत्तक वक्रता को अपने-आपमें सौन्दर्य मानते हैं, किन्तु हम उमे सौन्दर्योत्पत्ति के अनेक साधनों में से एक साधन मान्न मान सकते हैं, क्योंकि वक्रता सर्वत्न ही सौन्दर्य में परिणत नहीं होती। इस प्रकार वक्रोक्ति-सम्प्रदाय से अनुसार भी काव्य की आत्मा के रूप में सौन्दर्य को स्वीकृति देते हुए वक्रोक्ति को उसका एक अङ्ग माना जा सकता है।

६. औचित्य-सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेन्द्र ने विभिन्न तत्त्वों में सामंजस्य का प्रयास करते हुए औचित्य सिद्धान्त की स्थापना की । उन्होंने अलङ्कार, रीति, गुण आदि विभिन्न तत्त्वों के उचित प्रयोग—औचित्य—को ही काव्य की आत्मा सिद्ध किया, किन्तु यह उनके ही कथन से प्रमाणित हो जाता है कि औचित्य अपने-आपमें साध्य नहीं है, अपितु वह भी काव्य-सौन्दर्य का साधन है । यहाँ उनके कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं—

''अलङ्कार तभी शोभा बढ़ाने में समर्थ होते हैं जब कि उनका विन्यास उचित स्थान पर हो।''

"औचित्य के बिना न अलङ्कार रुचिरता देते हैं न गुण्।"

"प्रतिपाद्य अर्थ के अनुरूप अलङ्कार का प्रयोग हो तो इस औचित्य से काव्य भारती इस प्रकार शोभित होती है, जैसे पीन स्तनों पर पड़े हार से सुन्दरी।"

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि अन्ततः औचित्य काव्यगत शोभा, रुचिरता या सौन्दर्य का ही संयोजक तत्त्व है। पर केवल औचित्य से ही—सौन्दर्य के अभाव में—

साहित्य की आत्मा २३

कोई उक्ति काव्यात्मक नहीं हो जाती; जैसे — 'राम दशरथ के पुत्र थे' या 'दो और दो चार होते हैं' में पूरा औचित्य है, किन्तु ये काव्यात्मक नहीं हैं। अतः काव्य का प्रमुख तत्त्व तो सौन्दर्य ही है, औचित्य उसके अनेक सहायकों में से एक है।

इस प्रकार विभिन्न भारतीय मतों के निरीक्षण-परीक्षण से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अलंकार, गुण (रीति), ध्विन, वक्रोक्ति, औचित्य आदि काव्य में सौन्दर्योत्पत्ति के विभिन्न साधन एवं उपादान है—काव्य की आत्मा के रूप में इन्हें स्वीकार नहीं किया जा संकता। काव्य की आत्मा सौन्दर्य है जिसे भारतीय आचार्यों ने शोभा, रुचिरता, चारुत्व, आदि पर्यायवाचियों के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की है। रस इसी काव्य-सौन्दर्य की अनुभूति है; जिसे आधुनिक मौन्दर्य-शास्त्र की शब्दावली में 'Aesthetic Experience' या 'सौन्दर्यानुभूति' कहा जा सकता है। संक्षेप में—

काव्य के विभिन्न साधन काव्य की आत्मा काव्य का फल अलंकार, गुण (रीति), ध्वनि, सौन्दर्य रस या वक्रोक्ति, औचित्य आदि → (शोभा, चास्ता, स्विरता) → सौन्दर्यानुभूति

'सौन्दर्य' क्या है ?—उपर्युक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट है कि विभिन्न भारतीय मत अप्रत्यक्ष रूप मे सौन्दर्य को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते है, किन्तु इससे एक नया प्रश्न उपस्थिति होता है कि यह सौन्दर्य क्या है ? पाश्चात्य सौन्दर्य-शास्त्र के आचार्यों ने भी न केवल काव्य, अपितु सभी ललित कलाओं के प्रमुख तत्व के रूप में सौन्दर्य को मान्यता प्रदान की है, किन्तु सौन्दर्य के स्वरूप के सम्बन्ध में वे भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाये हैं। फिर भी यदि सौन्दर्य सम्बन्धी विभिन्न मतो में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाय तो एक बात स्पष्ट है कि सौन्दर्य किसी भी वस्तु का वह गुण है, जो हमें आकर्षित करता है। विभिन्न वस्तुओं के आकर्षण व विकर्षण की क्षमता को ही व्यावहारिक क्षेत्र में सौन्दर्य एवं असौन्दर्य का नाम दिया जाता है। 'सौन्दर्य' शब्द का प्रयोग भी हम अभिधात्मक एवं लक्षणात्मक - संकीर्ण एवं व्यापक--अर्थों में करते हैं। अपने अभिधात्मक या संकीर्ण अर्थ में सौन्दर्य का सम्बन्ध किसी भी वस्तु के बाह्य आकार, रूप एवं रंग आदि ऐसे स्थूल गुणों से है जिनका बोध केवल चक्षुओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। जिस प्रकार स्गन्ध एवं दुर्गन्ध का अनुभव केवल घ्राणेन्द्रिय से ही किया जा सकता है, उसी प्रकार सुन्दर एवं असुन्दर का निर्णय चक्ष-रिन्द्रिय से किया जा सकता है। इस प्रकार अभिधात्मक अर्थ में सौन्दर्य वस्तु के उस गुण का नाम है, जो हमारी चक्षुरिन्द्रिय को आकर्षित करता है । नेत्रों के इसी आक-र्षण को कवियों ने बार-बार सौन्दर्य-लोलुपता कहा है । लाक्षणिक या व्यापक अर्थ में सौन्दर्य का सम्बन्ध वस्तुओं के केवल बाह्य रूप-रंग से ही नहीं है, अपित उसकी उन सुक्ष्म विशेषताओं से भी है जिनका अनुभव चक्षुरिन्द्रिय की सहायता के बिना भी किया जा सकता है। यथा—'वह बहुत सुन्दर गाती है !' गीत की मधुरता का सम्बन्ध कर्णेन्द्रिय से है, चक्षुओं से नहीं, फिर भी यहाँ 'सुन्दर' शब्द का प्रयोग लाक्षणिक रूप में किया गया है। काव्य-कला के क्षेत्र में भी सौन्दर्य का प्रयोग प्राय: लाक्षणिक रूप में होता है क्योंकि का व्यगत वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष न देखकर कल्पना के माध्यम से ही देखते हैं। इस प्रकार व्यापक अर्थ में सौन्दर्य, आकर्षण-शक्ति का ही दूसरा नाम है। किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का बाह्य रूप-रंग, स्थूल चेष्टाएँ, या उनकी कोई भी आन्तरिक विशेषता जो हमारी इन्द्रियों को, मन को या बुद्धि को आकर्षित कर ले—वह सौन्दर्य है। अस्तु, सौन्दर्य—आकर्षित करने की क्षमता या आकर्षण-शक्ति।

आकर्षण-शिक्त-सिद्धान्त—उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि साहित्य की आत्मा या मूल शक्ति सौन्दर्य या आकर्षण-शिक्त है। वस्तुत: साहित्य के प्रसंग मे सौन्दर्य का प्रयोग अभिधात्मक अर्थ में न होकर लाक्षणिक अर्थ में ही होता है, अत: अपने विवेचन को अधिक स्पष्ट, एवं प्रामाणिक बनाने के लिए 'सौन्दर्य' के स्थान पर 'आकर्षण' का प्रयोग अधिक संगत है। समय-समय पर भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्यकार एवं आलोचक साहित्य-चर्चा के प्रसंग में 'आकर्षण' एवं 'आकर्षण-शिक्त' का उल्लेख भी प्रायः करते रहे है जिससे उपर्युक्त निष्कर्ष की पुष्टि होती है। भारतीय आचार्यो में भामह, 'दंडी, रे स्थ्यक, रामचंद्र शुक्ल, र डा० श्यामसुन्दरदास, हा० गुलाबराय, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० नगेन्द्र, सुमित्नानन्दन पंत, प्रभूति ने तथा पाश्चात्य लेखको में लोजाइनस, 'होरस, पित्र प्रभूति ने तथा पाश्चात्य लेखको में लोजाइनस, 'होरस, पित्र प्रभूति ने तथा पाश्चात्य लेखको में लोजाइनस, 'होरस, पित्र प्रभूति ने तथा पाश्चात्य लेखको में लोजाइनस, 'होरस, पित्र प्रभूति ने तथा पाश्चात्य लेखको में लोजाइनस, 'होरस, पित्र प्रभूति ने तथा पाश्चात्य लेखको में लोजाइनस, पित्र प्रभूति ने तथा पाश्चात्य लेखको में लोजाइनस, पित्र प्रभूति ने तथा पाश्चात्य लेखको में लोजाइनस, 'होरस, पित्र प्रभूति ने तथा पाश्चात्य लेखको में लोजाइनस, पित्र स्वाप्त स्वा

२. " अविषय वस्तु को रूप-संपत्ति का गुण-भौन्दर्य सहृदय काव्य रसिकों के

चित्त को 'आकृष्ट' कर लेता है।'' (दंडी)

३. ''···वाक्य का अर्थभूत व्यंग्य ही काव्य का जीवन है, यही पक्ष सहृदय पुरुषों का 'आकर्षण' है '' (रुय्यक)

४. '' इनकी उक्तियों में विरोध और असम्भव का चमत्कार लोगों को बहुत 'आकर्षित' करता था।'' (रामचन्द्र गुक्ल)

प्. ''अलंकार का प्रयोजन अंग विशेष को अधिक 'आकर्षक' बना देता है....।''

(डाक्टर श्यामसुन्दरदास)

- ६. ''कबीर के प्रति रवीन्द्रनाथ के 'आकर्षण' के कई कारण थे ।'' (डा॰ गुलाबराय)
  - ৩. ''···प्रसाद के नाटकों के 'आकर्षक' तत्त्व हैं।'' (आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी)
- द. ''···काव्य में घटना हमको निश्चय ही 'आकृष्ट' करती है। ···किन्तु इस 'आकर्षण' का रहस्य घटना की क्रिया-प्रतिक्रिया में न होकर उसमें निहित मानव तत्त्व एवं भाव में होता है।'' (डा॰ नगेन्द्र)
- ६. '' किवता की भाषा का प्राण राग है। ''राग' का अर्थ है 'आकर्षण' : यह वह शक्ति है जिसके विद्युत्स्पर्श से लिचकर हम शब्दों की आत्मा तक पहुँचते हैं।'' (मुिनवानन्दन पंत)

१०. ''पाठक कुछ तो घटनाओं के चयन से 'आकर्षित' होता है और कुछ उनके पारस्परिक संघटन कौशल से ।' (लोंजाइनस)

११. ''कविताओं का सुन्दर होना ही पर्याप्त नहीं, वे 'आकर्षक' भी होनी चाहिए—उनमें ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि श्रोता के मन को जिधर चाहे खींच ले।'' (होरेस)

१२. ''प्रायः विषय-वस्तु 'आकर्षणहीन' और विकर्षक होती है, किन्तु लेखक उसे अपनी चारुता का स्पर्श प्रदान करता है।'' (दिमित्रियस)

१३. ''अलंकारों की सबसे बड़ी शक्ति अभिभाषण को 'आकर्षण' युक्त बना देना है।' (क्विण्टिलियन)

१. ''शब्द-रचना की चतुराई जितनो 'चित्ताकर्षक' होती है उतनी अर्थालंकार नहीं।' (भामह)।

पोप, कालरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, वाल्टरपेटर आदि ने साहित्य-विवेचन के प्रसंग में आकर्षणशक्ति का उल्लेख करते हुए इसके अस्तित्व को मान्यता प्रदान की है, पर यह विचित्त
बात है कि अब तक किसी ने न तो इस काव्य-गत आकर्षण-शक्ति के रहस्य को ही
उद्घाटित करने का प्रयास किया और न ही 'आकर्षण-शक्ति' जैसा कोई सिद्धान्त स्थापित
किया । बिना किसी पूर्व-प्रचलित सिद्धान्त के ही आकर्षण-शक्ति की चर्चा होना इस
बात का प्रमाण है कि यह एक सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक तत्त्व है जिसे बिना किसी
प्रचार के मान्यता प्राप्त है । पर साहित्य की मूल शक्ति को और अधिक स्पष्टता एवं
गंभीरता से समझने के लिए आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के आधार पर इसे सुव्यवस्थित
सिद्धान्त का रूप दिया जा सकता है । वस्तुतः 'साहित्य-विज्ञान' मे प्रस्तुत पंक्तियों के
लेखक ने ऐसा ही करने का प्रयास किया है—यहाँ उसी के आधार पर संक्षेप में इस
सिद्धान्त का परिचय दिया जाता है।

आकर्षण-शक्तिका वैज्ञानिक आधार-अब तक साहित्य के जिन सिद्धान्तों की स्थापना की गयी थी, वे मूलतः दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित थे, क्योंकि प्राचीन युग में दर्शन को ही प्रमाण माना जाता था, किन्तु आधुनिक युग विज्ञान का है, अतः इस युग में किसी भी सिद्धान्त को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए उसे दर्शन के स्थान पर विज्ञान के आधार पर प्रतिब्ठित किए जाने की आवश्यकता है। आकर्षण-शक्ति-सिद्धान्त भी आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्तों पर आधारित है । भौतिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्माण्ड के सभी पदार्थों में दो आधारभूत तत्त्वों का अस्तित्व है—द्रव्य (Matter) और शक्ति (Energy) । ये दोनों तत्त्व भी मूलतः एक हैं क्योंकि समस्त द्रव्य का रूपान्तरण शक्ति में तथा शक्ति का रूपान्तरण द्रव्य में होता रहता है । अस्तू, मुलतत्त्व शक्ति ही है । यह शक्ति ब्रह्माण्ड के कण-कण में व्याप्त है तथा समय-समय पर विभिन्न तत्त्वों, एवं पदार्थों के रूप में अपना रूपान्तरण करती रहती है। ब्रह्माण्ड में व्याप्त समस्त शक्ति को न तो घटाया जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जासकता है — अतः वह अनन्त, अक्षय और अमर है। इस शक्ति की दो अवस्थाएँ होती हैं ---एक सक्रिय और दूसरी निष्क्रिय। इसी को हम 'जागूत' एवं 'सुषुप्त' रूप कह सकते हैं। जब भी शक्ति जागृत एवं सक्रिय होती है तो वह एक साथ दो रूपों में कार्य करती है-अाकर्षण एवं विकर्षण। एक दिशा का विकर्षण ही दुसरी दिशा में आकर्षण है, अतः संक्षेप में शक्ति के सभी सक्रिय रूपों को आकर्षण-शक्ति भी कह दिया जाय तो अनुचित न होगा।

ब्रह्माण्ड में व्याप्त यह आकर्षण-शक्ति अलग-अलग क्षेत्रों, स्तरों व माध्यमों में अलग-अलग रूपों में कार्य करती है जिससे इस एक शक्ति को अनेक नाम दिये जाते हैं—यथा-गुरुत्वाकर्षण-शक्ति, चुम्बक-शक्ति, विद्युत्-शक्ति, आणविक शक्ति, यौनाकर्षण-शक्ति, मानसिक शक्ति आदि। क्षेत्र और माध्यम काअन्तर होते हुए भी ये सभी शक्तियौं मूलतः एक हैं, इस तथ्य को आधुनिक विज्ञान ने स्वीकार किया है क्योंकि एक रूप का परिवर्तन दूसरे रूप में होना संभव है। दूसरे, ये सभी शक्तियाँ आकर्षण-विकर्षण के रूप में कार्य करती हैं तथा इनकी अनेक प्रवृत्तियाँ समान हैं। हमने भौतिक विज्ञान,

रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान एवं मनोविज्ञान के आधार पर शक्ति के विभिन्न रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद आकर्षण-णिक्त की आठ ऐसी प्रवृत्तियों का अनुसंधान किया है जो शक्ति के प्रायः सभी रूपों में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध होती हैं। वे ये हैं—(१) शक्ति सदा आकर्षण-विकर्षण के रूप में कार्य करती है। (२) शक्ति का संगठन त्रिगुणात्मक तत्त्वों के रूप में होता है जिन्हें धनात्मक (Positive), ऋणात्मक ( Negative ) एवं उभयात्मक ( Neutral ) तत्त्वों की संज्ञा दी जा सकती है । (३) शक्ति के धनात्मक एवं ऋणात्मक तत्त्वों में परस्पर आकर्षण रहता है जबकि स्वजाति के प्रति विकर्षण रहता है । (४) शक्ति की दो अवस्थाएँ होती हैं — जागृत एवं सूषुप्त । जागृत अवस्था में गविन कार्य करती है और सूपुप्त में निष्क्रिय हो जाती है । शक्ति के जब धनात्मक एवं ऋणात्मक तत्त्वों में परस्पर संतुलन या साम्य रहता है तो शक्ति निष्क्रिय रहती है जबिक इस सन्तुलन के भंग हो जाने पर शक्ति जागृत एवं सिक्रिय हो जाती है। (५) सिक्रिय हो जाने के बाद शिक्त चार प्रक्रियाओं के रूप में कार्यं करती है—संपर्क स्थापना या संयोजन, संप्रेषण, द्रवण और अभिव्यक्ति । (६) आकर्षण-शक्ति विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में कार्य करती है, एक स्तर पर कार्य करने वाला रूप दूसरे स्तर के लिए प्रायः अनुपयोगी हो जाता है । (७) आकर्षण-शक्ति सदा वक्र एवं चक्राकार गति से आवर्त्तन-परिवर्तन के रूप में आगे बढती है। (८) शक्ति का लक्ष्य सदा अपूर्णता से पूर्णता की ओर, वैषम्य से साम्य की ओर तथा असंतलन से सन्तलन की ओर अग्रसर होने का रहता है।

आकर्षण-शक्ति की उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियाँ साहित्य की शक्ति में भी उपलब्ध होती हैं—इसका स्पष्टीकरण 'साहित्य-विज्ञान' या 'साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन' में विस्तार से किया गया है।

साहित्य की आकर्षण-शक्ति जैसा कि पीछे कहा गया है, साहित्य की आकर्षण-शक्ति विश्व में व्याप्त शक्ति का ही एक रूप है। शक्ति के अन्य रूपों से वह क्षेत्र, स्तर एवं माध्यम की दृष्टि से ही पृथक् है, किन्तु उसकी मूलभूत प्रवृत्तियाँ वे ही हैं जो सामान्य रूप में शक्ति के अन्य रूपों में मिलती हैं। जिस प्रकार वैज्ञानिक विभिन्न भौतिक पदार्थों से उनमें निहित शक्ति को जगाकर अपने लक्ष्य की पूर्ति करता है, उसी प्रकार साहित्यकार भी विभिन्न मानसिक तत्त्वों की शक्ति को जगाकर उसे एक ऐसा माध्यम या रूप प्रदान करता है जिसे हम माहित्य कहते हैं। साहित्यकार का द्रव्य मानसिक क्षेत्र का होता है तथा उसका माध्यम भाषा का होता है, अतः उसकी कार्य-प्रणाली अत्यन्त सूक्ष्म एवं अदृष्य होती है। कलाकार के मन में जो कुछ घटित होता है, उसे हम रसायन-शाला के प्रयोगों की भाँति प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाते, पर उसकी आन्तरिक प्रक्रिया बहुत-कुछ शक्ति के बाह्य एवं स्थल रूपों के अनुरूप ही होती है।

साहित्यकार द्वारा प्रयुक्त द्रव्य को भी मुख्यतः तीन तत्त्वों में विभक्त किया जाता है—(१) भाव (२) विचार और (३) कल्पना । ये तत्त्व क्रमशः धनात्मक, ऋणात्मक एवं उभयात्मक कोटि के कहे जा सकते हैं। साहित्य की आकर्षण-शक्ति को उद्दीप्त करने के लिए धनात्मक एवं ऋणात्मक तत्त्वों का सम्पर्क ही पर्याप्त नहीं है, अपितु कल्पना- शक्ति का जागरण भी अपेक्षित है। भावों और विचारों का सम्पर्क तो सामान्य जीवन भी रहता है, किन्तु कला और साहित्य में कल्पना की शक्ति सर्वाधिक सक्रिय रहती हैं जिससे कटु भाव और शुष्क विचार भी आकर्षक बन जाते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि साहित्य में कोरे भाव, कोरे विचार या कोरी कल्पना-शक्ति से आकर्षण-शक्ति की उद्दीप्ति सम्भव नहीं, अपितु इनमें से एक का दूसरे के साथ सम्पर्क एवं सहयोग अपेक्षित है क्योंकि आकर्षण-शक्ति की यह प्रवृत्ति है कि वह विरोधी तत्त्वों के सम्पर्क से ही उद्दीप्त होती है। उदाहरण के लिए काले रंग और पीले रंग मे या सफेद और नीले में परस्पर विरोध है, अतः चित्रकार इन विरोधी रंगों के सम्पर्क से ही आकर्षण की उद्दीप्ति करता है। यही बात साहित्य की शक्ति पर लागू होती है।

सभी रचनाओं में भाव, विचार और कल्पना की माल्ला समान नहीं होती, किसी में भाव की प्रमुखता होती है तो किसी में विचार की और किसी में कल्पना की तथा शेष दो तत्त्व गीण रूप में होते हैं। इस भेद के कारण साहित्य की आकर्षण-शक्ति के भी तीन भेद हो जाते हैं भावात्मक आकर्षण, बौद्धिक आकर्षण और कल्पनात्मक आकर्षण (या रूपात्मक आकर्षण)। यहाँ क्रमशः तीनों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं:

(क) भावात्मक आकर्षण--

वहै चतुराई सों चिताई, चाहिबे की छिबि वहै छैसताई न छिनक बिसरित है। आनंद-निधान प्रान प्रोतम सुजान जू की, सुधि सब भाँतिन सों बेसुध करित है।

-- घनानन्द

या--

राति ना सुहात, ना सुहात परभात आली, जब मन लागि जात, काह निरमोही सौँ।

--- पद्मा कर

(ख) वौद्धिक आकर्षण--

करत-करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पै परत निसान।।

या--

सबै सहायक सबल के कोउन निबल सहाय। पवन जगाबत आग को दीपींसह देत बुक्ताय।।

(ग) कल्पनात्मक आकर्षण-

माली आवत देखि के कलियां करें पुकार। फूले-फूले चुनि लिये काल हमारी बार॥

—कबीर

या---

मृग-मरीचिका के चिर पथ पर, सूख आता प्यासों के पग धर, रुद्ध हृदय के पट लेता कर, गवित कहता ''मैं भ्षु हूँ मुक्तसे क्या पतक्कड़ का नाता।।

—महादेवी

उपर्युक्त अंशों में क्रमशः भाव, विचार एवं कल्पना की प्रधानता के कारण आकर्षण की उद्दीष्ति हुई है। साहित्य की विषय-वस्तु में इन तीन तत्त्वों में से किसी एक की प्रधानता के कारण उसकी भाषा-शक्ति में भी अन्तर आ जाता है। जब विचार की प्रमुखता होती है तो वह रचना अभिधात्मक, भाव की प्रमुखता होने पर लाक्षणिक तथा कल्पना की प्रमुखता होने पर व्यंग्यात्मक हो जाती है।

साहित्य की आकर्षण-शक्ति साहित्यकार और पाठक के मन में क्रमशः चार प्रक्रियाओं के रूप में कार्य करती है—(१) संयोजन (२) संप्रेषण (३) द्रवण और (४) अभिव्यक्ति । आकर्षण-शक्ति के कारण ही किव और पाठक की सर्वप्रथम विषय-वस्तु में रुचि उत्पन्न होती है जिससे उनका विषय के साथ सम्पर्क स्थापन या सयोजन होता है, तदनन्तर विषय के साथ तादात्म्य स्थापित होता है जिसे संप्रेषण की प्रक्रिया कहा जा सकता है । संप्रेषण के अनन्तर क्रमशः द्रवण एवं अभिव्यक्ति की प्रक्रियाएँ सम्पन्न होती हैं जिनके द्वारा साहित्यकार एवं पाठक की अन्तरचेतना द्वित होकर व्यक्त होने लगती है । साहित्यकार में यह अभिव्यक्ति यहाँ रचना के रूप में होती है, वहाँ पाठक में हर्ष, उल्लास एवं आनन्द की अभिव्यक्ति के रूप में होती है । इस प्रकार ये चारों प्रक्रियाएँ क्रमशः पहले साहित्यकार के मन में तथा फिर पाठक के मन में सम्पादित होती हैं । प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य-शास्त्र की साधारणीकरण, तादात्म्य, विवेचन, सम्प्रेषण, अभिव्यंजना आदि की क्रियाएँ इन्हीं चारों प्रक्रियाओं के विभिन्न पक्षों को सूचित करती हैं ।

इस प्रकार उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार साहित्य की साहित्यिकता का मूल आधार साहित्यकार द्वारा उद्दीप्त आकर्षण-शक्ति ही है। अन्य सिद्धान्तों के साथ भी इस सिद्धान्त का मेल हो जाता है। रस वस्तुतः आकर्षण की ही व्यापक एवं गम्भीर अनुभूति है तो अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्विन आदि आकर्षण की उद्दीप्ति के ही विभिन्न साधन हैं। वस्तुतः यही आकर्षण-शक्ति काव्य की आत्मा या साहित्य की शक्ति है। पाश्चात्य आचार्य होरेस ने ठीक कक्षा था—''काव्य का सुन्दर होना ही पर्याप्त नहीं है, वह आकर्षक भी होना चाहिए —उसमें ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि श्रोता के मन को जिधर चाहे खींच सके।''

#### : चार:

# साहित्य में कल्पना और बिम्ब

- १. सामान्य परिचय।
- २. कल्पना : स्वरूप-मीमांसा ।
- ३. साहित्य में कल्पना-शक्ति ।
- ४. कल्पना और बिम्ब ।
- ५. 'बिम्ब' क्या है ?
- ६. बिम्ब और अलंकार।
- ७. बिम्ब और प्रतीक ।
- बम्ब-विधान की प्रक्रिया।
- र्द. बिम्ब का काव्यात्मक मूल्य।
- १०. बिम्ब-विधान और रस-सिद्धान्त ।

प्राचीन युग में साहित्य-मीमांसकों का ध्यान कल्पना-शक्ति की ओर बहुत कम गया था जिससे वे काव्य-सर्जन की प्रक्रिया की यथोचित मीमांसा करने में असफल रहे। एक वर्ग ने यदि किव की रचना-शिक्त को अनुकरण की प्रक्रिया के रूप में ग्रहण करते हुए उसे मिथ्या जगत् की मिथ्या अनुकृति प्रस्तुत करनेवाला घोषित कर दिया, तो दूसरे वर्ग ने काव्य-सृजन की प्रक्रिया को किसी दिव्य शिक्त या दैवी प्रेरणा पर आधारित मानकर किव को ईश्वर का प्रतिनिधि सिद्ध कर दिया। वस्तुतः ये दोनों ही मत अतिवादी थे तथा वास्तविकता से दूर थे, जबिक काव्य-प्रतिभा न तो शुद्ध अनुकृति पर आधारित है, न ही उसमें कोई दैवी शिक्त है। वस्तुतः उसका मूलाधार किव की उस मानसिक शिक्त में निहित है, जो कि अप्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष को अतीत को वर्तमान में स्थूल को सूक्ष्म में और असुन्दर को सुन्दर में परिणत कर देने की क्षमता से युक्त है। इसी शिक्त को मनोविज्ञान-क्षेत्र में 'कल्पना' के नाम से पुकारा जाता है। यह कल्पना न तो शिक्षा-दीक्षा एवं पूर्वाभ्यास पर आधारित है और न ही इसके पीछे किसी दैवी शिक्त का हाथ है—वस्तुतः यह मानव की एक प्राकृतिक मानसिक शिक्त है, जो कि न्यूनाधिक मात्रा में सभी में होती है; किन्तु किव में यह अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है, इसी से वह काव्य-रचना में सफल होता है।

कल्पना: स्वरूप मीमांसा — कल्पना एक मानसिक तत्त्व है, अतः उसके सम्बन्ध में साहित्यिक दृष्टि से विचार करने से पूर्व मनोविज्ञान के आधार पर उसका स्वरूप स्पष्ट कर लेना चाहिए। सुप्रसिद्ध मनोविज्ञान-वेत्ता मैक्डूगल महोदय ने कल्पना की परिभाषा करते हुए कहा है-- 'अप्रत्यक्ष वस्तुओं से सम्बन्धित चिन्तन-मनन ही कल्पना है ।' वुडवर्थ महोदय के विचारानुसार कल्पना 'एक मानसिक कौशल है ।' एक अन्य लेखक ने कल्पना की परिभाषा करते हुए लिखा है—'कल्पना अपने सरलतम रूप में एक ऐसी शक्ति कही जा सकती है, जो कि पूर्व-अनुभवों की प्रतिलिपि पुनरुत्पादित करती है। दसी प्रकार ज. पी. सार्त्व ने अपने कल्पना-सम्बन्धी ग्रन्थ में इसके चार प्रमुख लक्षण बताये हैं--(१) उसका सम्बन्ध चेतना से होता है। (२) उसमें अर्ख निरीक्षण की प्रवृत्ति होती है। (३) उसका आलम्बन शून्य या सत्ताहीन होता है। (४) वह स्वच्छन्द होती है। इन परिभाषाओं एवं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि कल्पना एक ऐसी मानसिक शक्ति है, जो व्यक्ति के पूर्व-अनुभवों के आधार पर अत्रत्यक्ष, सूक्ष्म एवं नृतन वस्तुओं या विचारों का आविष्कार, निर्माण या पुनर्निर्माण करती है। अतीत के अनुभव दुमारे मन में बिम्ब रूप में संचित होते हैं, उन्हीं बिम्बों का परस्पर जोड़-तोड़ करके वह नये रूपों का निर्माण करती है । यद्यपि कल्पना इच्छा-प्रेरित होती है, पर वुद्धि का अंकुश वह बहुत कम स्वीकार करती है—यह दूसरी बात है कि वह अपने पीछे बुद्धि को भी ले चले—इसलिए वह स्वच्छन्द कही जा सकती है। जब कल्पना बुद्धि के ही नेतृत्व एवं नियंत्रण में कार्य करने लगती है तो उसी स्थिति में उसे कल्पना न कहकर चिन्तन या मौलिक चिन्तन कहा जाता है। जब यही कल्पना भावानुभूतियों से प्रेरित होकर भाषा के माध्यम से कार्य करती है तो वह उच्चकोटि की साहित्यिक कृतियों के सर्जन में सक्षम होती है। इस प्रकार कल्पना ही वह मूल शक्ति है, जो जीवन और जगत् के विभिन्न क्षेत्रों में नूतन विचारों, नयी वस्तुओं एवं नये क्रिया-कलापों का आविष्कार करती है।

मनोवैज्ञानिको ने कल्पना के विभिन्न भेदोपभेद भी किए हैं। मूलत: कल्पना के दो भेद माने जाते है—(१) ग्रहणात्मक (Receptive) और (२) सर्जनात्मक (Creative)। ग्रहणात्मक कल्पना से हम अप्रत्यक्ष वस्तु के वर्णन के आधार पर उसका बोध प्राप्त करते है, जबिक सर्जनात्मक कल्पना द्वारा स्वयं नयी वस्तु का निर्माण करते है। सर्जनात्मक कल्पना के भी दो भेद किए गये हैं—(१) व्यवहारोन्मुख (Pragmatic) और (२) सौन्दर्योन्मुख। इनमें से प्रयम का उपयोग जीवन की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान मे, नयी योजनाओं के निर्माण में एवं नूतन विचारों व सिद्धान्तों की स्थापना में होता है, जबिक दूसरी—सौन्दर्योन्मुख—का अपयोग कलाकृतियो के और दिवास्वप्तों के निर्माण में होता है। वस्तुतः साहित्य-रचियता का सम्बन्ध कल्पना के इसी दूसरे भेद से है।

साहित्य में कल्पना-शक्ति—साहित्य में कल्पना-शक्ति के महत्त्व की प्रतिष्ठा का श्रेय सबसे अधिक स्वच्छन्दतावादी किवयों को है। अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छन्दतावाद (Romanticism) के प्रवर्त्तकों ने परम्परागत अनुकृति-सिद्धान्त के स्थान पर कल्पना-शक्ति की प्रतिष्ठा करते हुए उस काव्य का सर्वोपिर तत्त्व घोषित किया। एस० टी० कालरिज ने अपने ग्रन्थ 'बायग्राफिया लिट्टेरिया' (साहित्य की जीवन-कथा) में कल्पना-शक्ति का विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करते हुए अपना निर्णय इन शब्दों

में दिया—"Finally, good sense is the body of poetic genius, fancy its drapery, motion its life and imagination the soul that is everywhere and in each, and forms all into one graceful and intelligent whole," अर्थात् 'अंततोगत्वा, विवेक-णवित काव्यात्मक प्रतिभा का भरीर है, अनुमान-भिक्त उसका वस्त्र, भावावेग उसका जीवन है तथा कल्पना-भिक्त ही वह आत्मा है, जो कि (प्रत्येक काव्य में) सर्वत्र होती है तथा जो समस्त तत्त्वों को एक सुष्ठु एवं बोध-गम्य रूप प्रदान कर देती है।

साहित्य में कल्पना-शक्ति कई कार्य करती है, जिन्हें मुख्यत: पाँच वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) विषय-वस्तु का चेतन-स्तर पर प्रस्तुतीकरण । साहित्यकार जिस द्रव्य-सामग्री या वस्तु का उपयोग अपनी रचना में करता है, वह प्रायः उसके अव-चेतन एवं अचेतन मन में विभिन्न अनुभूतियों, संस्कारों, बिम्बों एवं धारणाओं के रूप में विद्यमान रहती है, जिसे स्मृति एवं कल्पना की सहायता से चेतन स्तर पर लाया जाता है। पर स्मृतियाँ वस्तु को मूलरूप में ही पुनरुत्पादित करती हैं जिससे उसमें रूपगत नवीनता एवं साहित्यिक आकर्षण का आविभीव नहीं हो पाता, जबिक कल्पना उसे नृतन एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए कल्पना द्वारा प्रस्तुत विषय ही काव्यात्मक शक्ति से युक्त हो पाता है । (२) कल्पना का दूसरा कार्य—द्रव्य या विषय-वस्तु का विस्तार करना है। इसी से वस्तु विस्तृत, स्पष्ट एवं अनुभूतिगम्य रूप प्राप्त करती है। (३) नये द्रव्य का आविर्भाव या नयी वस्तु की कल्पना करना भी कल्पना-शक्ति का तीमरा कार्य है। इसी से साहित्यकार नयी घटनाओं एवं नृतन पात्नों की मुष्टि करता है । (४) द्रव्य या विषय-वस्तु को अनुभूतिगम्य बनाना कल्पना का चौथा कार्य है । कल्पना अपनी वस्तु को बिम्बों या संजीव चित्रों के रूप में प्रस्तुत करती है. इससे वे सहज ही पाठक के लिए अनुभूतिगम्य हो जाते हैं। (५) देश-काल एवं व्यक्ति के सम्बन्धों से मुक्ति --- यह कल्पना का पाँचवाँ या अन्तिम कार्य है। दैनिक में हम अपने अनुभव दूसरे व्यक्तियों को सुनाते हैं, पर फिर भी वे सामान्य श्रोता को आकर्षित नहीं कर पाते । इसका मूल कारण यह है कि वहाँ हमारा अनुभव देश-काल की सीमाओं से बंधा हुआ तथा वैयक्तिकता से ग्रस्त होता है जिससे उसका साधारणीकरण या समाजीकरण नहीं हो पाता जबकि कला में वस्तु के पूर्ण प्रभावोत्पादक एवं सम्यक् आस्वादन के लिए उसका साधारणीकरण अपेक्षित है । वस्तुतः वस्तु का वैयक्तिक व देश-काल की सीमाओं से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। कल्पना द्वारा प्रस्तुत सामग्री इन सी नाओं से मुक्त हो जाती है-अतः वह काव्य के साधारणीकरण में योग देती है। भारतीय आचार्यों के अनुसार साधारणीकरण ही काव्य की वह प्रक्रिया है, जो काव्या-स्वादन के चरम लक्ष्य की पूर्ति का साधन है-इस हिट से कल्पना के इस कार्य का महत्त्व बहुत अधिक है। 9

कल्पना और बिम्ब-कल्पना साहित्य में कई प्रकार के कार्य करती है, उनमें

१. कल्पना के इन क्रिया-व्यापारों के स्पष्टीकरण के लिए द्रष्टव्य 'साहित्य विज्ञान' का द्वितीय खण्ड—'साहित्य के तत्त्व।'

एक सूक्ष्म विचार को स्थूल बिम्ब के रूप में प्रस्तुत करने का भी है। यद्यपि स्वच्छन्दता-वादी किवयों ने कल्पना को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया था, किन्तु परवर्ती युग में कल्पना की अपेक्षा बिम्ब को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में अंग्रेजी किवता में अनेक ऐसे आन्दोलनों का प्रवर्त्तन हुआ जिन्होंने बिम्ब-विधान को ही किव-कमें का लक्ष्य घोषित करते हुए उसका घोर समर्थन किया। वस्तृत: बिम्ब-विधान के समर्थकों ने एक प्रकार से 'बिम्बवाद' की ही स्थापना करते हुए विम्ब की ऐसी विस्तृत एवं व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की जिसके अनुसार काव्य का सब-कुछ बिम्ब में ही समाविष्ट हो जाता है। वस्तुत: काव्य-शास्त्रियों की यह दुर्बलता सदा से रही है कि वे एक सिद्धान्त और उसका इतना विस्तार दे देते हैं कि वह अपनी मूल सीमाओं से भी आगे बढ़कर विकृत हो जाता है। यही अलंकार, रीति, वक्रोक्ति एवं ध्विन-सिद्धान्त के प्रतिपादकों ने किया और यही बिम्बवादी कर रहे हैं। अस्तु, हमारे विचार में बिम्ब-विधान श्रेयस्कर होते हुए भी बिम्बवाद की कट्टर एवं अंधधारणाएँ ग्राह्म नही है। यहाँ हम बिम्ब सिद्धान्त को उसके सीमित एवं संतुलित रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके पक्षों का परिचय देने का प्रयास करेंगे।

'बिम्ब' क्या है ?—शाब्दिक दृष्टि से 'बिम्ब' (Image) का अर्थ है—प्रतिभा, आकृति, रूप, चित्र आदि । मनोविज्ञान के अनुसार जब हम इन्द्रियों के माध्यम से स्थूल जगत् की विभिन्न वस्तुओं के सम्पर्क में आते हैं, तो उनका प्रतिबिम्ब या चित्र हमारे मन में अंकित हो जाता है तथा ये प्रतिबिम्ब ही समय-समय पर हमारी वासना, संस्कार, स्मृति, भावना आदि को जागृत करने का कार्य करते हैं । ये बिम्ब एक प्रकार से संचित अनुभूतियों के रूप में हमारे अवचेतन मन में सदा विद्यमान रहते हैं, पर समय-समय पर स्मृति एवं कल्पना की सहायता से पुनः हमारे चेतन स्तर पर उदित होकर हमें भाँति-भाँति के बोध प्रदान करते हैं । किव या कलाकार इन्हों बिम्बो को अपनी रचना में प्रस्तुत करता है, जिन्हें ग्रहण करते हुए पाठक या दर्शक सामाजिक विषय का बोध प्राप्त करते हैं । दूसरे शब्दों में बिम्ब ऐन्द्रिय अनुभूति का प्रतिबिम्ब है, जो कि मन में अंकित हो जाता है ।

साहित्यिक दृष्टि से बिम्ब की अनेक परिभाषाएँ की गयी हैं। सी. डी. लेविस महोदय ने बिम्ब के स्वरूप का सांगोपांग विवेचन करते हुए कहा है—'काव्यात्मक बिम्ब शब्दों के माध्यम से निर्मित एक ऐसा चित्र है, जिसका किसी न किसी प्रकार के ऐन्द्रिक गुण से सम्पर्क हो।' राबिन स्कैल्टन के विचारानुसार 'बिम्ब एक ऐसा शब्द है जो कि ऐन्द्रियानुभूति का भाव जाग्रत करता है।' इसी प्रकार डा० नगेन्द्र के मत स 'काव्य-बिम्ब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस-छिव है, जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है।'

काव्य-बिम्ब या काव्यगत बिम्ब के स्वरूप के सम्पक् बोध के लिए उसके पाँच

१. बिम्ब सिद्धान्त के परिचय के लिए ८०८०य----७१० नगेन्द्र कृत 'काव्य विम्ब'।

२. 'साहित्य की शैली', पृष्ट ३१३।

लक्षणों पर भी विचार किया जा सकता है। काव्य-बिम्ब का पहला लक्षण है—चित्रात्मकता। इससे आशय यह कि जिस प्रकार चित्र में वस्तु का प्रतिबिम्ब होता है, उसी
प्रकार बिम्ब में भी उसका ऐसा प्रतिबिम्ब होता है, जो पाठक के मन में उस वस्तु की
अनुभूति जगा सके। दूसरा लक्षण शब्दरूपात्मकता है—अर्थात् काव्य में बिम्ब चित्र की
भाँति रेखाओं में नहीं; अपितु शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत होता है। तीसरा लक्षण ऐन्द्रिकता है—जिसका अर्थ है कि वह चित्र केवल स्थूल वस्तु का ही प्रतिबिम्ब न हो, अपितु
उसका सम्बन्ध ऐन्द्रियबोध से भी होना चाहिए या यों कहिए कि उसमें हमारी इन्द्रियों को
गुदगुदा देने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा लक्षणभावोत्पादकता है अर्थात् काव्य-बिम्ब
में भावोत्पादन की क्षमता का होना अनिवार्य है। पाँचवें लक्षण के अनुसार उसमें आरोपण का अभाव होना चाहिए अर्थात् वह अलंकारों की भाँति मूल वस्तु पर ऊपर से या
बाहर से आरोपित नहीं होना चाहिए, उसका वस्तु से सीधा सम्बन्ध होना चाहिए,
अन्यथा बिम्ब और अलंकार में कोई अन्तर नहीं रह जायगा।

काव्य-बिम्ब के विभिन्न आचार्यों ने भेदोपभेद भी किए हैं तथा पश्चिम के कुछ विद्वानों ने तो इसे इतना विस्तार दे दिया है कि उससे काव्य की प्रत्येक वस्त बिम्ब में ही आ जाती है। हिन्दी के विद्वानों ने भी प्रायः इन्हीं का अनुसरण किया है जो ठीक नहीं। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक विवाद का विषय यह है कि क्या बिम्ब चाक्षण अनुभूति से ही सम्बद्ध है अथवा अन्य इन्द्रियों से भी । पश्चिम के अनेक मीमांसकों ने बिम्ब का सम्बन्ध प्रायः सभी प्रकार की ऐन्द्रियानुभूतियों से माना है, पर हमारे विचार में यह मान्यता बिम्ब के मूल स्वरूप के प्रतिकृल है। एक ओर वे बिम्ब को वस्त का प्रतिरूप या चित्र मानते हैं, तो दूसरी ओर उसे श्रवणेन्द्रिय एवं घ्राणेन्द्रिय से भी सम्ब-न्धित मानते हैं - यह परस्पर-विरोधी वस्तु है। गुलाब के फूल का बिम्ब हमारे मन में अंकित हो सकता है, पर उसकी सुगन्ध का चित्र कैसे सम्भव है ? गानेवाली का इमेज हमारे मन में उभर सकता है, पर उसके स्वर-माधुर्य का प्रभाव बिम्ब रूप में कैसे अंकित हो सकता है ? वस्तुत: जहाँ चाक्षुष अनुभूतियाँ बिम्ब रूप में अंकित होती हैं, वहाँ झाणे-न्द्रियों एवं श्रवणेन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त सुक्ष्म एवं अगोचर गुणों की अनुभृतियाँ हमारे मन में 'संस्कार' रूप में ही विद्यमान रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गन्ध एवं ध्विन का बिम्ब नहीं, संस्कार मात्र अंकित होता है, क्योंकि इनका बिम्ब या चित्र सम्भव ही नहीं। ऐसी स्थिति में गंध या ध्वनि के चित्र (बिम्ब) की बात करना या तो 'बिम्ब' शब्द का अनर्थ अथवा भाषा के साथ खिलवाड़ करना है। यदि बिम्ब के अन्तर्गत हम सभी अनुभूतियों को लेना चाहते हैं तो फिर हमें बिम्ब की परिभाषा में से 'चित्र', 'मूर्त्त 'रूप', 'प्रतिबिम्ब' 'मूर्त्ति' आदि शब्दों को निकाल देना चाहिए । परिभाषा को ज्यों का त्यों रखते हुए भी विम्ब से सभी अनुभृतियों को सम्बद्ध कर देना सर्वथा अवैज्ञानिक एवं असंगत प्रयास है।

और यदि बिम्ब की परिभाषा को बदलते हुए प्रत्येक प्रकार के विचार, भाव या अनुभूति के अगोचर रूप के वर्णन को ही हम 'बिम्ब' संज्ञा देने लगें, तो फिर कविता में ही क्यों, हमारे मुख से उच्चरित प्रत्येक शब्द को बिम्ब सिद्ध किया जा सकता है। अस्तु, साहित्याचार्यों से हमारा निवेदन है कि वे शास्त्र-मीमांसा के समय भावुकता से नहीं, बौद्धिकता से काम लें तो अपने विवेचन के साथ अधिक न्याय करेंगे।

अतः बिम्ब के विभिन्न भेदों के अन्तर्गंत विभिन्न इन्द्रियों के आधार पर उन्हें घाणपरक, स्वादपरक, ध्विनपरक, चाक्षुष आदि भेदों में विभाजित करना हमें मान्य है, क्योंकि बिम्ब अपने अपने सही अर्थ में केवल चाक्षुष होता है—अन्य भेद भ्रामक हैं। इनके अतिरिक्त भी बिम्ब के अनेक भेद किए गये हैं; यथा—'सरल बिम्ब', 'तात्कालिक बिम्ब', 'विष्ठुङ्खिलत बिम्ब', 'प्रतिमाशून्य बिम्ब' (Abstract Image), 'रूपकात्मक बिम्ब', 'आलंकारिक बिम्ब', 'प्रतिमाशून्य बिम्ब' आदि। ये भेद न केवल अनावश्यक हैं अपितु कहीं-कहीं तो बिम्ब के मूल स्वरूप के प्रतिकूल भी हैं। यथा 'प्रतिमाशून्य बिम्ब' लीजिए; यह ऐसा है जैसा कि कोई कहे कि 'मधुरताशून्य मिठाई' या 'लावण्यशून्य लवण'। जब बिम्ब का लक्षण ही प्रतिमायुक्त होना है तो उनका एक भेद प्रतिमाशून्य मानना स्वतोच्याघात दोष का उदाहरण प्रस्तुत करना है। इसी प्रकार बिम्बों को रूपकों और अलंकारों से सम्बद्ध करके भी बिम्ब, रूपक, अलंकार आदि भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों की सीमाओं के पार्थक्य को मिटाकर उन्हें घुला-मिला देने का प्रयास मात्व है।

बिम्ब और अलंकार—यद्यपि कुछ अलंकारों में बिम्बात्मकता का एवं कुछ बिम्बों में आलंकारिकता का गुण दृष्टिगोचर होता है, फिर भी दोनों एक नहीं हैं। बिम्ब-योजना का लक्ष्य जहाँ केवल वस्तु के रूप-रंग को ही गोचर रूप में प्रस्तुत करते हुए उसको ऐन्द्रिक बोध प्रदान करना होता है, जबिक अलंकार का लक्ष्य प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का सादृश्य या वैषम्य प्रदिश्तत करते हुए बौद्धिक चमत्कार उत्पन्न करना भी होता है। दूसरे, बिम्ब जहाँ केवल प्रस्तुत या उपमेय का ही बोध प्रदान करता है, वहाँ अलंकार में प्रस्तुत या उपमान का भी संयोग होता है। तीसरे, बिम्ब मूलतः स्वभाव-वोक्ति पर आधारित होता है, जबिक अलंकार का आधार अतिशयोक्ति या अत्युक्ति या अत्युक्तित् या अत्युक्तित् या अत्युक्तित् या अत्युक्तित् या अत्युक्तित् या अत्युक्तित् या अत्युक्ति होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ बिम्ब वस्तु के प्रत्यक्ष चित्रण द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है, वहाँ अलंकार अप्रत्यक्ष का अन्य विषय के सहयोग से यह कार्य संपादित करता है—अतः इन दोनों के इस अन्तर को ध्यान में रखते हुए दोनों को पृथक् सिद्धान्तों के रूप में ग्रहण करना उचित होगा।

बिम्ब और प्रतीक—बिम्बवादियों ने 'प्रतीकात्मक बिम्ब' तथा प्रतीकवादियों ने 'बिम्बात्मक प्रतीक' जैसे भेदों की कल्पना करके एक दूसरे के क्षेत्र में अनुचित अधिकार करने का प्रयास किया है। वस्तुतः बिम्ब और प्रतीक में गहरा अन्तर है—(१) बिम्ब में विषय-वस्तु का बोध प्रत्यक्ष एवं अभिधा में प्रस्तुत किया जाता है, जबिक प्रतीक के मूल में लक्षणा एवं व्यंजना कार्य करती हैं। (२) बिम्ब में शब्दावली सदा एकार्थक होती है, जबिक प्रतीक में शब्दों के कम से कम दो अर्थ होते हैं, जैसे—'मधुर-मधुर मेरे दीपक जल' में दीपक प्रतीक है, जिसके दो अर्थ हैं—दिया और जीवन। (३) बिम्ब का लक्ष्य चित्रात्मकता है, जबिक प्रतीक वक्रता के द्वारा आकर्षण उत्पन्न करता है। अतः

विम्ब और प्रतीक प्रत्येक स्थिति में भिन्न कोटि के तत्त्वों पर आधारित सिद्धान्त सिद्ध होते हैं।

बिम्ब-विधान की प्रक्रिया — डा॰ नगेन्द्र ने बिम्ब-रचना की प्रक्रिया का विवेचन करते हुए उसके तीन सोपान निर्धारित किए हैं-(१) अनुभूति का निर्वेयक्तीकरण (२) साधारणीकरण और (३) शब्दार्थ के माध्यम से अभिव्यक्ति । इन प्रक्रियाओं द्वारा कवि की सर्जन-प्रक्रिया का भी पता चलता है। कवि या साहित्यकार किसी भी अनुभूति के व्यावहारिक योग के समय काव्य का सर्जन करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि उस समय वह अनुभूति में इतना तल्लीन रहता है कि उससे ऊपर उठकर उसे तटस्थ रूप में नहीं देख पाता । जब आगे चलकर कवि की अनुभृति संस्कार-रूप में अवशिष्ट रहती तो उसी स्थिति में वह उसे निर्वेयिक्तक रूप में प्रस्तुत कर पाता है। इस निर्वेयक्ती-करण की ही अगली अवस्था साधारणीकरण है -अर्थात् कवि की अनुभृति सबकी अनु-भृति बनने योग्य हो जाती है। तीसरी स्थिति है- शब्दार्थ के माध्यम से अभिव्यक्ति। किव की साधारणीकृत अनुभृति शब्दों में ध्यक्त होती है। यद्यपि डा॰ नगेन्द्र ने इन तीनों स्थितियों का विवेचन अत्यन्त मौलिक एवं सुक्ष्म रूप में किया है, पर एक स्थल पर हम जनसे सहमत नहीं हैं। वे लिखते हैं—'लक्षणा के प्रयोग द्वारा रूप-रेखाओं में रंग भरकर ... (कवि) बिम्ब को पूर्णता प्रदान करता है। हमारे विवार में यह बात वक्रोक्ति एवं प्रतीक योजना पर तो लागू होती है, पर बिम्ब-योजना पर नहीं, क्योंकि बिम्ब के मूल में स्वभावोक्ति एवं अभिधा-शक्ति ही कार्य करती है। सम्भवतः उन्होंने भी पाश्चात्य विम्बवादियों की भाँति बिम्ब को व्यापक अर्थ में ग्रहण कर लिया है जिसके अनुसार अलंकार, वक्रोक्ति, प्रतीक आदि सभी विम्ब में आ जाते हैं। फिर भी यदि डा॰ नगेन्द्र बिम्ब और प्रतीक को भिन्न-भिन्न मानते हैं तो हमारा निवेदन है कि वे अपनी उपयुक्त धारणा पर पुनविचार करें।

बिम्ब का काव्यात्मक मूल्य — जिस प्रकार अलंकार, वक्रोक्ति, प्रतीक आदि का लक्ष्य काव्य में सौन्दर्य या आकर्षण उत्पन्न करना है, उसी प्रकार विम्ब-योजना का भी लक्ष्य यही है। बिम्ब-योजना में मूल वस्तु को ही इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह हमारी कल्पना-शक्ति को उत्तेजित करती हुई अनुभूतिगम्य हो सके। जहाँ बिम्ब-योजना से इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती अर्थात् न तो वह हमारी कल्पना-शक्ति को ही उत्तेजित करती है और न ही भावानुभूति प्रदान करती है — यहाँ वह काव्यात्मक हिष्ट से निरर्थक है। बिम्ब-योजना में यह शक्ति उसी स्थिति में आती है, जबिक एक तो वह भावानुभूति से प्रेरित हो तथा दूसरे, बिम्ब अपने आपमें पूर्ण हो। भावानुभूति से शून्य बिम्ब तथा खंडित बिम्ब काव्य के सौन्दर्य में अभिवृद्धि नहीं करते, यथा — बिहारी से एक उदाहरण प्रस्तुत है—

इत आवित चिल जाति उत चली छ-सातक हाथ। चढ़ी हिंडोरें सें रहें; लगी उसासनु साथ।।

यहाँ विरहिणी नायिका का सांगोपांग चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्थूल दृष्टि

से बिम्ब के सभी बाह्य लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, पर फिर भी अनुभूति की यथार्थता के अभाव में वह काव्यात्मक दृष्टि से आकर्षण-शून्य है। दूसरी ओर यहाँ सफल बिम्ब-योजना के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

- (क) भोंह उँचै, आंचरु उलटि, मौरि-मौरि मुँह मोरि। नीठि नीठि भीतर गई, डीठि-डीठि सों जोरि॥
- (ख) बेंबी भाल, तमोल मुख, सीस सिलसिले बार। द्ग आँजे राजे खरी, बेई सहज सिंगार।।

यहाँ दोनों दोहों में अनुभूतिपूर्ण बिम्ब-योजना उपलब्ध होती है । वस्तुतः कल्पना यदि बिम्ब की उत्पादिका है तो अनुभृति उसकी संगिनी है-उसके अभाव से बिम्ब आकर्षणशून्य सिद्ध होता है। इसलिए कॉलरिज ने लिखा था—"Images however beautiful···do not of themselves characterize the poet. They become proofs of original genius only as far as they are modified by predominant passion; or by associated thoughts or images awakened by that passion." अर्थात् बिम्ब चाहे कितने ही सुन्दर क्यों न हों "वे अपने आपमें कवित्व के प्रमाण नहीं हैं। वे कवि की मौलिक प्रतिभा को उसी सीमा तक प्रमाणित करते हैं, जहाँ तक वे पूर्ववर्ती भावावेग के प्राबल्य से अनुप्राणित होते हैं या फिर तत्सम्बन्धित किसी विशेष विचार या भावावेग की अनुभूति को जगाते हैं। ऐसी स्थिति में बिम्ब को काव्य में भावानुभृति व्यंजना का एक माध्यम या साधन ही मानना उचित होगा, साध्य से परे साधन का कोई स्वतंत्र महत्त्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी, दुर्भाग्य से अनेक आधुनिक कवि शुष्क विचारों या दूरारूढ़ कल्पना के बल पर अनुभूतिशून्य बिम्बों के निर्माण में लगे हुए हैं, उनके बिम्ब काव्यानुभूति में सहयोग देने के स्थान पर बाधक सिद्ध हो रहे हैं, फिर भी वे अपनी बिम्ब-योजना का गुण-गान करते नहीं अघाते । वस्तुत: बिम्ब-योजना की सफलता इसी में है कि वह स्व-प्रेरित एवं अनुभूति से अनुप्राणित हो, काव्य-वस्तु में वह ऊपर से आरोपित या चेष्टापूर्वक कल्पित प्रतीत न हो, अन्यथा वह काव्यत्व के लिए घातक सिद्ध होती है। ऐसे ही बिम्ब-विधान की भत्सेना करते हुए श्री सी० डी० लेविस ने उसे 'खण्डित', 'मृत' एवं 'निरर्थक' विशेषणों से भूषित किया है।

बिम्ब-विधान और रस-सिद्धान्त—यदि बिम्ब-विधान पर रस-सैद्धान्तिक हिष्ट से विचार किया जाय, तो वह काव्य में स्थायी भाव के चित्रण का ही माध्यम सिद्ध होता है। स्थायी भाव एवं अन्य भावों का काव्य में उल्लेख एक प्रकार का काव्य-दोष माना जाता है, क्योंकि भावों का उल्लेख अनुभूति में सहायक सिद्ध नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें कि 'परशुराम को लक्ष्मण पर क्रोध आ गया' तो यहाँ क्रोध की कोई अनुभूति नहीं होती, अतः क्रोध को अनुभाव एवं संचारी भावों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। बिम्ब-सिद्धान्त की शब्दावली में इसी बात को दोहराया जाय तो कहा जा सकता है कि काव्य में क्रोध का नामोल्लेख नहीं, अपितृ उसका बिम्ब-विधान होना चाहिए। वस्तुतः स्थायी भाव एवं रस के विभिन्न अवयव—अालम्बन, आश्रय,

उद्दीपन, अनुभाव, संचारी आदि—नाटक में तो साकार रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर काव्य में तो उनका बिम्ब ही प्रस्तुत किया जाता है। बिहारी ने नायिका के हावों एवं अनुभावों को बिम्स रूप में ही प्रस्तुत किया है, इस क्षेत्र में यही उनकी सफलता का रहस्य है।

रस और बिम्ब के पारस्परिक सम्बन्ध की घनिन्ठता का दूसरा प्रमाण यह है कि स्वयं विम्बनादी आचारों ने भी बिम्ब को भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। कल्पना-सिद्धान्त के घोर समर्थक कॉलरिज से लेकर काव्यात्मक बिम्ब के व्याख्याता सी० डी० लेकिस तक विभिन्न आचार्यों ने बिम्ब और भाव के सह-योग को आवश्यक नाना है। लेकिस महोदय के अनुसार तो काव्यात्मक बिम्ब का लक्षण ही यही है कि वह भावावेग से अनुप्राणित हो। हिन्दी में रस-सिद्धान्त के समर्थक आचार्य डा० नगेन्द्र द्वारा ही बिम्ब सिद्धान्त की सर्वप्रथम सांगोपांग विवेचना होना भी यही सिद्ध करता है कि ये सिद्धान्त परस्पर विरोधी न होकर एक-दूसरे के पूरक हैं। ऐसी स्थित में क्या हम यह कह सकते हैं कि काव्य में भावानुभूति का बिम्ब-रूप में प्रस्तुतीकरण ही रस-निष्पत्ति का आधार है। शायद यह प्रश्न उन व्यक्तियों को, जो कि या तो भरत, दंडी, भामह की बात को ही वेद-वाक्य मानते हैं या फिर पिश्चम के किसी भी सिद्धान्त की तुलना में भारत के प्रत्येक विचार को अग्राह्य एवं निन्दनीय मानते हैं, अरुचिकर प्रतीत होगा। फिर भी यदि हम अपने चिन्तन को संतुलित एवं सर्वांगिणय रूप देना चाहते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों की उपेक्षा नहीं को जा सकती।

#### : पाँच :

# काव्य को मूल प्रेरणा और उसका प्रयोजन

- १. 'प्ररणा' और प्रयोजन' में भ्रम तथा दोनों का स्पष्टीकरण।
- २. कुछ अन्य भ्रान्तियाँ।
- ३. भारतीय कवियों के अधार पर विचार-(क) वाल्मीकि, कालिदास, गाथा-सप्तशातीकार, जयदेव,विद्यापित, तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, भीरा, रीतिबद्ध कवि-केशवादि, भारतेन्दुयुगीन,द्विवेदीयुगीन व छायावादी कवि, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी। (ख) विभिन्न निष्कर्ष एवं उनका समन्वय।
- ४. विभिन्न काव्य शास्त्रीय विद्वानों के मत—(क) पाश्चात्य विद्वान्—सुकरात प्लेटो, अरस्तू, हीगेल आदि । (ख) भारतीय विद्वान्—रवीन्द्र तथा हिन्दी के आलोचक ।
- ५. विभिन्न मनोविग्लेषकों की धारणाएँ फायड, एडलर, युंग आदि।
- ६. काव्य के त्रिभिन्न रूप और काव्य-प्रेरणा।
- ७. काव्य-प्रयोजन सम्बन्धी मत ।
- ८. उपसंहार।

साहित्य या काव्य का मूल प्रेरणा-स्रोत और उसका प्रयोजन क्या है-इन प्रश्नों को लेकर पर्याप्त वाद-विवाद हुआ है, किन्तु फिर भी इनका कोई एक स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसका एक कारण तो यह है कि अधिकांश विद्वानों ने 'प्रेरणा' शब्द को ठीक अर्थ में ग्रहण नहीं किया, प्राय: उन्होंने 'प्रेरणा' और 'प्रयोजन' को एक ही अर्थ में लेकर 'प्रेरणा' सम्बन्धी विवेचन को प्रयोजन सम्बन्धी बातों में उलझा दिया है। 'प्रेरणा का सम्बन्ध उस व्यक्ति, वस्तु, घटना या दृश्य से है, जो किव को काव्य-विशेष की रचना में प्रवृत्त करता है, जबिक प्रयोजन से तात्पर्य काव्य-रचना के उद्देश्य या उससे प्राप्त होनेवाले लाभ से ह । 'प्ररणा' से सम्बन्धित विषय की स्थिति काव्य रचना से पूर्व रहती है, जबिक 'प्रयोजन' से सम्बन्ध रखनेवाला पदार्थ काव्य-रचना के अनन्तर उप-लब्ध होता है। कई बार प्रेरणा और प्रयोजन एक कार भी हो जाते हैं। जब कवि का प्रेरणा-स्रोत कोई और न होकर उसकी रचना से होनेवाले लाभ का विचार ही होता है तो वहाँ काव्य-रचना का प्रेरणा-स्रोत और उसका प्रयोजन—दोनों एक ही माने जाएँगे, किन्तु इत विशेष परिस्थिति को छोड़कर अन्यत हमें इन दोनों के पारस्परिक अन्तर को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि काव्य-प्रेरणा पर विचार करते समय कवियो, आलोचकों, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिकों के परस्पर-विरोधी मतों को बिना किसी क्रम या विश्लेषण के एकत्र संकलित कर दिया गया है, इससे यह प्रश्न

मुलझने के स्थान पर अधिक उलझता गया। तीसरे, किवयों और साहित्यकारों की ध्यिक्तिगत रुचि और देश के अनुसार भी उनके प्रेरणा-स्रोत में अन्तर आ जाता है। किन्तु इसका भी हमारे विवेचकों ने विशेष ध्यान नहीं रखा। चौथे, काव्य के विभिन्न रूपों और उनकी शैली के अनुसार भी उनके प्रेरणा-स्रोतों में परस्पर अन्तर आ जाता है, अत: कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विभिन्न प्रकार की रचनाओं के पीछे सर्वत एक-जैसा ही प्रेरक तत्त्व ढूंढ़ना उचित नहीं, जबिक इस प्रश्न पर विचार करनेवाले विद्वानों ने प्राय: इस तथ्य की उपेक्षा की है। अस्तु, काव्य की मूल प्रेरणाओं पर सम्यक् रूप से विचार करने के लिए हमें उपर्युक्त चारों असावधानियों से बचकर चलना चाहिए।

सबसे पूर्व हमें अपने किवयों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। आदिकिव वाल्मीिक के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्हें काव्य-रचना की प्रेरणा क्रौंच-वध की प्रसिद्ध घटना से प्राप्त हुई। एकाकी पक्षी की शोक-विद्धल दशा देखकर किव का हृदय शोकानुभूति से उद्देलित हो उठा और उनके मुंह से अनायास ही दो पंक्तियों का श्लोक उच्चिरित हो गया। इस साक्ष्य के आधार पर दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—(१) प्रत्यक्ष जीवन की घटनाओं से काव्य-रचना की प्रेरणा मिलती है। (२) शोकानुभूतियों से काव्य-रचना की प्रेरणा मिलती है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि इन दोनों निष्कर्षों में से किसे अधिक महत्त्व दें—घटना को या अनुभूति को ? 'घटना' के अभाव में अनुभूति' का उद्रेक नहीं होता और बिना अनुभूति के उद्रेक के घटना प्रभाव-शून्य सिद्ध होती है, अतः दोनों का ही महत्त्व है। जीवन में घटनाएँ तो बहुत होती हैं; किन्तु वे सभी ऐसी अनुभूति प्रदान नहीं करतीं कि जिससे काव्य-रचना की प्रेरणा मिले। अतः इन दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए कहा जा सकता है कि मार्मिक घटनाओं की अनुभूति काव्य-रचना की प्रेरणा प्रदान करती है।

महाकिव कालिदास के 'मेघदूत' का प्रेरणा-स्रोत स्वयं किव का प्रिया-िवरह बताया जाता है, अतः यहाँ भी उपर्युक्त निष्कर्ष का ही समर्थन होता है। गाथासप्तशती-कार ने अपने काव्य से आरम्भ में ही रिसक जनों को काम की शिक्षा देना अपनी काव्य-रचना का निमित्त माना है, जिसे हम प्रेरणा न कहकर 'उद्देश्य' मानना उचित समझते हैं। गीतगोविन्दकार जयदेव ने भी हिरस्मरण और विलास-कला का औत्सुक्य शान्त करना अपने काव्य का लक्ष्य माना है, यह भी काव्य-प्रेरणा का कारण न होकर उसका प्रयोजन या लक्ष्य ही है।

हिन्दी के किवयों में विद्यापित का बहुत ऊँचा स्थान है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने रस-पूर्ण गीतों की रचना राजा शिवसिंह और रानी लिखमादेवी की प्रेरणा से की थी और इस तथ्य का प्रमाण उनके गीतों की अंतिम पंक्ति में मिल भी जाता है—वे प्रायः अपने गीतों के अन्त में राजा शिवसिंह और रानी लिखमादेवी का उल्लेख करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का प्रभाव भी उनसे सम्बन्धित कवियों को काव्य-रचना की प्रेरणा दे सकता है।

भिनत-काल के कवियों का मूल प्रेरणा-स्रोत सामान्यतः उसके इष्टदेव का स्वरूप

एवं चिरत्न ही रहा है, किन्तु फिर भी उनमें परस्पर थोड़ा-बहुत अन्तर मिलता है। तुलसी के लिए तो 'एक भरोसो, एक बल' और 'एक आस'—उनका आराध्य देव ही रहा, किन्तु सूरदास की किवता-बाला को दैन्य और ग्लानि की पंकिल-भूमि में से निकालकर सौन्दर्य, श्रृङ्गार ओर प्रेम की वाटिका में उपस्थित करने का श्रेय महाप्रभु बल्लभाचार्य को ही है। प्रेम-दीवानी मीरा के गीतों का उद्गम स्रोत उनकी हृदय की प्रणय-वेदना का अजस्र प्रवाही स्रोत ही रहा है—''घायल की पीड़ा घायल जाणें'' के स्वरों में घायल हृदय की छटपटाहट ही व्यंजित है! जिस प्रकार पत्थर, लकड़ी या धातु पर चोट मारने से स्वतः ही एक ध्विन निकल पड़ती है, कुछ वैसे ही विरह की घोट से कबीर, जायसी और मीरा के गान शत-शत स्वरों में फूट पड़े! इन भक्त-किवयों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें काव्य-प्रेरणा अपने मित्रों से प्राप्त हुई। नन्ददास ने 'रस-मंजरी' की रचना का ऐसा ही कारण बताया है। इस प्रकार भक्त-किवयों के काव्य के आधार पर ये चार काव्य-प्रेरणाएँ सिद्ध होती हैं—(१) इष्टदेव या आराध्य का स्वरूप व चरित्न, (२) आचार्य या गुरु का निर्देशन, (३) भित्त-भाव और प्रणय-वेदना की अनुभूति और (४) मित्रों की जिज्ञासा।

रीतिकाल के प्रवर्त्तक आचार्य केशवदास ने 'किव-प्रिया' की रचना अपनी प्रिय शिष्या प्रवीणराय पातुर की शिक्षा के लिए तथा 'रिसक-प्रिया' की रिसकों के लिए (रिसकन को रिसक प्रिया कीन्हों केशवदास) की है। इन्हें काव्य-प्रेरणा न कहकर काव्य-प्रयोजन के अन्तर्गत लेना चाहिए। किन्तु अधिकांश रीति-काल के मूल में आश्रयदाता की शिक्षा, उसकी प्रसन्तता या उसके मनोरंजन का विचार ही प्रेरणा का कार्य करता रहा है, अतः इसे भी प्रेरणा का एक स्रोत मानना उचित होगा। किन्तु रीतिमुक्त श्रुङ्गारी किवयों ने अपनी प्रणयानुभूतियों की प्रेरणा से काव्य-रचना की, जैसा कि वनानन्द ने लिखा है—'लोग है लागि किवत्त बनावत, मोहिं तो मेरे किवत्त बनावत!"

भारतेन्दु-युग के किव प्रायः अपने समाज और राष्ट्र की दुर्दशा से क्षुब्ध होकर काव्य-रचना में प्रवृत्त हुए हैं। भारतेन्द्र जी को अनेक रचनाओं में देश की अधोगित का क्षोभ ही विभिन्न भावनाओं के रूप में व्यक्त हुआ है। इसी प्रकार द्विवेदी-युग का साहित्यकार भी समाज-सुधार और राष्ट्रोत्थान की लहर से प्रेरित दिखाई देता है। इस युग के महापुरुषों—दयानन्द, रवीन्द्र और गांधी का प्रभाव भी अनेक रचनाओं के पूल में प्रेरक-शक्ति का कार्य करता रहा है। विश्व-किव रवीन्द्र के उिमला सम्बन्धी लेख से 'साकेतकार' को प्रेरणा मिलने की बात सर्वेविदित है।

छायावादी कवियों ने अपने प्रेरणा-स्रोत का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया है, अतः उनके सम्बन्ध में अधिक स्पष्टता से विचार किया जा सकता है। प्रसाद जी की प्रेरणा का स्रोत प्रायः वह लौकिक या अलौकिक आलम्बन रहा है, जो "आर्लिंगन में आते-आते मुसक्याकर भाग गया।" श्री सुमित्रानन्दन पंत ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उन्हें कविता लिखने की प्रेरणा कूर्मांचल के प्राकृतिक वातावरण से मिली है, किन्तु आगे चलकर उन्होंने विरह-वेदना को भी काव्य-रचना का मूल कारण बताया है—

## वियोगो होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान ! निकलकर आँखों से चूपचाप, बही होगी कविता अनजान !!

इस प्रकार पंत जी ने प्रकृति के सौन्दर्य और लौकिक प्रणय दोनों को ही काव्य-रचना का प्रेरक स्वीकार किया है। महादेवी जी के काव्य की मुख्य प्रवृत्ति दु:खवाद ही है और इस दु:खवाद का मूल-स्रोत है—

> इन ललचाई पलकों पर, पहरा था जब बीड़ाका! साम्राज्य मुभेते दे डाला, उस चितवन ने पीड़ाका!!

अस्तु, उनके काव्य का स्रोत उनकी हृदयगत पीड़ा है और उस पीड़ा का स्रोत किसी अलौकिक की प्रेम-भरी चितवन है। दूसरे शब्दों में अलौकिक प्रणय ही महादेवी जी के भव्य उद्गारों का मूल स्रोत है!

प्रगतिवादी किवयों का प्रेरणा-स्रोत मार्क्सवादी जीवनदर्शन, सामाजिक विषमता, शोषक वर्ग की विलासिता और शोषित वर्ग की दीनता आदि में ढूँढ़ा जा सकता है। इसी-लिए इलाहाबाद की सड़क पर मध्याह्न में पत्थर तोड़ती हुई मजदूरिन या गाँवों के अर्ध-नग्न मनुष्यों पर किवता लिखी गई। निवीनतम प्रयोगवादी किवता में तो अनियंत्रित काम-चेतना और अदम्य अहंकार ही प्रेरक के रूप में दृष्टिगोचर होता है।

उपर्युक्त पर्यालोचन से स्पष्ट है कि विभिन्न युगों में तथा विभिन्न वर्गों के कवियों में काव्य-प्रेरणा के मूलाधार भी भिन्न-भिन्न रहे हैं। इन्हें हम मुख्यतः निम्नांकित शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं—(१) बाह्य प्रकृति और जगत् के किसी दृश्य, घटना, परि-स्थिति या अवस्था का प्रभाव । (२) किसी अन्य व्यक्ति, आश्रयदाता, गृरु, आचार्य या मित्र की प्रेरणा। (३) किसी विचार या जीवन-दर्शन का प्रभाव। (४) लौकिक या अलौकिक प्रणय, विरह या शोक की अनुभूति। वस्तुतः प्रथम तीन वर्ग के उपादान भी उसी स्थिति में प्रभावित करते हैं, जबिक वे किव की अनुभूति के विषय बन जाते हैं. अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रकृति, जगत्, व्यक्ति आदि के सम्पर्क से उत्पन्न किसी विचार या भाव की अनुभूति ही काव्य-प्रेरणा की मूल स्रोत है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारी सभी अनुभूतियाँ काव्य-प्रेरणा का रूप क्यों महीं ग्रहण करतीं ? इसका उत्तर होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति काव्य-प्रेरणा नहीं बन सकती-जिस व्यक्ति में काव्य-रचना की प्रतिभा और शक्ति होगी, उसी को अनुभू-तियाँ काव्य-रचना की प्रेरणा दे सकती हैं। साथ ही अनुभूतियों की सघनता एवं मार्मिकता का परिमाण भी महत्त्वपूर्ण है। यही कारण है कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की कुछ विशेष समय की कुछ विशेष मार्मिक अनुभूतियाँ ही कवि के हृदय को काव्य-रचना के लिए प्रेरित कर पाती हैं, सभी अनुभूतियाँ नहीं।

#### विभिन्न विद्वानों के मत

अनेक पाश्चात्य और पूर्वी विद्वानों ने भी काव्य-प्रेरणा के सम्बन्ध में विचार किया है। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने दैवी प्रेरणा को ही काव्य-प्रेरणा माना है। उनका विचार था कि जब ईश्वर जगत् के मनुष्यों से बातचीत करना चाहता है तो

वह किवयों की वाणी के माध्यम से अपने आपको व्यक्त करता है। संभवतः इस विचार से किवयों और उनकी किवता के गौरव में अभिवृद्धि होती है, किन्तु इससे काव्य-प्रेरणा सम्बन्धी प्रश्न का कोई यथार्थ उत्तर उपलब्ध नहीं होता। यदि सभी किवताओं के पीछे दैवी-प्रेरणा होती तो काव्य के क्षेत्र में अनेक अश्लील, अपिवत एवं कामुकतापूर्ण दृश्य दृष्टिगोचर नहीं होते और नहीं किवता के नाम पर तुकबित्यां तैयार होतीं। सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्रशिष्य अरस्तू ने अनुकरण की वृत्ति को काव्य-प्रेरणा का आधार बताया है। संभवतः नाटक के मूल में तो अनुकरण की प्रवृत्ति स्वीकार की जा सकती है, किन्तु काव्य के अन्य अंगों—किवता, कहानी, उपन्यास आदि के क्षेत्र में ऐसा मानना उचित नहीं। अनुकरण किसी प्रस्तुत वस्तु, रूप या ध्वित का ही किया जाता है; जब कि काव्य-कृतियों का निर्माण सर्वथा मौलिक रूप में होता है, अतः इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्रसिद्ध विचारक हीगेल ने सौन्दर्य, प्रेम और आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति को काव्य-रचना का मूल कारण बताया है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्त्तक क्रोचे महोदय ने भी आत्माभिव्यंजना को ही काव्य-प्रेरणा माना है। भारतीय विद्वानों में श्री रवीन्द्र-नाथ टैगोर ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है—"हमारे मन के भाव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अनेक हृदयों में अपने को अनुभूत करना चाहता है। "हृदय-जगत् अपने को व्यक्त करने के लिए आकुल रहता है, इसलिए चिरकाल से मनुष्य के अन्दर साहित्य का वेग है।"

हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक एवं विद्वान् श्री नन्ददुलारे वाजपेयी ने इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करते हुए लिखा है — "काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचिरतमानस की रचना करते समय लिखा था— 'स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबंधमित-मंजुलमातनोति।' यहाँ 'स्वान्तः सुखाय' से उनका तात्पर्य आत्मानुभूति या अनुभूति से ही है। रस-सिद्धान्त का निरूपण करनेवाले शास्त्रज्ञों ने काव्य का उत्पादन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि को बताया है। साहित्य मात्र के मूल में अनुभूति या भावना कार्य करती है, यह रस-सिद्धान्त की प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है।"

डॉ॰ गुलाबराय जी ने आत्म-विस्तार को काव्य का प्रेरक तत्त्व मानते हुए स्पष्ट किया है—''भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं है। विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। ''ये सभी हृदय के ओज को उद्दीस कर काव्य के प्रेरक बन जाते हैं।''

इस प्रकार विभिन्न काव्य-शास्त्रियों ने आत्माभिव्यंजना, अनुभूति और आत्म-विस्तार को काव्य का प्रेरक माना है। ये तीनों शब्द भी स्थूल हिष्ट से परस्पर अन्तर रखते हुए भी सूक्ष्म हिष्ट से एक ही अर्थ के द्योतक हैं। अनुभूति से ही आत्माभि-व्यक्ति होती है—जब अनुभूति ही नहीं तो अभिव्यक्ति किसकी होगी—तथा भावानु-भूति और आत्माभिव्यक्ति से ही हृदय का विस्तार होता है, अतः यह तीनों मत एक ही प्रक्रिया—भावानुभूति के पोषक हैं।

#### मनोविश्लेषकों के मत

पश्चिम के विभिन्न मनोविश्लेषकों ने काव्य-प्रेरणा के सम्बन्ध में अनेक मौलिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। फायड ने अतृस काम-वासना को ही काव्य-प्रेरणा माना है। हमारी कुंठाएँ और दबी हुई वासनाएँ अपने विकास का मार्ग खोजती हुई काव्य, कला तथा स्वप्न आदि की सृष्टि करती हैं। फायड के शिष्य एडलर ने हीनता की भावना को काव्य-प्रेरणा का स्रोत माना है। उनके विचार से मानव अपने अभावों और न्यून-ताओं की पूर्ति साहित्य के द्वारा करता है। युग के विचारानुसार मानव की सम्पूर्ण कियाओं का उद्देश्य अपने अस्तित्व की रक्षा ही है। साहित्य भी मनुष्य की आत्म-रक्षा की प्रवृत्ति का ही परिणाम है। वस्तुतः इन विद्वानों ने साहित्य की एकांगी एवं संकुचित दृष्टिकोण से देखते हुए अपने मत स्थापित किए हैं। यदि हम उनकी मान्यताओं को व्यापक रूप में ग्रहण करें तो उनके निष्कर्ष ठीक अर्थ के द्योतक हो सकते हैं। फायड जिसे 'अतृप्त वासनाओं की तृप्ति' कहता है, उसे ही यदि 'अव्यक्त भावनाओं की अभिवित्त' कहा जाय या एडलर की 'हीन भावना' की पूर्ति के स्थान पर 'संकुचित भावनाय का विस्तार' अथवा युग के 'आत्म-रक्षा' में आत्मा का अर्थ 'सूक्ष्म भाव-लोक' से लिया जाय तो इनकी व्याख्याएँ किसी सीमा तक संगत सिद्ध हो सकती हैं।

### काव्य के विभिन्न रूप और काव्य-प्रेरणा

यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार विभिन्न किवयों को काव्य प्रेरणा के स्थूल आधारों में परस्पर अन्तर होता है, वैसे ही काव्य-रूप के मूल प्रेरक भौतिक आधारों में भी भेद होता है। जिस प्रकार प्रवन्ध-काव्य मुख्यतः चरित-नायक के गुण-गान की प्रेरणा से प्रेरित होता है, वैसे ही मुक्तक काव्य और गीतिकाव्य में रचियता की स्वानुभूतियों की प्रेरणा अधिक समक्त होती है। उपन्यास और कहानी में लेखक के अन्तर्जगत् की अपेक्षा बाह्य-जगत् के प्रभाव की प्रेरणा अधिक होती है जबिक निबन्ध और आलोचना में निजी विचारों की व्यंजना का लक्ष्य प्रमुख होता है। अस्तु, व्यक्ति और विषय के अनुसार काव्य-प्रेरणा के असंख्य स्थूल आधार ढूँढ़े जा सकते हैं, किन्तु सूक्ष्म रूप में सभी में भावानुभूति का कोई-न-कोई अंश अवश्य विद्यमान होता है। भावना ही काव्य की शक्ति है, और इस शक्ति की प्रेरणा के बिना कोई भी वाक्य, विचार या तर्क गतिशोल होकर काव्य का रूप धारण नहीं कर सकता। अतः हमारे विचार से किसी भी प्रकार की भावानुभूति किव को अभिव्यक्ति की प्रेरणा दे सकती है और उसकी यह अभिव्यक्ति ही किवता का रूप धारण कर लेती है।

#### काव्य का प्रयोजन

काव्य की प्रेरणा पर विचार कर लेने के अनन्तर अब हम काव्य के प्रयोजन के प्रश्न को लेते हैं। इस प्रश्न पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है—किव काव्य की रचना क्यों करता है और पाठक काव्य का अनुशीलन किसलिए करता है ? प्राय: विद्वानों ने इस विषय पर विचार करते समय इन दोनों पक्षों को घुला-मिला दिया है

जो उचित नहीं । किव और पाठक दोनों के काव्य-प्रयोजन में थोड़ा-बहुत अन्तर होना अनिवार्य है; अतः हम यहाँ पहले किव के दृष्टिकोण से विचार करते हैं । 'काव्य-प्रकाश' के रचियता मम्मट ने अपने ग्रन्थ में काव्य-निर्माण का प्रयोजन बतलाते हुए लिखा है—

कार्च्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारिवदे शिवेतरक्षतये। सद्यः परितर्धृतये कान्ता - सिम्मिततयोपदेशयुजे।।

---काव्य-प्रकाश १।२

अर्थात् यश की प्राप्ति, सम्पत्ति-लाभ, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, रोगादि विपत्तियों का नाश, तुरन्त ही उच्चकोटि के आनन्द का अनुभव और प्रेयसी के समान मधुर उपदेश देने के लिए काव्य-ग्रन्थ उपादेय (प्रयोजनीय) हैं।

उपर्युक्त प्रलोक के अधार पर काव्य के निम्नांकित प्रयोजन स्वीकार किए जा सकते हैं:—

- १. यश-प्राप्ति—प्रायः किवगण यश-प्राप्ति के उद्देश्य से ही काव्य-रचना में प्रवृत्त होते हैं। कुछ महान् किव ऐसे भी हो सकते हैं जिनका उद्देश्य भले ही प्रारम्भ में यश-प्रप्ति न रहा हो, किन्तु काव्य-रचना के अनन्तर वे अपनी रचना की प्रशंसा अवश्य चाहते हैं। महाकिव जायसी ने अपने काव्य पद्मावत के सम्बन्ध में लिखा है, "औं मैं जानि किवत्त अस कीन्हा। मकु यह रहे जगत महं चीन्हा।' महाकिव तुलसीदास जी ने यद्यपि 'स्वांतःसुखाय' की घोषणा की है, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि "जो प्रबन्ध बुद्ध निंह आदरहीं। जो स्नम बादि बालकिव करहीं।।' इसके अतिरिक्त 'निज किवत्त केहि लाग न नीका' से भी यही घ्वनित होता है कि इस महाकिव का भी हृदय यश की इच्छा से सर्वथा शून्य नहीं था। अस्तु, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है—Fame is the last infirmity of noble minds. (प्रसिद्धि बड़े आदिमयों की सबसे अन्तिम कमजोरी है), यह बात किवयों और साहित्य-कारों पर भी लागू होती है।
- २. अर्थ-प्राप्ति—काव्य का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रयोजन अर्थ या धन है। मध्यकाल के अधिकांश दरबारी कवियों ने धन-प्राप्ति के उद्देश्य से ही अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य लिखे हैं। बिहारी के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि उन्हें प्रत्येक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा दिये जाने का वचन दिया गया था। आधुनिक युग में भी अनेक कवियों पर यह बात लागू होती है।
- ३. व्यवहार-ज्ञान बहुत से कवि अपने निकट सम्बन्धियों, मिन्नों या पुतादि को नीति एवं व्यवहार की शिक्षा देने के लिए भी काव्य-रचना करते हैं।
- ४. लोक-हित—अपने युग और समाज को अनिष्ट से बचाने के लिए भी काव्य-रचना की जाती है। 'कुरुक्षेत्र' के रचयिता दिनकर ने अपने काव्य में विश्व को युद्ध के अनिष्ट से बचाने के लिए ही शान्ति का संदेश दिया है।
  - ५. आत्म-शान्ति-काव्य-रचना के अनन्तर कई बार कवियों को अपूर्व शान्ति

एवं आनन्द का अनुभव होता है, अतः इसे भी काव्य का एक प्रयोजन स्वीकार किया जा सकता है।

६. कान्ता-सम्मित उपदेश—अपने उपदेश, विचार या सिद्धान्त को मर्मस्पर्शी बनाने के लिए भी काव्य का माध्यम अपनाया जाता है। कवीर, नानक आदि सन्त कियों ने अपने विचारों का प्रकाशन इसीलिए कियता के माध्यम से किया है। महाकिव बिहारी ने भी विभिन्न अवसरों पर अपने आश्रयदाताओं को उपदेश देने के लिए कुछ दोहों की रचना की थी, जैसे—

### स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा, देखु विहंग विचार। बाज पराये पानि परि, तु न विहंगनु मार॥

कहते हैं कि जब महाराजा जयसिंह औरंगजेब के आदेश पर महाराजा शिवाजी से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब बिहारी ने यह दोहा उन्हें सुनाया था। संभवत: इसी के प्रभाव से महाराजा ने शिवाजी और औरंगजेब में संधि करवाने का प्रयत्न किया था।

मम्मट के अतिरिक्त हमारे अनेक आचार्यों और किवयों ने भी काव्य-प्रयोजन पर विचार किया। साहित्य-दर्पणकार ने काव्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का दाता स्वीकार किया है। महाकिव तुलसीदास ने अपना प्रयोजन 'स्वान्त:सुखाय' ही माना है, किन्तु अन्य किवयों के लिए वे स्पष्ट रूप में घोषित करते हैं—

### "कीरति भनिति भूति भनि सोई। सुरसरि सम सब कह हित होई।।"

रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य एवं किव भिखारीदास ने काव्य के अनेक प्रयोजन स्वीकार किए हैं—"कुछ सूर और तुलसी की भाँति काव्य-साधना के रूप में तपस्याओं का फल प्राप्त करते हैं; कुछ केशव और भूषण की भाँति धन-सम्पत्ति प्राप्त करते हैं; कुछ को रसखान और रहीम की भाँति केवल यश से ही प्रयोजन होता है। दास के विचार से किवता की चर्चा बुद्धिमान को सभी स्थानों पर सुखदायी सिद्ध होती है।" आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध किव मैथिलीशरण गुप्त ने कला का व्यापक प्रयोजन समाजहित स्वीकार करते हुए कहा है—मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वायिनी करते कला को व्यर्थ ही।" इस प्रकार हमारे किवयों ने कला का प्रयोजन केवल स्वार्थ-साधन तक ही सीमित न मानकर परमार्थ और लोक-हित की साधना को स्वीकार किया है।

## आधुनिक हिन्दी आलोचकों के विचार

आचार्य रामचन्द्र गुक्ल ने इस संबंध में विस्तार से विचार करते हुए लिखा है—''प्राय: सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। पर जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि कविता का अन्तिम लक्ष्य जगत् के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण

१. इस संबंध में भिलारीदास का यह छन्द है
एक लहें तपपुंजन्ह के फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई।
एक लहें बहु संपति केशव मूषन ज्यों बर बीर बड़ाई।।
एकन्ह की जस ही सौं प्रयोजन है रसखानि रहीम की नांई।
दास कविसन्ह की चरचा बृधिवन्तन की सुख वे सब ठाँई।।

उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य-स्थापन है।" वे किवता से केवल मनोरंजन के उद्देश्य का विरोध करते हुए लिखते हैं—"मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनन्द पहुँचाना ही यदि किवता का अन्तिम लक्ष्य माना जाय, तो किवता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई।" वस्तुतः किवता आचायं शुक्ल के विचार से एक दिव्य अनुभूति प्रदान करनेवाली शक्ति है, अतः किव का लक्ष्य भी वे पाठक के हृदय का विस्तार करना मानते हैं।

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित करना मानते हैं। वे स्पष्ट रूप में घोषित करते हैं—''मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य का दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीस न बना सके, जो उसके हृदय को परदु:खकातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है।''

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने साहित्य का प्रयोजन आत्मानुभूति बताया है। उनके शब्दों में—''ं हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काव्यानुभूति स्वतः एक अखंड आतिमक व्यापार है जिसे किसी दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक या साहित्यक खंड-व्यापार या वाद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं। समस्त साहित्य में इस अनुभूति या आत्मिक व्यापार का प्रसार रहा है। ''काव्य का प्रयोजन मनोरंजन अथवा सामाजिक वैषम्य से दूर भागना अथवा पलायन से भी नहीं हो सकता, क्योंकि वैसी अवस्था में आत्मानुभूति के प्रकाशन का पूरा अवसर रचियता को नहीं मिल सकेगा। उसकी रचना अधूरी और अपंग रहेगी।'' डा० नगेन्द्र ने अपने एक लेख में साहित्य का प्रयोजन आत्माभिव्यक्ति स्वीकार किया है। आचार्य गुलाबराय जी ने विभिन्न मतों का समन्वय करते हुए लिखा है-—''भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ मंकुचित व्यक्तित्व नहीं है। विस्तार ही में आत्मा की पूर्णता है। लोकहित भी एकात्मवाद की दृढ़ आधार-शिला पर खड़ा हो सकता है। यश, अर्थ, यौन सम्बन्ध, लोक-हित सभी आत्म-हित के नीचे या ऊँचे रूप हैं।'''इन सब प्रयोजनों में वही उत्तम है, जो आत्मा की व्यापक-से-व्यापक और अधिक-से-अधिक सम्पन्न अनुभूति में सहायक हो। इसी से लोक-हित का मान है।''

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट से लेकर आचार्य गुलाबराय तक विभिन्न विद्वानों और किवयों ने 'काव्य-प्रयोजन' के सम्बन्ध में विभिन्न बातें कही हैं। इन्हें हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—एक, जिन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार करते हुए, इस प्रश्न पर विचार किया है कि किव काव्य में किस प्रयोजन से प्रवृत्त होता है? दूसरे, वे जिन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण से यह बताने का प्रयत्न किया है कि काव्य-प्रयोजन क्या होना चाहिए? आचार्य मम्मट, भिखारीदास, आचार्य नन्द-दुलारे वाजपेयी और डा० नगेन्द्र ने किसी आदर्श को थोपने के प्रयत्न से बचते हुए यथार्थ दृष्टि से विचार किया है, जबिक अन्य विचारकों ने किवता के गहान् प्रयोजन का दिग्दर्शन आदर्शवादी दृष्टिकोण से कराया है। किव का प्रयोजन क्या होता है और क्या होना चाहिए—ये दो अलग-अलग प्रश्न हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में प्रायः सभी विद्वान् एकमत हो सकेंंगे, किन्तु दूसरे के संबंध में ऐसी आशा नहीं की जा सकती।

प्रत्येक पाठक और आलोचक अपने हिष्टकोण को ही सर्वोपिर रखेगा। एक समाज-सुधारक पाठक कि से यह आशा करेगा कि वह सुधारवादी हिष्टकोण से काव्य में प्रवृत्त हो, एक रिसक मनोविनोद के प्रयोजन का समर्थन करेगा, तो एक साम्यवादी सामाजिक क्रान्ति का प्रयोजन अपनाने का परामर्श देगा। इसी प्रकार विभिन्न धर्म-सम्प्रदाय एवं राजनीतिक दलों के संचालक व्यक्ति कि वयों की अपनी-अपनी आवश्य-कता के अनुरूप परामर्श दे सकते हैं—अतः हमारे हिष्टकोण से हमारा विवेच्य विषय 'काव्य प्रयोजन क्या है?'' है—'क्या होना चिहए ?'' नहीं। पहले प्रश्न का भी अन्तिम निर्णय करने से पूर्व हम पाश्चात्य आलोचकों के मन्तव्यों पर विचार कर लेना आवश्यक समझते हैं।

#### पाश्चात्य विद्वानों के विभिन्न मन्तव्य

पाश्चात्य देशों में काव्य को एक कला मानते हुए प्रयोजन के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रकाश में आए हैं, जिनमें कुछ ये हैं—(१) कला कला के लिए (२) कला जीवन के लिए (३) कला जीवन से पलायन के लिए (४) कला जीवन में प्रविष्ट होने के लिए (४) कला सेवा के लिए (६) कला आत्मानुभूति के लिए (७) कला आनन्द के लिए (६) कला विनोद के लिए (६) कला सर्जन की अदम्य आवश्यकता-पूर्ति के निमित्त ।

'कला के लिए कला' इस मत के प्रवर्त्तक एवं समर्थकों में श्री ए० सी० ब्रेडले. आस्कर वाइल्ड, जे० ई० स्पिनगार्न आदि प्रमुख हैं। इनके विचार से कला का या कलाकार का एक मात्र लक्ष्य कला या सौन्दर्य की सृष्टि करना मात्र होता है, अतः कलाकार से नीति, धर्मं या उपदेशों के प्रतिपादन की आशा करना अनुचित है। श्री जे० ई० स्पिनगार्न महोदय के ग्रब्दों में —"We have done with all moral judgment of art. Some said that poetry was meant to instruct, some merely to please, some to do both. Romantic criticism first enunciated the principle that art has no aim except expression, that its aim is complete when expression is complete; that beauty has its own excuse for being." अर्थात् कला की नैतिक दृष्टि से परीक्षा करने की परम्परा को हमने समाप्त कर दिया है। कुछ कहते थे कि कविता का उद्देश्य शिक्षा देना है, कुछ केवल प्रसन्नता प्रदान करना उसका लक्ष्य मानते थे और कुछ दोनों पर ही बल देते थे। किन्तु रोमांटिक समीक्षा पद्धति ने सबसे पूर्व यह सिद्धान्त स्थापित किया कि कला का लक्ष्य केवल अभिव्यक्ति है -- अभिव्यक्ति के पूर्ण होते ही कला का लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। सौन्दर्य स्वयं ही अपना साध्य है, उसकी उपयोगिता का कोई कारण ढूँढ़ना अनावश्यक है।'' इस प्रकार इस मत के अनुयायियों ने कलाकार या कवि को समस्त वाह्य बन्धनों से मुक्ति प्रदान कर दी। कला का सर्वप्रथम लक्ष्य कला को माना जा सकता है, किन्तु फिर भी उसका सम्बन्ध कुछ अन्य बातों से भी है। एक कलाकार जब किसी कला-कृति का निर्माण कर लेता है तो उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है, फिर भी वह अपनी रचना को प्रकाशक के पास भेजता है-ऐसा क्यों ? किव या लेखक अपनी रचना को अपने ही तक सीमित क्यों नहीं रखते ? अवश्य ही इसमें यश-प्राप्ति, धन-प्राप्ति या और कुछ प्राप्ति का विचार रहता है—अतः कला का प्रयोजन कला भले ही रहे, किन्तु कला-कार का प्रयोजन उससे थोड़ा भिन्न अवश्य होता है। उदाहरण के लिए एक सड़क का लक्ष्य दिल्ली हो सकता है; किंतु उस सड़क पर चलनेवाले पियक का लक्ष्य कोरा दिल्ली न होकर 'वह कार्य होता है जो दिल्ली में ही सम्पन्न' हो सकता है। अस्तु, ''कला कला के लिए'' का अर्थ ''कलाकार कला के लिए'' नहीं है। हमारा प्रश्न कलाकार के प्रयोजन से सम्बन्धित है, जिसका उत्तर यहाँ नहीं मिलता।

दूसरा मत 'कला जीवन के लिए' की घोषणा करता है। प्रश्न है जीवन किसका? लेखक का या पाठक का? जीवन का सम्बन्ध एक ओर रोटी, आवास और वस्त्र से भी है—जो कि धन के माध्यम से प्राप्त होते हैं—तो दूसरी ओर उच्चकोटि के विचारों, भावनाओं और सौन्दर्य से भी है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इस नारे की आड़ में कविता का लक्ष्य नैतिकता, उपयोगिता आदि सिद्ध किया है। पर प्रश्न है कि समाज को नीति की शिक्षा देने से स्वयं कि को क्या मिलता है। वह समाज को शिक्षा देने का कार्य किस उद्देश्य से या किस प्रयोजन से करे? फिर क्या जीवन में कोरी नैतिकता ही सब कुछ है—सौन्दर्य का क्या कोई मूल्य नहीं? इन प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर इस मत के समर्थक नहीं दे पाते। वस्तुत: स्वयं 'जीवन' शब्द ही इतना व्यापक है कि इसका जो चाहे अर्थ किया जा सकता है।

'कला को जीवन से पलायन के निमित्त' का अर्थ भी स्पष्ट है। जीवन से पलायन का अर्थ है मृत्यु का आलिंगन करना। भला, जो मृत्यु का आलिंगन करना चाहता है, वह किवता क्यों लिखेगा? वस्तुतः इस मत के प्रचारक 'जीवन' का अर्थ 'जीवन की किठनाइयाँ' करते हैं। उनके विचार से जो लोग संसार की विषमताओं और कर्कशताओं का सामना नहीं कर पाते, वे काव्य-उपवन में शरण लेते हैं या दूसरे शब्दों में अपने दुःख को भुलाने के लिए काव्य-रचना करते हैं। इस मत के समर्थन में विभिन्न कियों के काव्यों से कुछ पंक्तियाँ ढूँढ़ी भी जा सकती हैं, जैसे—

ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक ! धोरे-धोरे !
जिस नर्जन में सापर-जहरी, अम्बर के कानों में गहरी !
निश्चल प्रेम-कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे !
— प्रसाद

— +

मन मेरा खोजा करता है, क्षण भर की वह ठौर !
छिपा लूँ अपना शीक जहां अरे है वह वक्षस्थल कहां ?
——बच्चन

यह ठीक है कि उपर्युक्त पंक्तियों में 'पलायन' की कल्पना मिलती है; किन्तु इसी को काव्य-रचना का निमित्त मानना अनुचित है। किव के हृदय में शत-शत कल्पनाएँ एवं भावनाएँ समय-समय पर उद्वेलित होती रहती हैं, अतः उन्हें ही काव्य-प्रयोजन मानना उचित नहीं। एक किव स्वर्ग-प्राप्ति की आकांक्षा व्यक्त करता है, दूसरा वीर भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है और तीसरा गरीबों का चित्रण करता है, इसका यह ताल्पये

नहीं कि वे क्रमशः स्वर्ग-प्राप्ति के लिए या युद्ध करने के लिए अथवा गरीब बनने के लिए काव्य-रचना करते हैं। और फिर सभी रचनाओं में पलायन की भावनाओं का चित्रण नहीं होता—अतः समस्त किवयों का प्रयोजन पलायनवाद मान लेना सर्वथा अनुचित है।

कुछ अन्य विद्वान् उयर्युक्त मत से सर्वथा विरोधी बात कहते हैं कि 'कला जीवन में प्रविष्ट होने के लिए' है। यहाँ भी शब्दों का अनर्थ किया गया है। हमारा जीवन में प्रवेश तो उसी दिन हो जाता है, जिस दिन हम माता के उदर से जन्म लेते हैं — अतः यहाँ जीवन का अर्थ है जीवन का सौन्दर्य या जीवन का रहस्य। आलोचकों की बुद्धि का चमत्कार देखिए कि वे एक ही किव में पलायनवाद और जीवन में प्रवृत्ति दोनों को सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं। ऊपर हमने वे पंक्तियाँ उद्धृत की थीं, जिनके आधार पर प्रसाद को पलायनवादी सिद्ध किया गया है। अब वे पंक्तियाँ देखिए जिन्हें प्रवृत्ति-मूलक बताया गया है—

जिसे तुम सम्भेहो अभिशाप, जगत्की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल।

ये गब्द कामायनी की श्रद्धा के हैं, इनका प्रसाद के काव्य-प्रयोजन से क्या सम्बन्ध है—यह हमारी समझ में नहीं आता। यदि इसी प्रकार काव्य-प्रयोजन ढूँढ़ने लगें तो अकेली कामायनी के आधार पर प्रसाद के दस-बीस से अधिक काव्य-प्रयोजन सिद्ध किए जा सकते हैं—जैसे—प्रलय करना, नई सृष्टि का निर्माण करना, यज्ञ करना, जीव-हिंसा का समर्थन और विरोध करना आदि-आदि। वस्तुतः जीवन से पलायन या जीवन में प्रवेश—दोनों के ही लिए कविता लिखने की अपेक्षा नहीं होती; हाँ, पाठक भले ही काव्य की छाया में बैठकर अपने दुःख को भूल सकता है या जीवन के निगूढ़ रहस्य को समझ सकता है।

'कला सेवा के अर्थ'—की व्याख्या करते हुए आचार्य गुलाबराय जी ने लिखा है—''अस्पतालों में मरीजों को किवता सुनाना, संगीत सुनाना यह कला का सेवा-पक्ष ही है।'' हमारी आचार्य जी के प्रति पूरी श्रद्धा है, किन्तु फिर भी हमें यह विश्वास नहीं होता कि मरीजों के लिए काव्य-रचना की जाती है। कम-से-कम हिन्दी साहित्य के इतिहास में तो अभी तक किसी ऐसे किव का न!म नहीं आता। कदाचित् यह बात आचार्य जी ने विदेशी विद्वानों के मत के अधार पर ही लिखी हो। सम्भव है, वहाँ ऐसे भी कलाकार हों जो मरीजों के लिए ही काव्य-साधना करते हों। हाँ, वैसे किव अवश्य मिलते हैं जो कला-साधना करते-करते स्वयं मरीज बन जाते हैं।

'कला आत्मानुभूति के लिए' और 'कला आनन्द के लिए' इन दोनों विचारों में परस्पर इतना साम्य है कि दोनों को एक ही कहा जा सकता है। कलाकार को आनन्द की अनुभूति तो होती ही है, पर उससे भिन्न भी उसका कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य होता है, अन्यथा वह अपनी रचना को किसी अन्य के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता। जो लोग 'मनोविनोद के लिए' कला मानते हैं, उनकी बात भी इससे मिलती-जुलती है। हमारे विचार से आत्मानुभूति, आनन्द, मनोविनोद आदि का सम्बन्ध कलाकार की अपेक्षा पाठक या द्रष्टा से अधिक है। हाँ, यह अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि अनेक किव 'सृजन की अदम्य आवश्यकता' से प्रेरित होकर ही काव्य-रचना करते हैं, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता।

उपर्युक्त मंतव्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इनमें हमारे प्रश्न का कोई यथार्थ उत्तर उपलब्ध नहीं होता। वस्तुतः पाष्ट्रचात्य विद्वानों के मत एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जिनमें आंधिक सत्य है। हमारे विचार से सभी कवियों का काव्य-प्रयोजन एक जैसा ही नहीं होता। कुछ मृजन की अदम्य आकांक्षा से प्रेरित हीकर काव्य-रचना में प्रवृत्त होते हैं तो कुछ यश, धन तथा मान-मर्यादा की प्राप्ति के लिए तथा कुछ अपने आराध्य देव या आश्रयदाता की संतुष्टि के निमित्त, तो कुछ अपने मत, विचार या सिद्धान्तों के प्रचार के प्रयोजन से काव्य-रचना करते हैं। आचार्य मम्मट की उक्ति में इन सभी तथ्यों का संकेत मिल जाता है, अत: हम उनके मत का ही समर्थन करना उचित समझते हैं।

## पाठक के दृष्टिकोण से

दूसरा प्रश्न है—पाठक काव्य में किस प्रयोजन से प्रवृत्त होता है ? इसके दो उत्तर दिये जा सकते हैं—(१) आनन्द-प्राप्ति के लिए, (२) अपने ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए। हमारे विचार से पाठक काव्य में उस विशेष प्रकार की आनन्दानुभूति के लिए हीं प्रवृत्त होता है, जो किसी अन्य साधन से उपलब्ध नहीं होती। कुछ लोग पाठक का लक्ष्य ज्ञान-वृद्धि भी मान सकते हैं, किन्तु यह लक्ष्य गौण ही होगा। ज्ञान-वृद्धि के लिए काव्य की अपेक्षा इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन-शास्त्र, नीति-शास्त्र भादि के ग्रन्थ अधिक उपयोगी होंगे, अतः इन्हें छोड़कर काव्य में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जो लोग साहित्य सम्बन्धी परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के लिए काव्यानुशीलन करते हैं, उन पर अवश्य यह बात लागू होती है।

# कला कला के लिए

- १. मनुष्य की तीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उनका लक्ष्य ।
- २. भावना का लक्ष्य सौन्दर्य व आनन्द।
- ३. 'कला और आदर्शवाद' या 'कला जीवन के लिए।'
- ४. 'कला कला के लिए' के समर्थक क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, आस्कर वाइल्ड एवं जे० ई० स्पिनगार्न के मंतव्य, ब्रेडले महोदय के विचार, फायड का अभिव्यक्तिवाद, इनके मंतव्यों की आलोचना।
- कलाबाद के विरोधी तथा नैतिकता के पक्षपाती सुकरात, प्लेटो, रिक्कन, मैथ्यू आर्नेल्ड आदि के मत।
- ६. भारतीय दृष्टिकोण—प्राचीन आचार्यों का दृष्टिकोण, आधुनिक विद्वानों का दृष्टिकोण।

सिक्ष्म-सत्ता (परमात्मा) के विभिन्न दार्शनिकों ने मुख्यतः तीन लक्षण स्वीकार किए हैं सत्, चित् और आनन्द । मनुष्य उसी सूक्ष्म-सत्ता का व्यक्त रूप माना गया हैं । (मनुष्य का भी सुक्ष्म-जीवन तीन बातों पर आधारित रहता है—ज्ञान, भाव<u>ना और</u> क्रिया।) इसमें ज्ञान का संबंध सत् से है, क्रिया का चित् से और भावना का आनन्द से । अतः परमात्मा के अनुरूप ही मानव-जीवन में इन तीनों तत्त्वों की प्रमुखता है । आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिक भी मानव-जीवन में उपर्युक्त तीनों प्रवृत्तियों---ज्ञान, क्रिया अरेर भावना (to know, to will, to feel) की ही प्रमुखता स्वीकार करते हैं। मानव-जीवन से संबंधित विभिन्न विषय इन्ही तीनों प्रवृत्तियों से प्रेरित हैं। (ज्ञान की प्रवृत्ति ने विज्ञान और दर्शन को, क्रिया की प्रवृत्ति ने धर्म और व्यवसाय को और भावना की प्रवृत्ति ने साहित्य और कला को जन्म दिया। यद्यपि विज्ञान, व्यवसाय और कला-तीनों का संबंध मानव-जीवन से है, फिर भी तीनों के लक्ष्य में परस्पर गहरा अन्तर सिद्ध होता है, जहाँ विज्ञान का लक्ष्य सत्यं है, व्यवसाय का शिवं, वहाँ कला का सुन्दरम् है। इनमें से यदि कोई भी विषय अपने लक्ष्य को भूलकर अन्यत्न दृष्टिपात करने लगेगा तो उससे वह तो पथ-भ्रष्ट हो ही जावेगा, साथ ही जीवन में भी विकृति उत्पन्न कर देगा । यदि एक वैज्ञानिक किसी सुन्दर पुरुष के टुकड़े-टुकड़े करके उनके मूल तत्त्वों की जानकारी प्राप्त करने के स्थान पर यदि वह उसके सौन्दर्य से अभिभृत होकर कविता जिखने लग जाय तो वह वैज्ञानिक न रहकर किव बन जायगा। इसी प्रकार एक शिवं का रक्षक न्यायाधीश यदि किसी अभियुक्ता बाला के अधिकारों को भूलकर उसके सौन्दर्य पर ही मुग्ध होंने लगेगा तो वह भी अपने कर्त्तं व्य-पथ से भ्रष्ट हो जायगा। ठीक इसी प्रकार सौन्दर्य-साधना में रत कलाकार जब अपने मूल लक्ष्य को भूलकर सत्यं और शिवं

की ओर आकर्षित होने लगेगा तो वह अपनी कला को कला के स्थान पर दर्शन या नीति-शास्त्र का रूप दे देगा। अस्तु, जीवन की सफलता इसी में है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्त्तव्य और क्षेत्र को ही प्रमुखता दे। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कर्त्तव्य> क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इससे उसका महत्त्व तो नष्ट हो ही जायगा, संसार में भी बड़ी अव्यवस्था और विकृति आ जायगी। जल का गुण शीतलता है और अग्नि का उष्णता, उनका धर्म इसी बात में है कि दोनों अपने-अपने गुणों को बनाए रखें। किन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि संसार के अनेक विद्वान जो एकांगी दृष्टिकोण से ही सभी वस्तुओं को देखने के अभ्यस्त हैं, एक वस्तू का गूण दूसरी वस्त में ढंढने का प्रयास करते हैं। उसी दृष्टिकोण का परिणाम है कि साहित्य और कला में विज्ञान, दर्शन और नीतिशास्त्र के तत्त्वों की आशा की जाती है। विभिन्न विद्वानों के विचार से जीवन में केवल सौन्दर्य से काम नहीं चल सकता, उपयोगिता की दृष्टि से भी सीन्दर्य का विशेष महत्त्व नहीं है, अतः वे चाहते हैं कि कला सौन्दर्य के साथ-साथ कुछ ऐसी उपयोगी बातों या नैतिकता की भी शिक्षा दे जिससे कि जीवन की उन्नति हो। इसी दृष्टिकोण के समर्थन और विरोध को लेकर विचारकों के दो पक्ष हो गए हैं, एक उनका जो कला का चरम लक्ष्य सौन्दर्य मानते हैं, इनका नारा है---''कला कला के लिए,'' और दूसरा, उनका जो कला का चरम लक्ष्य नैतिकता की शिक्षा देना मानते हुए कहते हैं— "कला जीवन के लिए।" अतः इन दोनों पक्षों के विचारों के अध्ययन के अनन्तर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं।

र्कला जीवन के लिए सुश्री महादेवी वर्मा ने जीवन तथा कला में आदर्श का महत्त्व बताते हुए लिखा है—

••• आदर्श हमारी दृष्टि की मिलन संकीर्णता धोकर, उसे बिखरे यथार्थ के भीतर छिपे हुए सामंजस्य को देखने की शक्ति देता है, हमारी व्यष्टि में सीमित चेतना को मुक्ति के पंख देकर समष्टि तक पहुँचने की दिशा देता है और हमारी खिण्डत भावना को अखण्ड जागृति देकर उसे जीवन की विविधता नाप लेने का वरदान देता है। जब आदर्श जलभरे बादल की तरह आकाश का असीम विस्तार लेकर पृथ्वी के असंख्य रंगों, अनन्त रूपों में नहीं उतर सकता तब शरद के सूने मेघ-खण्ड के समान शून्य का धब्बा बना रहना ही उसका लक्ष्य हो जाता है •••।''

विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य के क्षेत्र में 'आदर्शवाद' शब्द का प्रयोग विभिन्न विशिष्ट घारणाओं एवं मान्यताओं के अर्थ में किया जाता है। दर्शन के क्षेत्र में आदर्श-वाद भौतिकवाद का विरोधी है। "भौतिकवादी भौतिक द्रव्य को सत्य मानता है और मन अथवा चेतना को उसका उपजात एवं अनुगामी। इसके ठीक विपरीत दार्शनिक आदर्शवादी मन अथवा चेतना को परम सत्य एवं परम तत्त्व और भौतिक द्रव्य को उससे उद्भुत मानता है। उसकी मान्यता यह है कि परम तत्त्व मन जैसा चेतन है।" (हिन्दी साहित्य कोथ: पृष्ठ ६५)। इस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद को अध्या-स्मवाद का पर्यायवाची कहा जा सकता है। किन्तु देश और काल के भेद से इसके स्वरूप में परस्पर थोड़ी-बहुत विभिन्नता भी सदा रही है।

सौन्दर्य-शास्त्र ( Aesthetics ) के क्षेत्र में भी विचारकों का एक ऐसा समूह रहा है जो 'आदर्शवादी' कहा जा सकता है। इस वर्ग में वे चिन्तक आते हैं जो वस्तु का सौन्दर्य उसके भौतिक तत्त्वों में न मानकर या तो उसकी उपयोगिता में मानते हैं अथवा द्रष्टा की हष्टि में मानते हैं। सुकरात, प्लेटो, हरबर्ट, रिचर्ड स आदि विचारक इसी श्रेणी में आते हैं। सुकरात ने उपयोगिता को ही सौन्दर्य का पर्यायवाची मानते हुए एक स्थान पर लिखा था — "A dung basket if it answers its end may be a beautiful thing while a golden shield not well for use, is ugly thing" अर्थात् एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुन्दर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती है, जब कि चमचमाती हुई स्वर्ण-घटिता ढाल भी असुन्दर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से अपूर्ण है।

सुकरात के शिष्य प्लेटो ने प्रत्यक्ष संसार को किसी अप्रत्यक्ष जगत् की प्रितिच्छाया घोषित करते हुए समस्त सौन्दर्य को किसी एक अलौकिक शक्ति से सम्बन्धित माना है। हमारी आत्मा सौन्दर्य की खोज में भटकती रहती है, किन्तु सौन्दर्य के सच्चे स्वरूप का आस्वादन करना कोई सरल कार्य नहीं। उसके विचारानुसार विभिन्न शास्त्रों के गम्भीर अध्ययन एवं मनन से विकसित एक विशेष प्रकार की मानसिक शक्ति से ही हम सौन्दर्य-बोध कर सकते हैं। यद्यपि सौन्दर्य-बोध की यह अपूर्व क्षमता तर्क-बद्ध अध्ययन से ही उदित होती है, फिर भी वह तर्क से शून्य होती है। सौन्दर्य तर्की गम्य नहीं अनुभूति-गम्य है। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों में आई० ए० रिचर्ड स ने भी सौन्दर्य की व्याख्या आदर्शवादी दृष्टिकोण से करते हुए कहा कि हमारी भावात्मक संतुष्टि का नाम ही सौन्दर्य है। किसी वस्तु को देखकर जब हमारी भावनाओं में एकाग्रता या तन्मयता आ जाती है तो हम तृप्ति का अनुभव करते हैं और हम उस वस्तु को भूल से सुन्दर कह बैठते हैं, जबिक वास्तव में सौन्दर्य हमारी इस मानसिक तृप्ति की देन है। इस प्रकार आदर्शवादी दार्शनिकों की ही भौति आदर्शवादी सौन्दर्य शास्त्रियों ने भी भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को, स्थूलता की अपेक्षा सूक्ष्मता को, और यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को अधिक महत्त्व दिया है।

साहित्य के क्षेत्र में आदर्शवाद का प्रयोग किसी एक वर्ग या एक काव्य-धारा के लिए नहीं होता — जैसा कि कुछ अन्य वादों के सम्बन्ध में होता है — अपितु व्यापक रूप में उसका प्रयोग एक विशिष्ट दृष्टिकोण के लिए होता है । वस्तुतः इसका प्रयोग 'यथार्थ-वाद' के विरोध में किया जाता है । काच्य में विषय-वस्तु का चित्रण वास्तिक रूप में करना यथार्थवाद कहलाता है, जबिक उसे वास्तिक से ऊपर उठाकर प्रस्तृत करना आदर्शवाद है । यथार्थवाद जहाँ 'क्या है ?' का उत्तर देता है, वहाँ आदर्शवाद यह बताता है कि 'क्या होना चाहिए ?' यथार्थवादी मनुष्य की दुर्बलताओं का चित्रण करके उसके पतन को चित्रित करता है, जबिक आदर्शवादी उसकी उदात्त प्रवृत्तियों को उभार करके उसे उत्थान की ओर अग्रसर करता है ! यथार्थवादी समाज की समस्याओं के नग्न रूप में प्रस्तृत करके ही चुप हो जाता है, जबिक आदर्शवादी उनका समाधान भी करने का प्रयत्न करता है । यथार्थवादी ईश्वर, पाप-पुण्य, भाग्य एवं पुनर्जन्म को स्वीकार

नहीं करता, जबिक आदर्शवादी इन सबमें विश्वास करता है। यथार्थवादी की हिष्ट धरती पर रहती है, जबिक आदर्शवादी आसमान की ओर ताकता है। यथार्थवादी को केवल वर्तमान से प्रेम होता है, जबिक आदर्शवादी अतीत के गौरव और भविष्य की कल्पनाओं में डूवा रहता है। यथार्थवादी काव्य की रचना का अन्त प्राय: निराशा, वेदना, पराजय एवं दुःख में होता है, जबिक आदर्शवादी के काव्य में नए जीवन के मधुर स्वप्नों, भावी सफलता की आशाओं, पाप पर पुण्य की विजय का चित्रण होता है। प्रश्न है ऐसे सुन्दर, मधुर, दिव्य एवं अलौकिक आदर्शवाद में कौन से दोष हैं जिससे सभी कलाकार या सभी पाठक इसे पसन्द नहीं कर पाते?

इसका सीधा सा कारण यह है कि वह कल्पना के गगन में उड़ान भरता है, जबिक हमारा वास्तविक जीवन यथार्थ की ठोस भूमि पर आधारित है। वह हमें कला का आश्वासन देता है जबिक हम आज की पीड़ा से घायल हो रहे हैं। वह हमारी रोटी की आवश्यकता के उत्तर में संगीत की मीठी रागिनी सुनाता है। आदर्शवाद की अति सूक्ष्मता, अति काल्पनिकता और अलौकिकता से ही ऊबकर लोग यथार्थवाद की शरण लेते हैं।

दूसरा प्रश्न है कि जब आदर्शवाद इतना बुरा है तो इसमें कौन से गुण हैं जिससे कुछ लोग इसका समर्थन करना उचित समझते हैं ? इसका उत्तर यही है कि यथार्थवाद हमारा शरीर है तो आदर्शवाद हमारी आत्मा है। यदि हमारे जीवन के लिए रोटी, कपड़े और मकान की आवश्यकता सर्व-प्रमुख है, तो मोठी कल्पनाओं, मधुर स्वप्नों एवं उच्च आदर्शों के बिना भी जीवन जीवन नहीं रह सकता। संसार की वाटिका में यदि हम यथार्थ के काँटों को ही देखते रहें, तो भय है कि कहीं हम निराश होकर आत्महत्या ही न कर लें, अत: उसके आदर्श के फूलों को भी देखना नितान्त आवश्यक है। अतः जीवन और साहित्य—वोनों में यथार्थ और आदर्श का उचित संतुलन आवश्यक है। जैसा कि श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है—'आदर्श जीवन के निरपेक्ष सत्य का बालक है और यथार्थ जीवन की सापेक्ष सीमा का जनक, अत: उनकी अन्योन्याश्रित स्थिति न ऊपर से कभी प्रकट हो सकती है और न भीतर से कभी मिट सकती है। उनकी गित विपरीत दिशोन्मुख होकर भी जीवन की परिधि को दो ओर से स्पर्श करने का एक लक्ष्य रखती है।''

# कला कला के लिए 🗸

कला का उद्देश्य विशुद्ध कला या सौन्दर्य को माननेवाली विद्वानों में क्रोचे, आस्कर वाइल्ड, वाल्टर पेटर, जे॰ ई॰ स्पिनगानं आदि प्रमुख हैं। क्रोचे का मत 'अभिव्यंजना-वाद' के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने आत्मा की दो प्रवृत्तियाँ मानी हैं—एक विचारा-त्मक या सैद्धान्तिक (Theoretic) और दूसरी व्यावहारिक (Practical)। इस विचारात्मक या सैद्धान्तिक प्रवृत्ति के भी दो उपभेद हैं, एक स्वानुभूति से प्रेरित (Intuition) और दूसरी तर्क की क्रिया (Logic) से उत्पन्न। व्यावहारिक प्रवृत्तियों के भी क्रोचे ने दो भेद किए हैं—आर्थिक और नैतिक। इस प्रकार ये चार प्रवृत्तियाँ

निश्चत हुईं—(१) स्वानुभूति से प्रेरित (Intuition), (२) तर्कं की क्रिया से उत्पन्न (Logic), (३) आधिक (Economic) और (४) नैतिक (Ethical)। कला का सम्बन्ध इनमें से प्रथम प्रवृत्ति—स्वानुभूति—से ही है, अतः शेष प्रवृत्तियाँ जिनमें नैतिक प्रवृत्तियाँ भी सम्मिलत हैं, कला से असम्बद्ध हैं। कला-सृष्टि की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है जब कोई भी कलाकार स्वानुभृति को सहज स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त कर देता है, तो वही कला का रूप धारण कर लेती है। अतः अभिव्यक्ति की पूर्णता ही कला की पूर्णता है। अभिव्यक्ति ही उसका सौन्दयं है। इस प्रकार कोचे विभिन्न प्रवृत्तियों के वर्गीकरण के द्वारा कला का क्षेत्र नैतिकता से भिन्न मानता है। यदि कलाकार अनैतिक तत्त्वों की अभिव्यंजना करता है, तो यह दोष स्वयं कलाकार का नहीं है, अपितु उस समाज का है जिसके वातावरण के प्रभाव से उसने ऐसी अनुभूति ग्रहण की। अतः जो आलोचक कला में नैतिकता देखना चाहते हैं, वे पहले समाज के वातावरण में नैतिकता को प्रतिष्ठित करें।

श्री आस्कर वाइल्ड और स्पिनगार्न महोदय ने भी कला का क्षेत्र नैतिकता से भिन्न मानते हुए ''कला कला के लिए'' का समर्थन किया है। आस्कर वाइल्ड ने स्पष्ट रूप में घोषित किया है—''समालोचना में सबसे पहली बात यह है कि समालोचक को यह परख हो कि कला और आचार के क्षेत्र पृथक्-पृथक् है।''' जे० ई० स्पिनगार्ने के शब्दों में—''शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार या दुराचार ढूँढ़ना ऐसा ही जैसा कि रेखा-गणित के समित्रकोण विभुज को सदाचारपूर्ण कहना और समिद्धबाहु विभुज को दुराचारपूर्ण।''

श्री श्रेडले महोदय ने भी "कला कला के लिए" मत का समर्थंन करते हुए कहा है कि कला को सौन्दर्य के माप-दण्ड से ही नापना चाहिए। हाँ, अनैतिकतापूण रचनाओं को नागरिकों की दृष्टि से प्रकाशित न भी किया जाय तो कोई बात नहीं। श्रेडले ने बतलाया है कि रोसिटी (Rossetti) ने अपनी एक कितता को जिसे मर्यादावादी टेनीसन ने भी पसन्द किया था, लोक-मर्यादा के भय से प्रकाश में नहीं आने दिया। इस सम्बन्ध में श्रेडले महोदय का कहना था कि उसका यह निर्णय नागरिक की दृष्टि से या, कलाकार की हैसियत से नहीं।

आधुनिक मनोविश्लेषकों में भी अनेक ने कलावाद का समर्थन किया है। फायड ने काव्य को अनुस वासनाओं की अभिव्यक्ति माना है। ऐसी स्थिति में काव्य में कामुकता और अश्लीलता का आ जाना स्वाभाविक है। इस धारणा से साहित्यकारों को नग्न दृश्यों के चित्रण की छूट मिल गई है। वे कला के आवरण में अपने कुत्सित मन की गन्दगी को प्रस्तुत करने लगे हैं। यदि क्रोचे ने स्वाभाविक अभिव्यक्ति को काव्य का लक्ष्य माना था सहित्यकी अश्लील अभिव्यक्ति को ही अपना साध्य मानने लगे हैं।

वस्ति किन्ति हिपनिगारि, बेडले, फायड आदि सभी कलावाद के समर्थकों के विचार क्लिवादी हैं सर्वप्रथम किने ने अभिब्यक्ति को ही सौन्दर्य मानकर एक बड़ी भाई क्लिवादी हैं पूर्वप्रथम किने ने अभिब्यक्ति को ही सौन्दर्य मानकर एक बड़ी भाई क्लिवादी हैं पूर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी-बहुत अनुभूति की मान्ना तो होती हैं किसी-नहिक क्लिक स्पन्ति के अभिब्यक्त भी करता है, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति

की प्रत्येक भावाभिव्यक्ति काव्य का रूप धारण नहीं करती। जब दो व्यक्ति परस्पर झगड़ते हैं तो उनकी उक्तियों में क्रोध की सफल अभिव्यक्ति होती है, पर क्या उसे हम काव्य की संज्ञा दे सकते हैं? अभिव्यक्ति काव्य का साधन है, साध्य नहीं। दूसरे व्यक्ति का चरित्र भी उसकी विकसित भावनाओं पर आधारित होता है, अतः चारित्रिक वृत्तियों — नैतिकता आदि— का हमारी भावनाओं से गहरा सम्बन्ध होता है तथा काव्य की भी मूलाधार भावनाएँ होती हैं। इस हष्टि से नैतिकता और काव्यात्मकता—दोनों का प्रेरणास्रोत एक ही है। अतः कला को नैतिकता से सर्वथा पृथक् मानना उचित नहीं।

यह ठीक है कि कला का सर्वोपिर गुण उसका सौन्दर्य है, किन्तु यह सौन्दर्य यदि नैतिकता से शून्य होगा तो उसके प्रभाव में न्यूनता आयगी। स्वयं सौन्दर्य को सौन्दर्य बनाए रखने के लिए भी नैतिकता की प्रधान रूप में न सही, गौण रूप में आवश्यकता है। जैसा कि हमने प्रारम्भ से प्रतिपादित किया था कि सौन्दर्य का लक्ष्य हमारे जीवन में आनन्द की प्रतिष्ठा करना है, किन्तु जो तत्त्व ऐसा करने में समर्थ न हो, उसे सौन्दर्य की उपाधि से कैसे विभूषित कर सकते हैं?

महातमा टालस्टाय ने भी कला का मानदण्ड नैतिकता को सिद्ध करते हुए लिखा है—"In every age and in every human society there exists a religious sense of what is good and what bad, common to the whole society, and it is this religious conception that decides the value of the feelings transmitted by art" अर्थात् "प्रत्येक युग में तथा प्रत्येक समाज में कुछ भी कला द्वारा प्रतिपादित भावनाओं का मूल निर्धारित किया जाता है।"

आधुनिक युगीन पाश्चात्य विद्वानों में रिस्किन ने कला में नैतिकता का समर्थन हिंदतापूर्वक किया। रिस्किन महोदय ने सौन्दर्य का सम्बन्ध आध्यात्मिकता से स्थापित करते हुए बताया है कि हमारी सौन्दर्यानुभूति हमारी इन्द्रियों, या हमारी मानसिक मिन्तयों पर आधारित नहीं है, अपितु उसका सम्बन्ध हमारी आस्तिक भावनाओं से है। साथ ही उपका यह भी विश्वास है कि सच्चरित्र व्यक्ति ही उच्च कोटि की कला का मृजन और आस्वादन कर सकता है। इसी प्रकार मैथ्यू आर्नल्ड, रिचर्ड्स आदि विद्वानों ने भी नैतिकता का समर्थन किया है।

जहाँ कलावादियों ने सौन्दर्य को इतना अधिक महत्त्व दिया है कि उससे नैति-कता अस्वस्थ हो जाती है, तो नैतिकता को इतना बढ़ावा भी दिया है कि उससे सौन्दर्य का दम घुट जाता है।

## भारतीय दृष्टिकोण

हमारे प्राचीन आचार्यों ने इस संबंध में एक सन्तुलित दृष्टिकोण का परिचय दिया है। रस-सिद्धान्त के अनुसार कला का लक्ष्य सामाजिक को रसानुभूति या आनन्द प्रदान करना है। स्थूल दृष्टि से रस-सिद्धान्त पाण्चात्य कलावाद के निकट प्रतीत होता कला कला के लिए ५७

है, क्योंकि रोनों ही कलाओं का लक्ष्य सौन्दर्य या आनन्दानुभूति स्वीकार किया गया है, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर दोनों में गहरा अन्तर दृष्टिगोचर होगा। पश्चात्य कलावाद में जहाँ स्वयं रचियता का आनन्द ही साध्य है, वहाँ रस-सिद्धान्त में सामाजिक या पाठक का। इस स्थिति में कला समाज-विरोधी रूप धारण नहीं कर सकती। यदि कला नैत्कता का विरोध करेगी, तो वह सामाजिक के हृदय को प्रभावित करने में असमर्थ सिद्ध होगी। यही कारण है कि हमारे यहाँ कवियों की उच्छुङ्खल प्रवृत्तियों पर अंकुश के लिए 'रसाभास' जैसे विशेषणों का आविष्कार किया गया है।

रस-सिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदायों के आचार्यों ने भी कला का मान-दण्ड तो सौन्दर्य को ही रखा है, किन्तु वे उसका लक्ष्य सामः जिक की तृप्ति ही मानते हैं। अस्तु, भारतीय काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में कला स्वतन्त्र रहती हुई भी नैतिकता के साथ मैतीपूर्ण व्यवहार करती रही है, अतः दोनों में कोई विरोध नहीं मिलता। हौ, जब-जब समाज के दिष्टिकोण में भी नैतिकता सम्बन्धी मान्यताओं में परिवर्तन हुआ तो उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। नायिका-भेद के अन्तर्गत परकीया को भी स्थान दिया जाना इसी तथ्य का द्योतक है।

आधुनिक भारतीय विद्वानों के दृष्टिकोण में अवश्य पाश्चात्य प्रभाव के कारण थोड़ी अतिवादिता आ गई है। जहाँ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कला का चरम लक्ष्य मानव-जाति का हित-साधन करना मानते हैं वहाँ इलाचन्द्र जोशी कला में नीति को ढुँढ़ना पाप समझते हैं। उनके शब्दों में—''उच्च अंग की कला के भीतर किसी तत्त्व की खोज करना सौन्दर्य देवी के मन्दिर को कलुषित करना है।'' यदि राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गप्त एक ओर लिखते हैं — "मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ ही।" तो दूसरी ओर महाकवि दिनकर जी का विचार है—"मैं यह मानता हूँ कि वसन्त का गुलाब और किव के स्वप्न अपने में पूर्ण होते हैं, वे किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं होते!'' हमारे विचार से काव्य में कला का मूल लक्ष्य तो सौन्दर्य ही होना चाहिए, किन्तु उसमें अनैतिक तत्त्वों का ऐसा मिश्रण न हो कि वह समाज को क्षति पहुँचाने लगे। हाँ, यदि उसकी कलात्मकता को ठेस पहुँचाए बिना कुछ उपयोगी तत्त्वों का भी समावेश किया जा सके तो यह उसका विशेष गुण होगा। कला के क्षेत्र में सौन्दर्य को नष्ट कर देनेवाली अति नैतिकता और नैतिकता को ठेस पहुँचानेवाली सन्दरता—ये दोनों ही त्याज्य हैं । यदि एक मिष्ठान्न-विक्रेता अपने मिष्ठान्न में ऐसी गुणकारी वस्तुएँ मिलाता है जिनसे उसका स्वाद ही बिगड़ जाता है या उसके स्वाद को बढ़ाने के लिये ऐसी वस्तुएँ मिलाता है कि खानेवाले को तुरन्त हैंजा हो जाता है-तो दोनों ही स्थितियों में उसकी मिठाई हमें स्वीकार्य नहीं होगी। सौन्दर्य के नाम पर कला को समाज-विरोधी रूप देना ऐसा ही है, जैसा स्वाद की वृद्धि के लिए हैजा फैलानेवाली मिठाई का निर्माण करना । ब्स्तुतः कला में सौन्दर्य और नैतिकता का सन्तुलित एवं समन्वित रूप ही श्रेयस्कर है। कुला जीवन-साध्य है तथा जीवन कला-साध्य । कला जीवन से दूर कोई एकान्तमयी कोरी कल्पना नहीं

और न जीवन कला से दूर कोई जड़ पदार्थ है। कला और जीवन दोनों समाज सापेक्ष हैं; दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उत्कृष्ट कला में दोनों का समन्वित रूप ही दृष्टि-गोचर होता है। अतः कवीन्द्र रवीन्द्र के शब्दों में कहा जा सकता है—''सौन्दर्य-मूर्ति ही मंगल की पूर्ण मूर्ति है और मंगल-मूर्ति ही सौन्दर्य का पूर्ण स्वरूप है।''

प्लेटो का आदर्शवाद १४३

धारणा थी कि जो वस्तु उपयोगी है वही सुन्दर है। 'एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुन्दर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो, अन्यथा एक स्वर्णजटित चमचमाती हुई ढाल भी असुन्दर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से महत्त्वशून्य हो।' संक्षेप में उन्होंने शुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ही साहित्य पर विचार किया। दुर्भाग्य से उस समय का यूनानी साहित्य कामोत्तेजक एवं भावोद्वेलन-प्रधान था—अतः सामाजिक हित की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं होता था; फलतः प्लेटो ने साहित्य के विरुद्ध मोर्चा लगाते हुए उस पर अनेक आक्षेप आरोपित किए, जिन पर आगे क्रमशः विचार किया जायगा।

पहला आक्षेप: मिथ्यात्व-प्लेटो ने अपने पूर्वोक्त दार्शनिक सिद्धान्त के अनु-सार काव्य या साहित्य को भिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति सिद्ध किया। उनके विचा-रानुसार साहित्यकार जिन वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा क्रिया-कलापों का वर्णन करता है, वे पहले से ही भौतिक जगतु में विद्यमान है—जिनकी अनुकृति वह अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करता है। पर यह अनुकृति भी दो प्रकार की हो सकती है-एक कूर्सी को देखकर अनुकृति के द्वारा दूसरी अनुकृति प्रस्तुत करना है। यह दूसरे प्रकार की अनुकृति एक प्रकार की मिथ्या एवं भ्रामक अनुकृति है तथा चित्रकार, कवि और कथाकार भी ऐसी ही मिथ्या अनुकृति प्रस्तुत करते है। और इससे भी बूरा यह है कि वे जिन वस्तुओं की अनुकृति प्रस्तुत करते है वे स्वयं मिध्या है, क्योंकि उनका ॰सत्य रूप तो केवल विचार (Idea) रूप मे अलौकिक जगत् में ही है। ऐसी स्थिति में कलाकार की स्थिति उस नकलची की सी हो जाती है, जो नकल भी झुठ की कर रहा हो। कल्पना कीजिए, परीक्षा-भवन में एक परीक्षार्थी किसी दूसरे परीक्षार्थी की नकल कर रहा है. और उस नकल मे भी एक तो वह बहुत सी अशुद्धियाँ कर रहा है, दूसरे जिस उत्तर की वह नकल कर रहा है, वह भी अपने-आप में गलत हो ! ऐसी स्थिति में बह परीक्षार्थी एक नहीं-तीन प्रकार की गलातयां कर रहा है; नकल करना, गलत नकल करना और गलत वस्तु की नकल करना ! प्लेटो के विचार से साहित्यकार की भी स्थिति ऐसी ही है! वह मिथ्या जगत् की मिथ्या अनुकृति प्रस्तुत करता है और इस प्रकार वह सत्य से तिगुना दूर है या यो कहिए कि वह तिगुने झुठ का आविष्कारक है--अतः वह प्रशंसनीय नहीं, दंडनीय है !

दूसरा आक्षेप: अमौलिकता एवं अज्ञानता—किव या चित्रकार वस्तुतः कृति नहीं, अनुकृति एवं प्रतिकृति मात्र प्रस्तुत करता है, अतः उस पर दूसरा आरोप अमौलिकता एवं अज्ञानता का आरोपित किया जा सकता है। एक मोची के कार्यं को देखकर जब दूसरा मोची अनुकृति द्वारा जूतों की जोड़ी बनाता है, तो हम उसे अमौलिक तो कह सकते हैं किन्तु अज्ञानी नहीं, क्योकि वह जब तक जूता बनाने के सारे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक अनुकृति प्रस्तुत नहीं कर सकता। पर चित्रकार या किव पर यह बात लागू नहीं होती! चाहे उन्हें इस बात का भी पता न हो कि जूते में जो चमड़ा लगता है, वह कहाँ से आता है या उसमें गाय की खाल का उपयोग होता है या बकरी की खाल का—पर फिर भी वे उसका प्रतिबिम्ब प्रस्तुत कर सकते है! ऐसी स्थिति में

किव का ज्ञान मोची के ज्ञान से भी कम होता है! फिर मोची के बनाये जूतों को तो पहनकर आप सड़क पर चल तकते हैं, काँटों से बच सकते हैं, सर्दी-गरमी से बच सकते हैं, पर क्या चित्रकार या किव के द्वारा प्रतिबिम्बित जूतों से ऐसा कर सकते हैं? उनका क्या उपयोग है! उपयोग न सही, उनसे तो यह भी पता नहीं चलता कि जूते कैसे बनाये जाते हैं. या कहाँ मिलते हैं! इस प्रकार प्लेटो के अनुसार तो किव या चित्रकार का महत्त्व मोची या बढ़ई जितना भी नहीं है! प्लेटो के शब्दों में— 'एक चित्रकार मोची, बढ़ई या अन्य कारीगर की कला से सर्वथा अनिभन्न होते हुए भी उनके कार्यों को इस प्रकार चित्रित कर देगा कि उससे सरल प्रकृति के लोगों अथवा बच्चों के मन में उसके वास्तिवक कारीगर होने का भ्रम उत्पन्न हो जायगा!' इस प्रकार किव न केवल स्वयं अज्ञानी है, अपितु वह अज्ञान के प्रसार में भी योग देता है!

तीसरा आक्षेप : अनुपयोगिता-किव या साहित्यकार अनुकृति के बल पर जो रचना प्रस्तुत करता है, वह किसी भी दृष्टि से उपयोगी सिद्ध नहीं होती, अतः प्लेटो के विचार से कलात्मक रचनाएँ समाज के लिए सर्वथा अनुपयोगी हैं। कवि द्वारा वर्णित विषय से न तो उसकी यथातथ्य जानकारी प्राप्त हो सकती है और न ही उससे हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। और तो और उससे शिक्षा उपदेश भी प्राप्त नहीं होता ! इसलिए प्लेटो ने कवियों को चुनौती देते हुए कहा है कि वे सिद्ध करें कि कविता की समाज के लिए क्या उपयोगिता है ? किवयों में सर्वश्रेष्ठ उस यूग में होमर माना जाता था तथा प्लेटो भी उसका कम सम्मान नहीं करता था, किर भी उसकी महानता पर प्रश्नवाचक चिह्न लगाते हुए उसने कहा—''हमे होमर से यह पूछना है ··· वया Asclepius की भांति उसने कभी रोगियों को रोग-मुक्त किया है अथवा अपने पीछे अपने द्वारा वर्णित भेषज विद्या तथा अन्य कलाओं की किसी परम्परा को छोड़ा है ? .... युद्ध सम्बन्धी विभिन्न व्युह-रचनाओं, राजनीति-शिक्षण-विधि आदि जो उनकी कविताओं के सर्वोच्च और श्रेष्ठतम विषय हैं—इनके बारे में हम उससे क्या कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ? उसे सम्बोधित करते हुए हम कह सकते हैं—'मित्रवर होमर! यदि तुम इस विवेचन में सक्षम हो कि किन प्रवृत्तियों द्वारा व्यक्ति निजी और सार्वजनिक जीवन में उच्चतर और हेय बनता है तो हमें बताओं कि तुम्हारी सहायता से किस राज्य ने श्रेष्ठ शासन का लाभ उठाया है? लकेदेमान की श्रेष्ठ व्यवस्था लाइसरगूस के कारण है तथा इसी तरह और भी कई छोटे-बडे नगर दूसरों के द्वारा लाभान्वित हए हैं, पर क्या कोई यह कहता है कि तुम एक श्रेष्ठ विधायक रहे हो और तुम्हारे द्वारा किसी (राज्य) का हित सधा है ! .... क्या कोई ऐसा युद्ध है, जो उसके द्वारा अथवा उसकी सलाह मान कर लड़ा गया हो ? ....परन्तु होमर ने यदि सार्वजनिक सेवा का कोई कार्य सम्पन्न नहीं किया तो भी व्यक्तिगत रूप मे क्या वह किसी का शिक्षक या मार्ग-दर्शक रहा है ? .... यदि होमर वास्तव में मनुष्य जाति के शिक्षण और उन्नयन में समर्थ हआ होता-यदि वह मात्र अनुकर्ता न होकर ज्ञाता होता तो उसके पद-चिह्नों पर चलने वाले अनेकानेक शिष्य होते, जो उसकी परम्परा को आगे बढाते और उसको अपने सम्मान और प्यार का पात्र बनाते !" (ग्रीक-साहित्य-शास्त्र : पृष्ठ २२-३३)

प्लैटो का आवर्शवार्द १४५

इस प्रकार प्लेटो होमर जैसे कवि की अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्त्व देता है, जो किशी की चिकित्सा करके उसे रोग-मुक्त कर सके, या युद्धों का ज्ञान प्रदान कर सके अथवा राज्य की शासन-प्रणाली में कोई मुधार कर सके । दूसरे शब्दों में वह किव में किव के नहीं, अपितु चिकित्सक योद्धा, नेता या अध्यापक के गुणों की खोज करता है! उसका यह प्रयास वैसा ही है जैसा कि कोई किसी फिल्म-अभिनेत्री से पूछे कि तुम्हें कमीज के बटन टाँकन आते हैं या नहीं —और उसके 'ना' कहने पर उसे सर्वथा घटिया और बदसूरत करार दे दे!

कवि: दुर्बलता एवं अनाचार का पोषक--प्लेटो के विचार से कवि न केवल अनुपयोगी एवं महत्त्वशून्य है, अपितु वह समाज में दुबलता एवं अनाचार के पोषण करने का भी अपराध करता है। प्लेटो के विचार से किसी भी समाज और राज्य में सत्य, न्याय और सदाचार की प्रतिष्ठा तभी संभव है जबकि उसके सभी व्यक्ति अपनी वास-नाओं एवं भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए विवेक-बुद्धि एवं नीति-ज्ञान के अनुसार चलें। इसके विपरीत कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्तियतों की वासनाओं एवं भावनाओं को उद्वेलित कर देता है-ऐसी स्थित में उसकी भावनाएं प्रबल हो जाती हैं और बुद्धि का अंकुश ढीला पड़ जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को न केवल दुर्बल एवं अशक्त बनाती है, अपितु उसे कुमार्ग की ओर भी अग्रसर करती है! यह ठीक है कि कविता से आनन्द मिलता है - इसे प्लेटो महोदय अस्वीकार नहीं करते, पर ऐसे आनन्द से क्या लाभ जो हममें दुर्बलता एवं दुराचार की प्रवृत्ति का संचार करे ! इसीलिए उसकी स्पष्ट घोषणा है कि यदि हम राज्य में सत्य, न्याय और सदाचार की रक्षा करना चाहते हैं तो कविता का बहिष्कार करना होगा! कवियों को राज्य से निकाल देना होगा। उन्हें राज्य में वापस आने की भी छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि वे यह सिद्ध कर सकें कि कविता न केवल आनन्ददायक है, अपित राज्य और मानव-समाज के लिए हितकर भी है । पर ध्यान रहे वह कवियों को अपनी वकालत कविता में नहीं, अपितु गद्य में ही करने की अनुमति देता है, क्योंकि उसे भय है कि कविता में बोजने की छूट दी गयी, तो कदाचित् वे हमें फुसला लेने में सफल हो जायें!

आक्षेपों पर पुनिवचार—इस प्रकार प्लेटो अपनी घोर आदर्शवादिता के कारण किवता का पूर्णतः बिहण्कार कर देता है, किन्तु यिद उसके आक्षेपों पर पुनिवचार किया जाय तो वे एक्गि एवं निर्ध्यंक सिद्ध होंगे। सबसे पहले मिथ्या जगत् की मिथ्या अनुकृति की ही बात लीजिए—प्लेटो के विचार से प्रत्यक्ष या तत्त्व (Idea) सत्य है, पदार्थ या वस्तु मिथ्या है; इस हिन्ट से किव सत्य का विज्ञापक सिद्ध होता है, क्योंकि वह वस्तु विचार में पुनः रूपान्तरित कर देता है। वह व्यक्ति, नगर, उपवन, भवन आदि स्थूल पदार्थों को पदार्थ-रूप में नहीं, अपितु विचार-रूप में परिणत कर देता है। दूसरे शब्दों में यिद अध्यात्मलोक का विचार-जगत् चिरन्तन, शाश्वत एवं सत्य है तथा भौतिक लोक नाशवान् एवं मिथ्या है, तो किव भौतिक लोक के नाशवान् पदार्थों को पुनः वैचारिक सत्ता में परिणत करता हुआ उन्हें शाश्वत रूप प्रदान कर देता है। किव जिन वस्तुओं एवं पातों की रचना करता है, वे अमर होते हैं; अतः कहना चाहिए कि यह मिथ्या जगत

को सत्य में पुन: परिणत कर देता है। गणित का नियम है कि दो निषेधात्मक तथ्य एक विधेयात्मक तथ्य में परिणत हो जाते हैं (Two negatives make one positive)—नियम के अनुसार भी 'मिथ्या जगत् की मिथ्या अनुकृति = सत्यकृति' कही जा सकती है। अत: उसका पहला आक्षेप भ्रामक एवं असंगत सिद्ध होता है।

दूसरे आक्षेप के अनुसार किव अमौलिक एवं अज्ञानी है, क्योंकि वह सांसारिक वस्तुओं के अनुसार ही वर्णन करता है तथा उन वस्तुओं का शास्त्रीय (technical) ज्ञान भी उसे नहीं होता। उदाहरण के लिए जूता बनाने की कला से अभिज्ञ न होते हुए भी वह जूतों का वर्णन अपनी रचना में कर देता है—अत: वह अज्ञानी है। पर प्लेटो महोदय भूल गये कि यदि वह जूता बनाने की कला भी जानता होता. तो उससे उसकी रचना में कोई अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि किवता में इसका कोई उपयोग होना कित था और यदि वह अपने ज्ञान-प्रदर्शन के लिए इसका उपयोग चेष्टापूर्वक करता भी, तो उससे उसकी रचना किवता न बनकर शास्त्र बन जाती। वस्तुतः इस विद्या का ज्ञान मोचियों के लिए ही अपेक्षित है—किवयों के लिए नहीं। कला और शास्त्र के क्षेत्र मिन्न-भिल है, अत. कलाकार से शास्त्र-ज्ञान की अपेक्षा करना अनुचित है।

तीसरे और चौथे आको पों के अनुसार किवता अनुपयोगी. दुर्बलता की पोषक एवं अनाचार की प्रचारक है, इसिलए वह त्याज्य है। यहाँ हम सबसे पहले यही पूछते है कि 'उपयोगिता' क्या है ? किसी वस्तु को उपयोगी बताने को कसौटी क्या है ? क्या रोटी, वस्त्र और मकान उपयोगी है ? यदि हैं तो क्यों ? इनके उत्तर में कदाचित कहा जाय कि ये पदार्थ व्यक्ति के जीवन की रक्षा करते हैं—पर प्लेटो के विचार से तो व्यक्ति का जीवन भी नाशवान है और ये वस्तुएँ भी नाशवान हैं,अतः सब मिध्या है। जब जीवन और जगत् मिध्या ही हैं तो उन्हें बचाने का अर्थ होगा मिध्या की रक्षा करना और सत्य को नष्ट करना!

शायद पयोगिता की कसौटी यह बताई जाय कि जो वस्तु मानव-समाज को सुख पहुँचाती है, वह उपयोगी है। पर सुख की क्या कसौटी है? एक व्यक्ति किसीके बाग से चुराकर आम खाता है—उससे उसे सुख मिलता है, तो वया हम कहेंगे कि चुराकर आम खाना उपयोगी है? कदाचित् यहाँ कहा जाय कि चोरी करना अनैतिकता है इसलिए उचित नहीं। दूसरे शब्दों में, ऐसा कार्य जो अनैतिक नहोते हुए भी किसी को या समूह को सुख पहुँचावे, तो वह उपयोगी कहा जा सकता है। इस दृष्टि से किवता को देखा जाय तो वह भी कम उपयोगी सिद्ध नहोगी। किवता के लिए अनैतिकता का होना आवश्यक नहीं है—वह सारे समाज को आनन्द पहुँचाती है अतः उसे उपयोगी कहा जा सकता है। सच पूछा जाय तो जहाँ दूसरी वस्तुएँ अप्रत्यक्ष रूप से निम्नकोटि का सुख (ऐन्द्रिक आनन्द) पहुँचाती है वहाँ किवता उच्च कोटि का बौद्धिक आनन्द प्रत्यक्ष रूप में पहुँचाती है।

यह कहना भी अनुचित है कि भावनाएं सदा ध्यक्ति को दुबंल एवं कुमार्गी ही बनाती हैं। यदि युद्ध-भूमि में प्राणों का बलिदान करने वाले सिपाही में राष्ट्र-प्रेम एवं कर्त्त व्य-परायणता की भावना न हो तो वह क्यों आत्म-त्या करेगा ? कोरी बुद्धि एवं प्लेटों का आवर्षवार्व १४७

गुष्क विचार हमें किसी भी भले-बुरे कार्य से विमुख तो कर सकते हैं, पर किसी भी महान् कार्यमें प्रवृत्त नहीं कर पाते। यहएक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब तक हमारे विचार, चाहे वे कितने ही उच्च एवं उदात्त क्यों न हों, हमारी भावनाओं के अंग नहीं बन जाते या यों कहिए कि वे भावानुभूति मे परिणत नहीं हो जाते, तब तक उन्हें क्रियान्वित करना कठिन होता है। मानसिक प्रवृत्तियों का क्रम यह है—बुद्धि > भावना > क्रिया। यदि हम अपने जीवन से भावना को बिल्कुल निकाल दें—यद्यपि यह असंभव है—तो हम सर्वथा गतिहीन एवं कर्मणून्य हो जाएँगे। अतः प्लेटो का यह संदेह अनावश्यक था कि किवता के कारण होनेवाले प्रत्येक भावोद्वेलन से व्यक्ति दुर्बल एवं दुराचारी बनता है। हां, निम्नकोटि की वासना-प्रधान कुछ किवताओं पर भले ही यह बात लागू होती हो।

कविता प्रत्यक्ष रूप में नीति-नियमों एवं सदाचार की शिक्षा नहीं देती, पर अप्रत्यक्ष रूप में वह जैसा गंभीर प्रभाव उत्पन्न करती है, वैसा किसी अन्य साधन से संभव नहीं। इसीलिए अनेक बार दार्शनिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के प्रतिपादन के लिए कविता का माध्यम अपनाया गया है। कबीर, तुलसी भारतेन्द्र जैसे कवियों ने वैचारिक क्रांति में जो सफलता प्राप्त की, उसका श्रेय उनकी काव्यकला को ही है। वस्तुतः भारतीय आचार्यों ने काव्य को 'कान्तासम्मित उपदेश' मान कर इस तथ्य की पुष्टि की है कि कविता नीति और सदाचार की शिक्षा भी अप्रत्यक्ष रूप में दे सकती है।

सच पूछें तो काव्य या साहित्य बौद्धिक आनन्द प्रदान करने के साथ-साथ हमारी सामाजिक चेतना का परिष्कार करता हुआ हमें व्यक्तिगत स्वार्थों के बन्धनों एवं निजी अहं की सीमाओं से मुक्त करता है। आचार्य शुक्ल की शब्दावली में वह हमें भाव-योग के मार्ग से मुक्ति प्रदान करता है। अतः कलात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक—इन सभी दृष्टिकोणों से कविता मूल्यवान सिद्ध होती है। यह दूसरी बात है कि संकीणं दृष्टि, क्षुद्र मनोवृत्ति एवं निजी सीमाओं के कारण कोई कि अपनी रचना का उपयोग वासनाओं के उत्तेजन, क्षुद्रताओं के प्रसार एवं अनैतिकता की स्थापना के लिए करे, पर इसमें कविता का क्या दोष है! यदि कोई स्वर्णघटित प्याले में अमृत के स्थान पर विष ढालकर परोसे तो इसमें बेचारे प्याले का क्या दोष !

प्लंटों की उपलब्धियां—-अस्तु, सामान्य रूप में प्लंटो के सभी आक्षेप निरर्थं क एवं भ्रामक सिद्ध होते है, पर यह बात केवल सच्चे साहित्यकारों की सात्विक रच-नाओं के आधार पर ही कही जा सकती है। कई बार किव और कलाकार भी युगीन प्रवृत्तियों में बहकर अपनी रचनाओं को वासनाओं, कुण्ठाओं एवं अनाचारों की अभि-व्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। वे किव-कर्म को जीवन की उदात्त एवं गंभीर साधना बनाने की अपेक्षा उसे कामुक लम्पटों एवं व्यभिचारियों की कला का रूप दे देते हैं— ऐसी स्थिति में किवता सचमुच अपने उच्च सिहासन से लुढ़ककर बाजार की गंदी-गिलयों में—कूड़े के ढेर पर आसीन हो जाती है दुर्भाग्य से प्लेटो भी ऐसे! ही वाता-में जी रहा था। बौर यह सच है कि जब-जब किवता वासना से उन्मत्त, क्षुद्र व्यक्तियों अथवा प्रतिभा-शून्य नपुंसकों के हाथों में पड़ जाती है, तब-तब वह कला-प्रदर्शन के स्थान पर नग्न होकर भोंडा नाच करने अथवा अस्पष्ट, बेसुरे एवं कर्कश स्वर में गाने के लिए विवश होती है ! ऐसी स्थिति में समाज किवता को उपेक्षित या निर्वासित कर देने के लिए भी प्रस्तुत हो तो स्वाभाविक है ।

कविता की बुराई करते हुए भी उसकी प्रकृति एवं प्रक्रिया के बारे में प्लेटो ने जो संकेत दिये थे, वे अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं। एक तो उसने किवता को अनुकृति बताकर काव्य-मीमांसा के क्षेत्र में एक ऐसे सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की, जो परवर्ती युग में विकसित होकर काव्य-समीक्षा का आधार बना। दूसरे, उसने काव्यानुभूति का स्वरूप आनन्दशयक एवं उसका आधार भावोद्वेलन को स्वीकार करते हुए आस्वादन-प्रक्रिया के आधारभूत सूत्रों की स्थापना की। इस दृष्टि से प्लेटो की स्थापनाएं भारतीय रस-सिद्धान्त के बहुत निकट पड़ती हैं, क्थोंकि दोनों ही काव्यानुभूति को भावोद्वेलनके द्वारा आनन्दानुभूति की उपलब्धि मानते हैं। फिर भी अपने दृष्टिकोण की एकांगिता एवं अपने युग के काव्य की दूषित प्रवृत्तियों के प्रभाव के कारण वह कविता को निष्पक्ष एवं संतुलित दृष्टि से नहीं देख सका। सच पूछा जाय तो वह मूलतः काव्य-मीमांसक नहीं, दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ था, उसका सर्वोच्च लक्ष्य अपने सपनों के आदर्श गणराज्य की प्रतिष्ठा करना था। ऐसी स्थिति में उसके हाथों यदि कविता का अगमान हुआ तो क्या आश्चर्य ! साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए कि जबजब किव अपने उदात्त लक्ष्य से च्युत होकर वासना के कर्दम में लिस होता है, तबज्ञ उसकी वही गित होती है, जो प्लेटो के द्वारा हुई ! ऐसी स्थित में किसे दोष दिया जाय!

## : सोलह :

# अरस्तू के काव्य-सिद्धान्त

- १. अरस्तू का सामान्य परिचय।
- २. अनुकृति-सिद्धांत ।
- ३. अनुकृति-सिद्धान्त की व्याख्या एवं समीक्षा।
- ४ विरेचन-सिद्धान्त ।
- ४. काव्य-रूपों का विवेचन।
- ६. उपसंहार।

पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी विद्वान् अरस्तू (३७४ ई० पू०—३२२ ई० पू०) का स्थान इतना अधिक महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें यदि पाश्चात्य विधाओं का आदि आचार्य भी कह दिया जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। वे एक ओर प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्प थे तो दूसरी ओर विश्व-विजेता सिकन्दर महान् के गुरु होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। उन्होंने अपने जीवन में लगभग चार सौ प्रन्थों की रचना की जिनमें तर्क-शास्त्व, भौतिकशास्त्व, मनोविज्ञान, ज्योतिविज्ञान, राजनीतिशास्त्व, आचार-शास्त्व, काव्यशास्त्व आदि अनेक विषयो की सार-गिंपत विवेचना मिलती है। उनके साहित्य-सम्बन्धी विचार 'काव्य-शास्त्व' (Poetics) एवं 'भाषणशास्त्व' (Rhetorics) में उप गब्ध होते है। इन्हीं के आधार पर हम यहाँ उनके प्रमुख काव्य-सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

### अनुकृति सिद्धान्त

अरस्तू का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 'अनुकृति-सिद्धान्त' है। वे अनुकृति को ही विभिन्न कलाओं — जिसमें काव्य-कला भी सम्मिलित है — का मूलाधार मानते हैं। यदि भारतीय शब्दावली का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि अरस्तू के विचार से काव्य की आत्मा 'अनुकृति' है। उन्होंने इस अनुकृति के माध्यम, विषय और विधान का विस्तार से विचार किया है। यद्यपि सभी कलाओं का मूल तत्त्व अनुकृति ही है, किन्तु उन सबके माध्यम आदि के पारस्परिक अन्तर के कारण ही वे एक दूसरी से पृथक् की जाती हैं, अतः काव्य के विशिष्ट अध्ययन के लिए उसके माध्यम आदि का ज्ञान अपेक्षित है।

(१) काव्य में अनुकृति का माध्यम—जिस प्रकार संगीत में सामंजस्य और लय का, नृत्य में केवल लय का, उपयोग होता है, उसी प्रकार काव्य-कला में अनुकृति के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। यह भाषा गद्य या पद्य-दोनों में से किसी भी रूप में प्रयुक्त हो सकती है। सामान्यतः लोग इस अनुकृति के तत्त्व को भूलकर केवल छन्द को ही कविता का प्रमुख लक्षण मान लेते हैं किन्तु अरस्तु ने इस भ्रान्ति का निराकरण करते हुए स्पष्ट शब्दों में लिखा है—'…it is the way with people to talk on 'poet' to the name of a metre, and talk of elegiac-poets and epic poets thinking that they call them poets not by reason of the imitative nature of their work, but indiscriminately by reason of the metre they write in. Even if a theory of medicine or physical philosophy be put forth in a metrical form, it is usual to describe the writer in this way ...' अर्थात् 'प्राय: लोग 'छन्द' के साथ 'कवि' शब्द इस तरह जोड़ देते हैं, और शोक-गीति-रचियताओं की चर्चा इस प्रकार करते हैं मानों वे अनुकृति के नहीं, वरन् छन्द के ही आधार पर, निर्विवेक रूप से कविपद के अधिकारी हों। यदि चिकित्सा-णास्त्र या भौतिक-दर्शन का कोई भी सिद्धान्त छन्दोबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाय तो उसके भी प्रस्तुत-कर्त्ता को प्रथानुसार कवि कहा जायगा।' वस्तुतः अरस्तु के विचार से साहित्य को भौतिक शास्त्र से पृथक करनेवाला तत्त्व छन्द नहीं अपित 'अनुकृति' है तथा उस अनुकृति के लिए छन्द ही माध्यम हो—ऐसा आवश्यक नहीं, भाषा का कोई भी रूप काव्यात्मक अनुकृति का माध्यम बन सकता है।

- (२) अनुकरण के विषय काथ्य में क्रिया-कलापों की अनुकृति प्रस्तुत होती है और इन क्रिया-कलापों के प्रतिनिधि होते हैं—मनुष्य। इन मनुष्यों को भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है—अच्छे और बुरे। यह विभाजन मुख्यतः नैतिक आचरण पर आधारित है तथा नैतिक आचरण के विभेदक लक्षण हैं सद्वृत्ति और दुवृंत्ति। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि काव्य में या तो यथार्थ जीयन से श्रेष्ठतर व्यक्तियों के कार्य प्रस्तुत होते हैं या हीनतर या फिर यथावत् रूप में। यह भेद चित्रकारी, नृत्य, संगीत आदि में भी मिलता है। काव्य के त्रासदी और कामदी—दो भेदों में से कामदी का लक्ष्य हीनतर रूप को प्रस्तुत करना होता है, जबिक त्रासदी का लक्ष्य है भव्यतर चित्रण करना। इस प्रकार संक्षेप में कह सकते हैं कि काव्य में मानवीय क्रिया-कलापों का अनुकरण होता है।
- (३) अनुकृति की विधि—काव्य के विभिन्न रूपों में अनुकृत विषय एवं उनके माध्यम की समानता होते हुए भी उनमें परस्पर विधि या शैली का अन्तर विद्यमान रहता है अरस्तू ने सामान्यतः तीन शैलियों का उल्लेख किया है—(१) जहाँ किव कहीं अपने विषय का वर्णन करता है तथा कहीं अपने पान्नों के मुँह से कुछ कहलवा देता है। उदाहरण के लिए होमर का काव्य देखा जा सकता है। (२) प्रारम्भ से लेकर अन्त तक किव सर्वन्न एक जैसा ही रूप रखे। (३) किव स्वयं दूर रहकर समस्त पान्नों को नाट-कीय शैली में प्रस्तुत करे। अरस्तू के इस वर्गीकरण को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि पहली शैली प्रबन्धात्मक है, जिसमें किव तथा विभिन्न पान्न प्रसंगान्सार कुछ कह सकते हैं। दूसरी आत्माभिव्यंजनात्मक है, जिसमें स्वयं किव या

कोई एक पाछ ही आदि से लेकर अन्त तक सारी विषय-वस्तु प्रस्तुत करता है। तीसरी नाट्य शैली है, जिसमें सभी पाल वक्ता हो सकते हैं, जबिक किव का मौन हो जाना पड़ता है।

(४) काव्य में अनुकृति का महत्त्व — अरस्तू ने अनुकृति को इतना अधिक महत्त्व प्रदान किया है कि उनके विचार से काव्य की सृष्टि और उसके आस्वादन का मूल कारण अनुकृति ही है। वे काव्य के उद्भव पर प्रकाण डालते हुए लिखते हैं कि कविता सामान्यतः दो कारणों से प्रस्कुटित हुई प्रतीत होती है। इनमें से पहला कारण है— मानव् की सहज स्वाभाविक अनुकरण की प्रवृत्ति । "अनुकरण की यह प्रवृत्ति मनुष्य में शैशवावस्था से ही विद्यमान रहती है। मनुष्य और अन्य प्राणियों में एक अन्तर यह है कि वह जीवधारियों में सबसे अधिक अनुकरणशील होता है तथा आरम्भ में वह सब कुछ अनुकरण के द्वारा ही सीखा है।" कविता की उत्पत्ति के दूसरे कारण के रूप में उसने सामंजस्य और लय की प्रवृत्ति का आख्यान किया है।

काव्य-सृष्टि के साथ-साथ काव्यास्वादन का रहस्य भी मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति में ही निहित है। अरस्तू के विचार से—''अनुकृत वस्तु से प्राप्त आनन्द भी कम सार्वभीम नहीं है। अनुभव इसका प्रमाण है — जिन वस्तुओं के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश होता है, उन्हीं की यथावत् प्रतिकृति को देखकर हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।'' यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अनुकृति को देखकर हमें प्रसन्नता क्यों होनी है ? इसका उत्तर देते हुए अरस्तू ने बताया है कि ज्ञान के अर्जन से प्रत्येक व्यक्ति को प्रवल आनन्द प्राप्त होता है। ''अतः किसी प्रतिकृति को देखकर मनुष्य के आह्लादित होने का कारण यह है कि उससे वह कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, वह वस्तुओं का अर्थ-ग्रहण करता हुआ सोचता है—''अरे, यह तो वह व्यक्ति है…''

उपर्युक्त मान्यता के विपरीत कई बार हम यह भी देखते हैं कि जिस वस्तु को हमने पहले नहीं देखा, उसे भी देखकर हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं—अत: यह कैसे कहा जा सकता है कि कलाजन्य आनन्द अनुकृति-जन्य आनन्द ही है। अरस्तू भी इसे स्वीकार करता हुआ कहता है कि ''यदि आपने मूल वस्तु को नहीं देखा तो आपका आनन्द अनुकरण जन्य न होगा—वह अंकन, रंग-योजना या किसी अन्य कारण पर आधारित होगा।''

## अनुकृति-सिद्धान्त की व्याख्या एवं समीक्षा

अरस्तू के अनुकृति-िमद्धान्त की परवर्ती विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से व्याख्या करते हुए उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। सबसे पूर्व तो अनेक विद्वानों ने अरस्तू के द्वारा प्रयुक्त 'मीमेसिस' (Mimesis) शब्द की ही मीमांसा की। यद्यपि यह शब्द अरस्तू का अपना आविष्कार नहीं था, तथा यूनानी भाषा में यह बहुत पूर्व से प्रचलित था। काव्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग अरस्तू से पूर्व प्लेटो भी कर चुके थे, किन्तु फिर भी आलोचकों का विचार है कि अरस्तू ने इसका प्रयोग प्लेटो से अधिक सूक्ष्म अर्थ में किया था। बूचर महोदय के विचारानुसार 'अनुकृति' का अर्थ साहण्य-विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन नहीं है। कलाकृति में मूल का पुनरुत्पादन नहीं होता, अपितु

जैसा वह इंद्रियों को प्रतीत होता है वैसा उत्पादन होता है। प्रो० गिलबर्ट मरे ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए बताया कि 'अनुकरण' शब्द मे 'करण' या 'सृजन' विद्य-मान है, अत: अनुकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, अपने पूर्ण अर्थ में अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन, जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध, प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। स्कॉट जेम्स ने अनुकरण को कल्पनात्मक पुन-र्निर्माण का पर्यायवाची माना है। अस्तु, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से 'अनुकरण' का स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है, किन्तु हमारे विचार से 'अनुकरण' शब्द अपने-आपमें इतना स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण का बहाना बनाकर वे विद्वान्-अपनी-अपनी मान्यताओं को अरस्तू पर थोपने का प्रयत्न करते रहे हैं। यही कारण है कि इनके द्वारा नई व्याख्याएँ ही अधिक हुई हैं, स्पष्टीकरण नहीं।

अरस्तू के भारतीय व्याख्याता डा० नगेन्द्र ने भी उनके अनुकृति सिद्धान्त की व्याख्या एवं समीक्षा करने का सफल प्रयास किया है। एक ओर उन्होंने 'मीमेसिस' (अनुकरण) शब्द की आवश्यकता को स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हुए लिखा है— 'मीमेसिस'' का अर्थ 'इमीटेशन' के अर्थ से इतना भिन्न नहीं है कि उसमें सर्जना का भी अन्तर्भाव हो सके, अतएव यह आक्षेप असंगत नहीं हो सकता कि अरस्तू ने उचित शब्द का प्रयोग नहीं किया। जो अर्थ उन्होंने अनुकरण शब्द में भरना चाहा है, वह उसकी सामर्थ्य के बाहर है।'—तो दूसरी ओर उन्होंने उसके अर्थ-तत्त्व का अनुसंधान करते हुए कहा—''परन्तु शब्द को लेकर विवाद करना अधिक आर्थक नहीं होगा—विवेच्य विषय तो अर्थ है। यह सिद्ध है कि अनुकरण का अर्थ यथार्थ प्रत्यंकन-माव नहीं है—वह पुनः सर्जन का पर्याय है और उसमें भाव-तत्त्व तथा कल्पना-तत्त्व का यथेष्ट अन्तर्भाव है, उसमें सर्जना और सर्जना के आनन्द की अस्वीकृति कदािप नहीं है।'' (अरस्तू का काव्य-शास्त्र : भूमिका, पृ० ११)

#### विरेचन सिद्धान्त

अरस्तू का कला सम्बन्धी दूसरा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त—विरेचन सिद्धान्त है। 'विरेचन' का अर्थ है, विचारों का निष्कासन या शुद्धि। मूलतः इस शब्द का सम्बन्ध चिकित्सा-शास्त्र से है, जिसमें रेचक औष्धि के द्वारा शारीरिक विकारों की शुद्धि को विरेचन कहते हैं। अरस्तू से पूर्व भी यह शब्द यूनान में प्रचलित था, किन्तु साहित्य कर इसे लागू करने का श्रेय अरस्तू को ही है। प्लेटो ने कला और काव्य पर यह आक्षेप लगाया था कि इनसे हमारी दूषित वासनाएँ और मनोवृत्तियाँ उत्तेजित एवं पुष्ट होती हैं—सम्भवतः इसी का खण्डन करने के लिए अरस्तू ने प्रतिपादित किया कि कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप में विरेचन हो जाता है—अतः वे समाज के लिए हानिकारक नहीं हैं। संगीत के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए उसने लिखा—''संगीत सुनते समय हम कार्य और आवेग को अभिव्यक्ति करनेवाले रागों का भी आनन्द ले सकते हैं, क्योंकि करणा और त्रास अथवा आवेश कुछ व्यक्तियों में बड़े

प्रवल होते हैं और न्यूनाधिक प्रभाव तो प्राय: सभी पर रहता है। कुछ व्यक्ति हाल की दशा में आ जाते हैं; किन्तु हम देखते हैं कि धार्मिक रागों के प्रभाव से—ऐसे रागों के प्रभाव से, जो कि रहस्यात्मक आवेश को उद्बुद्ध करते हैं— वे शान्त हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया हो। करुणा और व्रास से आविष्ट व्यक्ति—प्रत्येक भावुक व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव करता है और दूपरे भी अपनी-अपनी सवेदनशिक्त के अनुसार प्राय: सभी—इस विधि से एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव करते हैं, उनकी आत्मा विशव और प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार विरेचक राग मानव-समाज को निर्दोष आनन्द प्रदान करते हैं। '' (अरस्तू का काव्य-शास्त्र: भूमिका, पृ० ६६) इसी प्रकार व्यासदी के प्रसंग में भी अरस्तू ने लिखा कि करुण। तथा व्यास के उद्देक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन हो जाता है। अत: स्पष्ट है कि अरस्तू कलाओं का लक्ष्य मनोविकारों का विरेचन मानते हैं।

अरस्तु-परवर्ती विद्वानो ने 'विरेचन' शब्द की व्याख्या करते हुए इसके विभिन्न अर्थ किए हैं, जिन्हें मुख्यत: तीन वर्गो में विभाजित कर सकते है — (१) धर्म-परक अर्थ, (२) नीति-परक-अर्थ, (३) कला-परक-अर्थ। धर्म-परक-अर्थ के अनुसार विरेचन का अर्थ है-बाह्य विकारो की उत्तेजना और उनके शमन के द्वारा आत्मा की शुद्धि और शान्ति । नीति-परक-अर्थ है---मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अन्तर्वृत्तियों का समन्वय या मन की शान्ति और परिष्कृति । विरेचन सिद्धान्त की कला-परक-व्याख्या के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों के विचार से कला-जन्य आनन्द भी विरेचन की परिधि में आता है तो कुछ इसे अस्वीकार भी करते हैं। उनके विचार से 'विरेचन' केवल अभा वात्मक (विकारों का अभाव मात्र) क्रिया है, परितोष या आन द का भाव उसकी सीमा से बाहर है किन्तु प्रो० बूचर ने इस प्रकार के तर्कों का खंडन करते हुए बताया है कि विरेचन के दो पक्ष है-एक अभावात्मक और दूसरा भावात्मक । मनोवेगों के उत्तेजन और तत्पश्चात् उनके शमन से उत्पन्न मन:शान्ति उसका अभावात्मक पक्ष है, इसके उपरान्त कलात्मक परितोष उसका भावा-त्मक पक्ष है। डा० नगेन्द्र ने इस सम्बन्ध में विचार करते हुए बूचर की मान्यता को अस्वीकार करते हुए लिखा है—''हमारा मत है कि विरेचन कला-स्वाद का साधक तो अवश्य है- समंजित मन कला के आनन्द को अधिक तत्परता से ग्रहण करता है, परन्तु विरेचन में कला-स्वाद का सहज अन्तर्भाव नहीं है, अतएव विरेचन-सिद्धान्त को भावा-त्मक रूप देना कदाचित न्याय नहीं है, यह व्याख्याकार की अपनी धारणा का आरोप है । अरस्तू का अभिप्राय मनोविकारों के उद्रेक और उनके शमन से उत्पन्न मनःशान्ति तक ही सीमित है। 'विरेचन' शब्द से मन की वह विशदता ही अभिप्रेत है, जिसके आधार पर वर्तमान आलोचक रिचर्ड स ने, 'अन्तर्वृतियों के समंजन' का सिद्धान्त प्रति-पादित किया है।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'विरेचन' की कला-परक व्याख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। हमारी हिष्ट में इस मतभेद का मूल कारण यह है कि विरेचन एक अपूर्ण एवं सीमित सिद्धान्त है, जो केवल दुःखान्त रचनाओं पर ही लागू होता है, किन्तु अरस्तू के व्याख्याता इसे परिपूर्ण सिद्धान्त के-रूप में ग्रहण करके व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। काव्य और कलाओं द्वारा हमारी सभी प्रकार की भावनाओं की उद्दीसि और अभिव्यक्ति होती है जबकि विरेचन का सम्बन्ध केबल 'विकृत' या 'अगुद्ध' भावनाओं से ही है। अगुद्ध एवं कलुषित भावों के रेचन से मन के आनन्द प्राप्त करने की बात मानी जा सकती है, किन्तु पवित्र एवं ग्रुद्ध भावों के रेचन के सम्बन्ध में क्या कहा जायगा! अवश्य ही इस प्रसंग में विरेचन की बात नहीं कही जा सकती। अस्तु, इस एकांगी सिद्धान्त को सर्वाङ्गीण रूप देना उचित प्रतीत नहीं होता।

## विरेचन-सिद्धान्त और अभिनवगुष्त का अभिव्यक्तिवाद

अरस्तू के विरेचन सिद्धान्त की तुलना भारतीय आचार्य अभिनवगुत के अभिन्य नितवाद से भी की जा सकती है, क्यों कि दोनों आचार्य काव्यानन्द या रसास्वादन के मूल में वासनाओं के रेचन या उनकी अभिन्य कित की प्रिक्रिया को स्वीकार करते है। अभिनवगुत्त ने साधारणीकरण की व्याख्या करते हुए स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि काव्य के माध्यम से पाठक की हृदयस्थित वासनाओं की उद्दीति एवं अभिव्यक्ति होती है — उनका यह 'अभिव्यक्ति शब्द यहाँ अरस्तू के रेचन का समानार्थ क माना जा सकता है। इस दृष्टि से दोनों सिद्धान्त एक ही हैं, किन्तु उनमें परस्र योड़ा अन्तर भी है। जहाँ अरस्तू महोदय केवल दृषित वासनाओं के ही रेचन की बात कहते हैं, वहाँ अभिनवगुत्त ऐसा नहीं मानते। वे सभी प्रकार की वासनाओं की अभिव्यक्ति की बात स्वीकार करते हैं। दूसरे अरस्तू का विरेचन सिद्धान्त मुख्यतः कृषणा एवं जास भाव की दृष्टि से प्रतिपादित हैं, जबिक अभिनवगुत्त का अभिव्यक्तिवाद सभी भावों पर लागू होता है। अस्तु, इस थोड़ से अन्तर के होते हुए भी इन दोनों को पर्याप्त निकट माना जा सकता है।

#### काव्य-रूपों का विवेचन

अरस्तू ने विभिन्न काव्य-रूपों की भी विस्तार से मीमांसा करते हुए अनेक महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने मुख्यतः काव्य के ये पाँच रूर माने हैं (१) महा-काव्य, (२) वासदी, (३) कामदी, (४) रौद्र स्तोत्र, (५) गीतकाव्य 'इनमें से उन्होंने प्रथम तीन को ही महत्त्वपूर्ण माना है, शेष की चर्चा गौण रूप से की हैं। महाकाव्य को उन्होंने 'उच्चतर कोटि के पात्रों की पद्यबद्ध अनुकृति' मानते हुए उसकी अनेक विशेषताएँ बताई हैं, जिनमें से कुछ ये हैं— (१) महाकाव्य काव्यका एक भेद हैं। (२) इसमें एक ही समय में घटित होनेवाली अनेक घटनाएँ प्रस्तुत की जाती हैं। (३) इसमें उच्च-कोटि के पात्रों का चित्रण होता है। (४) इसका आकार विपुल होता है। (५' इनमें एक ही छन्द का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अरस्तू ने महाकाव्य के चार मूल तत्त्वों पर प्रकाश डाल। है—कथावस्तु, चरित, विचार-तत्त्व और पदावली। महाकाव्य के कथानक में सामान्यतः ये विशेषताएँ होती हैं—(क) वह प्रख्यात होता है। (ख) उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। (ग) महाकाव्य का कथानक विस्तृत होते हुए भी किसी एक विशेष कार्य या घटना से मुसम्बद्ध होना चाहिए। (घ) उसमें पूर्वारर क्रम, संभाव्यता तथा कतहल आदि के गुण भी होने चाहिए।

महाकाव्य के पातों के सम्बन्ध में अरस्तू की सम्मित यह है कि उनका भद्र, वैभवशाली, यशस्वी, कुलीन, सहज मानव-गुणों से विभूषित, उदात्त होना अपेक्षित है। इसी प्रकार उन्होंने उसकी शैली में गरिमा और प्रसाद की आवश्यकता बताई है। अस्तु, वस्तु, पात्र, शैली आदि सभी की हिंद्र से महाकाव्य एक आदर्श रचना होती है। अरस्तू की यह धारणा भारतीय आचार्यों के महाकाव्य सम्बन्धी लक्षणों से बहुत कुछ मिलती-जुलती है जैसा कि डॉ० नगेन्द्र ने 'अरस्तू का काव्य-शास्त्र' की भूमिका में सिद्ध किया है—कथानक ऐतिहासिक, क्षेत्र की व्यापकता, कार्य की एकता, एवं प्रबन्ध की सुव्यवस्था आदि की हिंद्र से अरस्तू एवं भारतीय आचार्यों के महाकाव्य, सम्बन्धी लक्षण परस्पर अभिन्न हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अरस्तू की हिंद्र महाकाव्य के बाह्य तत्त्वों पर ही अधिक रही—वे उसके भावतत्त्व की सूक्ष्मता तक नहीं पहुँच सके जबिक भारतीय विद्वानों ने ऐसा किया है।

नाटक के विभिन्न रूपों की व्याख्या करते हुए अरस्तू ने उसके मुख्यतः दो भेद निर्धारित किए हैं—(१) ब्रासदी और (२) कामदी। इन दोनों का उन्होंने विस्तार से विवेचन किया है। ब्रासदी (Tragedy) की परिभाषा करते हुए उन्होंने बताया है इसमें किसी गम्भीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति होती है। इसका माध्यम विभिन्न रूपों में प्रयुक्त अलंकार भाषा होती है। यह वर्णनात्मक न होकर अभिनयात्मक होती है तथा इसमें करुणा तथा ब्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। ब्रासदी के मुख्यतः ये छ अंग माने गए हैं—कथानक, चरित्न-चित्रण, पद-रचना, विचार-तत्त्व, दृश्य-विधान और गीत। इनमें से भी कथानक, चरित्न-चित्रण और विचार-तत्त्व अनुकरण के विषय हैं जबिक दृश्य-विधान माध्यम है और पद-रचना तथा गीत उसकी शैली है।

कामदी (Comedy) को अरस्तू ने वासदी से हलकी मानते हुए लिखा है कि कामदी का लक्ष्य मनुष्य के हीन रूप का चिव्रण करना होता है जबिक वासदी में उसका भव्य रूप प्रस्तुत किया जाता है। कामदी का मूल भाव मी हास्य होता है। उसकी विषय-वस् के आधार के रूप में किसी ऐसे दोष या चारिविक विकृति को ग्रहण किया जाता है, जो कि दर्शकों के मन में हास्य का संचार कर सके। अतः दोष अधिक गम्भीर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह हास्य की सृष्टि न करके किसी ऐसे गम्भीर भाव की उदीसि कर देगा, जो कि कामदी के अनुकूल न हो। इन भेदों के अतिरिक्त ताल्विक दृष्टि से कामदी और वासदी में कोई गहरा अन्तर नहीं है।

## उपसंहार

ऊपर विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत अरस्तू के प्रमुख सिद्धान्तों का पिचय प्राप्त कर लेने के अनन्तर अन्त में हम कह सकते हैं कि काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में अरस्तू के सिद्धान्त पूर्णतः स्वीकार्य न होते हुए भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। जहाँ उनका अनुकृति-सिद्धान्त कला की मूलभूत प्रकृति का परिचय देता है, वहाँ विरेचन से पाठक की आनन्दानुभूति का रहस्य प्रकट होता है। किन्तु साथ ही इनसे कला व काव्य के सम्बन्ध

में भ्रांति का भी प्रचार होता है। अनुकृति-सिद्धान्त कला की नवीनता व मौलिकता पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा देता है, तो विरेचन सिद्धान्त उसे मल एवं विकारों की शृद्धि करनेवाला सिद्ध कर देता है। ये दोनों ही सिद्धान्त कला को अभावात्मक रूप दे देते हैं। यदि पहले से कोई वस्तु विद्यमान न हो तो कलाकार अनुकृति किसकी करेगा-अौर पाठक के मन में पहले से मल या विकार न हों तो कला किसका विरेचन करेगी! खैर, अरस्तू ने जिस युग के लिए ये सिद्धान्त प्रस्तुत किए थे, उस युग के लिए ये ठीक थे, किन्तु आज इन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार करना कठिन है ! हमारे विचार से अरस्तु के 'अनुकृति' के स्थान पर 'अनुभूति' और 'विरेचन' के स्थान पर 'अभिव्यक्ति' को रखना आधूनिक मान्यताओं के अधिक अनुकूल होगा । वैसे कुछ पाश्चात्य आलोचकों ने अरस्तू के इन शब्दों को इस तरह से ियसने का प्रयास किया है जिससे कि इनका अर्थ क्रमशः अनुभृति और अभिव्यक्ति हो जाय । अरस्तु के भारतीय व्याख्याता डा० नगेन्द्र ने भी उनके विचारों को नये सौन्दर्य से विभूषित करते हुए लिखा है—''वह अनुकृति नहीं है....परन्तु यह तो अरस्तु के 'मीमेसिस' शब्द का अर्थ अनुकरण नही है, परन्तु यदि इस शब्द को सदोष मान भी लिया जाये, तो भी उनका आशय तो साधु है। यह निर्वि-वाद है कि वे काव्य को वस्तु का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण या पुन.सृजन ही मानते है, स्थूल प्रतिरूपण नहीं।'' अतः हमे मानना चाहिए कि अग्स्तू के सिद्धान्त शाब्दिक दृष्टि से भले ही दोषपूर्ण हों - उनका आशय तो ठीक ही है। हाँ, इतना अवश्य है कि यदि अरस्तू का 'साधू आशय' अरस्तू के ही शब्दों में अभिव्यक्त हो पाता तो अधिक अच्छा होता, क्योंकि आज यह शंका की जा सकती है कि कहीं यह साधु आणय, स्वयं अरस्तू कान होकर उनके साधु व्याख्याताओं का ही न हो।

#### : सत्रह :

## लोंजाइनस का औदात्य विवेचन

- १. सामान्य परिचय।
- २. औदात्य : स्वरूप-मीमांसा ।
- ३. औदात्य का मूलाधार।
- ४. औदात्य के पाँच स्रोत ।
- ५. औदात्य के बाधक तत्त्व।
- ६. लोंजाइनस का पुनर्मृत्यांकन ।

यूनान के साहित्य-चिन्तकों की परम्परा में लोंजाइनस (Longinus) का गौरवपूर्ण स्थान है। उनकी एक छोटी-सी रचना उपलब्ध है— On the Sublime ('औदात्य' पर विचार) जो कि अनेक शताब्दियों तक अज्ञात एवं अप्रकाशित रही। आधुनिक काल के विद्वानों को इसके अस्तित्त्व का पता सर्वप्रथम १४४४ ई० में चला तथा तदनन्तर १६५२ ई० में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ जिससे इसका प्रचलन योरप के विभिन्न भागों में हुआ। स्वयं लोंजाइनस के जीवन-काल के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है, कुछ उन्हें पहली शताब्दी का कोई अप्रसिद्ध लेखक मानते हैं, तो दूसरे उन्हें तीसरी शताब्दी के सुप्रसिद्ध लोंजाइनस के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कि महारानी जेनोबिया का मन्त्री था तथा जिसने अपनी स्वामि-भक्ति की प्रेरणा से आत्मोत्सर्ग कर दिया था। हमारे विचार से लोंजाइनस का उदात्त चरित्र उन्हें 'औदात्य' ग्रन्थ का रचियता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, अतः हम भी उन्हें तीसरी शताब्दी के महान लोंजाइनस के रूप में स्वीकार करें तो अनुचित न होगा।

'औदात्य' स्वरूप-मीमांसा—'औदात्य' (Sublime) ग्रन्थ का मूल प्रतिपाद्य औदात्य सिद्धान्त ही है जिसकी विवेचना विस्तार से की गई है। सबसे पहला प्रश्न उठता है—औदात्य क्या है। इसका समाधान करते हुए लोंजाइनस ने अनेक बातें कही हैं—(१) औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है…। (२) अभिव्यक्ति की यह उच्चता (उदात्तता) श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती, वरन् उसे पूर्णतया अभिभूत कर लेती है। (३) किसी वस्तु पर विश्वास करें या नहीं, यह अपने वश में है, पर औदात्य अपनी प्रबल एवं दुनिवार शक्ति के कारण प्रत्येक पाठक को अनायास ही बहा ले जाता है। (४) किसी भी सर्जना के शिल्प, उसकी सुस्पष्ट व्याख्या और तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के गुणों का ज्ञान उसके एक या दां अंशों से नही, अपितु सम्पूर्ण रचना के शिल्प-विधान से धीरे-धीरे होता है, जबकि उदात्त विचार यदि

अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक विद्युत की भाँति चमककर समूची विषय-वस्तु को प्रकाशित कर देता है तथा वक्ता के समस्त वाग्वैभव को एक क्षण में ही प्रकट कर देता है।

यदि उ र्युक्त कथनों का विश्लेषण करें तो औदात्य के अनेक लक्षणों पर प्रकाश पड़ता है—(क) औदात्य को अभिव्यक्ति की उच्चता से सम्बन्धित किया गया है, इसका अर्थ है कि वह शैली का कोई विशेष गुण है। (ख) दूसरे उद्धरण से ज्ञात होता है कि औदात्य तर्क का समाधान नहीं करता, अपितु नह श्रोता को अभिभूत कर लेता है, इसका तात्पर्य हुआ कि वह शैद्धिक तत्त्व न होकर भावोत्पादक गुण है, क्योंकि उसी स्थिति में वह श्रोता को बहा सकेगा। (ग) तीसरे कथन से भी यही स्पष्ट होता है कि औदात्य श्रोता को बलात् बहा ले जाता है अर्थात् वह अत्यन्त प्रभावशाली होता है। (घ) चौथे कथन के अनुसार औदात्य एक ऐसा विचार है, जो कि अवसरानुकूल हो रचना में एक।एक चमत्कार की भांति स्फुरित होता है।

सच पूछें तो ये लक्षण परस्पर-विरोधी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एक स्थान पर औदात्य को शैली का गुण कहा गया है, तो दूसरे स्थान पर उसे भावावेग एवं तीसरे पर उसे नामत्कारिक विचार बताया गया है। ऐसी स्थिति में औदात्य को शैली से सम्बन्धित मानें या भाव अथवा विचार से ? इसका उत्तर जैसा कि लोंजाइनस की अन्य स्थापनाओं से स्पष्ट होता है, यही है कि औदात्य एक भाव भी है, विचार भी और शैली भी ! औदात्य को यहाँ इतने व्यापक रूप में ग्रहण किया गया है कि उसकी सत्ता रचना के वस्तु पक्ष से लेकर शैली पक्ष तक—सर्वन्न व्यापक दिखाई देती है। इतना ही नहीं, लोंजाइनस के विचार से तो यह केवल कला का ही नहीं कलाकार का भी गुण है—जब कलाकार के व्यक्तित्व में औदात्य होता है तो वह उदात्त विषय, उदात्त भाव एवं उदात्त विवारों को अपनाता है, परिणामस्वरूप उसकी शैली में भी औदात्य का संचार हो जाता है तथा अन्त में यही औदात्य अपने सुसमन्वित रूप में प्रकट होकर श्रोता या प!ठक की आत्मा को झंकृत कर देता है—जिसे हम 'चमत्कार' या 'आनन्द' कहते हैं। इस धारणा का स्पष्टीकरण परवर्ती विवेचन से होता है।

भोदात्य का मूल आधार — औदात्य का मूल आधार क्या है ? क्या वह वक्ता या लेखक की जन्मजात प्रतिभा पर ही आधारित होता है या उसका प्रस्फुटन शिक्षा-दीक्षा से किया जा सकता है ? वह सहज है या अभ्यास पर निर्भर है ? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए लींजाइनस ने मध्य मार्ग का अनुसरण किया है । उसके विचार से भौदात्य न तो सर्वथा प्रतिभा-सापेक्ष्य है और न ही पूर्णतः अभ्यास-सापेक्ष्य है । वे औदात्य की मूल प्रेरक शक्ति प्रतिभा को मानते हुए भी यह स्वीकार करते हैं कि नियमों के ज्ञान एवं अभ्यास के द्वारा प्रातिभ ज्ञान का नियमन अपेक्षित है । जिस प्रकार मूल भावों को यदि सर्वथा स्वतंत्र छोड़ दिया जाय तो वे व्यक्ति को भटकाकर सर्वनाश की ओर ले जा सकते हैं, अतः उन पर बुद्धि का नियंत्रण अपेक्षित है, उसी प्रकार औदात्य के लिए भी प्रतिभा के साथ शिक्षा का समन्वय अपेक्षित है । पर इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि अलंकारों या शब्दाडम्बर के ज्ञान से औदात्य की उपलब्धि हो सकती है वस्तुतः औदात्य का आधार व्यक्ति का कोई एक पक्ष, एक गुण या एक प्रवृत्ति नहीं है, अपितु उसके पीछे

सम्पूर्ण व्यक्तित्व की झलक होती है। केवल प्रतिभाशाली व्यक्ति चारित्रिक दृष्टि से हलका छिछोरा हो सकता है, उसकी वासनाएँ अपरिष्कृत एवं प्रवृत्तियाँ क्षुद्र भी हो सकती हैं—ऐभी स्थिति में उससे औदात्य की आशा कैसे की जा सकती है। इसी प्रकार एक सुपठित विद्वान् महान् शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी स्वार्थी, अहंवादी एवं दंभी हो सकता है, अतः उससे भी औदात्य सर्जना संभव नहीं । वस्तुतः औदात्य का स्रष्टा तो उदात्त व्यक्तित्व ही हो सकता है। एक महान् प्रतिभाशाली, उच्च विद्वान् एवं यशस्वी चरित्र-वान् व्यक्ति ही उदात्त का उद्घोषक हो सकता है। लोजाइनस के शब्दों में-Sublimity is. so to sa, the image of greatness of soul ..... true eloquence can be found only in those whose spirit is generous and aspiring. For those whose whole lives are wasted in paltry any illiberal thoughts and habits cannot possibly produce any work worthy of the lasting reverence of mankind. It is only natural that their words be full of sublimity whose thoughts are full of majesty." अर्थात् 'औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिविम्ब है। .... सच्चा औदात्य केवल उन्हीं में प्राप्य है जिनकी चेतना उदात्त एवं विकासीत्मुख है। जिनका सारा जीवन तुच्छ एवं संकीणं विचारों के अनुमरण में व्यतीत होता है, वे सम्भवतः कभी भी मानवता के लिए कोई स्थायी महत्त्व की रचना प्रस्तुत करने में सफल नहीं होते। यह सर्वथा स्वाभाविक है कि जिनके मस्तिष्क उदात्त धारणाओं से परिपूर्ण है; उन्हीं की वाणी से उदात्त शब्द झंकृत हो सकते हैं।'

इस प्रकार औदात्य का सम्बन्ध केवल प्रतिमा, केवल अध्ययन और केवल भाषा-भ्यास से नहीं, अपितु व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व से है। लोंजाइनस की यह धारणा उन्हें साहित्य-चिन्तन की परम्परा में एक विशिष्ट स्थान का अधिकारी प्रमाणित करती है। इससे पूर्व कदाचित् किसी भी अन्य आलोचक ने साहित्य का उसके रचयिता के व्यक्तित्व से इतना गहरा सम्बन्ध स्थापित नहीं किया था जितना कि यहाँ किया गया है। इस दृष्टि से उन्हें साहित्य में व्यक्तिवादी दृष्टि का मूल प्रवर्त्तक कहा जा सकता है।

औदात्य के पांच स्रोत—यद्यपि औदात्य का मूलाधार साहित्यकार के व्यक्तित्व की ही महानता में निहित है, फिर भी स्पष्टता के लिए वस्तुगत दृष्टि से औदात्य के पांच ऐसे स्रोतों की भी ग्थापना की गई है जिनके द्वारा किसी भी कृति में औदात्य का संचार होता है। वे पांच स्रोत क्रमशः ये हैं:—

(१) उदात्त विचार—काव्यगत औदात्य के स्रोतों के अन्तर्गत सर्वप्रथम उदात्त विचार (grandeur of thought) को लिया गया है। यही उदात्त व्यक्तित्व या महान् आत्माओं का प्रतिबिम्ब होता है, अतः इसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। व्यक्ति में औदात्य नैसर्गिक ही होता है, पर फिर भी शिक्षा-दीक्षा एवं संस्कारों से उसका सम्यक् विकास या पोषण सम्भव है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उदात्त विचार महान् व्यक्तियों की वाणी से स्वतः ध्वनित होते हैं, अतः इसके लिए किसी विशेष बाह्य प्रयास की अपेक्षा नहीं होती। जिस लेखक या वक्ता का निजी व्यक्तित्व उदात्त होगा, वह स्वतः

ही उदात्त विषयों, महान् कार्यों एवं महापुरुषों के चित्रण में रुचि लेता हुआ उनका चित्रण उदात्त रूपों में कर सकेगा। महापुरुषों एवं महान् क्रिया-कलापों के सम्यक् चित्रण के लिए उनके साथ तादात्म्य स्थापित करना आवश्यक है तथा यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह तादात्म्य केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा सम्भव है, जो स्वयं उदात्त व्यक्तित्व के धनी हों। इसका उदाहरण 'ईलियः' के रचियता होमर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से दिया जा सकता है। होमर की महान् धारणाएँ ही उनकी रचनाओं में उस महानता का संचार कर पायी हैं, जिसे दूसरे शब्द में 'औदात्य' कहा गया है।

(२) भावों का उदात्त रूप में चित्रण—काव्यगत औदात्य का दूसरा स्रोत उदात्त भावों का चित्रण है। लोंजाइनस से पूर्व कितियय लेखकों ने या तो भाव और औदात्य की पृथकता को स्वीकार नहीं किया या फिर उन्होंने भावावेग को औदात्य में बाधक माना है। पर लोंजाइनस ने इस मत का तीव्र रूप में खंडन करते हुए भावावेग को औदात्य का सहायक माना है। ''मेरे विचार में जो आवेग उन्मद उत्साह एवं उद्दामता से फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उनके यथाम्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा औदात्य आता है, वैसा अन्यत्न दुर्लभ है।'' (ग्रीक साहित्य-शास्त्न, पृ० १६१)

भावावेग की अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों के अन्तर्गत लोंजाइनस ने सर्वाधिक महच्च परिस्थितियों (भाग्तीय शब्दायली में आलम्बन एवं उदीपन के संयोग) को दिया है। उपयुक्त परिस्थितियों का चयन एवं उनका सम्पक् रूप में संघटन ही भावावेग का जनक सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त भावों के चित्रण में विस्तारण एवं बिम्ब-विधान से भी सहायता ली जा सकती है।

(३) अलंकार नियोजन - औदात्य का तीसरा स्रोत अलंकारों का नियोजन है। अलंकारों के सम्बन्ध में लोंजाइनस का विचार है कि इनके सम्यक् प्रयोग से भौदात्य की सिद्धि में पर्याप्त सहायता मिलती है। इस प्रसंग में उन्होंने अलंकारों के विभिन्न भेदों का भी निरूपण किया है, जिनमें से प्रमुख ये हैं— १. गपथोक्ति २. प्रश्नालंकार ३. विपर्यय ४. ब्यतिक्रम ४. पुनरावृत्ति ६. प्रत्तक्षीकरण ७ संचयन ८. सार ६. रूप-परिवर्तन १०. पर्यायोक्ति ११. रूपक १२. उपमा आदि। (विस्तृत परिचय के लिए द्रष्टव्य 'ग्रीक साहित्य-शास्त्य')

लोंजाइनस के मतानुसार अलंकारों का प्रयोग इस ढंग से होना चाहिए कि श्रोता या पाठक को उनके प्रयोग का पता न चले । दूसरे शब्दों में, अलंकार भावा-वेग की प्रेरणा से सहज स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त होने चाहिए, उसी स्थिति में वे प्रभावशाली एवं औदात्य के उत्पादक सिद्ध होते हैं।

(४) उत्कृष्ट भाषा—अीदात्य का चतुर्थ स्रोत उत्कृष्ट भाषा है। यह तथ्य है कि उपयुक्त एवं प्रभावोत्पाक शब्दावली श्रोता को आकर्षित करती हुई उसे भावाभिभूत कर लेती है। ऐसी शब्दावली, निममें भव्यता, मौन्दर्य, मार्दव, गरिमा, ओज, शक्ति आदि श्रेष्ठ गुणों की अभिव्यक्ति हो, प्रत्येक वक्ता या लेखक के लिए स्पृहणीय हैं। 'सुन्दर शब्द ही वास्तव में विचारों को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते है, किन्तु इससे यह तात्पर्य नहीं है कि गरिमामयी भाषा ही प्रत्येक अवसर के अनुकूल हैं, क्योंकि ओटी-मोटी बातों को भारी-भरकम संज्ञा देना किसी छोटे से बालक के मुँह पर पूरे आकारवाला मुखौटा लगा देने के समान है।'

उत्कृष्ट भाषा की विभिन्न विशेषताओं के अन्तर्गत सुन्दर शब्दावली के अति-रिक्त ओज, प्रवाहपूर्णता, रूप कों का सीमित प्रयोग, उपमाओं एवं अत्युक्तियों का उचित प्रयोग आदि को स्थान दिया गया है। वस्तुतः भाषा के विभिन्न गुणों की उप-योगिता औदात्य की सृष्टि में हैं—यदि उसके ये गुण इस लक्ष्य की पूर्ति करते हैं तो स्वीकार्य हैं, अन्यथा नहीं।

(५) गरिमामय रचना-विधान—औदात्य का पाँचवाँ स्रोत गरिमामय रचना-विधान है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम सामंजस्य (Harmony) को स्थान दिया गया है। सामंजस्य का एक प्रकार शब्दों को विशेष क्रम में व्यवस्थित करना है। सामंजस्य में एक ऐसी शक्ति होती है जिससे कि वह न केवल स्रोता को प्रसन्तता प्रदान करता है, अपितु एक सीमा तक वह उसे द्रवित करके बहा भी ले जाता है। बाँसुरी की मधुर तान की भाँति रचना का सामंजस्य भी हमारे मन में विभिन्न भावों को उद्वेलित करता हुआ औदात्य की अनुभूति प्रदान करता है। विभिन्न छन्दों का आविष्कार सामजस्य की स्थापना के लिए ही हुआ है।

इस प्रकार किसी भी रचना में औदात्य की सृष्टि उदात्त विचार, उदात्त भावा-वेग, सम्यक् अलंकार-नियोजन, उत्कृष्ट भाषा एवं रचनागत सामंजस्य के द्वारा ही होती है। पर ये सभी तो साधन मात्र हैं—इनका साध्य तो केवल औदात्य ही है, अतः इनकी सफलता एवं महत्ता उसी सीमा तक है, जहाँ तक वे साध्य की उपलब्धि में सफल सिद्ध होते हैं।

ओवात्य के बाधक तत्त्व — औदात्य के साधक तत्त्वों की भाँति उसके बाधक तत्त्व भी है, जिन्हें 'दोष' कहा जा सकता है। इनके अन्तर्गत मुख्यतः भाषा की अव्यवस्था प्रवाह-शून्यता, विषय से अधिक लय की प्रमुखता, उक्ति की अत्यधिक मंक्षिप्तता, अस्पष्टता, आडम्बरपूर्ण शैली, अनुचित विचार, अभिव्यक्ति की क्षुद्रता, ग्राम्य पदों का प्रयोग, कर्णकटु भाषा, विषयानुरूप शब्दावली का अभाव आदि दोषों को लिया गया है। इन दोषों से रचना का प्रभाव नष्ट ही जाता है।

लोंजाइनस : पुनर्मू त्यांकन - भारतीय एवं पाश्वात्य दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए लोंजाइनस के विवारों का पुनर्मू त्यांकन किया जाय तो हमारे विवार में उसकी निम्नांकित उपलब्धियाँ एवं सीमाएँ स्वीकार की जा सकती हैं:

(क) उपलब्धियां — जैसा कि पीछे संकेत किया जा चुका है, ग्रीक साहित्य-चिन्तन-परम्परा में लोंजाइनस पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने काव्य-वस्तु एवं काव्य-गिश्मा का सम्बन्ध रचिता के व्यक्ति से स्यापित करते हुए उसे महत्त्व प्रदान किया। उनसे पूर्व अरस्तू ने अनुकृति सिद्धान्त द्वारा प्रकृति को ही काव्य का आधार-स्रोत मानते हुए किव के निजी व्यक्तित्व को सर्वथा उपेक्षित एवं तिरोहित कर दिया था। अनुकृति सिद्धान्त के अनु-सार कला प्रकृति की अनुकृति है, इसका तात्पर्य है कि कला का सौन्दर्य प्रकृति के सौन्दर्य की ही अनुकृति-मात्र है, ऐसी स्थिति में कलाकार का क्या योगदान है ? केवल अनुकृति प्रस्तुत कर देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोंजाइनस ने अनुकृति सिद्धान्त की सर्वथा उपेक्षा करते हुए किव के व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं रचना की मौलिकता का प्रतिपादन किया, जो उसकी नूतन दृष्टि का प्रमाण है। वस्तुतः जहाँ प्लेटो घोर आदर्श-वादी था, अरस्तू वस्तुवादी या यथार्थवादी, वहाँ लोंजाइनस स्वच्छन्दतावादी (रोमांटिक) था। पाश्चात्य परम्परा में किव व्यक्तित्व को महत्त्व प्रदान करने के कारण ही लोंजाइनस को पहला रोमांटिक आलोचक माना जाता है जो ठीक ही है।

दूसरे, औदात्य सिद्धान्त की प्रतिष्ठा भी सर्वप्रथम लोंजाइनस द्वारा हुई। आगे चलकर विभिन्न पाश्चात्य आलोचकों एवं कला-मीमांसकों ने कला के दो प्रमुख तत्वों के अन्तर्गत सौन्दर्य एवं औदात्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, तथा कान्ट, हीगल, कैरिट, सैंतायन प्रभृति सौन्दर्य-शास्त्रियों ने इनकी विस्तार से मीमांसा की है। वस्तुतः आधुनिक कला-समीक्षा में अरस्तू के अनुकृति-सिद्धान्त की अपेक्षा औदात्य को ही अधिक महत्त्व प्राप्त है।

तीसरे, लोंजाइनस का दृष्टिकोण जितना गम्भीर है, उनका विवेचन-विश्लेषण भी उतना ही सूक्ष्य एवं व्यापक है। वे औदात्य को एक व्यापक रूप प्रदान करते हैं कि उसके अन्तर्गत किव का व्यक्तित्व विचार-तत्त्व, भाव-तत्त्व, शैली का अलंकरण, शब्द-चयन, रचना के गुण-दोष आदि सभी प्रमुख तत्त्व समाविष्ट हो जाते हैं। वे रचना की मर्जना-प्रक्रिया से लेकर उसकी आस्वादन-प्रक्रिया तक की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके सभी महत्त्वपूर्ण पक्षों की व्याख्या सर्वथा नूतन, मौलिक एवं प्रौढ़ रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि लोंजाइनस महान् चिन्तक एवं व्याख्याता थे।

भारतीय दृष्टि से लोंजाइनस का भावावेगों को महत्त्व देते हुए अलंकार, गुण-दोष आदि की मीमांसा करना विशेष महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि लोंजाइनस ने मूलतः औदात्य को लक्ष्य माना है, पर भावावेगों के उद्देलन एवं तज्जन्य आनन्द की बात भी उन्होने स्थान-स्थान पर की है जो भारतीय रम-सिद्धान्त के अनुकूल है। इसी प्रकार उनका रीति विवेचन भी भारतीय अलंकार एवं रीति सिद्धान्त के अनुकूल है।

(ल) सोमाएँ—जहाँ औदात्य की व्यापक रूप में प्रतिष्ठा करते हुए लोंजाइनस ने उसका सम्बन्ध विचार, भाव, णैली आदि सभी पक्षों से स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, वहाँ उनकी यह सीमा भी है कि ऐसा करते समय उन्होंने औदात्य के मूल क्षेत्र को भुला दिया है। औदात्य का मूल अर्थ है—उच्च विचार या ऐसी भावनाएं जो त्याग, आत्मबलिदान या परोपकार की प्रेरक हों। इस दृष्टि से औदात्य एक चारित्रक या नैतिक तत्त्व है, उसका कला से सीधा सम्बन्ध नहीं है। महिष् दयानन्द सरस्वती के विचारों में या महात्मा गाँधी के जीवन-चरित में पर्याप्त मात्रा में औदात्य के होते हुए भी वह आवश्यक नहीं है कि वे कलात्मक सौन्दर्य से युक्त हों। कला का प्राथमिक गुण 'सौन्दर्य है, औदात्य उसका अतिरिक्त गुण है। फिर कला या काव्य में औदात्य को स्थान

## हिन्दी-साहित्य का विकास

(काव्य-धाराओं एवं काव्य-रूपों के विकास सम्बन्धी निबन्ध)

#### ः बीस :

## हिंदी-साहित्य का आविर्भाव-काल

- विभिन्न मत—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डॉ० रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ।
- २. हिन्दी: अर्थ एवं क्षेत्र।
- ३. हिन्दी: उद्भव एवं विकास।
- ४. हिन्दी का प्रथम कवि कौन ?
- ५. निर्णय ।

हिन्दी-साहित्य के आविर्भाव-काल के सम्बन्ध में अब तक विभिन्न इतिहास-कारों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर उनमें से अधिकांश--प्रायः सभी, असंगत एवं भ्रामक सिद्ध होते हैं। हिन्दी के प्रथम इति-हास-लेखक गार्सा द ताँसी ने तो इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया था, उनके अनन्तर इस क्षेत्र में कार्य करने वाले शिवसिंह सेंगर ने अपने 'शिवसिंह सरोज' (१८८३ ई०) में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर सातवीं शताब्दी के पूष्य नामक कवि को हिन्दी का पहला कवि घोषित करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में इ<mark>सी समय से हिन्दी-साहित्य</mark> का आविर्भाव माना । किन्तु परवर्ती अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि इस नाम के किव के अस्तित्व का कोई प्रमाण या उसकी कोई रचना प्राप्य नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे हिन्दी का आदि कवि कैसे माना जा सकता है ? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस सम्बन्ध में अनुमान किया है कि यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पूष्पदंत ही है, जिसका अविर्भाव नवीं शती में हुआ था। हमारे विचार से यह अनुमान ठीक है किन्तु यदि ऐसा न भी हो तो भी हिन्दी के किसी पुष्य का कोई अस्तित्व अब स्वीकायं नहीं है, अतः उसके आधार पर हिन्दी के आविर्भाव-काल का निर्णय करना ठीक नहीं। पर दुर्भाग्य से हिन्दी-साहित्य के परवर्ती इतिहासकार भी, जिनमें सर जार्ज ग्रियसुंन एवं मिश्रबन्धु का नाम उल्लेखनीय है, इस पूष्य सम्बन्धी भ्रान्ति में पड जाने के कारण हिन्दी-साहित्य का आविर्भाव सातवीं शती में ही मानने की विवश हो गये। वैसे पुष्य के अस्तित्व की संदिग्धता का पता इन्हें था, क्योंकि ग्रियर्सन ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है---'यह (पृष्य कवि) प्राचीनतम भाषा कवि है, जिसका कोई उल्लेख मुझे देशी लेखकों की कृतियों में नहीं मिला है। 'शिवसिंह सरोज' का कथन है कि यह ७१३ ई० में उपस्थित या और 'भाषा की जड़' यही कवि है। इस विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि इसका नाम पुष्प या पुष्प था अथवा पुंड था।\*\*\* यदि भाषा से अभिप्राय प्राकृत के पश्चात्कालीन भाषा रूप से है, तब तो यह पूर्णरूपेण अस्वाभाविक वक्तव्य प्रतीत होता है। मुझे तो टाड में सरोज के इस कथन का कोई प्रमाण सहीं मिलता। टाड में किसी पुष्य का उल्लेख अवश्य है पर यह एक उत्कीर्ण लेख का रचियता है....पर यह उत्कीर्ण लेख किस भाषा में लिखा गया था, टाड में मुझे इसका कोई उल्लेख नहीं मिला।'—इससे स्पष्ट है कि हिन्दी के एक किन के रूप में पुष्य को मान्यता देना ग्रियसँन को अस्त्रीकार्य था, किन्तु फिर भी कई बार जो लीक पड़ जाती है, उससे हुटना परवर्ती चिन्तकों के लिए असम्भव हो जाता है।

परवर्ती यूग में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास' (१६२६ ई०) में पुष्य को कोई स्थान नहीं दिया तथा उन्हीं आविर्भाव-काल के सम्बन्ध में भी परम्परागत धारणा में संशोधन करते हुए सम्वत् १०५० से हिन्दी साहित्य के आदि काल का आरम्भ माना। यद्यपि भुक्लोत्तर इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी मत को स्वीकार किया है तथा आज भी सर्वाधिक मान्यता इसी को प्राप्त है, किन्तु यदि हम आचार्य शुक्ल के निर्णय की पुनर्परीक्षा करें ती ज्ञात होगा कि वह भी उतना ही निरा-धार एवं असंगत है जितना कि उससे पूर्व प्रचलित मत था। आचार्य गुक्ल का यह निर्णय मुख्यतः दो धारणाओं पर आधारित है-एक, अपभ्रंश हिन्दी का ही एक रूप है, जिसे उनके शब्दों में 'प्राकृताभास हिन्दी' या 'पुरानी हिन्दी' कहा जा सकता है। अपभ्रंश को हिन्दी मान लेने पर उसका आविर्भाव-काल सातवीं शताब्दी ही सिद्ध हो जाता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए वे लिखते हैं-- "अपभ्रंश या प्राकृताभास हिन्दी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की साम्प्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में लगता है।' ऐसी स्थिति में उन्हें हिन्दी-साहित्य का आरम्भ भी सातवीं शताब्दी से ही मान लेना चाहिए था, किन्तु उनकी दूसरी धारणा इसके विपरीत पड़ती थी। वह दूसरी धारणा यह थी कि अपश्रंश का प्रारंभिक साहित्य-१०५० विक्रमी तक का साहित्य-उनकी दृष्टि से सांप्रदायिक साहित्य मात्र था, उसे विशुद्ध काव्य-कोटि में स्थान नहीं दिया जा सकता। इस निष्कर्ष को उन्होंने बार-बार दोहराया है, कुछ उद्धरण द्रष्टन्य हैं, यथा, :

- (क) ''सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात् वि० सं० ६६० के हैं। अतः हिन्दी काव्य-भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से लगता है।
- (ख) ''उनकी सिद्धों और योगियों की) रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरिणयों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई सम्बन्ध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा माल्ल हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकतीं।''
- (ग) "मुंज और भोज के समय (संवत् १०४० के लगभग) में तो ऐसी अपश्रंश या पुरानी हिन्दी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य का काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिन्दी-साहित्य का आदि काल संवत् १०४० से लेकर संवत् १३७५ तक महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है।"

यहाँ विशेष लक्ष्य करने की बात यह है कि आचार्य गुक्ल ने संवत् १०५० का

निर्णय यों ही 'मूंज और भोज के समय' के आधार पर एकाएक कर लिया-मानों मुंज और भोज हिन्दी के कोई किव हों — किसी निश्चित साहित्यिक आधार पर नहीं किया। वस्तुतः हिन्दी का पहला कवि किसे माना जाय, इस प्रश्न को शुक्लजी बडी चत्राई से टाल गये हैं। मूंज और भोज का हिन्दी-साहित्य से क्या सम्बन्ध था, उनके समय को ही यहाँ आधार वयों बनाया गया, इस सम्बन्ध में भी आचार्य शुक्ल मौन हैं। अत: यह निर्णय अपने-आप में बहुत-कुछ अस्पष्ट है, या यों कहिए कि उसका आधारभूत कारण स्पष्ट नहीं। किन्तु इससे भी अधिक प्रतिकृत स्थिति तो यह है कि आचार्य शुक्ल ने इस सम्बन्ध में जिन दो धारणाओं को 'आधार' रूप में ग्रहण किया भा; वे भी अब बिल्कूल अमान्य हो गई हैं। अब न तो अपभ्रंश को 'पुरानी हिन्दी' या 'प्राकृताभास हिन्दी' कहा जा सकता और न ही अपभ्रंश के प्रारम्भिक कवियो की रचनाओं को केवल सांप्रदायिक शिक्षा मान्न कहकर काव्य-क्षेत्र से बहिष्कृत किया जा सकता है। यदि अपभ्रंश और हिन्दी को एक मानते हैं तो निश्चित ही हमें सरह पाद को हिन्दी के पहले कवि के रूप में स्वीकार करते हुए हिन्दी-साहित्य का आविर्भाव-काल सातवीं शती से मानना होगा तथा अपभ्रंश के सभी कवियों को हिन्दी-साहित्य के इतिहास में स्थान देना होगा । वस्तुत: भाषावैज्ञानिक, साहित्यिक एवं व्यावहारिक -सभी दृष्टियों से अब अपभ्रंश की हिन्दी से भिन्नता सिद्ध हो गई है। वैसे राहुल सांकृत्यायन तथा अन्य कतिपय विद्वान आज से कुछ वर्षों पूर्व तक अपभ्रंश और हिन्दी को एक मानने का समर्थन करते रहे हैं, किन्तु इस मत को मान्यता देने में दो बड़ी कठिनाइयाँ हैं। एक तो यह कि यदि हिन्दी की जननी अपभ्रंश को भी हिन्दी कहें तो फिर अपभ्रंश की जननी प्राकृत एवं प्राकृत की जननी पूर्ववर्ती भाषाओं को भी हिन्दी कहने में क्या आपत्ति है ? इस दृष्टिकोण को अपनाने पर तो सभी पूर्ववर्ती भाषाओ को हिन्दी का ही नहीं, उत्तरी भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं — पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, उड़िया, असमी आदि-का भी सम्बन्ध है। ये सभी अपश्रंश से विक-सित होने के कारण हिन्दी की बहिनें लगती हैं, यदि अपभ्रंश और हिन्दी को अभिन्न मान लिया जाय तो इन सबकी जननी हिन्दी सिद्ध हो जायगी, कदाचित् यह स्थिति हिन्दी वालोंको मान्य हो भी सके, किन्तुअन्य भाषा-भाषी इसे स्वीकार नहीं करें। वस्तुतः अपभ्रंश पर जितना अधिकार हिन्दी का है उतना ही पंजाबी, गुजराती बंगला आदि भाषाओं का भी है, अत: उस पर हिन्दी का एकाधिकार सिद्ध करना अनिधकार चेष्टा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि आचार्य शुक्ल ने सिद्धान्त रूप में तो अपभ्रंश को हिन्दी से अभिन्न घोषित कर दिया, पर व्यवहार-रूप में वे भी इसकी यथार्थता में सन्देह करते थे, कदाचित् इसी का परिणाम है कि उन्होंने अपभ्रंश और हिन्दी काव्य का परिचय अलग-अलग अध्यायों में दिया है। जहाँ वे आदिकाल के प्रकरण संख्या २ का शीर्षक 'अपभ्रंश' 'काल' रखते हैं, वहाँ उन्होंने प्रकरण संख्या ३ का शीर्षक 'देशभाषा काव्य' रखा है। इन दोनों में क्या अन्तर है ? तथा क्या दोनों ही हिन्दी से ही सम्बन्धित हैं या नहीं;—इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया, किन्तु यह उन्होंने स्पष्ट

हुप में स्वीकार किया है कि ''इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपश्रंण अर्थात् प्राकृताभास (प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बढ़े) हिन्दी है।'' इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम अपश्रंण के साहित्य को हिन्दी से अलग कर दें तो गुक्ल जी के इस आदिकाल के पास केवल संदिग्ध सामग्री शेष रह जायगी जिसके आधार पर किया गया निर्णय भी संदिग्ध एवं अवास्तविक सिद्ध होगा! वस्तुत: आज यही स्थिति है। आचार्य गुक्ल के द्वारा कथित हिन्दी की आदिकालीन रचनाओं में से अब कुछ अपश्रंण की सिद्ध हो गई हैं, कुछ अस्तित्वहीन प्रमाणित हुई हैं और कुछ बहुत बाद की रचित हैं। अस्तु, आचार्य रामचन्द्र गुक्ल ने जिन धाराणाओं एवं तथ्यों के आधार पर हिन्दी-साहित्य का आरम्भ संवत् १०५० से माना था, वे सभी अब अस्पष्ट, असंगत, संदिग्ध एवं अमान्य सिद्ध हो गये हैं, ऐसी स्थिति में अब उसी निर्णय को मानते रहना अपनी रूढ़िवादिता का परिचय देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

आचार्य शुक्ल के अनन्तर डा० रामकुमार वर्मा एवं आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इतिहास को नये रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, किन्तु जहाँ तक उपर्यवत प्रश्न का सम्बन्ध है, ये विद्वान भी कोई स्पष्ट एवं निर्भान्त उत्तर नहीं दे पाये हैं। डा॰ रामकुमार वर्मा एक ओर तो हिन्दी को अपभ्रंग से विकसित उससे भिन्न भाषा के रूप में स्वीकार करते हुए लिखते है—'अपभ्रंश भाषा दसवीं शताब्दी तक प्रचलित रही, उसके बाद उसे भी 'साहित्य-मरण' के लिए बाध्य होना पड़ा और दसवीं शताब्दी से अपभ्रंश भाषा ने अनेक शाखाओं में विभाजित होकर नवीन नाम धारण किए। फलतः हिन्दी आदि भाषाओं का सूत्रपात हुआ'— इससे स्पष्ट है कि वे हिन्दी भाषा का सूत्रपात अपभ्रंश के साहित्यिक मरण के बाद दसवीं शताब्दी में मानते हैं, पर दूसरी ओर वे हिन्दी-साहित्य के विकास काल को 'संधिकाल' कहते हुए, उसकी काल-सीमा ७५०-१२०० रखते हैं और अपभ्रंश के सारे साहित्य को हिन्दी-साहित्य में स्थान दे देते हैं। वे ऐसा अनजान में नहीं, अपितु बहुत सोच-समझ कर करने हैं। वे लिखते हैं — 'अर्धमागधी और नागर अवभ्रंश से निकलने वाली सिद्ध और जैन कवियों की भाषा हिन्दी के प्रारम्भिक रूप की छाप लिए हुए है। इस प्रकार इसे हिन्दी-साहित्य के इतिहास के अन्तर्गत स्थान मिलना चाहिए। ' डा॰ वर्मा का यह विचित्र निर्णय अनेक शंकाओं को जन्म देता है-एक तो उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि 'आप' से उनका क्या आशय है। अपभ्रंश में हिन्दी भाषा का पूर्वरूप मिलना संभव है, यदि इसी को 'छाप' कहते हैं तो इस स्थिति में न केवल अपभ्रंश अपित् प्राकृत और संस्कृत पर भी हिन्दी की छाप मानी जा सकती है। वस्तृत: छाप पूर्ववर्ती की परवर्ती पर पड़ती है, न कि परवर्ती की पूर्ववर्ती पर, अतः दसवी शती में उत्पन्न होनेवाली हिन्दी की छाप सातवीं शताब्दी की अप भ्रंश का मानना तर्क-संगत प्रतीत नहीं होता। दूसरे पहले भाषा का उद्भव होता है तदनन्तर उसमें साहित्य-रचना होती है. जबिक डॉ॰ वर्मा के अनुसार हिन्दी-साहित्य का आविर्भाव-काल (७वीं शती) हिन्दी

भाषा के उद्भव-काल (१०वीं शती) से तीन शताब्दी पूर्व पड़ता है। वस्तुत: डा० वर्मा के प्रति पूरी श्रद्धा होते हुए भी उनके निष्कर्षों का स्वीकार करना हमारे लिए बहुत किंठन है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन निष्कर्षों के पीछे डा० वर्मा के उस किव-हृदय की प्रेरणा है, जो अपश्रंश काव्य की सौन्दर्य श्री को किसी न किसी प्रकार हिन्दी के अधिकार-क्षेत्र में ले आने के लिए विवश हो गया होगा। किन्तु इतिहास को शुद्ध एवं वैज्ञानिक रूप देने में लिए इस प्रकार के लोभों का संवरण किए बिना काम नहीं चलता।

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इतिहास-लेखन के समय अपभ्रंश और हिन्दी की भिन्तता को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप में घोषित किया है कि भाषा-शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दृष्टि से ये दोनों भाषाएँ एक नहीं हैं । उनके विचारानुसार हिन्दी का विकास आचार्य हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित उस ग्राम्य अपभ्रंश से हुआ, जिसमें रासक, डोम्बिका, आदि लिखे जाते थे। यह विकास कब हुआ--इसका स्पष्ट निर्णय तो वे नहीं देते, पर उनके शब्दों में 'यही भाषा (हेमचन्द्र द्वारा उल्लिखित ग्राम्य अपभ्रंश) ही आगे चलकर आधुनिक देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई है।' यदि हम 'आगे चलकर' का तात्पर्य एक शताब्दी भी लें तो इस हिन्दी का आवि-भीव आचार्य हेमचन्द्र (१०८८-१५७२ ई०) के सी साल बाद लगभग १३वीं शताब्दी में सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में हिन्दी-साहित्य का आविर्भाव-काल तो इसके भीर भी बाद में माना जाना चाहिए था, पर यह विचित्र बात है कि वे भी यहाँ पूर्व-वर्ती इतिहासकारों की रूढियों को स्वीकार करते हुए आदिकाल की प्रारम्भिक सीमा १००० ई० ही मान लेते हैं। ऐसा उन्होंने कदाचित् पूर्ववर्ती विद्वानों के प्रति अति सौजन्य एवं सहिष्णुता की प्रवृत्ति के कारण ही किया है, अन्यया वे स्पष्ट रूप में मानते हैं कि चौदहवीं शताब्दी से पूर्व हिन्दी का कोई साहित्य नहीं मिलता। उनके शब्दों में--- 'दसवीं से चौदहवीं शताब्दी का काल, जिसे हिन्दी का आदिकाल कहते हैं भाषा की हिष्ट से अपभ्रंश का ही बढाव है। यहाँ 'भाषा की हिष्ट' से यह भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है कि कदाचित् अन्य दृष्टियों से यह साहित्य हिन्दी का होगा, किन्तु बस्तुतः ऐसा नहीं है। किसी भी साहित्य को हिन्दी का साहित्य कहलाने के लिए उसका भाषा की दिष्ट से हिन्दी का होना अनिवार्य है, अन्यथा कालिदास और रवीन्द्र को भी हिन्दी का कहा जा सकता है। आदिकाल सम्बन्धी अध्याय की अन्तिम पंक्ति— 'इसमें भावी हिन्दी भाषा और उसके काव्य-रूप अंकूरित हुए हैं' तथा भक्तिकाल सम्बन्धी अध्याय के आरम्भ में उनके द्वारा प्रयुक्त यह उपशीर्षक 'वास्तविक हिन्दी-साहित्य का आरम्भ—ये दोनों तथ्य भी यह ध्वनित करते हैं कि आचार्य द्विवेदी वास्तव में तो हिन्दी-साहित्य का अस्तित्व चौदहवीं शताब्दो पूर्व नहीं मानते, किन्तु **छनकी इस ध्वनिवादी शैली के कारण सामान्य पाठक वास्तविक हिन्दी-साहित्य और** अवास्तविक हिन्दी-साहित्य के भेद को स्पष्ट रूप में ग्रहण नहीं कर पाता।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि हिन्दी साहित्य के आविर्भाव-काल के सम्बन्ध में किए गये अब तक के प्रयास मुख्यतः तीन प्रकार की भ्रान्तियों एवं असंगतियों पर आधारित हैं। एक तो अधिकांश विद्वान् अपभ्रंश और हिन्दी के भेद को ध्यान में नहीं रख सके, कुछ ने सिद्धान्त रूप में तो दोनों को अलग माना, किन्तु व्यवहार में दोनों के साहित्य को घुला-मिलाकर एक कर दिया। दूसरे, वे हिन्दी भाषा के उद्भव-काल एवं उसके साहित्य के आविर्भाव-काल में संगति नहीं बनाए रख सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने साहित्य का आविर्भाव भाषा के उद्भव से भी पूर्व माना। तीसरे, अनेक विद्वानों ने संदिग्ध, अप्रामाणिक परवर्ती एवं अस्तित्वहीन रचनाओं को हिन्दी-साहित्य की प्रारम्भिक रचनाओं के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति में उनके निष्कर्षों में असंगति एवं अनौचित्य का आ जाना स्वाभाविक था। अस्तु, इस सम्बन्ध में किसी सही निर्णय पर पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले उपर्युक्त तीनों विषयों—हिन्दी का क्षेत्र, उसका उद्भवकाल एवं उसकी प्रथम प्रामाणिक रचना—पर सम्यक् रूप से विचार कर लेना चाहिए, तथा उसी से उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर ही प्रस्तुत विषय के संबंध में अपना निर्णय देना चाहिए। आगे हम ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे।

## हिन्दी: अर्थ एवं क्षेत्र

हिन्दी भाषा के क्षेत्र में किन-किन भाषाओं एवं उपभाषाओं को स्थान देना चाहिए—इस सम्बन्ध में परस्पर-विरोधी मत मिलते हैं। एक ओर प्रारम्भिक इतिहास कारों ने जहाँ अपभ्रंश को 'प्राकृताभास हिन्दी' या 'पुरानी हिन्दी' कहकर उसे हिन्दी का ही एक रूप मान लिया, वहाँ नवीनतम हिन्दी को अनुसार हिन्दी की एक उपभाषा 'खड़ी बोली' तक ही हिन्दी को सीमित रखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। इस पारस्परिक विरोध का मूल कारण यह है कि हिन्दी का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमे अनेक भाषाओं, उपभाषाओं एवं बोलियों को स्थान प्राप्त है। इतना ही नहीं, समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें कभी कोई भाषा प्रमुखता प्राप्त करती रही है तो कभी कोई तथा इसके साथ ही उसकी सीमाएँ भी बदलती रही हैं। उसके विकास का इतिहास देखें तो यह तथ्य भली-भौति स्पष्ट हो जाता है।

यह आश्चर्य की बात है कि हिन्दी का नामकरण उसके आविर्भाव से भी बहुत पहले हो गया था। पाँचवीं-छठी शताब्दी में अरब-फारस के लोग जहाँ 'भारत' को 'हिन्दी' कहते थे, वहाँ वे यहाँ की सभी भाषाओं को सामान्य रूप में 'जबाने हिन्दी' (हिन्दी भाषा) के नाम से पुकारते हुए उसके अन्तर्गत संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि को सम्मिलित करते थे। इस बात का प्रमाण यह है कि छठी शती ईस्वी में बादशाह नौशरवाँ के दरबारी किव ने 'पंचतन्त्र' का अनुवाद करते हुए इसे 'जबाने हिन्द' का ग्रन्थ कहा है, जब कि यह वस्तुत: संस्कृत का है। इसी प्रकार अल्बेक्नी (११वीं शती), फारसी किव औफी (१३ वीं शती), अमीर खुसरो (१३-१४ वीं शती) आदि मुस्लिम लेखकों ने भी 'हिन्दी' का प्रयोग भारत की सभी भाषाओं के लिए किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रारम्भ में 'हिन्दी' का अर्थ भारत की किसी एक विशिष्ट भाषा से न होकर सामान्य रूप से भारत की सभी सामान्य भाषाओं से था। जैसा कि

आगे चलकर चौदहवीं-पन्द्रहवीं शती से लेकर अठारहवीं शती तक भारत में विभिन्न नयी भाषाओं का उदय एवं विकास हो गया, तथा उन्होंने प्रान्तीय आधार पर नये-नये नाम ग्रहण किए, फिर भी भारतीय भाषाओं के लिए सामान्य रूप में हिन्दी, हिन्दिवी, हिन्दुस्तानी आदि नामों का प्रयोग होता रहा। उदाहरण के लिए बाबर ने एक स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' का तथा जायसी ने 'हिन्दवी' नाम का प्रयोग किया है। फिर भी इस बीच के युग में हिन्दी एवं हिन्दुस्तानी नामों का प्रचार कम रहा, इनके स्थान पर विभिन्न भाषाओं को अलग-अलग प्रान्तीय नामों से ही पुकारा जाता रहा।

उन्नीसवीं शती में अंग्रेजों एवं मुसलमान लेखकों द्वारा पुन: हिन्दवी, हिन्दी, हिन्दुस्तानी नामों के प्रयोग में वृद्धि होने लगी । उदाहरण के लिए 'अनुराग बाँसुरी' के रचियता नुर मोहम्मद (१८वीं शती) नेअवधी भाषा के लिए तथा इंगाअल्ला खाँ (१६वीं शती) ने 'रानी केतकी की कहानी' की ब्रज मिश्रित खड़ी बोली के लिए तथा अनेक अंग्रेज लेखकों ने खड़ी बोली के लिए 'हिन्दुस्तानी' एवं 'हिन्दी' का प्रयोग किया। इस प्रकार पुनः 'हिन्दी' या 'हिन्दुस्तानी' का प्रयोग व्यापक स्परपर होने लग गया । वस्तुतः आज स्थिति यह है कि हिन्दी कोई एक भाषा नहीं है, वह राष्ट्र की एक ऐसी सामान्य भाषा है, जिसके विभिन्न रूप विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न वर्गों में पाये जाते हैं । राष्ट्र की कुछ भाषाएँ भिन्न लिपियों में आबद्ध होकर या भिन्न साहित्य के रूप में सीमित होकर स्वतन्त्र हो गयी हैं, जबिक शेष सभी भाषाएँ - राजस्थानी, ब्रज, अवधी, खडी बोली, मैथिली आदि तथा उनसे सम्बद्ध बोलियाँ हिन्दी में आती है। दूसरे शब्दों में हिन्दी भारत की केन्द्रीय एवं राष्ट्रीय भाषा है। जिस प्रकार भारत का नक्शा और उसकी सीमाएँ समय-समय पर राजनीतिक कारणों से बदलती रही हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय भाषा हिन्दी की भी सीमाएँ समय-समय पर बदलती रही हैं-किसी समय वह सारे भारत का प्रतिनिधित्व करतीथी, तो अब वह केवल उन भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है. जो सहर्ष उसमें सम्मिलित हैं। अन्यथा हिन्दी का पंजाबी और गुजराती से भी उतना ही सम्बन्ध है, जितना राजस्थानी से है, (सही पूछा जाय तो राजस्थानी तथा पश्चिमी हिन्दी पूर्वी हिन्दी की अपेक्षा गुजराती के अधिक निकट पड़ती हैं) या अवधी और मैथिली से उसका उतना ही सम्बन्ध है जितना कि असमी और बंगला से है। अस्तु, हमारे विचार से आज भी हिन्दी किसी एक भाषा का नाम नहीं हैं, अपित् भारत की अनेक भाषाओं के समूह का नाम है।

यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि वे कौन से सूत्र हैं, जो कि इन विभिन्न भाषाओं को एक समूह —हिन्दी—में बाँधे हुए हैं ? इसके उत्तर में तीन तत्त्वों पर प्रकाश डाला जा सकता है—एक तो इस समूह की सभी भाषाओं की एक सामान्य लिपि है, वे अन्य लिपियों में भी लिखी जा सकती हैं फिर भी उनमें मुख्य रूप से देवनागरी का ही प्रयोग होता है। दूसरा तत्त्व भौगोलिक एकता सम्बन्धी है। ये सभी भाषाएँ भारतवर्ष के केन्द्रीय भू-भाग में प्रचलित हैं, जिसे विद्वानों ने 'मध्य देश' की संज्ञा दी है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 'हिन्दी' की परिभाषा ही इस भौगोलिक आधार पर करते हुए लिखा है—'राजस्थान और पंजाब राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार के पूर्वी

सीमान्त तक तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमान्त से लेकर मध्यप्रदेश के मध्य तक के अनेक राज्यों की साहित्यिक भाषा को हम हिन्दी कहते आए हैं। इस प्रदेश में अनेक स्थानीय बोलियाँ प्रचलित हैं। सबका भाषा-शास्त्रीय ढाँचा एक जैसा ही नहीं है। फिर भी साहित्य की चर्चा करने वाले सभी देशी-विदेशी विद्वान् इस विस्तृत प्रदेश के साहित्यिक प्रयत्नों के लिए व्यवहृत भाषा या भाषाओं को हिन्दी कहते हैं। जिस विशाल भूभाग को आज हिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्र कहा जाता है, उसका कोई एक नाम खोजना कठिन है, परन्तु इसके मुख्य भाग को प्राने जमाने से ही मध्य देश कहते रहे हैं।

लिपि की समानता और भौगोलिक एकता के अतिरिक्त तीसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व सांस्कृतिक एकता है। मैथिली, अवधी, राजस्थानी ब्रज आदि भाषाएँ बाह्य दृष्टि से परस्पर कितनी ही भिन्न क्यों न हों, किन्तु आन्तरिक दृष्टि से—-मूलभूत चेतना एवं दार्शनिक दृष्टि से, परस्परागत मान्यताओं एवं धार्मिक विश्वासों की दृष्टि से, तथा प्रेरणास्रोत एवं आन्दोलनों की दृष्टि से वे सब एक हैं। इतना ही नहीं, इन भाषाओं के प्रयोगकर्ताओं में भी सदा एक आन्तरिक एकता की भावना रही है जिससे एक प्रदेश के लोग प्रसन्नतापूर्वक दूसरे प्रदेश की भाषा को अपनाते रहे हैं। यही कारण है कि अनेक कवियों ने एक साथ ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि का प्रयोग किया है। अस्तू, जिस प्रकार विभिन्न प्रदेशों में पारस्परिक भेद के होते हुए भी उनकी सामान्य एकता के आधार पर उन्हें एक राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है, वैसे ही उपर्युक्त समानताओं— लिपि को समानता, भौगोलिक समानता एवं सांस्कृतिक समानता—के आधार पर भारत के मध्य भाग (उत्तर में काश्मीर एवं प्रजाब को, पूर्व बंगाल, उड़ीसा, असम आदि को, पश्चिम में गुजरात को तथा दक्षिण में दक्षिणी सीमावर्ती प्रान्तों को छोडकर शेष भारत) की भाषाओं के समूह को 'हिन्दी' का नाम दिया जाता है, जिनमें समय, स्थान एवं परिस्थिति के भेद से कभी कोई भाषा प्रमुख हो गई है तो कभी किसी अन्य ने प्रमुखता प्राप्त कर ली है।

जिस प्रकार एक राष्ट्र का केन्द्र—या उसकी राजधानी समय-समय पर परिस्थितियों के अनुकूल बदलती रहती हैं, वैसे ही हिन्दी का भी केन्द्र बदलता रहा है ।
प्रारम्भ में वह मैथिली, राजस्थानी, अवधी, बज आदि अलग-अलग केन्द्रों में विभाजित थी।
आगे चलकर बज ने इतनी अधिक प्रमुखता प्राप्त कर ली कि न केवल समस्त हिन्दी प्रदेशों
में अपितु गुजराज, पंजाब एवं बगाल तक में इसका प्रचार हो गथा। एक ओर गुरु
गोविन्दिसह के दरबार में बजभाषा की शताधिक रचनाओं का लिखा जाना तथा दूसरी
ओर बंगाल में बज एवं मैथिली मिश्रित 'बजबुलि काव्य परम्परा' का प्रवर्त्तन होना, इस
बात का प्रमाण है कि हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा का गौरव बजभाषा-युग में ही प्राप्त हो
गया था। आगे चलकर जब बज का स्थान खड़ी बोली ने ग्रहण किया तो उसे भी
उत्तराधिकार के रूप में वह गौरव प्राप्त हो गया जो बजभाषा को प्राप्त था। ऐसी स्थिति
में खड़ी बोली को पूर्ववर्ती केन्द्रीय भाषाओं का ऋण स्वीकार करना चाहिए। किन्तु जो
लोग इस तथ्य से परिचित नहीं हैं, वे कई बार केवल खड़ी बोली को ही—जो लगभग एक शताब्दी से केन्द्रीय भाषा है —एकमात्र हिन्दी मानने की भूल करते हुए हिन्दी

साहित्य का इतिहास पिछले अस्सी वर्षों से ही आरम्भ करना चाहते हैं। यदि दृष्टि-कोण को इतना संकुचित कर लिया जाय तो अस्सी वर्षे से ही क्यों, पिछले-पन्द्रह-बीस वर्षों से ही यह आरम्भ माना जा सकता है, क्योंकि छायावादियों की खड़ी बोली में और परवर्ती किवयों की बोली में भी कई दृष्टियों से गहरा अन्तर ढूँढ़ा जा सकता है। वस्तुत: हिन्दी पर जितना अधिकार खड़ी बोली का है उतना ही मैथिली, ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं का भी है, अत: उपर्युक्त दृष्टिकोण को ठीक नहीं कहा जा सकता। अस्तु।

उपयुंक्त विवेचन से हम इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं—(१) प्रारम्भ में 'हिन्दी' सभी भारतीय भाषाओं का सामान्य नाम था। (२) अब 'हिन्दी' का प्रयोग भारतीय भाषाओं के एक विशेष समूह के लिए होता है जिसमें लिपि, भौगोलिक सीमाओं एवं सांस्कृतिक तत्त्वों की दृष्टि से एकता है। ३) हिन्दी के अन्तर्गत मुख्यतः मैथिली, अवधी, राजस्थानी, ब्रज एवं खड़ी बोली का समावेश किया जाता है। (४) इन भाषाओं में से समय-समय पर कुछ भाषाएँ अधिक प्रमुखता प्राप्त करती रही हैं, फिर भी शेष भाषाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

उपयुंक्त विधेयात्मक निष्कर्षों के आधार पर इन निषेधात्मक निष्कर्षों की भी पुष्टि ही जाती है कि उपयुंक्त भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाएँ, जैसे प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती, बँगला आदि हिन्दी के क्षेत्र में नहीं आतीं। ऐसी स्थिति में इनके साहित्य को हिन्दी साहित्य में स्थान देने का प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु कुछ लोग इस युक्ति के आधार पर कि अपभ्रंश की बहुत-सी साहित्यक परंपराएँ हिन्दी में आई हैं, इसके साहित्य को हिन्दी में स्थान देना चाहते हैं। जहाँ तक पूर्ववर्ती परम्पराओं को समझने के लिए अन्य भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करने की बात है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम परम्पराओं के आधार पर ही अन्य भाषाओं के साहित्य को भी हिन्दी का साहित्य घोषित कर दें। यदि ऐसा ही करना हो तो फिर अपभ्रंश ही क्यों, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के साहित्य को भी हिन्दी का साहित्य माना जा सकता है, क्योंकि प्राचीन और अर्वाचीन युग में इनकी बहुत सी परम्पराएँ हिन्दी में आई हैं तथा आगे भी आ सकती हैं। वस्तुतः ऐसा करना सैद्धान्तिक एवं क्यावहारिक—दोनों ही दिष्टियों से अनुचित एवं अस्वाभाविक सिद्ध होगा।

हिन्दी का उद्भव-काल — जैसा कि अन्यत्न उल्लेख किया जा चुका है, हिन्दी के उद्भव-काल के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। जहां शिवसिंह सेंगर, मिश्रबन्धु एवं आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी का उद्भव सातवीं शती के आस-पास मानते हैं, वहां डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० रामकुमार वर्मा व अन्य कितपय विद्वान् दसवीं शताब्दी से मानते हैं। इनमें में प्रथम वर्ग के विद्वान् तो हिन्दी के अन्तर्गत अपभ्रंश को भी सम्मिलत कर लेते हैं, अतः उनका मत हिन्दी के स्थान पर अपभ्रंश से सम्बन्धित मानना चाहिए। दूसरे वर्ग के विद्वानों ने अपने मत की पुष्टि में यथेष्ट प्रमाण नहीं दिये हैं। प्रायः उन्होंने 'अनुमान' के आधार पर ही — और शायद इसलिए भी हिन्दी-माहित्य का आविर्भाव इसी समय से माना जातो है—दसवीं शताब्दी से हिन्दी का उद्भव मान लिया है।

इनकी भ्रान्ति का एक कारण यह भी रहा है कि इनके सामने हिन्दी की कुछ कृतियाँ थीं जो उस समय १८वीं शती में रचित मानी जाती थीं, पर अब वे बहुत परवर्ती सिद्ध हो चुकी हैं। अस्तु, इस मत को भी मान्यता नहीं दी जा सकती।

इस सम्बन्ध में एक अन्य वर्ग ऐसे विद्वानों का भी है जिन्होंने गुद्ध भाषा-वैज्ञा-निक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करते हुए हिन्दी का उद्भव-काल तेरहवीं शती के बाद सिद्ध किया है। इनमें डा॰ सुनीतिकुमार चटर्जी, डा॰ उदयनारायण तिवारी, बा॰ नामवर सिंह प्रभृति उल्लेखनीय हैं। डा॰ चटर्जी इस सम्बन्ध में लिखते हैं-'यह मालुम नहीं पडता कि यह 'हिन्दी' ठीक-ठीक कौन सी बोली थी, परन्तु सम्भव है यह ब्रज भाषा या पश्चात्कालीन हिन्दुस्तानी के सदृश्य न होकर १३वीं शती में प्रच-लित सर्वसाधारण की साहित्यिक अपभ्रंश ही रही हो, क्योंकि १३वीं शती व १४वीं शती ईस्वी तक हमें हिन्दी या हिन्दुस्तानी का दर्शन नहीं होता।' डा॰ उदयन।रायण तिवारी उपर्युक्त सम्भावना की पुष्टि अधिक स्पष्ट शब्दों में करते हैं-- 'आचार्य हेम-चन्द्र के पश्चात तेरहवीं शती के प्रारम्भ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्यदय के समय पन्द्रहवी शती के पूर्व तक का काल संक्रांति काल था, जिसमें भारतीय आर्य-भाषा, धीरे-धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। इसी प्रकार डा॰ नामवर सिंह के विचार से भी 'तेरहवीं शताब्दी तक जाते-जाते अपभ्रंश के सहारे ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी-अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट किया था, अतः हिन्दी का उद्भव यहीं से माना जा सकता है।' यद्यपि डा॰ तिवारी संक्रान्तिक।ल का अन्तिम सीमा पन्द्रहवीं शताब्दी तक खींचते हैं, फिर भी ये तीनों विद्वान उसकी प्रारम्भिक सीमा तेरहवीं शतीं से ही मानते हैं। डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी मत का अनुमोदन करते हुए लिखा है - 'हेमचन्द्र।चार्य ने दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की है। दूसरी श्रेणी की भाषा को हेमचन्द्र ने ग्राम्य कहा है। वस्तुतः यही भाषा 'आगे चलकर' आधुनिक देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई। यदापि द्विवेदी जी ने यहाँ 'आगे चलकर' का काल-परिणाम नहीं दिया, फिर भी यदि उसका तात्पर्य एक शताब्दी भी लें सौ उनके विचारानुसार हिन्दी का आविर्भाव आचार्य हेमचन्द्र (१०८८-११७२ ई०) के एक सौ वर्ष बाद अर्थात् तेरहवीं गती से होता है । अस्त, आचार्य द्विवेदी के मत को भी - जहाँ तक भाषा के अविभाव-काल का सम्बन्ध है - इसी वर्ग में स्थान दिया जा सकता है, यह दूसरी बात है कि हिन्दी-साहित्य के आदिकाल का आरम्भ वे दसवीं शताब्दी से मानते हैं।

उपयुक्त मतों के अनुसार यदि हिन्दी भाषा का उद्भव १३वीं शती से माना जाय तो उसके साहित्य का आरम्भ अवश्य ही उसके दौ-दो सौ वर्ष बाद से माना जायगा, क्योंकि कोई भी भाषा साहित्य में स्थान पाने में एक-दो शताब्दियों का समय अवश्य ले लेती है। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य का आरम्भ चौदहवीं-पन्द्रहवीं शती से सिद्ध होता है। पर यह ठीक नहीं है। हमें इससे पूर्व ही हिन्दी-साहित्य के अस्तित्त्व के अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनकी चर्चा आगे की जायगी। हमारे विचार से इस स्थिति में हिन्दी

का उद्भव थोड़ा और पहले से माना जाना चाहिए । अतः इस विषय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ।

जैसा कि विभिन्न विद्वानों ने स्वीकार किया है, अपभ्रंश के उत्तरकाल में उसके दो प्रमुख भेद विकसित हो गये थे ---एक उसका परिनिष्ठित साहित्यिक रूप एवं दूसरा लोक-संपर्क से विकसित ग्राम्य रूप। इस ग्राम्य रूप के भी प्रदेश-भेद के अनुसार तीन भेद हो गये थे-पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्यदेशीय । इन्हीं भेदों से उत्तरी भारत की अनेक आधुनिक भाषाएँ विकसित हुई हैं, जिनमें हिन्दी (अर्थात् राजस्थानी, मैथिली, अवधी आदि, भी एक है। इन आधुनिक भाषाओं का विकास कब हो गया था, इसका पता लगाने का कोई निश्चित साधन प्राप्त नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे ग्रन्थ मिलते हैं, जिनके आधार पर यह निश्चिततापूर्वक कहा जा सकता है कि हिन्दी के कुछ रूपों का आविर्माव बारहवीं शती के पूर्व हो गया था। इन ग्रन्थों में 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण' 'प्रफुत-पैगलम्', 'वर्ण-रत्नाकर' आदि उल्लेखनीय है । 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण,' गाहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्र (१११४-११५५ ई०) के सभा-पंडित दामोदर की रचना है जिसमें लोकभाषा को संस्कृत में रूपान्तरित करने की पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। इसके रचिता ने भूमिका में अपना प्रयोजन स्पष्ट करते हुए लिखा है, उसका लक्ष्य अपभ्रंश को पुन. संस्कृत में परिवर्तित करना है। जिस प्रकार एक पतिता ब्राह्मणी को प्रायश्चित्त के द्वारा पुनः ब्राह्मणीत्व प्रदान किया जा सकता है, वैसे ही तुर्कों के द्वारा भ्रष्ट एवं 'सर्वजन साधारण' की भाषा को पुनः संस्कृत रूप दिया जा सकता है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होने भाषा के शताधिक नमूने प्रस्तुत किए हैं, जो हिन्दी के प्रारम्भिक रूप को सूचित करते है। उदाहरण के लिए कुछ बाक्य द्रष्टव्य है-गंगा न्हाए धर्म हो पापुजा। जस-जस धर्मु बाढ़, तस-तस पाप घाट।'

यद्यपि पुस्तक के रचियता ने इन्हें अपभ्रंश' का ही नाम दिया है, किन्तु व्याकरण एवं शब्द-रूपों की हिष्ट से ये उदाहरण निश्चित रूप से पूर्वी हिन्दी के हैं। डा॰ सुनीतिकुमार चटर्जी तथा अन्य कित्यय विद्वानों ने भी भाषा-वैज्ञानिक हिष्ट से इनकी परीक्षा करते हुए इन्हें पूर्वी हिन्दी के उदाहरणों के रूप में स्वीकार किया है। पर उस समय तक 'हिन्दी' नाम बाहर से आनेवाले मुसलमानो में ही प्रचलित था। दामोदर जैसे संस्कृत के विद्वानों की हिष्ट में तो अपभ्रंश का नया विकसित रूप भी अपभ्रंश ही था—जो स्वयं उसके शब्दों में 'तुर्की द्वारा भ्रष्ट' (सर्वजन-साधारण की) भाषा थी—उसका नया नाम (हिन्दी) स्वीकार करने के लिए वे अभी तैयार नहीं थे। अस्तु, पंडित दामादर ने भले ही इन उक्तियों को 'हिन्दी' नाम न दिया हो, किन्तु वे इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि ईसा की १२वीं शती के मध्य तक मध्यप्रदेश में हिन्दी के प्रारम्भिक रूप का भली-भाँति विकास हो चुका था।

इसी प्रकार आचार्य हेमचन्द्र (१०६८-११७२ ई०) ने अपने 'प्राकृत व्याकरण' में जिस 'ग्राम्य अपभ्रंश का उल्लेख किया है वह भी पश्चिमी हिन्दी या राजस्थानी का ही प्रारम्भिक रूप प्रतीत होता है। सामान्यतः जब कोई भाषा पर्याप्त महत्पूर्ण हो जाती है, तभी वह वैयाकरणों के द्वारा मान्यता प्राप्त करती है। अतः 'ग्राम्य अपभ्रंश'

का हेमचन्द्राचार्य द्वारा उल्लेख होना ही इस बात का प्रमाण है कि वह इससे पूर्व ही परिनिष्ठित अपभ्रंश से इतनी भिन्न हो गई थी कि हेमचन्द्र को उसकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। इतना ही नहीं, हेमचन्द्राचार्य ने इसमें रासक, डोम्बिका जैसे साहित्य के रचे जाने की बात भी कही है। अतः इस 'ग्राम्य अपभ्रंग' या राजस्थानी का उद्भव हेमचन्द्राचार्य के बाद नहीं, अपितु उनसे कुछ पहले ही स्वीकार करना होगा। इस दृष्टि से उसका उद्भव-काल लगभग ११०० ई० या बारहवीं शती का आरम्भकाल माना जा सकता है।

आचार्य हेमचन्द्र के व्याकरण में देशी शब्दों की सूची दी गई है, जिसमें बहुत से शब्द ऐसे आये हैं, जो राजस्थानी या पश्चिमी हिन्दी के प्रारम्भिक रूप को सूचित करते हैं, जैसे—कुम्भार खम्भो, खोड़ि, गड्डो, गाई, डुंगर, दुवार, नाव, पराई, पिआस, रस्सी, संझा, हलद्दी आदि । साथ ही 'प्राकृत-व्याकरण' में उद्धृत अनेक पद्यों की भाषा भी हिन्दी के पर्याप्त निकट है; उदाहरण के लिए कुछ पद्य द्रष्टव्य हैं --

सिरि जर-लण्डी लोअड़ी गिल मिणयडा न बीस।
तो वि गोट्ठड़ा कराविआ मुद्धएँ उट्ठ-बईस।।
हिअड़ा जइ वेरिअ घणा जो कि अब्भि चड़ाहुँ।
अम्हाहि बे हत्यड़ा जइ पुणु यारि मराहुँ।।

उपर्युक्त पद्यों के मोटे टाइप में अंशों की भाषा को निःसंकोच रूप में प्रारम्भिक हिन्दी कहा जा सकता है ।

ग्यारहवीं से तेरहवीं शती तक की कुछ रचनाएँ और भी प्राप्त हैं, जिनमें हिन्दी के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। इनमें रोड़ाकृत राउलवेल (११वीं शती), भरतेश्वर बाहुबलि रास (११८४ई०), रेवंतिगिरि रास (१२३१ ई०), शेख फरीदुद्दीन शकरगंजी (११७३-१२६५ ई०) का कलाम, चक्रधर स्वामी (११६४-१२७४ ई०) के पद आदि उत्तेखनीय हैं। राउलवेल एक शिलांकित काव्य हैं जिसमें विभिन्न प्रदेशोंकी नायिकाओं का वर्णन करते हुए उनकी बोलियों के उदाहरण प्रस्तृत हैं। डा० हरिवल्लभ भायाणी एवं डा० माताप्रसाद गुष्त ने इस शिलालेख का लिपिकाल ईसा की ११वीं शती निश्चित किया है। उदाहरण के लिए इसकी कुछ पंक्तियाँ द्रष्टा य हैं—

(टक्किणी)

एहु कानोडउं काइ सउ भांख इ । वेस अम्हाणउं ना जाउ देखई ।। रचनाओं को स्थान दिया, उनमें से अधिकांश सोलहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक में रिचत हैं और जो रचनाएं इस काल की सीमा में आती हैं, उनमें किसी का भी रचियता कोई चारण नहीं है। यह तथ्य स्वयं डा॰ वर्मा द्वारा रचनाओं के दिये गये परिचय—रचनाकाल एवं रचियता—से ही सिद्ध हो जाता है, आश्चयं है कि यह असंगति उनके ध्यान में नहीं आई।

श्री राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश और हिन्दी को एक ही भाषा मानते हुए इस काल का नामकरण 'सिद्ध-सामंत युग' किया है। 'सिद्ध' वज्रयानी सिद्धों की अपभ्रंश रवनाओं का प्रतीक है और 'सामन्त' हिन्दी के वीर-रसात्मक साहित्य का सूचक, किन्तु उनके मत को स्वीकार करके में भी कई आपित्तयाँ हैं। एक ती अपभ्रंश और हिन्दी को एक मानना ही अनुचित है, अन्यशा आधुनिक युगीन प्रान्तीय भाषाएँ—गुजराती, बँगला, मराठी आदि—जो अपभ्रंश से विससित हुई हैं, हिन्दी की ही शाखाएँ सिद्ध हो जाएँगी। सम्भवतः हिन्दी-प्रेमी जनता इसे स्वीकार कर ले, किन्तु अन्य प्रान्तीय भाषाओं के समर्थक इसे कभी मानने को तैयार नहीं होंगे। दूसरे, यदि हिन्दी और अपभ्रंश को एक कहा जा सकता है तो फिर अपभ्रंश और प्राकृत या प्राकृत और पालि को एक कहने में क्या अड़चन है? फिर तो हिन्दी के अन्तर्गत पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का सारा साहित्य लिया जा सकता है और उस स्थिति में इस युग का नाम 'सिद्ध-सामन्त युग' ही नहीं, ''जैन-सिद्ध-सामन्तादि युग'' रखना होगा, क्योंकि इस युग के सबसे बड़े किव जैन हैं।

इस समस्या के गमाधान में आचार्य हजारीप्रसाद जी ने भी योग देते हुए लिखा है कि ''वस्तुत: हिन्दों का 'आदिकाल' शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न, परम्परा-विनिर्मुक्त, काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परम्परा-प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग-सचेत कियों का काल है। यह काल बहुत अधिक परम्परा-प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग-सचेत कियों का काल है। ....यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं है।'' इस नाम की अनुपयुक्तता तो इसी से सिद्ध हो जाती है कि पाठक या श्रोता के मस्तिष्क को इसके साथ सदैव एक लम्बा वाक्य चेतावनी के रूप में संवाहित करना पड़ता है अन्यथा भ्रान्ति में पड़ जाने का भग्र है! यह इस काल का दुर्भाग्य है कि हमारे चोटी के इतिहासकारों के पचास-वर्ष के दीर्घ प्रयत्न के पश्चात् भी इसे कोई निर्भ्रान्त नाम नहीं मिल सका।

### अपभ्रंश और हिन्दी की भिन्नता

यह नामकरण की समस्या स्वयं तो हल हो ही नहीं पाई, इसने कई नवीन सम-स्याओं को और जन्म दे दिया है। एक ओर श्री राहुल सांकृत्यायन ने इस सम्बन्ध में अपश्रंश और हिन्दी की एकता पर प्रकाश डाला था, जिसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है। ऊपर आचार्य गुनल ने भी कुछ ऐसी ही मौलिक बातें कही हैं—ने भी अप- भ्रंग को 'प्राकृताभास हिन्दी' का नाम देते हुए इसका उद्भव विक्रम की सातवीं शती से मानते हैं--- "अपभ्रंश या प्राकृताभास हिन्दी से पद्यों का सबसे पूराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की साम्प्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में लगता है ।…अत: हिन्दी काव्य-भाषा के पूराने रूप का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में लगता है।'' (हि० सा० इ०, पृ० ३ व २०) यहाँ प्रश्न उठता है, जब इस प्राकृताभास हिन्दी का उदय सातवीं शताब्दी से पूर्वही हो गया था तो फिर आदिकाल का प्रारम्भ १०५० वि० से मानने में क्या ते . संगति है ? इससे पूर्व जो अपभ्रंश किव हो चुके हैं, उन्हें हिन्दी साहित्य में स्थान क्यों नहीं दिया गया ? इसका समाधान करते हुए शुक्ल जी ने उत्तर दिया है कि ''उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे साम्प्रदायिक शिक्षा मान्न हैं, अत: शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकतीं।" (हि॰ सा॰ इ॰, पृ॰ २१) इसका तात्पर्य यह है कि यदि शुक्ल जी को यह विश्वास हो जाता कि जैन और सिद्ध कवियों की अपभ्रंश-रचनाओं में साहित्यिकता है तो वे हिन्दी साहित्य का आरम्भ सातवीं शताब्दी से ही मान लेते। पर शायद वे ऐसा भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आगे चलकर अपने इतिहास में 'अपभ्रंश-काल' और 'देश-भाषा काव्य' शीर्षक दो अध्याय अलग-अलग दिये हैं तथा दोनों अध्यायों में ही उन्होंने नवीं से पन्द्रहवीं शती तक की रचनाओं को स्थान दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी इस प्रारम्भिक धारणा में कि 'प्राकृताभास हिन्दी' है, आगे चलकर परि-वर्तन आ गया क्योंकि अगले अध्याय में 'अपभ्रंश' को इसी नाम से पूकारते हैं, 'प्राकृता-भास हिन्दी' के नाम से नहीं।

### प्रामाणिक रचनाओं का अभाव

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने शुक्लजी की मान्यताओं का खण्डन करते हुए सिद्ध किया है—''अब यह स्पष्ट है कि जिन ग्रन्थों के आधार पर इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा गया है, उनमें से कुछ नोटिस मान्न से बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं और कुछ या तो पीछे की रचनाएँ हैं या पहले की रचनाओं के विकृत रूप हैं। इन पुस्तकों को गलती से प्राचीन मान लिया गया है।'' साथ ही उन्होंने डॉ॰ मोतीलाल मेनारिया के इस मत का भी समर्थन किया है कि वीर-गाथाएँ किसी युगविशेष की प्रवृत्ति न होकर चारण, भाट आदि कुछ वर्ग के किवयों की जातिगत मनोवृत्ति की सूचक हैं। यदि इनकी रचनाओं के आधार पर कोई निर्णय किया जाय, तब तो वीरगाथा काल राजस्थान में आज भी ज्यों का त्यों बना है।

आचार्य हजारीप्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि आदिकाल में हिन्दी भाषी-प्रदेश में रचित एक भी ऐसी रचना नहीं मिलती जिसे हिन्दी की कहा जा सके। उन्हीं के शब्दों में-''वस्तुत: १४वीं शताब्दी के पहले की भाषा का रूप हिन्दी-भाषी प्रदेशों में क्या और कैसा था, इसका निर्णय करने मोग्य साहित्य आज उपलब्ध नहीं हो रहा है।

जो एकाध शिलालेख और ग्रंथ मिल जाते हैं, वे बताते हैं कि यद्यपि गद्य की और बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रवार बढ़ने श्रगा था, पर पद्य में अप-भ्रंश का ही प्राधान्य था।' प्रश्न है चौदहवीं शताब्दी से पूर्व हिन्दी की कोई प्रामणिक रचना उपलब्ध क्यों नहीं है ? इन विषयों में द्विवेदी जी का कथन है कि इस यूग में मध्य देश शासक गाहड़वाल नरेश थे। वे ''इस प्रदेश की जनता से भिन्न और विजिष्ट बने रहने की प्रवृत्ति के कारण देशी भाषा और उसके साहित्य को आश्रय नहीं दे सके और यही कारण है कि जहाँ तक उनका राज्य था, वहाँ तक देशी भाषा का साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका। अन्तिम पीढियों में ये लोग देशी भाषा-साहित्य को प्रोत्सहान देने लगे थे।" द्विवेदी जी यह मत मौलिक होते हुए भी सर्वमान्य नहीं हो पाया है। डा॰ दशरथ शर्भा ने इसका खण्डन करते हुए लिखा है—''कन्नीज सदा से देशी भाषा को मान देता रहा है। यदि संस्कृत-संस्कृति के प्रवल समर्थक गोविन्दचन्द्र ने भी देशी भाषा को इतना मान दिया तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि उसके एक-दो पूर्वजों ने ही देशी भाषा से विरोध किया या और उन्होंने विरोध भी किया हो तो तीस-चालीस वर्षों में किसी भाषा का साहित्य सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता।"-- (आलोचना, ७ अंक, पृष्ठ ११६) यह भी ध्यान रहे कि कन्नीज पर गाहड़वालों का आधिपत्य १०६० ई० में हुआ तथा देशी भाषा को आश्रय देने वाले गोविन्दचन्द्र सन् १११४ में गद्दी पर बैठे, अतः द्विवेदीजी का कथित उपेक्षाकाल २४ वर्ष का ही सिद्ध होता है। इस अल्पकालीन उपेक्षा के कारण परवर्ती शताब्दियों का भी साहित्य किस प्रकार नष्ट हो गया. यह बात हमारी समझ के बाहर है।

यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि गाहड़वालों की उपेक्षा के कारण हमारे साहित्य को आश्रय नहीं मिला, तो भी उन अज्ञात, अरचित या अरिक्षत रचनाओं के आधार पर इतिहास का ढाँचा खड़ा नहीं किया जा सकता। जब हमारे पास इस युग की कोई प्रामाणिक रचना ही नहीं तो इसका नामकरण कैसा? इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने एक लेख—''आदिकाल का अस्तित्व कहाँ है ?''—(साहित्य-सन्देश, नवम्बर ५४) प्रकाशित करवाया था, किन्तु उसका उत्तर आज तक किसी विद्वान् ने देने का कष्ट नहीं किया। वस्तुतः इस युग में हिन्दी की प्रामाणिक रचनाएं न मिलने का कारण मुसलमानों का आक्रमण, देश की अशान्ति या किसी शासक-विशेष की अवज्ञा नहीं है, यदि ऐसा होता तो इस युग में रचित अपभ्रंश की शताधिक रचनाएं उपलब्ध नहीं होतीं। यह युग साहित्य की हांष्ट से अपभ्रंश का युग है, किन्तु हम उसे बलात् हिन्दी का आदिकाल या वीरगाया काल सिद्ध करना चाहते हैं —फलस्वरूप कभी हम अपभ्रंश की रचनाओं को उधार लेते हैं, कभी अस्तित्वहीन या परवर्ती रचनाओं का आश्रय करते हैं और कभी साहित्य नष्ट हो जाने की कहानियाँ कहकर आँसू बहाते हैं।

वस्तुत: आदिकाल की विभिन्न समस्याओं के समाधान का एक ही मार्ग है कि हम अपने वैयक्तिक पूर्वाग्रहों एवं दुराग्रहों को त्यागकर सबसे पूर्व इस बात का निर्णय करें कि हिन्दी-भाषा और उसके साहित्य का उद्भव कब हुआ, तदनन्तर इस काल की प्रामाणक हिन्दी रचनाओं के आधार पर इसके नाम, काल-सीमा एवं प्रवृत्तियों आदि का निर्धारण करें। अस्तु, हम आगे ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे।

# हिन्दी भाषा और साहित्य का उद्भव-काल

प्रारम्भ में विद्वानों की घारणा थी कि अपभ्रंश और हिन्दी एक ही भाषा है, अतः उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं के आधार पर ही हिन्दी भाषा और साहित्य का उद्भव लगभग सात सौ विक्रमी स्वीकार किया। किन्तु अब यह निर्विवाद-रूप से निर्णय हो गया है कि अपभ्रंश और हिन्दी दो भिन्न भाषाएँ हैं, यह दूसरी बात है कि हिन्दी का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। हिन्दी का विकास किस समय हुआ—इस सम्बन्ध में विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। पर जैसा कि हमने अपने 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' में विभिन्न भाषा-वैज्ञानिकों एवं आलोचकों के विचारों की छानबीन करते हुए सप्रमाण सिद्ध किया है, हिन्दी का उद्भव ग्यारहवीं शती के आरम्भ में हो चुका था। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पंडित दामोदर रचित 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण' (१२वीं शती), आचार्य हेमचन्द्र के 'प्राकृत-व्याकरण' (१२वीं शती), रोड़ाकृत, 'राउलवेल' (१२वीं शती) के शिलालेख आदि को देखा जा सकता है, जिनमें प्रारम्भिक हिन्दी के नमूने उपलब्ध हैं।

कुछ विद्वान् हिन्दी भाषा और हिन्दी-साहित्य—दोनों का आविर्भाव साथ-साथ मान लेते है जो ठीक नहीं। किसी भी लोक-भाषा को साहित्य के द्वार तक पहुँचने में थोड़ा-बहुत समय अवश्य लग जाता है — अत: भाषा और साहित्य, दोनों का उद्भव साथ-साथ नहीं माना जा सकता। हमारे कुछ इतिहासकारों ने तो हिन्दी भाषा का उद्भव १२वीं-१३वीं शती में और हिन्दी साहित्य का उद्भव सातवीं शती तक में मान लिया है, जो हास्यास्पद है। क्या हिन्दी भाषा के उद्भव से पूर्व ही हिन्दी साहित्य का आवर्भाव सम्भव है? वस्तुत: हिन्दी भाषा के अवैज्ञानिकता एवं चिन्तन की अस्पष्टता के कारण ही इस प्रकार की धारणाएँ व्यक्त की जाती हैं, अन्यता यह स्पष्ट है कि साहित्य का आविर्भाव भाषा के उद्भव-काल के अनन्तर ही सम्भव है।

हिन्दी-साहित्य के आविर्भाव-काल के निर्णय के लिए हमें यह देखना है कि हिन्दी का सबसे पहला किव कौन है ? प्रचलित इतिहास-ग्रंथों से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता। आचार्य ग्रुक्ल एवं द्विवेदीजी जैसे इतिहासकार भी इस प्रश्न के सम्बन्ध में मौन हैं। कुछ इतिहासकारों ने सातवीं ग्रती के पुष्प या आठवीं ग्रती के स्वयंभू का नाम लिया है, पर इनमें से एक की तो कोई रचना ही उपलब्ध नहीं है और दूसरा अपभ्रंग का किव है। वस्तुतः सातवीं-आठवीं ग्रती में, जबिक हिन्दी भाषा का ही आविर्भाव नहीं हुआ था, किसी हिन्दी किव के अस्तित्व की कल्पना करना निरर्थक है। आचार्य ग्रुक्ल ने आदिकाल के हिन्दी किवयों में सबसे पहले 'खुमान रासो' के रचिता दलपित विजय का परिचय दिया है, क्योंकि इसका रचना-काल उनके मतानुसार दसवीं ग्रताब्दी था, पर अब यह निविवाद रूप से सिद्ध हो गया है कियह रचना आठारहवीं ग्रती में रचित

है। आचार्य शुक्ल द्वारा उल्लिखित अन्य रचनाओं में से 'बीसलदेव रासो', 'पृथ्वीराज रासो', 'अमीर खुसरो की पहेलियाँ', 'परमार रासो' आदि में से भी किसी को हिन्दी की पहली रचना होने का गौरव नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक तो उनके रचना-काल अनिष्चित हैं, दूसरे उनमें से कोई भी तेरहवीं शती से पूर्व रचित सिद्ध नहीं होती। यह भी आष्चर्य की बात है कि प्रथम रचना का निर्णय किए बिना ही आचार्य शुक्ल ने कोरे अनुमान के आधार पर हिन्दी साहित्य का आविर्भाव-काल १०५० विक्रमी घोषित कर दिया।

यदि पूर्ववर्ती इतिहासकारों द्वारा उल्लिखित कवियों में से ही किसी को हिन्दी का पहला कवि स्वीकार करना है तो कबीर ही पहले कवि सिद्ध होते हैं, क्योंकि अन्य पुर्ववर्ती कवियों का जीवन-काल एवं रचना-काल या तो अनिश्चित है या फिर वह कबीर के बाद पड़ता है। ऐसी स्थिति में हिन्दी साहित्य का आरम्भ भिवतकाल से मानना पड़ेगा तथा पूरे आदिकाल को अस्तित्वहीन मानते हुए हिन्दी साहित्य के इतिहास में से निकाल देना पड़ेगा । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास (हिन्दी साहित्य उदभव और विकास) में भिक्तकाल के साथ 'वास्तविक हिन्दी साहित्य का आरम्भ' विशेषण लगाकर अप्रत्यक्ष में यह स्वीकार कर लिया है कि वास्तव में भक्तिकाल से ही हिन्दी-साहित्य का आरम्भ होता है। पर इधर गुजरात के जैन-भाण्डारों से कुछ ऐसे रास-संज्ञक ग्रन्थ उपलब्ध हए हैं, जो कि निश्चित रूप में १२वीं-१३वीं शती में रचित हैं तथा जिनकी भाषा प्रारम्भिक हिन्दी है--अतः इसके आधार पर हिन्दी साहित्य के आदिकाल के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। इन रचनाओं में सबसे प्राचीन शालि-भद्र सुरि रचित 'भरतेश्वर बाहुबलि रास' है, जिसका रचना-काल स्वयं कवि के निर्देशा-नुसार संवत् १२४१ वि॰ (११८४ ई॰) है। अतः हम इसी रचना को हिन्दी की प्राचीनतम उपलब्ध प्रामाणिक साहित्यिक रचना मानते हुए मुनि शालिभद्र सूरि को हिन्दी का प्रथम कवि तथा ११ ८४ ई० को हिन्दी साहित्य का आविर्भाव-काल मान सकते हैं। कुछ विद्वानों ने भ्रांतिवश 'भरतेश्वर बाहबलि रास' को अपभ्रंश की रचना माना है, किन्तु जैसा कि डा॰ हरीश तथा अन्य विद्वानों ने इसकी भाषा का वैज्ञानिक अनुशीलन करने के अनन्तर सिद्ध किया है, इसकी भाषा ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप है, जिसे प्रारम्भिक हिन्दी कहा जा सकता है। परिनिष्ठित अपभ्रंश से यह भिन्न है। यहाँ नमूने के रूप में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं---

वस्तुतः यह स्पष्ट ही बारहवीं शती की राजस्थानी या हिन्दी की रचना है। अतः हमें परम्परागत भ्रान्तियों का परित्याग करते हुए हिन्दी साहित्य का आविर्भाव-

काल या आदिकाल (प्रारम्भिक काल) की आरम्भिक सीमा के रूप में सन् ११८४ ई० को निःसंकोच स्वीकार कर लेना चाहिए।

#### आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएँ

इस काल की प्रामाणिक रचनाओं का निर्णय करना भी एक समस्या है, क्योंकि अब तक विभिन्न इतिहासकारों ने इस काल के अन्तर्गत जिन रचनाओं को स्थ्रान दिया है वे विभिन्न कारणों से अप्रामाणिक सिद्ध होती जा रही हैं। मिश्रबन्ध्ओं ने अपने ग्रन्थ में भगवद्गीता, वर्त्तमाल, संमतसार आदि ऐसी रचनाओं का विवरण दिया है, जो आचार्य शुक्ल के मतानुसार 'नोटिस मात्र' हैं या जिनका अस्तित्व ही नहीं है। राहल सांकृत्यायन ने भी 'हिन्द-काव्य-धारा' के अन्तर्गत अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है जो उचित नहीं। स्वयं आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस काल के अन्तर्गत ये बारह रचनाएँ स्वीकृत की हैं — १) विजयपाल रास्रो (२) हम्मीर रासो (३) कीत्ति-लता (४) कीर्तिपताका (५) खुमान रासो (६) बीसलदेव रासो (७) पृथ्वीराज रासो (द जयचंद्र-प्रकाश (६) जय मयंक जस-चिद्रका (१०) परमाल रासो (११) खुसरो की पहेलियाँ (१२) विद्यापित की पदावली । इनमें से प्रथम चार तो अपभ्रंश की रचनाएँ हैं, अतः उन्हें हिन्दी-साहित्य के अन्तर्गत स्थान नही दिया जा सकता । पाँचवीं—'खुमान रासो' का रचनाकाल संवत् १७६० के बाद सिद्ध हो चुका है, अत: उसे आदिकाल की रचना नहीं कहा जा सकता । 'बीसलदेव रासो' और 'पृथ्वीराज रासो' का भी रचना-काल विवादास्पद है तथा उन्हें पूर्णतः प्रामाणिक भी नहीं माना जाता । 'जयचन्द्र-प्रकाश' एवं 'जय मयंक जस-चन्द्रिका' का अस्तित्व ही नहीं, उनका नाममात्र कदाचित् आचार्य शुक्ल ने कहीं पढ़ा था, ऐसी स्थिति में उन्हें भी आदिकाल की हिन्दी-रचना कैसे कहा जा सकता है ! आचार्य शुक्ल ने मिश्रबन्धुओं द्वारा परिगणित अस्तित्वहीन रचनाओं काउपहास उन्हें 'नोटिसमात्न' कहं कर किया है, पर यह विशेषण इन दोनों रचनाओं पर भी लागूहोता है। 'परमाल रासो' एवं 'खुसरो की पहेलियाँ' भी भाषा एवं रचना-काल की दृष्टि से अप्रामाणिक एवं परवर्ती सिद्ध होती हैं। अन्त में एक ही रचना ऐसी बच जाती है जो निश्चित ही प्रामाणिक है--वह है विद्यापित की 'पदावली'। पर इसे आदिकाल में स्थान देते समय स्वयं आचार्य शुक्ल भूल गये कि इसका रचना-काल स्वयं उन्होंने संवत् १४६० वि० माना है, जबिक उनके मतानुसार आदिकाल संवत् १३७५ में ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह रचना आदिकाल की न होकर भिनतकाल की सिद्ध होती है। विषय-वस्त्, भावात्मक प्रवृत्तियों एवं शैली की दृष्टि से भी विद्यापित की 'पदावली'—जिसमें कि राधा-कृष्ण के प्रेम का निरूपण गीति शैली में किया गया है— वीरगाथाकाल की नहीं, भक्तिकाल की ही रचना सिद्ध होती है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल द्वारा परिगणित रचनाओं में से एक भी ऐसी प्रामाणिक हिन्दी रचना नहीं बचती जिसे 'आदिकाल' या 'वीरगाथा-काल' में स्थान दिया जा सके। कदाचित् इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने यह स्वीकार किया कि इस काल में जितनी भी प्रामाणिक रचनाएँ उपलब्ध हैं, वे अपभ्रंश की ही हैं, लोक-भाषा या

हिन्दी की रचनाएँ संदिग्ध एवं अप्रामाणिक हैं। उनके मतानुसार 'मूल मध्यदेश में जहाँ आगे चलकर ब्रजभाषा और अवधी का साहित्य उद्भूत और विकसित हुआ है, वहाँ किसी प्रामाणिक साहित्यिक रचना का प्रमाण ईस्वी सन की १४वीं शताब्दी से पहले का नहीं मिलता।'

ऐसी स्थिति में हमें हिन्दी साहित्य का आरम्भ १४वीं शती से ही मानना चाहिए, पर इधर गुजरात के जैन-भाण्डारों से हिन्दी की जो रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं, उन्होंने स्थिति को बदल दिया है। इन रचनाओं में से प्राचीनतम हिन्दी रचना 'भर-तेश्वर बाहबलि रास' का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त और भी रचनाएँ हैं, जिनमें से प्रमुख ये है-- 'चन्दन बाला रास' एवं 'जीव दया-रास' (दोनों के रचियता कवि आसगु थे एवं रचना-काल लगभग १२०० ई०), 'स्थुलिभद्र रास' (जिन धर्म सूरि, १२०६ ई०), 'रेवंतगिरि रास' (विजय सेन सूरि, १२३१ ई०), 'आब् रास' (पल्हण, १२३२ ई०), 'नेमिनाथ रास' (सुमति गुणि, १२३८ ई०), 'कच्छुली रास' (प्रज्ञातिलक, १३०६ ई०); 'गयसुकुमाल रास' (देल्हण; १४वीं शती)। 'जिन पद्मसूरि पट्टाभिषेक रास' (सारमूर्ति, १३३३ ई०), 'पंच-पांडव-चरित रास' (शालिभद्र सूरि द्वितीय; १३५३ ई०), 'गोतम स्वामी रास' (उदयवन्त; १३५५ ई०), 'भयण रेह।रासू' (रयणु, १४वीं शती), आदि । इन रचनाओं का विस्तृत परिचय देना संभव नहीं, अत: 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' में प्रस्तुत परिचय के आधार पर संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये सभी आदिकाल के प्रामाणिक हिन्दी काव्य हैं। यद्यपि इनके रचियता जैन किवयों का मूल लक्ष्य काव्य के माध्यम से अपने तीर्थंकरों, महापुरुषों तपस्वियों एवं तीर्थंस्थलों का गुण-गान करते हुए सामाजिकों की घामिक भावनाओं को उद्वेलित करना था तथा अप्रत्यक्ष में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना भी रहा, पर इससे इनके काव्यत्व में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। यदि धार्मिक प्रेरणा को ही काव्यत्व के लिए निषिद्ध माना जाय तो फिर उस स्थिति में हमें सभी सन्त एवं वैष्णव कवियों को-जिनमें कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, जैसे दिग्गज भी आते हैं - काव्य के क्षेत्र से बहिष्कृत करना पड़ेगा। वस्तुतः इनका काव्य केवल सिद्धान्तों की व्याख्या नहीं है, अपितु उसमें नारी सौन्दर्य यौवन, प्रणय, विरह जैसे विषयों एवं प्रकृति के माना दृश्यों का भी निरूपण आकर्षक अलंकारपूर्ण शैली में हुआ है-अतः वे काव्यत्व की कसौटी पर खरे सिद्ध होते हैं । इनकी विषव-वस्तु पौराणिक है, तथा पात्र धार्मिक साधक हैं तथा इनमें शान्तरस की प्रधानता है; जनता में प्रच-लित रास-शैली को अपनाकर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया। वस्तृत: रास या रासो परम्परा को साहित्य में प्रचलित करने का श्रेय इन्हीं कवियों को है, यह दूसरी बात है कि आगे चलकर जब यह परम्परा जैन-मन्दिरों से निकलकर राज-दर-बारों में पहुँची, तो इसकी विषय-वस्तु एवं शैली में गहरा अन्तर आ गया। वहाँ पौरा-णिक गाथाओं के स्थान पर ऐतिहासिक चरित्र एवं शान्तरस के स्थान पर वीररस वर्ण्य हो गया। शैली में भी विस्तार एवं चमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति आ गयी। अस्तु, हमारे विचार में परवर्ती युग के रासो काव्य इसी परम्परा के विकसित रूप के सूचक हैं।

इस प्रकार आदिकाल की नवीपल इध सामग्री को ध्यान में रखकर विचार करने से अने क परम्परागत धारणाओं का खण्डन हो जाता है। जहाँ इसका आरम्भ १०५० के स्थान पर १२४९ वि० (१९८४ ई०) सिद्ध होता है, वहाँ प्रवृत्तियों की दृष्टि से यह काल वीरगाथाकाल न होकर 'जैन-काल', 'धार्मिक काल' या शान्तरसात्मक काल' सिद्ध होता है। पर वैज्ञानिक दृष्टि से हम इसे 'प्रारम्भिक काल' ही कहना उचित समझते हैं। इसकी उत्तरवर्ती सीमा भी अनेक कारणों से सन् १३५० निश्चित की गयी है। वस्तुत: नवीनतम अनुसंधान की दृष्टि से इस काल की सीमाएँ, प्रवृत्तियाँ एवं संज्ञा-आदि सभी कुछ परवर्तित हो जाती है, तथा इसकी सभी प्रमुख समस्याएँ भी सुलझ जाती हैं, पर फिर भी जिन्हें पुराने इतिहासकारों की धारण ओं से बंदरी के मृत बच्चे की भाँति प्यार है, उन्हें कौन समझा सकता है! उनके लिए आज भी 'खुमान रासो' हिन्दी की पहली रचना एवं आदिकाल 'वीरगाथाकाल' ही रहे तो क्या आक्ष्वयं है।

तक नहीं पहुँच पाएँगे। आचार्य विनयमोहन ने न्यावहारिक दृष्टि से इसका अर्थ ''जो प्रात्मोन्नित-सहित परमात्मा के मिलन-भाव को साध्य मानकर लोक-मंडल की कामना करता है'' किया है। (हिन्दी को मराठी सन्तों की देन'पृ० ५६) हमारे विचार से श्री-मन्त की तरह 'सत्' शब्द के बहुवचन 'सन्तः' से विकृत होकर 'सन्त' बना है, अतः व्यापक अर्थ में किसी भी ईश्वरोन्मुखी सज्जन पुरुष को 'सन्त' कह सकते हैं। तुलसी-दासजी ने भी इसका इसी व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए लिखा है—'सन्त-समागम हिर भजन, तुलसी दुर्लभ दोय'। संकुचित अर्थ में केवल निर्गुणोपासकों को ही इस विशेषण से युक्त किया जाता है, जबिक सगुणोपासकों को 'भक्त' की संज्ञा दी गई है। हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में 'सन्त-काव्य' से कबीर, दादू, सुन्दरदास आदि के काव्य का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबिक तुलसी, सूर, आदि के साहित्य को भक्ति-काव्य कहा जाता है।

## उद्गम-स्रोत

हमारे दृष्टिकोण से सन्त-काव्य-धाराके विकास में योग देने वाले मुख्यत: ये पाँच स्रोत हैं—(१) अपभ्रंश के सिद्ध और जैन मुनियों का साहित्य, (२) नाथ-पन्थ,(३) वैष्णव भिनत-आन्दोलन, (४) महाराष्ट्रीय सन्त-सम्प्रदाय और (५) इस्लाम का प्रचार इनमें से प्रत्येक के प्रभाव की व्याख्या यहाँ अलग-अलग की जाती है।

- (१) अपभ्रंश साहित्य—अपभ्रंश के सिद्ध जैन मुनियों के मुक्तक-काव्य का सन्त-काव्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। सिद्ध साहित्य की अनेक प्रवृत्तियाँ सन्त-साहित्य में विकसित हुई हैं; जैसे —परम्परागत व्यवस्था एकं अन्य सम्प्रदायों की बाह्य-पद्धतियों का खण्डन, स्वानुभूतियों की व्यंजना, मुक्तक पद-शैली रूपक, उलट बांसियों एवं प्रतीकों का प्रयोग एवं सामान्य लोकभाषा को अपनाना आदि। इसके अतिरिक्त सन्त किव भी सिद्धों की माँति अशिक्षित निम्न वर्ग से सम्बन्धित एवं पारि वारिक एवं गाहर्स्थ्य जीवन की अवहेलना करने वाले थे; इतना अवश्य है कि सिद्धों ने अपनी साधना-पद्धति में स्थूल-श्रृंगारिकता को स्थान दिया, जबिक सन्त कियों ने उसका परिष्कार सूक्ष्म प्रणयानुभूतियों के रूप में कर लिया। जैन किवयों में से योगिन्दु, मुनि रामिसह, देवसेन आदि के उपदेशपरक मुक्तक साहित्य की अनेक विशेषताओं का प्रभाव हिन्दी के सन्त-साहित्य पर पाया जाता है। वस्तुतः साहित्यक विषयों, रस, शैली एवं विभिन्न प्रवृत्तियों की दृष्ट से सन्त-काव्य का सिद्धों एवं जैन मुनियों के साहित्य से गहरा सम्बन्ध है।
- (२) नाय-पंथ का प्रभाव—नाय-पंथ के प्रवर्त्त कौन थे—इस विषय में विद्वानों में मत-भेद है, किन्तु साधारणतः गुरु गोरखनाथ को ही इसका श्रेय दिया जाता है। नाथ-पंथ की गुरु परम्परा में गोरखनाथ से पूर्व आदिनाथ और मीननाथ का भी उल्लेख मिलता है। इस पंथ के अनुयायी शिव की उपासना करते हैं तथा इनकी साधना-पद्धति में तन्त्र-मन्त्र एवं योग-साधना का बहुत अधिक महत्त्व है। इसी से वे 'योगी' कहलाते हैं। तत्कालीन समाज पर नाथ-पंथ योगियों की आश्चर्यजनक पद्धतियों एवं

चमत्कारपूर्ण सिद्धियों का भारी प्रभाव पड़ा। इनके महत्त्व का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि हिन्दी के प्रायः सभी प्रेमाख्यानों के नायकों के साधक रूप का चित्रण तथा उनकी साधना-पद्धित का निरूपण इसी पंथ के अनुसार किया गया है। देश के सभी भागों में इनका प्रभाव पाया जाता है।

नाथ-पंथ-योगियों के चमत्कारों का जनता पर अत्यधिक प्रभाव होने के कारण ही परवर्ती सन्त-मत एवं भिक्त सम्प्रदायों के प्रचार में बड़ी भारी बाधा उपस्थित हुई। अशिक्षित जनता ज्ञान और भिनत की सीधी-सादी बातों को ग्रहण करने से पूर्व इनके प्रचार का चमत्कार देखना चाहती थी। उनकी दृष्टि में जो व्यक्ति अधिक जटिल साधना, कठिन पद्धति या अलौकिक चमत्कार या प्रदर्शन कर सकता था, वह उतना ही बड़ा पहुँचा हुआ सन्त,भक्त या महात्मा माना जाता था। यही कारण है कि जहाँ सगुण-भिक्त के प्रचारकों ने स्पष्ट शब्दों में नाथ-पंथियों का विरोध किया--''गोरख जगायो जोग । भिक्त के भगायो लोग" "या जोग ठगौरी ब्रज न बिकैहै"—वहाँ सन्त-कवियों ने विरोध का एक अप्रत्यक्ष ढंग अपनाया। उन्होंने एक ओर तो योग-साधन के पारिभाषिक शब्दों-पिगला, सूष्मणा, ब्रह्म-रन्ध्र, कुण्डलिनी आदि की नये ढंग से व्याख्या की तथा दूसरी ओर यौगिक समाधियों के स्थान पर सहज-प्रेम की तन्मयता का प्रतिपादन किया अस्तु, उनकी शब्दावली में ऊपर से ऐसा आभास होता है कि वे भी योग-मार्ग के समर्थक हैं, जबकि उसके भीतरी अर्थ में प्रवेश करने पर पता चलता है कि वे योग का नहीं, भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार जन-साधारण की श्रद्धा वे धीरे-धीरे अप्रत्यक रूप में नाथ-पंथ व संत मत की ओर आकर्षित करने में सफल हो सके । अत: स्पष्ट है कि कबीर आदि सन्तों ने नाथ-पंथियों के 'योग-तत्त्व' को ग्रहण नहीं किया, अपित उसका खण्डन किया; किन्तु कुछ विद्वान् इनकी शब्दावली को देखकर ही इन्हें नाथ-पंथियों के अनुयायी घोषित करते हैं, जो उचित नहीं । उदाहरण के लिए कबीर के निम्नांकित पदों को देखा जा सकता है-

अबधू, अच्छर है सो न्यारा।
जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, करो गुका में बासा।
गगना-पवना दोनों बिनसै, कहाँ गया जोग तुम्हारा।
गगना मद्धे जोती ऋलकै, पानी मद्धे तारा।
धटिगे नीर बिनसगे तारा, निकरि गयो केहि द्वारा।
मेरुवण्ड डारि उलीचै, जोगी तारी लाया।
सोई सुमेर पर खाक उड़ानी, कच्चा जोग कमाया।

सन्त-काव्य : उद्गम-स्रोत और प्रवृत्तियां

बसै गगन में दुनी न देखें चेतिन चौकी बैठा चढ़ि अकास आसण नींह छांड़े पीवें महारस मीठा।

× × □

संतो सहज समाधि मली।

जब से दया भई सतगुरु की, सुरति न अनत चली।

उपर्युक्त पदों में कबीर ने योग-साधना के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, किन्तु ऐसा उसके खण्डन के उद्देश्य से ही किया गया है।

(३) बैष्णव भिक्त-आन्बोलन—सन्तमत के उद्गम काल तक रामानुजाचार्यं गुघ्वाचार्यं, रामानन्द आदि आचार्यों द्वारा वैष्णव-भिक्त आन्दोलन का प्रवर्त्तन हो चुका था। कबीर, रैदास, सेना, पीपा आदि अनेक प्रारम्भिक सन्तगुरु रामानन्द के ही शिष्य थे। यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से सन्तमत एवं वैष्णव-भिक्त में पर्याप्त भेद है, किन्तु फिर भी इन्होंने वैष्णव भिक्त के अनेक तत्त्वों को ग्रहण किया है। एक तो ईश्वर के पर्यायवाची नाम के रूप में—राम, गोविन्द, हरि आदि शब्दों का प्रयोग वैष्णव-भक्तों की भाँति ही श्रद्धापूर्वक किया है। ध्यान रहे अल्लाह, खुदा आदि शब्दों का प्रयोग वे उपदेश देते समय या हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतिपादन करते समय ही करते हैं। प्रेमानुभूति की तन्मयता के समय उनकी वाणी ऐसा नहीं करती। दूसरे उनके प्रेम के स्वरूप में वैष्णव भिक्त-भावना से गहरा साम्य मिलता है। कुछ विद्वान् इसे सूफी-मत की देन बताते हैं, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। सूफियों का प्रेम-तत्त्व समानता की भावना पर आधारित है, जबिक सन्तों ने भक्त-किवयों की भाँति अपनी आत्मा को परमात्मा की अपेक्षा किचित् हीन स्वीकार किया है। जैसे—

कबीर कूता राम का मुितया मेरा नाउँ। गले राम की जेवड़ी, जित खैंचे तित जाउँ।। जा कारणि मैं ढूंढ़ता, सनमुख मििलया आइ। धन मैली पिव ऊजला, लागि न सकौं पाइ।।

सूफी मत में परमात्मा की कल्पना प्रेयसी के रूप में करते हैं, जबिक मंत किवियों ने भारतीय आदर्श के अनुसार अपनी आत्मा को पितव्रता नारी तथा परमात्मा को पित के रूप में स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन वैष्णव मत के प्रति उन्होंने अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट की है, जबिक सूफी दरवेशों का उपहास किया है। प्रमाण के लिए निम्नांकित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं।

(अ) वैष्णवों के प्रति श्रद्धा---

मेरे संगी दोष जणां, एक वैष्णों एक राम। वो हैं दाता मुकति का, जो सुमिराबै नाम।।

× × ×

X

बैश्नों की छपरी मली, ना सालत का बड़ गांऊ।

×

### सालत बांभण मत मिलै, बैसनों मिलै चंडाल । अंकमाल दे भेंटिये, मानो मिले गोपाल ।।

(कबीर ग्रन्थावली)

(अ) सूफी दरवेशों की उपेक्षा— है कोई दिल परदेश तेरा। नासूत, मलकूत, जबरूत को छोड़ि कें, जाइ लाहूत पर करें डेरा।।

× ×

सेख सबूरी बाहिरा, क्या हज कावे जाइ ! जिनका दिल स्याबित नहीं, तिनकी कहां खुदाई ॥

(कबीर का रहस्यवाद)

यहाँ यह ध्यान रहे कि संत-मत के उद्भवकाल में वैष्णव-भिक्त का स्वरूप अत्यन्त सरल, पिवत एवं स्वच्छ था, इसी से कबीर ने उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है; किन्तु आगे चलकर सभी धर्म-साधनाओं की भाँति वैष्णव भिक्त भी विकृत हो गई और उसमें विधि-विधानों, भोग, ऐश्वर्य आदि अनेक कलुषित तत्त्वों का समावेश हो गया। हमारा प्रतिपाद्य यहाँ इतना ही है कि सन्त-किवयों का प्रेम तत्त्व वैष्णव-भिक्त भावना से प्रेरित है; सूफी मातानुयायियों की प्रेम-पद्धित से उनका मेल नहीं होता।

(४) महाराष्ट्रीय संत-सम्प्रदाय--हिन्दी प्रदेश में सन्त-मत का प्रचार होने से पूर्व उसका विकास बहुत-कुछ महाराष्ट्र में हो चुका था। महाराष्ट्र में बारहवीं-तेर-हवीं शताब्दी में महानुभाव सम्प्रदाय, वारकरी सम्प्रदाय आदि की स्थापना हुई, जिनकी विचाराधारा, साधना-पद्धति और अभिव्यंजना-शैली में सन्त-काव्य से गहरा साम्य है। महानुभाव सम्प्रदाय की स्थापना श्री चक्रधर स्वामी (११६४-१२७४ ई०) ने की थी। उन्होंने एक ओर तो कृष्ण-भिक्त का उपदेश देते हए जीव, देवता, परमेश्वर आदि को अनादि बताया, दूसरी ओर अद्वैतवाद के कुछ सिद्धान्तों को भी स्वीकार किया। फिर उन्होंने मोक्ष के निमित्त ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को ही अधिक महत्त्व दिया। चक्रधर की विचारधारा को उनके परवर्ती अनुयायियों--महदायिसा, दामोदर आदि ने आगे बढाया। इसी सम्प्रदाय के साथ-साथ ही वारकरी सम्प्रदाय की स्थापना सन्त ज्ञानेश्वर (११६७ई०) द्वारा हुई। उन्होंने भी अद्वैत मत, सगुण रूप और भनित भावना का समन्वय किया। ज्ञानेक्वर की ही परम्परा में निवृत्तिनाथ (११६७ ई०), मुक्ताबाई (१२०१ ई०), नामदेव (१२७२ ई०), एकनाथ (१४७० ई०), तुकाराम (१५७२ ई०) आदि सन्त हुए । इन महाराष्ट्रीय सन्तों की वाणी में विषय, भाव और शैली की दृष्टि से हिन्दी सन्त-कवियों की रचनाओं से गहरा साम्य मिलता है। इतना ही नहीं, इनमें से अनेक सन्तों ने हिन्दी भाषा में भी का॰य-रचना की है। भगवान् के प्रति हुढ़ अनुराग, मिलनाकांक्षा, प्रणय-निवेदन, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन, गुरु का महत्त्व, मूर्ति-पूजा व जाति-पौति-भेद का बिरोध, योग-साधना का खण्डन, हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतिपादन आदि बातें महा-

राष्ट्रीय और हिन्दी सन्त-कवियों में समान रूप से मिलती हैं। यहाँ सन्त नामदेव की रचनाओं से कुछ उदाहरण द्रष्टब्य हैं—

(आ) अद्वैत दर्शन---

सभु गोविन्दु है सभु गोविन्दु है, गोविन्दु बिनु नहीं कोई।

जल तरंग अरु फेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न कोई।

(इ) गुरु का महत्व--

जऊ गुरु वेऊ न मिल मुरारी। जऊ गुरुवेऊ न ऊतरे पारि।

(ई) मूर्तिपूजा व जाति-पाँति का बिरोध—
एकै पाथर कीर्ज पाँऊ। दूजे पाथर धरिए याँऊ।
जै इहु देऊ तऊ उहु भी देखा। कहि नामदेव हरि की सेवा।

े कहा करउ जाती, कहा करउ पाती। राम को नामु जपउ दिन राती।

(उ) यौगिक साधना का खण्डन—
सबिह अतीत अनाहिद राता, आकुल के धरि जाऊगो।
इंड्रा पिंगुला, अउठ सुखमना, पऊनै बंधि रहाऊगो।।

× + ×

नामा कहै चितु हरि सिऊ राता, सुन्न समाधि पावऊगौ।।

इस्लाम का प्रवाव—कुछ विद्वान् सन्त कियों की अनेक प्रवृत्तियों—िनर्गुणो-पासना, वर्ण-व्यवस्था व मूर्तिपूजा के विरोध आदि—को इस्लाम का प्रभाव बताते हैं, किन्तु इनका विकास भारतीय साहित्य में इस्लाम के प्रचार से पूर्व हो चुका था। सिद्धों व गोरखपंथी योगियों ने हिन्दू धर्म की अनेक बाह्य-पद्धतियों, वर्ण-क्यवस्था एवं मूर्तिपूजा का विरोध कठोर शब्दों में किया है। हाँ, सन्त कवियों द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतिपादन अवश्य तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित है, उस युग में जबिक मुस्लिम शासक धर्म के नाम पर हिन्दू जनता पर अत्याचार कर रहे के, उन्होंने 'अल्लाह और राम' की एकता घोषित करके धार्मिक कट्टरता को कम करने का प्रयत्न किया। इन्होंने हिन्दू धर्म की बाह्य पद्धतियों का खण्डन करते समय इस्लाम के अनुयायियों का सा उत्साह दिखाया, किन्तु फिर भी ये इस्लाम से बहुत दूर रहे। एक तो इन्होंने नमाज, रोजा क्षादि की व्यर्थता सिद्ध की, दूसरे उन्होंने साधना के क्षेत्र में इस्लाम के तत्त्वों की उपेक्षा की। सन्त मत के खण्डनात्मक पक्ष में ही इस्लाम का अस्तित्व है; उसका मंडनात्मक पक्ष तो हिन्दू धर्म और हिन्दू दर्शन के ही तत्त्वों से परिपूर्ण है। ईश्वर का गुणगान करते समय वे राम, गोविन्द, हिर का नाम लेते हैं, अल्लाह या खुदा का नहीं, संसार की असारता को घोषित करते हुए अद्वैतवाद और माया की बात करते हैं, मृत्यु के पश्चात् मिलनेवाली बहिश्त और आखिरी कलाम की नहीं; और विधि-निषेधों की चर्चा में वे हिन्दू-शास्त्रों का आधार ग्रहण करते हैं कुरान का नहीं। केवल हिन्दू धर्म की रूढ़ियों का खण्डन करने के कारण ही सन्त-मत को उससे भिन्न नहीं कहा जा सकता; यदि ऐसा होता तो 'आर्य-समाज' को आज हिन्दू धर्म से भिन्न माना जाता, क्योंकि उसके अनुयायियों ने भी सन्तों की भौति प्राचीन रूढ़ियों का खण्डन किया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सन्त-काव्य किसी विदेशी साहित्य या अभारतीय धर्म-साधनाओं के प्रभाव से विकसित साहित्य नहीं है, अपितु वह तत्कालीन भिक्त-आन्दोलन से प्रभावित अपभ्रंश की काव्य-धारा विशेष का विकसित रूप है, जो महा-राष्ट्र में होता हुआ हिन्दी-प्रदेश में पहुँचा। सन्त-मत वस्तुनः भिक्त आन्दोलन की ही एक शाखा है जिसका नेतृत्व उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों के द्वारा न होकर निम्न-वर्ग के अधिक्षत वर्ग द्वारा हुआ। तात्त्विक दृष्टि से राम-कृष्ण के सगुण रूप की उपासना या मूर्तिपूजा को छोड़कर उसमें तत्कालीन राम-भिक्त एवं कृष्ण-भिक्त के सिद्धान्तों से कोई बड़ा भारी अन्तर नहीं मिलता। उस युग में बड़े-बड़े मन्दिर एवं उनमें स्था-पित मूर्तियां मुख्यतः उच्च वर्ग के अधिकार में थीं, निम्न वर्ग के लोगों की पहुँच वहाँ तक नहीं थी अतः इस वर्ग से सम्बन्धित संतों का मूर्तिपूजा एवं मन्दिरों की उपेक्षा करना स्वाभाविक ही था।

#### परम्परा का प्रवर्त्तन व विकास

सामान्यतः इस परम्परा के प्रवर्त्तन का श्रेय कवीर को दिया जाता है, किन्तु उनसे पूर्व भी अनेक संत हो चुके थे, जिन्होंने हिन्दी में रचना की । इनमें नामदेव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उनका जन्म सम्वत् १३२७ (सन् १२७०) कार्तिक शुक्ला एकादशी रिववार को महाराष्ट्र में हुआ था । इन्होंने अपने ८० वर्ष के दीर्घ जीवन-काल में अनेक लम्बी याताएँ करके उत्तरी भारत का भ्रमण किया और अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया, जिसके स्मारक अब भी राजस्थान और पंजाब के अनेक स्थानों पर उपलब्ध हैं । इनके विचारों का परिचय पीछे दिया जा चुका है, जिसमें इनका परवर्त्ती-सन्त कियों से गहरा साम्य सिद्ध होता है । कबीर, रैदास, रज्जब, दादू आदि सन्तों ने भी नामदेव का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हुए उनकी गणना उच्चकोटि के सन्तों के रूप में की है । नामदेव की हिन्दी में रचित पदावली बड़ी संख्या में मिलती है । इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि हिन्दी-सन्त-काव्य-परम्परा के प्रवर्त्तन का श्रेय कबीर की अपेक्षा नामदेव को अधिक है ।

पन्द्रहवीं शताब्दी में महात्मा कबीर का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा, सूदढ व्यक्तित्व और प्रौढ़ चिन्तन एवं कवि-सूलभ सहृदयता एवं मार्मिक व्यंजना शैली के बल पर संत-मत और संत-काव्य का प्रचार शीघ्र ही सारे उत्तरी भारत में कर दिया । नामदेव के व्यक्तित्व से कोमलता अधिक होने के कारण वे अपने विरोधियों से संघर्ष और वाग्-युद्ध में प्रवृत्त नहीं हुए, किन्तु कबीर ने काशी के पंडितों और दूसरे विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और अपनी युक्तियों से उनका मुंह सदा के लिए बन्द कर दिया। इस तरह संत-मत के मार्ग से बीच के कंकड-पत्थरों, झाडियों एवं काँटों को दूर करके उसे साफ-सूथरा व प्रशस्त बनाने का कार्य कबीर के द्वारा हुआ। उनके पश्चात् तो सन्त-मत नये-नये पन्थों का रूप धारण करके निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहा । इन ग्रन्थों में कबीर-पन्थ के अतिरिक्त रैदासी पन्थ, सिख पन्थ, दादू पन्थ (१७वीं शती), निरंजनी सम्प्रदाय (१७वीं शती), बावरी पन्य (१७वीं शती), मलुक पन्य १७-१८वीं शती), दरियादासी सम्प्रदाय (१८वीं शती), चरणदासी सम्प्रदाय (१८वीं शती), गरीबपन्य (१८-१६वीं शती), पानप पन्य (१८-१६वीं शती), रामस्नेही सम्प्रदाय (१८-१£वीं गती) आदि उल्लेखनीय हैं। यद्यपि प्रायः अनेक संतों द्वारा उन्नीसवीं गती तक अनेक नए-नए पन्थ स्थापित किए गए, किन्तु सिद्धान्त व विचारधारा की दृष्टि से इनमें विशेष मौलिकता नहीं मिलती - मूल-स्वरूप इन सबका एक ही है। इतना अवश्य है कि धीरे-धीरे ये पन्य भी अपने मूल उद्देश्य से दूर हटकर रूढ़ियों, विधि-विधानों, पाखण्ड प्रदर्शन एवं माया-जाल की बुराइयों से ग्रस्त हो गए। किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि संत-काव्य की परम्परा हिन्दी में १४वीं-१५वीं शती से आरम्भ होकर बीसवीं शती तक अखण्ड रूप से चलती रही; अतः इसे केवल भिनतकाल की ही काव्य-धारा कहना उचित नहीं।

## प्रमुख कवि और उनका काव्य

संत-किवयों में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व महात्मा कबीर का ही था। उनके नाम पर हिन्दी में ६१ रचनाएँ उपलब्ध होती हैं, िकन्तु उसमें अधिकांश अप्रामाणिक हैं। प्रामाणिक समझी जानेवाली रचनाओं में डॉ० श्यामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित 'कबीर ग्रन्थावली', डॉ० रामकुमार वर्मा द्वारा सम्पादित 'संत कबीर' और कबीर-पित्थयों के साम्प्रदायिक ग्रंथ—'बीजक'—का उल्लेख किया जा सकता है। कबीर-साहित्य को विषय-वस्तु की हिंद्ध से तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—(१) जिसमें अपने विचारों का प्रतिपादन किया गया है, (२) जिसमें विभिन्न धर्मों व सम्प्रदायों की रूढ़ियों का खण्डन किया गया है, और (३) जिसमें किव ने वाद-विवाद और खंडन-मंडन से ऊपर उठकर अपनी अलौकिक अनुभूतियों का प्रकाशन भाव-पूर्ण शब्दों में किया है। उनके कवित्व का सर्वोत्कृष्ट रूप तीसरे वर्ग के काव्य में—जिसमें उन्होंने अपने अलौकिक प्रियतम के प्रेम की व्यंजना की है—मिलती है।

रामानन्द जी के शिष्यों में रैदास जी का भी उल्लेख किया जाता है, जो उच्च कोटि के संत-कवि थे। प्रसिद्ध भक्त कवियती मीरा ने भी अनेक पदों में इनका स्मरण गुरु के रूप में किया है। रैदास जी के कुछ पद गुरु-ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इनके काव्य में व्यक्तित्व की कोमलता, अनुभूति की तरलता और अभिव्यक्ति की सरलता मिलती है। डॉ॰ हजारीप्रसाद के शब्दों में—''अनाडम्बर सहज शैली और निरीह आत्म-समर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा तकती है। यदि हार्दिक भावों की प्रेषणीयता काव्य का उत्तम गुण हो तो निस्संदेह रैदास के भजन इस गुण से समृद्ध हैं।''

कबीर के अनुयायी संत-किवयों में धर्मदास की का नाम उल्लेखनीय है। अपने गुरु की वाणी का संग्रह 'बीजक' के रूप में करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। इनके स्वरचित पदों का संग्रह भी 'धनी धरमदास की बानी' नाम से प्रकाशित हुआ है। इनके पद भित-भाबना से ओत-प्रोत हैं। आचार्य शुक्ल का मत है कि इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए है, इसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खण्डन- मण्डन से विशेष प्रयोजन न रख, प्रेमतत्त्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है।'' कहीं-कहीं इनकी भाषा में पूर्वीपन झलकता है।

सिक्ख-धर्म के प्रवर्त्तक गुरु नानक का भी सन्त कियों में बहुत ऊँचा स्थान है। इनकी रचनाएँ 'गुरु ग्रंथ साहव' में संकलित हैं, जिनमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना संसार की क्षण-भंगुरता, माया की शक्ति, नाम जप की महिमा, आत्म-ज्ञान की आवश्यकता, गुरु-कृपा का महत्व, सात्त्विक कर्मों की प्रशंसा, आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। कबीर की भौति जीव-हिंसा, मूर्तिपूजा, बाह्याचारों आदि का खण्डन आपने भी निर्भीकतापूर्वक किया है। इनके भिक्त सम्बन्धी उद्गारों में हृदय की सच्ची अनुभूति मिलती है।

सन्त-परम्परा के अन्य महत्त्वपूर्ण किवयों—दादूदयाल, मुन्दरदास, रज्ज्बदास, यारी साहब, पलटू साहब, मलूकदास, प्राणनाथ आदि तथा प्रसिद्ध कवियित्रयों—दयाबाई व सहजोबाई— ने उत्कृष्ट कोष्टि की काव्य रचना की। दादूदयाल जाति के धुनिया
थे तथा उन्होंने दादू पन्थ की स्थापना की। इनके काव्य में भी ईश्वर की व्यापकता,
हिन्दूमुस्लिम एकता, संसार की अनित्यता, अलौकिक प्रियतम से प्रेम और विरह का
बित्नण हुआ है। दादू की वाणी में यद्यपि कबीर का-सा उक्तियों का चमत्कार नहीं
मिलता, किन्तु प्रेम-भाव का निरूपण उन्होंने अधिक सरलता और गम्भीरता से किया
है। खण्डन-मण्डन में इनकी रुचि कम थी। इनकी भाषा में राजस्थानी का पुट अधिक
है। इन्हों के शिष्य सुन्दरदास थे, जिन्होंने ५ वर्ष की अवस्था में ही अपने घर को त्यागकर इनसे वैराग्य की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। ग्यारह वर्ष की अवस्था में काशी जाकर
इन्होंने प्राचीन साहित्य और दर्शन का गम्भीर अध्ययन किया। वस्तुतः सन्त-कियों
में अध्ययन व विद्वत्ता की दृष्टि से सुन्दरदास का स्थान सबसे ऊँचा है। इनके द्वारा
रिचत ग्रंथों में 'ज्ञान समुद्र' और 'सुन्दर बिलास' उल्लेखनीय हैं। दादूदयाल के दूसरे
प्रसिद्ध शिष्य रज्ज्वदास जी ने भी लगभग पाँच हजार छन्दों की रचना की, जो उनकी

'बानी' में संगृहीत हैं। इन्होंने ईश्वर-विषयक प्रेम की व्यंजना अनुभूतिपूर्ण शब्दों में की है।

यारी साहब और पलदू साहब का सम्बन्ध बावरी सम्प्रदाय से था। इन दोनों की कविता में भाषा की सरलता और भावों की स्पष्टता परिलक्षित होती है। पलदू साहब ने अनेक शैलियों — शब्द, साखी, कुण्डलियों, झूलना, अरिल्ल आदि का प्रयोग किया है। अपनी फक्कड़ता के लिए प्रसिद्ध सन्त किया मलूकदास ने भी अनेक काव्य-ग्रन्थों की रचना की, जिनमें ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्त विख्दावली, पुरुष-विलास, गुरु-प्रताप, अलख बानी आदि उपलब्ध हैं। प्राणनाथ जी के द्वारा रचित ग्रंथों में रामग्रंथ, प्रकाशग्रंथ, षटऋतु, सागर-सिगार आदि उल्लेखनीय हैं। सहजोबाई और दयाबाई — दोनों प्रसिद्ध संत चरणदासजी की शिष्याएँ थीं। सहजोबाई के उद्गार ''सहज प्रकाश' में तथा दयाबाई की भावपूर्ण उक्तियाँ 'दयाबोध' और 'विनय-मालिका' में संगुहीत हैं। इनके काव्य में नारी-सुलभ कोमलता, अनुभूति की तरलता एवं अभिव्यक्ति की सरलता दृष्टिगोचर होती है। इसके अतिरियत भी अनेक सन्त-किय एवं कवियित्त की सरलता दृष्टिगोचर होती है। इसके अतिरियत भी अनेक सन्त-किय एवं कवियित्तयाँ हुईं, जिनमें जनजीवनदास, दियासाहब, शिवनारायण, तुलसी साहब, रामचरण दास, बावरी आदि का नाम उल्लेखनीय है।

## प्रवृत्तियाँ

सन्त-काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है—(१) विषय-वस्तु सम्बन्धी, (२) भाव-पक्ष सम्बन्धी और (३) शैली पक्ष से सम्बन्धित । यहाँ प्रत्येक वर्ग की प्रवृत्तियों का विवेचन अलग-अलग किया जाता है।

(१) विषय वस्तु—प्रायः सभी प्रमुख सन्त-किवयों का आविर्भाव समाज के निम्न-वर्ग में हुआ था तथा किवता करने का इनका प्रमुख उद्देश्य अपने विचारों का प्रचार करना तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रकाशन करना था। अतः इनके काव्य की विषय-वस्तु का सम्बन्ध भौतिक जगत् से न होकर सूक्ष्म आध्यात्मिक विचारों से है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि इनके काव्य में दार्शनिक एवं साम्प्रदायिक विचारों का वर्णन हुआ है। सूक्ष्म विचारों की अभिव्यंजना के लिए प्रायः किव लोग किसी ऐतिहासिक पान, पौराणिक आख्यान या सांसारिक जीवन की किसी प्रमुख घटना का आश्रय ग्रहण करते हैं, किन्तु सन्त किवयों ने ऐसा नहीं किया। विशुद्ध विचारों की अभिव्यंवत के लिए पद्य की अपेक्षा गद्य अधिक उपयुक्त रहता है, परन्तु उन्होंने किवता का माध्यम अपनाया इसके कई कारण हैं। एक तो वह युग ही गद्य का नहीं था, आयुर्वेद तक के ग्रंथ उस युग में पद्य में रचे गए थे, दूसरे सन्त मत से सम्बन्धित गुरु और शिष्य—दोनों ही अशिक्षित वर्ग के थे, अतः उपदेशों को मौखिक रूप से स्मरण रखने के लिए उनका पद्यबद्ध होना आवश्यक था और तीसरे, वे अपने विचारों को अधिक रोचक एवं सरल शैली में अभिव्यक्त करना चाहते थे; अतः इन सब कारणों से इन्होंने काव्य-रचना की।

सन्त किवयों की विचारधारा निजी अनुभूतियों पर आधारित है, अतः उसमें दर्शन की शुष्कता न होकर काव्य की सी तरलता मिलती है। उनके उपदेशों में विधि और निषेध दोनों पक्षों का समन्वय हुआ है। जहाँ उन्होंने निर्णृण ईश्वर, रामनाम की मिहमा, सत्संगति, भिवत-भाव, परोपकार, दया, क्षमा आदि का समर्थंन पूरे उत्साह से किया है, वहाँ मूर्तिपूजा, धर्म के नाम पर की जानेवाली हिंसा, तीर्थ-व्रत, रोजा, नमाज, हज्ज आदि विधि-विधानों, बाह्यडम्बरों, जाति-पाँति-भेद आदि का डटकर विरोध किया है। प्रायः इन्होंने अपने युग के वैष्णव-धर्म जैसे कुछ सम्प्रदायों को छोड़कर शेष सभी धर्म-सम्प्रदायों की कटु आलोचना की है। ऐसा करते समय उन्होंने विभिन्न सम्प्रदायों की दार्शनिक उक्तियों एवं उनके पारिभाषिक शब्दों की भी पुनरावृत्ति की है। विशेष्तः नाथ-पन्थी योगियों के विभिन्न पारिभाषिक शब्दों—पट्चक्र, कुंडलिनी, इड़ा-पिंगला-सुषुम्णा, ब्रह्मरन्ध्र, समाधि आदि का प्रयोग इन्होंने बारम्बार करते हुए उनकी व्याख्या अपने ढंग से की है। स्थूल दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि इन्होंने सभी धर्मों से प्रभाव ग्रहण किया है, किन्तु वैष्णव भिवत-आन्दोलन को छोड़कर शेष धर्म-सम्प्रदाय का प्रभाव न होकर उनकी प्रतिक्रिया ही इनमें अधिक मिलती है।

(२) भावपक्ष सन्त-किवयों में मुख्यतः आलौकिक प्रेम-भाव की व्यंजना हुई है जिसे 'रहस्यवाद' की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वानों ने इनके रहस्यवाद को सूफी मत से प्रभावित बताया है, किन्तु वास्तव में सूफी रहस्यवाद से इनके प्रणय-भाव में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, जिन पर पीछे प्रकाश डाला जा चुका है। वैष्णव-भिक्त की भी अनेक विशेषताएँ इनके प्रेम में मिलती हैं, किन्तु फिर भी इनका प्रणय सर्वत भिक्त की सीमा में ही आबद्ध नहीं रहता। भक्त की तृप्ति अपने आराध्य को दो हाथ की दूरी से देख लेने मात्र से ही हो जाती हैं; वह अधिक से अधिक उसके दर्शन चाहता है, संत कियों की भौति उसके साथ एकमेक होकर सेज पर सोने की कल्पना वह नहीं करता। किन्तु रहस्यवाद के लिये आत्मा और परमात्मा की समानता का जो विचार अपेक्षित है, वह सन्त किवयों में नहीं मिलता। उनका आदर्श भारतीय पत्नी का है, जो अपने आपको पित की अपेक्षा हीन मानते हुए भी उसके प्राणों से लिपट जाना चाहती है। अस्तु, सीधे-सादे शब्दों में इनका प्रेम भिक्त और रहस्यवाद के बीच की स्थिति से सम्बन्ध रखता है, जिसे हम 'प्रणय' कहना ही अधिक उचित समझते हैं।

इन्होंने अपने अलौकिक प्रेम की व्यंजना कुछ ऐसे लौकिक रूपकों एवं प्रतीकों के माध्यम से की है, जिनसे वह पाठक की अनुभूति का विषय बन जाता है। अनुभूति की तरलता से युक्त होने के कारण वह श्रोता के हृदय को द्रवित करने में समर्थं है। प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुँचकर वे अपनी खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। कबीर जैसा अक्खड़ भी विरह-वेदना से तस्त होकर सौ-सौ आँसू बहाने लगता है। बनारस के पंडितों को ललकारने वाला, अपनी उक्तियों से उनके शास्त्र-ज्ञान को चकनाचूर कर देने वाला कबीर अपने प्रियतम के प्रेम में बेसुध होकर अपने आपको "राम का कुत्ता" तक घोषित कर देता है। विरहानुभूतियों की अभिव्यक्तियों में इन्हें पूरी सफ र ता मिली है। कुछ पंक्तियाँ द्रष्टब्य हैं:—

सन्त-काध्य : उद्गम-स्रोत और प्रवृत्तियाँ

विरहिन ऊभी पंथ सिरि पंथी बूकै धाइ। एक सबद कहि पीव का, कब रे मिलेंगे आइ।

× × ×

बहुत दिनन की जोबती, बाट तुम्हारी राम। जिब तरसे तुफ मिलन कुं, मिन नाही विश्राम।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

आइ न सकौं तुरुक्ष पै, सकूं न तुरुक्ष बुलाइ। जियरा योंही लेहुगे, विरह तपाइ तपाइ।।

—कबीर

कौन विधि पाइये रे, मीत हमारा सोई। पास बीय परवेस है रे, जब लग प्रगटइ नॉहि। बिना देखे दुःख पाइए रे, यह सालइ मन माँहि।। जब लग नेन देखिये रे, परगट मिलन न आइ। एक सेज संग रहइ रे, यह दुख सहा न जाइ।।

× × ×

कहा करहूँ कइसे मिलहि रे, तलफइ मेरा जीवन । बादू आतुर विरहिनी रे, कारन आपने पीब ।।

---दादू दयाल

तीव्र-विरह-वेदना की अनुभूतियों के अनन्तर इन किवयों के भावुक जीवन में मिलन की घड़ियों का भी आगमन होता है। वे अपना सारा पौरुष, सारा गर्व एवं सारी अवखड़ता को भूलकर किसी नवीना किशोरी के हृदय की भौति कोमलता से गद्गद, लाज से विभोर और प्यार से विह्वल हो उठते हैं। प्रियतम के महल की ओर अग्रसर होते हुए उनके पैर सौ-सौ बल खाने लगते हैं, हृदय में तरह-तरह की शंकाओं का आन्दोलन उठने लगता है—

मन परतीत न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग। नया जाणें उस पीव सूँ, कैसे रहसी रंग।।

—-कबीर

और अन्त में मधुर मिलन के वे क्षण भी आते हैं, जबकि उसकी सारी शंकाएँ, सारी लज्जाएँ और समस्त तर्क-वितर्क रस के प्रवाह में बह जाते हैं—

जोग-जुगत री रंग-महल में, विय पाये अनमोल रे। कहत कबीर आनन्व भयो है, बाजत अनहव ढोल रे।।

इस प्रकार इनके काव्य में प्रणय की दोनों अवस्थाओं—विरह और संयोग का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। उपदेशपरक उक्तियों में शान्त-रस की भी व्यंजना हुई है! (३) शैली एवं भाषा—इनके काव्य में मुख्यतः गेय-मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीति-काव्य के पाँचों प्रमुख तत्त्व—(१) भावात्मकता, (२) वैयक्तिकता, (३) संगीतात्मकता, (४) सूक्ष्मता और (५) भाषा की कोमलता—इनके काव्य में मिलते हैं, किन्तु कहीं-कहीं उपदेशपरक पदों में भावात्मकता का स्थान बौद्धिकता ने ग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने साखी, दोहा, चौपाई की शैली का भी प्रयोग किया है। रीतिकाल के संत कवियों ने कियत, सवैयों एवं कुंडलियों में भी काव्य-रचना की है।

अपनी अभिन्यक्ति का माध्यम इन्होंने लोकप्रचलित भाषा को ही बनाया। इसका कारण केवल संस्कृत को कूप-जल एवं भाषा को बहता नीर समझना ही नहीं, अपितु स्वयं उनका तथा उनके शिष्यों की अशिक्षा के कारण और किसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने की असमर्थता भी थी। प्रदेश-भेद के अनुसार विभिन्न कियों ने प्रारम्भिक खड़ी बोली, राजस्थानी, पूर्वी, पंजाबी प्रभावित बज एवं विशुद्ध बजभाषा का प्रयोग किया है। यद्यपि जानबूझकर अपनी भाषा को आलंकारिकता से लादने का प्रयत्न इन्होंने नहीं किया, किन्तु अनुभूति की तीव्रता के कारण इनकी अभिव्यक्ति में अलंकार, रीति एवं ध्विन से सम्बन्धित बिभिन्न तत्वों का समावेश स्वतः ही हो गया है। आचार्य हजारीप्रसाद जी ने कबीर की भाषा के सम्बन्ध में जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, उसे हम सभी प्रमुख संत कियों पर लागू करते हुए कह सकते हैं कि भाषा इनके सामने लाचार-सी नजर आती है। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वह इन अक्खड़ साधुओं की कोई बात मानने ने इन्कार कर दे। अतः उन्होंने जैसा कहलाना चाहा, वैसा ही इनकी भाषा ने पूरी शक्ति के साथ कह दिया है।

# उपसंहार

अन्त में हम कह सकते हैं कि सन्त-काव्य में अनेक न्यूनताएं होते हुए भी वह हिन्दी साहित्य के लिए गर्व की वस्तु है। जिस युग में इन्होंने काव्य-रचना की, वह भारत के लिए अज्ञान, अशिक्षा और अनैतिकता का घोर अन्धकारमय युग था, और ये किव उस युग की जनता के निम्नतम स्तर से सम्बन्ध रखते थे, फिर भी उन्होंने ज्ञान की जो ज्योति जलाई वह अद्भुत है, अपूर्व है! सुसंस्कृत युग और सुशिक्षित समाज के सुपठित किवयों द्वारा उच्चकोटि की रचनाओं का प्रणीत होना विशेष महत्त्व की बात नहीं, अपने पतन की चरम अवस्था में भी पतित, दिलत एवं जर्जरित भारत का ऐसा महान् प्रतिभाशाली, गम्भीर चिन्तक एवं स्पष्टवक्ता किवयों को जन्म दे देना एक ऐसा आश्चर्य है जिसका दूसरा उदाहरण विश्व-इतिहास में शायद ही कहीं मिले। मुगल-कालीन भारत में जबिक उच्च-वर्ग की जनता अपने शासकों का अनुकरण करती हुई विलासिता के रंग में इबी हुई थी, मन्दिर, तीर्थ और धर्म-स्थान व्यभिचार के केन्द्र बन रहे थे, और विभिन्न सामाजिक पर्वों पर मनोरंजन के पवित्र एवं शुभकृत्यों के आयोजन के स्थान पर सुरा और सुन्दरी के सत्कार का प्रबन्ध होता था, ऐसी स्थित में निम्न वर्ग

के अशिक्षित जन-समुदाय का अनैतिकता, अनाचार और अधःपतन की चरम सीमा तक पहुँचकर मटियामेट हो जाना स्वाभाविक था, किन्तु सन्त-मत के विभिन्न उन्नायकों ने उन्हें एक ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जिससे राष्ट्र का यह बहुसंख्यक वर्ग विनाश से बच सका।

साहित्यिक दृष्टि से भी सन्त-कियों की देन का कम महत्त्व नहीं है। अपनी अनुभृतियों को सहज-स्वामाविक भाषा में अभिव्यक्त करके उन्होंने काव्य के सच्चे स्वरूप का उद्घाटन किया। आधुनिक कियों एवं लेखकों की भाँति उन्होंने अपने साहित्य में अपिएपक्व विचारों, अस्पष्ट जीवन-दर्शन और अधकचरे मनोविज्ञान का मिश्रण नहीं किया, अपितु मस्तिष्क के शुष्क विचारों को हृदय की अनुभृति में अवगाहित करके व्यक्त किया। सच्चे किव की वाणी में अभिव्यक्ति के साधन स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाते हैं, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण इन कियों का साहित्य है। "भाषा कैसी ही हो, भाव चाहिए मित्त" की उक्ति सन्त-काव्य पर पूर्णतः चरितार्थ होती है।

### : पचीस :

# प्रेमाख्यानक काव्य-परंपरा : प्रेरणा व उद्गम-स्रोत

- १. नामकरण व लक्षण।
- २. विश्व में रोमांस साहित्य का उद्भव व विकास।
- ३. भारत में प्रेमाख्यान-काव्य की परम्परा।
- ४. हिन्दी में प्रेमाख्यान-काव्य की परम्परा।
- ५. उपसंहार।

हिन्दी में 'प्रेमाख्यानक काव्य-परम्परा' को अब तक विभिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है, यथा-- 'प्रेम मार्गी (सूफी) शाखा', 'प्रेम-काव्य', 'प्रेम-गाथा', 'प्रेम कथा-नक काव्य', प्रेमाख्यानक', 'प्रेमाख्यान' आदि । यह आश्चर्य की बात है कि हिन्दी के विभिन्न बिद्वानों ने इन विभिन्न नामों का प्रयोग करते समय इनके अर्थ का स्पष्टीकरण करने का प्रयास नहीं किया। ऐसी स्थिति में किसी भी ऐसे काव्य को, जिसमें प्रेम का चित्रण किया गया हो, इस परम्परा में स्थान दिया जा सकता है, जबकि वस्तुतः ऐसा करना ठीक नहीं। प्रेम एक ऐसी व्यापक भावना है कि उसका अस्तित्व न्यूनाधिक मात्रा में प्रायः सभी या अधिकांश रचनाओं में होता है, किन्तु उन सभी को इस पर-म्परा में स्थान नहीं दिया जाता । इसका सम्बन्ध केवल एक विशेष प्रकार के प्रेम, साह-सिक प्रेम या स्वच्छन्द प्रेम से है, 'जिसे अग्रेजी में रोमांस' (Romance) कहा गया है। वस्तुतः इस काव्य-परम्परा का सम्बन्ध एक ओर तो विश्व में व्याप्त रोमांस-काव्य की परम्परा से है तथा दूसरी ओर भारत की प्राचीन कथा-काव्य-परम्परा से है, इन दोनों तथ्यों का स्पष्टीकरण आगे विस्तार से किया जायगा । यहाँ इतनाही कहना पर्याप्त होगा कि उपर्युक्त दोनों परम्पराओं के सम्बन्ध को सूचित करनेवाले क्रमणः दो शब्दों---'रोमांसिक' एवं 'कथा-काव्य' को ग्रहण करते हुए हम इस परम्परा को 'रोमांसिक कथा-काव्य-परम्परा' के नाम से पुकारना अधिक उचित समझते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस परम्परा के किवयों ने भी प्रायः अपनी रचना के लिए 'कथा-काव्य' संज्ञा का प्रयोग किया है।

रोमांस व कथा-काव्य के लक्षण—'रोमांस' शाब्दिक दृष्टि से तो फांस की प्राचीन भाषा का नाम है, किन्तु साहित्य के क्षेत्र में इसका तात्पर्य एक विशेष प्रकार की रचनाओं से लिया जाता है। इन रचनाओं में साहस, प्रेम, सौन्दर्य, कल्पना एवं अलौकिक तत्त्वों की प्रमुखता रहती है। इसमें भी मुख्यतः प्रेम का चित्रण होता है, किन्तु वह प्रेम एक विशेष प्रकार का होता है—उसमें साहस, शौर्य्य एवं संघर्ष का मिश्रण रहता है। दूसरे शब्दों में इसी को साहसिक या रोमांटिक प्रेम भी कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वानों ने जो लक्षण

रोमांस के बताए हैं, लगभग वे ही संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य के एक विशेष रूप—'कथा' के बताए हैं। आचार्य भामह एवं दंडी के अनुमार इसमें कन्या के अपहरण, युद्ध, विरह एवं प्रेम की प्रमुखता होती है। वस्तुतः ये लक्षण क्रमशः साहस, संघर्ष, शौर्य्य एवं प्रेम आदि तत्त्वों के ही सूचक हैं। अन्य कथा-प्रवृत्तियों एवं शैली सम्बन्धी विशेष-ताओं की हिंदि से भी रोमांस और कथा-काव्य में गहरा साम्य है, इसीलिए पोश्चात्य इतिहासकारों ने भारतीय कथा-काव्यों को 'रोमांस की ही संज्ञा दी हैं; किन्तु हिन्दी में 'कथा' शव्द का प्रयोग सामान्य कहानियों एवं उपन्यासों के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः इन काव्यों की विशिष्टता को सूचित करने के लिए 'कथा' के पूर्व 'रोमांसक' विशेषण का प्रयोग अपेक्षित है। साथ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में कथा-साहित्य गद्य में ही लिखा जाता था, जबिक आगे चलकर पद्य में लिखा जाने लगा, किन्तु इससे इसके मूल रूप में विशेष अन्तर नहीं आया। रुद्रट ने इसी तथ्य को स्वी-कार करते हुए लिखा है कि यह (कथा) संस्कृत में गद्य मे तथा अन्य भाषाओं (प्राकृत, अपभ्रंश आदि) मे पद्य में लिखी जाती है। यह बात रोमांस पर भी लागू होती है। रोमांस प्रारम्भ में गद्य में लिखे जाते थे, जब कि १२वीं-१३वीं शती में वे छंदोबद्ध होने लग गए। हिन्दी में भी ये काव्य पद्य में ही लिखे गए हैं।

विश्व-साहित्य में रोमांस (प्रेमाख्यानक काव्य) का उद्देशव एवं विकास—पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार रोमांस के मूल तत्व प्राचीन ग्रीक एवं लैटिन साहित्य में विद्यमान थे। आगे चलकर इन्हीं तत्वों के अधार पर प्राचीन फोंच, जमंन एवं इंगलिश में रोमांस काव्यों की एक ऐसी धारा का प्रवर्त्तन हुआ, जो यूरोप की अधिकांश भाषाओं के साहित्य में फैल गई। वस्तुत: यह एक ऐसी व्यापक काव्य-धारा है, जो मध्यकाल के समस्त यूरोपीय साहित्य पर छायी हुई है। इतना ही नहीं, विश्व के अन्य भागों पर दृष्टि डालें तो वहाँ भी इसकी कई शाखाएँ फैली हुई दृष्टिगोचर होंगी। यूरोप की ही भाँति एशिया में भी—भारत से लेकर ईरान तक इसका प्रचार एवं प्रसार दृष्टिगोचर होता है। इस दृष्टि से यह विश्व-साहित्य की सबसे अधिक प्रबल एवं व्यापक काव्य-धारा प्रतीत होती है।

यहाँ एक प्रश्न है—-विश्व के विभिन्न भागों में फैली हुई रोमांस काव्य की ये धाराएँ क्या परस्पर सम्बद्ध हैं या इनका विकास स्वतन्त्र हुए से अलग-अलग हुआ है ? इस प्रश्न पर अनेक विद्वानों ने गम्भीरतापूर्वक विचार करने के अनन्तर जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, उनसे यह पता चलता है कि यह धारा सबसे पहले भारत में कथा-साहित्य के रूप में प्रस्फुटित हुई, तदनन्तर विभिन्न स्रोतों से यह अरब, फ़ारस, यूनान, रोम एवं स्पेन में होती हुई पश्चिमी एशिया एवं सारे यूरोप में फैल गयी। हिन्दी के उन पाठकों को, जो अब तक इस परम्परा को फारसी मसनवियों या विदेशी सूफियों की देन मानने की भ्रांति से ग्रस्त हैं, यह बात बड़ी विचिन्न लग सकती है। उन्हें शायद यह पता ही नहीं है कि जिस धारा को आचार्य राभचन्द्र शृक्ल तथा उनके चरण- चिह्नों पर चलनेवाले परवर्ती आचार्य विदेशी मानते हैं, उसी को रीक (Reich), बेनफी (Benfy), कीलर (Keller), हर्टेल (Hertel) जैसे यूरोपियन विद्वान तथा

'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंगलिश लिट्रेचर' व 'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' के कतिपय लेखक विश्व को भारत की देन मानते हैं। यह धारा किस प्रकार भारत में पनपकर एक ओर अरब-फारस व ईरान के आख्यानों के रूप में तथा दूसरी ओर ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इंगलिश आदि के रोमांसों के रूप में विकसित हुई, इसकी विस्तृत चर्चा करना यहाँ सम्भव नहीं। यहाँ हम केवल उन तथ्यों एवं प्रमाणों का संकेत मान्न कर देना चाहते हैं, जिनके आधार पर उपश्कत मत का प्रतिपादन किया गया है—--

(क) रोमांस काव्यों की एक शाखा यूनान और रोम से होती हुई यूरोप के शेष भागों में प्रसारित हुई। यूनान की यह शाखा (सम्भवत: सिकन्दर के आक्रमण के समय) भारत से प्राप्त हुई थी। भारत का कथा-साहित्य यूनान में पहुँचा है--इस तथ्य को अनेक यूरोपियन विद्वानों ने अपनी-अपनी शोध के अधार पर प्रमाणित किया है, जिनमें रीक, वेजनर, बेनफी, कीलर, हर्टेल आदि का नाम उल्लेखनीय है। रीक (Reich) महोदय ने भारतीय और यूनानी आख्यानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके हुए स्पष्ट किया कि भारतीय कथा-साहित्य की अनेक प्रवृत्तियाँ यूनानी आख्यानों में विद्य-मान हैं: जैसे --(१) प्रथम दर्शनजन्य प्रेमोत्पत्ति, (२) स्वप्न में प्रिय-दर्शन, (३) अलौ-कि क रूप में भाग्य-परिवर्तन, (४) साहसिक यात्राएं, (४) समूद्र में जहाज का टूटना. (६) नायक-नायिकाओं के सौन्दर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, (७ प्रकृति का विस्तृत रूप में ित्रण आदि । इसी प्रकार वेजनर (Wagener) ने इस विषय पर शोध करते हुए यूनानी आख्यानों पर भारतीय कथा-साहित्य का गहरा प्रभाव सिद्ध किया है। बेनकी ने स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है कि आश्चर्यपूर्ण कहानियों का उद्गम-स्रोत भारत है। कीलर (Keller, महोदय ने ईसा से दो-तीन शताब्दी पूर्व को भारतीय चित्र-कला एवं मूर्तियों तथा जातक कथाओं के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि कया-साहित्य का यूनान से पूर्व भारत में आविर्भाव हो गया था, अतः यूनान पर ही भारत का ऋण होना सम्भव है। कुछ विद्वानों ने इसके विपरीत भारत के कथा-साहित्य को यूनान की देन सिद्ध करने का प्रयास किया है, किन्तू उन्हें सफलता नहीं मिली है। हर्टेल (Hertel) ने विरोधियों के मत का खण्डन करते हुए प्रमाणित किया है कि ग्रीक के अनेक सर्वोत्कृष्ट आख्यान मूलत: भारतीय हैं।

यद्यपि कीथ जैसे विद्वानों ने यूनानी आख्यानों पर भारत का ऋण स्वीकार करने में संकोच करते हुए यह युक्ति दी है कि शायद यूनान और भारत दोनों ही ने किसी तीसरे स्रोत से यह साहित्य प्राप्त किया हो, या यह भी सम्भव है कि दोनों का विकास स्वतन्त्र रूप में हुआ हो; किन्तु ये युक्तियाँ अन्य प्रमाणों को देखते हुए महत्व-पूर्ण प्रतीत नहीं होतीं।

(ख) भारतीय कथा-साहित्य के यूनान में पहुँचने के और भी कई महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। एथेन्स नामक एक प्राचीन यूनानी-किव द्वारा ग्रीक में रचित— 'Zariadress and Odates' नामक आख्यान प्राप्त हुआ है। बेबर महोदय ने 'वासव-दत्ता' की भूमिका में इसे उद्धृत करते हुए प्रतिपादित किया है कि इसका कथानक

वासवदत्ता से बिल्कुल मिलता-जुलता है, अतः 'वासवदत्ता' का आधार यह ग्रीक काव्य है किन्तु इसके कवि ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसे यह आख्यान सिकन्दर महान् के एक कर्मवारी 'Mytilne' (जो सम्भवतः भारा की याता करके लौटा था) ने सुनाया था। ऐसी स्थिति में इस पर 'वासवदत्ता' का प्रभाव मानना चाहिए या 'वासवदत्ता' पर इसका? जिस 'वासवदत्ता' काव्य की बात बेबर साहब कर रहे हैं, वह बहुत बाद का है, किन्तु इसकी मूल कहानी, जो कि उदयन और वासवदत्ता के ऐतिहासिक वृत्त से सम्बन्धित है, सिकन्दर के आगमन से भी पहले की है, अतः इससे प्रमाणित होता है कि यह कहानी भारत से ही यूनान में पहुँची होगी, न कि इसके विपरीत हुआ होगा।

इसके अतिरिक्त ग्रीक में Syntipas नाम का एक प्राचीन आख्यान मिलता है जिसमें 'अनेक स्थल ऐसे हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक तभी समझा जा सकता है, जब यह मान लिया जाय कि वे केवल किसी संस्कृत मूल के बिगड़े हुए रूप हैं', इससे यह प्रमाणित होता है कि यह आख्यान भी मूलत: किसी संस्कृत रचना पर आधारित है। अस्तु, इन तथ्यों से भारतीय कथा-साहित्य के यूनान में पहुँचने की ही बात प्रमाणित होती है।

- (ग) भारतीय कथा-साहित्य के यूरोप में प्रसारित होने के एक अकाट्य प्रमाण के रूप में पंच-तंत्र के विभिन्न अनुवादों को प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसा कि इतिहासकारों ने प्रमाणित किया है, पांचवीं शती से लेकर सोलहवीं शती तक एशिया और यूरोप की बीक्षों भाषाओं में इसके अनुवाद हो गये थे, जो इस प्रकार हैं—पहलवी भाषा में Burzoe द्वारा (५-६वीं शती), सीरिया की भाषा में (५७० ई०), अरबी (७ '० ई०), ग्रीक में (११वीं शती), हिब्रू (११वीं शती), इटैलियन, लैटिन एवं जर्मन में (१५-१६वीं शती), डैनिश, आइसलैण्डी, डच और स्पेनिश भाषाओं में (१५वीं शती), अंग्रेजी में (१५७० ई०)। इसी प्रकार शुक सप्तति, वैताल-पचीसी आदि के अनुवाद यूरोप की विभिन्न भाषाओं में हुए हैं।
- (घ) यूरोप मे रोमांय-काव्य के अभ्युत्थान में योग देने वाले आधारभूत शब्दों के रूप में 'अरेबियन-नाइट्स', 'जोसफ एण्ड बरलाम', 'सिंदबाद की कहानी' आदि को स्वीकार किया गया है। डा० ए० बी० कीथ ने अरेबियन नाइट्स का उद्गम-स्रोत एक जैन गाथा 'कनक मंजरी' को सिद्ध किया है। यह कहानी अरब-फारस से होती हुई यूरोप में पहुँची। 'जोसफ एण्ड बरलाम' की गाथा भी असंदिग्ध रूप से गौतम बुद्ध की ही जीवन-गाथा मानी जाती है। इसी प्रकार सिंदबाद की कहानी भी मूलत: भारतीय है। अरबी इतिहासकार मसूदी (मृत्यु ६५६ ई०) ने इसे भारतीय कथा माना है। इस प्रकार पाश्चात्य रोमांस काव्य के आधारभूत ग्रंथ भारतीय सिद्ध हो जाते हैं।
- (ङ) इसी प्रकार तेरहवीं-चौदहवीं शती के अनेक पाश्चात्य रोमांस-काव्य जैसे Gest a Romnorum (१३०० ई०) Perceforest, The Wright's chaste wife, Constant du Hamel, Isabeau आदि रोमांचक कथाएँ भी बृहत्कथा की कहानियों पर आधारित हैं।

- (ब) पाश्चात्य रोमांस काव्य में उपलब्ध अनेक कथानक-रूढ़ियाँ, धार्मिक विश्वास एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ भी मूलतः भारतीय सिद्ध हुई हैं। उदाहरण के लिए स्वयंवर की प्रथा, प्रेमी-प्रेमिकाओं के पुनर्जन्म में मिलने का विश्वास, सतीत्व की परीक्षा आदि तत्त्व भारतीय हैं।
- (छ) पाश्चात्य रोमांस के विकास में भारतीय-कथाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंगलिश लिट्रे चर', भाग १, में श्री डबल्यू॰ पी॰ केर ने स्पष्ट रूप में लिखा —'The far-east began very early to tell upon western imaginations, not only through the marvels of Alexander in India, but in many and various separate stories. One of the best of these and one of the first, as it happens, in the list of English romances, is 'Flores and Blanche flour' ....'Balram and Josaphat' is the story of the Buddha, and 'Robert of Sicily', 'the proud King' has been traced to a similar Origin. "'

इसी प्रकार 'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' (भाग १६) में भी रोमांस के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए पूर्व (भारत) के कथा-साहित्य को उद्गम-स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है - "That such matter was abundant in the literature and folk-lore of the east." Gertain fragments of eastern stories making their way first it may be, through Spain by pilgrimges, laterly by the crusaders." द

(ज) भारतीय कथा-साहित्य के ईरान में होते हुए यूरोप में पहुँचने का एक अन्य प्रमाण यह है कि बादशाह बहराम गौर (४२०-४३६ ई०) ने भारत से दस हज र (?) गवैये ऐसे बुलबाये थे, जो कि सारगी पर प्रेम-कथाएँ सुनाकर मुग्ध कर लेते थे। इन गवैयों के ही वंशज आगे चलकर एशिया और यूरोप के अनेक भागों में फैल गये तथा इन्हें जिप्सी' कहा जाता है। इन जिप्सियों के द्वारा भी भारतीय कथाएँ पश्चिमी एशिया एवं यूरोप में फैलीं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने इन जिप्सियों के द्वारा आयातित कथाओं को भी रोमांस के उद्गम-स्रोतों के रूप में स्वीकार किया है।

१. हिन्टी अनुवाद—'पाड्चात्य कल्पनाओं (कथाओं) पर सुदूर पूर्व का प्रभाव बहुत पहले से पड़ने लग गया था। केवल सिकन्दर के द्वारा (प्राप्त) भारतीय चनत्कारों के माध्यम से ही नहीं, उसके भी अतिरिक्त विभिन्न स्वतन्त्र कथाओं के रूप में, जैसे अंग्रेजी रोमांसों में सर्वप्रथम कृति Flores and Blanche flour ……है। Barlaam and Josaphat की कथा भी बुद्ध की कथा है तथा राबर्ट आफ सिसली,' 'दी प्राउड किंग', आदि का भी मूलोद्भव वहीं (भारत में) ढूँड़ा गया है।'

२. हिन्दी अनुवाद—'इस प्रकार की सामग्री पूर्व के साहित्य एवं लोककथाओं-में बहुत अधिक विद्यमान थी। "इन पूर्वी कहानियों के कुछ अश पहले स्पेन के तीर्थ-यात्रियों द्वारा तथा बाद में आक्रमणकारियों द्वारा पहुँचते रहे।'

उपर्युक्त तथ्यों, प्रमाणों एवं स्वीकृतियों को देखते हुए इसमें सन्देह नहीं कि विश्व के कथा-साहित्य विशेषतः रोमांचक कथा-साहित्य का उद्भव-स्रोत भारतीय साहित्य ही है। किन्तु जैसा कि इतिहासकारों ने स्पष्ट किया है, भारतीय साहित्य एक बार में, या एक साथ ही यूरोप में नहीं पहुँच गया। वह समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से वहाँ पहुँचा। पहले सिकन्दर एवं परवर्ती यूनानी शासकों के समय में, जब कि भारत एवं यूनान के बीच राजनीतिक संपर्क स्थापित हुआ, तब पहुँचा। तदनन्तर अरब और फ़ारस के व्यागारियों द्वारा, जबिक अरब का स्पेन पर अधिकार था, स्पेन होता हुआ यूरोग में पहुँचा। भारत की अनेक कथाएँ पहले अरब-फारस की भाषाओं में अनूदित हुईँ और तदनन्तर यूरोप में पहुँचों। इस प्रकार जिष्सियों तथा अन्य यात्रियों के द्वारा भी भारतीय कथा-साहित्य यूरोप में पचारित हुआ। अस्तु, प्रचार का माध्यम चाहे जो रहा हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय कथा-साहित्य का पश्चिमी एशिया एवं यूरोप में पर्याप्त प्रचार हुआ तथा उसी ने विश्व के रोमांस-काव्य की दीर्घ परम्परा के उद्भव एवं विकास में पर्याप्त योग दिया।

भारत में रोमांचक या प्रेमाख्यानक कथाओं की परम्परा - यद्यपि रोमांचक कथाएँ मुख्यतः कल्पना पर आधारित होती हैं, किन्तु उस कल्पना के पीछे भी थोडी-बहुत वास्तविकता अवश्य होती है । इस दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि इन कथाओं में सामान्य रूप से ऐसा समाज प्रतिबिम्बित है, जो सौन्दर्य और प्रेम को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानता है तथा इस क्षेत्र में यह धर्म और नीति की मर्यादाओं को तुच्छ मानता है । विवाह के क्षेत्र में वह इतना अधिक स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द प्रतीत होता है कि वह विवाह से पूर्व नायिका के कुल, जाति, धर्म आदि पर कोई विचार नहीं करता । इच्छित सुन्दरी को पाने के लिए वह सबसे संवर्ष करने एवं सारी कठिनाइयाँ सहन करने को प्रस्तुत है। संक्षेप में, वह समाज अत्यधिक सौन्दर्य-प्रेमी, स्वछन्द, प्रगति-शील एवं साहसी प्रतीत होता है। भारत के अतीत पर दृष्टि डालें तो हमें ये सारी विशेषताएँ महाभारत के आधारमूत समाज में भली-भाँति दृष्टिगोचर होगी। उसमें सौन्दर्य की इतनी अधिक प्रतिष्ठा दिखाई देती है कि उसके आगे धर्म, जाति एवं कूल के बन्धन गौण हैं । उदाहरण के लिए शान्तन् जैसा क्षत्रिय नरेश धीवर कन्या सत्यवती को, भीम अनार्य कन्या हिडिम्बा को, अर्जुन नागकन्या उलूपी को केवल सौन्दर्याकर्षण के कारण ही स्वीकार कर लेते हैं। अपनी सौन्दर्य-लालसा की पूर्ति के लिए किसी कन्या का बलात् अपहरण—भले ही वह अपने मित्र की ही क्यों न हो, महाभारत के समाज में उचित है। उदाहरण के लिए सुभद्रा के रूप पर मुग्ध अर्जुन को स्वयं कृष्ण परामर्ण देते हैं कि वह उसका अपहरण कर ले। इसी प्रकार विवाह से पूर्व संघर्ष के भी इस युग में पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। कृष्ण ओर रुक्मिणी, पाण्डव एवं द्रौपदी, अर्जुन और सुभद्रा, प्रद्युम्न और प्रभावती, अनिरुद्ध और उषा के विवाह से पूर्व नायक-पक्ष को प्रतिनायक या नायिका के संरक्षकों से संघर्ष करना पड़ता है। अस्त, सीन्दर्य-प्रियता, प्रेम की स्वच्छदन्ता एवं विवाह सम्बन्धी प्रगतिशीलता आदि की दृष्टि से महा-भारतीय समाज पूर्णतः रोमांटिक कहा जा सकता है। अतः इसी युग को रोमांचक

कथाओं का उद्भव-काल माना जा सकता है। वैसे महाभारत से सम्बन्धित समाज के समय के बारे में विद्वानों में परस्पर मतभेद है, किन्तु सामान्यतः महाभारत युद्ध की घटना ईसा से १४०० वर्ष पूर्व की मानी जाती है, अतः हम इसी समय के आस-पास से रोमांचक कथाओं का मूल उद्भव-काल मान सकते हैं।

यद्यपि महाभारत-ग्रंथ मूल महाभारतीय समाज के समय से बहुत बाद का माना जाता है, किन्तु भारतीय साहित्य में यही पहला ग्रंथ है, जिसमें एक साथ अनेक रोमां-चक कथाओं का प्रारम्भिक रूप उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए इसमें अर्जुन-सुभद्रा, भीम-हिडिम्बा, नल-दमयन्ती, तृप्ता-संवरण के प्रणय के ऐसे प्रसंग विद्यमान हैं, जो रोमांटिक तत्त्वों से युक्त हैं। इसमें भी नल-दमयन्ती उपाख्यान तो और भी अधिक रोमांचक है, जिसे परवर्ती युग के भी अनेक कवियों ने अपनाया है। महाभारत के अनन्तर 'हरिवंश-पुराण' रोमांचक आख्यानों की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इसमें कृष्ण-हिमणी (अध्याय ५६-६०), प्रद्युम्न-प्रभावती (अध्याय १३-१६७) और उषा-अनिरुद्ध (अध्याय २६५-२६७) के आख्यान विस्तार से प्रस्तुत किए गये हैं जिनमें पर-वर्ती रोमांचक आख्यानों की अधिकांश कथानक-रूढ़ियाँ उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण-रुक्मिणी में नायक-नायिका में गुण-श्रवण द्वारा अत्रत्यक्ष रूप में प्रेमोत्पत्ति. देव-मन्दिर के निकट दोनों की प्रथम भेंट, नायिका का बलात् हरण, प्रतिनायक से युद्ध आदि की घटनाओं का वर्णन मिलता है। 'उषा-अनिरुद्ध' में स्वप्न-दर्शन व चित्र-दर्शन द्वारा प्रेमोत्पत्ति, नायक को सोते हुए महल से उठा ले जाना, नायिका के पिता के द्वारा विवाह में बाधा, विवाह से पूर्व युद्ध, आदि की घटनाएँ आई हैं। प्रद्युम्न और प्रभा-वती में हंस के द्वारा संदेशों के आदान-प्रदान, नायक के रूप बदलकर घर से निकलने, नायिका के पिता से संघर्ष आदि का वर्णन हुआ है। वस्तुतः इन आख्यानों में सौन्दर्य, प्रेम, साहस संघर्ष आदि रोमांचक तत्वों के अतिरिक्त कथानक सम्बन्धी बहत-सी ऐसी प्रवृत्तियां मिलती हैं, जिनका प्रयोग परवर्ती कथाओं में बारम्बार हुआ है तथा इसी-लिए उन्हें 'कथानक-रूढ़ि' (Motif) की संज्ञा दी गई है।

उपर्युंक्त परम्परा का विकास आगे चलकर प्राकृत के कथा साहित्य में हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक संस्कृत काव्य अपने अति आदर्शवादी दृष्टिकोण के कारण रोमांचक साहित्य के विकास में अधिक योग नहीं दे सका, जबकि दूसरी ओर प्राकृत में, जो कि जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टि की सूचक थी, रोमांचक साहित्य का अधिक विकास हुआ। इस सम्बन्ध में प्राकृतिक की 'वृहत्कथा' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसका रचना-काल अनुमानतः पहली शती माना जाता है, किन्तु मूल ग्रन्थ आज अनुपलब्ध है। पर इसी के आधार पर संस्कृत में रचित दो ग्रन्थ 'वृहत्कथा-मंजरी' और 'कथा सरितसागर' मिलते हैं, जिनसे 'वृहत्कथा' की मूल विषय-वस्तु के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है। 'कथा-सरितसागर' के माध्यम से पता चलता है कि इसमें अनेक साहसी नायकों के प्रेम और संघर्ष का वर्णन किया गया था। वस्तुतः इसमें अनेक ऐसी नयी कथानक प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, जिनका प्रयोग परवर्ती कथाकारों द्वारा बराबर हुआ है। यहाँ इनमें से कुछ का उल्लेख संक्षेप में किया जाता है:—

- (क) इसमें नायिकाओं के नाम प्रायः 'वती' प्रत्ययवाले हैं, जैसे—मृगांकवती, अलंकारवती, शशांकवती, पद्मावती, लावण्यवती, रत्नवती धनवती, हिरण्यवती, मंदारवती, मदिरावती, मलयवती आदि । रोमांचक काट्यों में भी यह प्रवृत्ति बराबर मिलती है, उदाहरण के लिए हिन्दी काट्यों में प्रयुक्त कुछ नाम द्रष्टव्य हैं—पद्मावती मृगावती, कनकावती, पूष्पावती आदि ।
  - (ख) नायक का जन्म प्रायः विशेष अनुष्ठान या दैवी आशीर्वाद से होता है।
- (ग) नायक-नायिका में प्रेमोत्पत्ति प्रायः स्वप्त-दर्शन, चित्न-दर्शन या प्रथम-दर्शन से होता है।
- (प) नायिका प्रायः किसी न किसी द्वीप (मलयद्वीप, सिंहलद्वीप, रत्नद्वीप, स्वर्णं द्वीप आदि) की वासिनी होती है, जिससे नायक के समुद्र-यात्रा करने, जहाज के टूटने नायक के वचने के प्रसंगों का समावेण होता है।
- (ङ) नायक प्रायः ब्राह्मण, भिक्षु या तपस्वी का वेश धारण करके नायिका की प्राप्ति के लिए घर से निकलता है।
- (च) नायक को किसी संन्यासी, पक्षी या दैवी शक्ति की सहायता से नायिका का पता चलता है।
  - (छ नायक-नायिका की प्रथम भेंट प्राय: किसी मंदिर या फुलवारी में होती है।
  - (ज) नायक को प्रायः नायिका के संरक्षक से संघर्ष करना पड़ता है।
- (झ) नायिका की प्राप्ति के लिए नायक को पर्याप्त शौर्य्य एवं साहस से काम लेना पड़ता है।
- (ञ) मुख्य नायिका की खोज करते समय प्राय: नायक की भेंट किसी अन्य सुन्दरी से, या ऐसा सुन्दरियों से हो जाती है जो किसी राक्षस या अत्याचारी व्यक्ति के बन्धन में होती हैं, जिन्हें नायक मुक्त करवा कर अपने साथ ले लेता है।
- (ट) अन्त में किसी सिद्ध योगी, देवता या वैताल की सहायता से नायक को सफलता मिलती है।

उपर्युक्त कथानक-प्रवृत्तियों का विशेष महत्त्व इसलिए है, कि परवर्ती रोमांचक साहित्य में—भले ही वह मंस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं हिन्दी में लिखित तो या ग्रीक लैटिन, फ्रैंच, जर्मन एवं इंगलिश में रचित, सभी में—इसका प्रयोग रूढ़ रूप में प्रायः हुशा है। वस्तुतः जहाँ महाभारत एवं हरिवंश पुराण में रोमांचक कथाओं के विभिन्न तत्त्व बीज रूप में मिलते हैं, वहाँ उन का व्यापक एवं विस्तृत पल्लवित रूप सर्वप्रथम वृह्कथा (अर्थात् कथा सरित्सागर, एवं वृह्तकथा मंजरी) में ही मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृहत्कथा की कथाओं के पीछे उस समृद्ध एवं वृहत्तर भारत की पृष्ठभूमि है, जबिक भारत के व्यापारी दूर-दूर के द्वीप में व्यापार के लिए जाते थे तथा वहाँ से अपने साथ गौरांगनाएँ लेकर लौटते थे। 'वृहत्कथा'में नायिकाओं का द्वीपवासिनी होना, समुद्ध यादा, जहाज का दूटना आदि प्रसंगों से सम्बन्धित अनेक नवीन कथानक-प्रवृत्तियों का प्रयोग इसी पृष्ठभूमि को ध्वनित करता है।

रोमांचक कथाओं के विकास की यह परम्परा यहीं समाप्त नहीं हो जाती। अब तक इनमें मुख्यतः कथा-तत्व का ही विकास एवं विस्तार हुआ था, सूक्ष्म भावों आकर्षक कल्पनाओं एवं काव्यात्मक शैली का प्रादुर्भाव अभी इनमें नहीं हुआ था। इस अभाव की पूर्ति संस्कृत के मध्यकालीन गद्यकारों द्वारा हुई जिनमें सुबन्धु, बाण, दंडी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुबन्धु (४-६ठी शती) ने 'वासवदत्ता, बाण (७वीं शती) ने 'कादम्बरी', और दंडी (७वीं शती) ने 'दशकुमार चरित' की रचना की, जो सौन्दयं प्रेम,और शौर्य्यं से ओत-प्रोत हैं। जहाँ तक इनकी कथा-वस्तु और कथानक-रूढ़ियों की बात है, इनमें कोई न नयी विशेषता हीं है, 'बहुत कुछ वैसा ही है, जैसा 'वृहत्कथा' में मिलता है, किन्तु इनकी नवीनता भावों की सूक्ष्म व्यंजकता एवं शैली की आलंकारिकता में है। अस्तु, इस्होंने रोमांचक कथाओं की इतिवृत्तात्मकता काव्यात्मक शैली से युवत करके इस परम्परा को एक नया मोड़ दिया। इन्हीं के प्रभाव से आगे चलकर संस्कृत और प्राकृत में और भी कई गद्य-काव्य एवं चम्पू लिखे गये जो रोमांचक तत्वों से भर-पूर हैं; जैसे—समरादित्यकथा, सुर-सुन्दरी चरित्र, दमयंती कथा, उदय सुन्दरी कथा, भुवन सुन्दरी कथा, लीलावती आदि। ये सब आठवीं से दसवीं शती के बीच लिख गये हैं।

प्राकृत-संस्कृत की कथा-काव्य परंपरा की प्रगति अपभ्रंश में जैन कवियों द्वारा हई, जिन्होंने दसवीं शती से लेकर पन्द्रहवी शती तक अनेक महहत्त्वपूर्ण काव्य लिखे, जैसे—नायकूमार चरिउ (पुष्पदन्त; १०वीं शती), जसहर चरिउ (पुष्पदंत, १०वीं शती), भविसयत्त कहा (धनपाल; ११वीं शती), सुदंसण चरिउ (नयनंदी ११वीं शती,), कर-कंड चरिउ (मुनि कनकामर; १०६५ ई०), पउमिसरी चरिउ (धाहिल, १२वीं शती), भविसयत्त चरिउ (श्रीघर १२वी शती ), सुलोचणा चरिउ (देवसेज गणि, १२-१३वीं शती) जिणदत चरिउ (लक्खन १३वीं शती) बाहुबलि चरिउ (धनपाल, १४वीं शती) धन कुमार चरिउ (र्यधू १५वीं गती) आदि । यद्यपि जैन कवियों ने अपनी रचनाओं को प्राय: 'चरिउ' या 'चरित' की संज्ञा दी है, किन्तु विषय-वस्तु, कथानक, रूढ़ियों भाव-व्यंजना एवं शैली की दृष्टि से ये कथा-काव्य की परम्परा में ही आती हैं। पूर्ववर्ती कथाओं की भाँति इनमें नायिकाएँ प्राय: 'वती' प्रत्यय वाली हैं, (जैसे — मदनवती लीला-वती. पद्मावाती, आदि) तथा वे द्वीपों की निवासिनी हैं, जिन्हें पाने के लिए नायकों को समुद्री यात्राएँ करनी पड़ती हैं। प्रेम की उत्पत्ति इनमें रूप-गूण-श्रवण, चित्र-दर्शन,या स्वप्त-दर्श द्वारा ही दिखाई गई हैं। तथा सौंन्दर्य प्रेम, साहस और शौर्य का चित्रण रोमांचक शैली में ही हुआ है। पूर्ववर्ती कथा-साहित्य, की जिन कथानक रूढ़ियों का संकेत पीछे किया गया है, प्राय: वे सभी इनमें बराबर प्रयुक्त हुई हैं। इतना ही नहीं, कई कान्यों में तो पूर्ववर्ती कथाओं के अनेक प्रसंगों की आवृत्ति भी ज्यों की त्यों हुई जैसे--- 'वृहत्कथा' में सोई हुई लावण्यवती को मदनवेग नामक विद्याधर उठा ले जाता है, तो करकुंड चरित में मदनावली भी इसी प्रकार सुषुप्त अवस्था में एक विद्याधर उठा ले जाता है। अस्तु, कहने का तात्पर्य यह है कि कि इन काव्यों को भले ही कवियों ने 'चरित' कहा हो, किन्तू हम प्रत्येक दृष्टि से इन्हें रोमांचक कथा-काव्य की ही परम्परा में स्थान दे सकते हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ जैन कवियों ने इस परम्परा को तीन-चार शताब्दी तक आगे बढ़ाया, वहाँ उन्होंने इसमें कुछ नये तत्त्वों एवं नथी प्रवृतियों का भी सम्मिश्रण किया। एक तो उन्होंने इसमें धार्मिक या साम्प्रदायिक तत्त्वों का मिश्रण किया जिससे कि इनसे मनोरंजन होने के साथ-साथ धर्म संप्रदाय का भी प्रवार हो सके। जहाँ पूर्ववर्ती कथाओं में नायक को किशी सिद्ध या दैवी शक्ति की सहायता से सफलता मिलती है, वहाँ चरित-काव्यों में किसी जैन-तीर्थं कर की आराधना या किसी जैन वृत या अनुष्ठान प्रभाव से नायक को सफलता मिलती है। इससे जैन-धर्म का महत्त्व तो प्रमाणित हो जाता है, किन्द्र कथा की मूल-प्रकृति में विशेष अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका शेष सारा वातावरण रोमांटिक ही रहता है, धार्मिक नहीं। सौन्दर्य, प्रेम और विरह का वर्णण जैन कवियों ने धर्माचार्यों की शैली में नहीं किया: अपित सच्ची रोमांटिक दृष्टि से किया है, अत: धार्मिक तत्त्वों के मिश्रण के बावजुद ये काव्य रोमांस ही रहते हैं, धर्मीपदेश नहीं बन जाते । दूसरे, इनमे एक नयी प्रवृत्ति यह मिलती है कि वे कथा की समाप्ति नायक-नायिका के मिलन-बिन्दु पर ही न करके उसे कुछ और आगे बढ़ाते हुए उन्हें यौवनावस्था से चरम प्रौढ़ावस्था तक पहुँचाते हैं और अन्त में उन्हें सांसारिक भोगों की निस्सारता का अनुभव करवाते हुए वैराग्य या संन्यास की दीक्षा देते हैं। इस प्रकार इन कथाओं की परिणति संयोग प्रृंगार के स्थान पर शान्तिपूर्ण वैराग्य में होती है। तीसरे, इन्होंने गद्य के स्थान पर पद्य का प्रयोग किया है। पर इससे ये कथा-काव्य के क्षेत्र से बाहर नहीं जाती, क्योंकि रुद्रट जैसे आचार्यों ने कथाओं के लिए गद्य और पद्य--दोनों का माध्यम स्वीकार किया है। इस प्रकार तेरहवी-चौदहवीं शती तक रोमांचक कथा-काव्य का वह रूप विकसित हो गया था, जिसे गुजराती और हिन्दी के कवियों ने यह परम्पर सीधे अपभ्रंश कवियों से ग्रहण की, अतः उनमें वे सब तत्त्व मिलते हैं जिनका उल्लेख यहाँ किया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में अग्रसर होने से पूर्व यह परम्परा महाभारत युग से लेकर चौदहवीं शती तक की लगभग पच्चीस सौ वर्षों की लम्बी अविध में विकास की अनेक मंजिलें तय कर चुकी थी तथा तब तक इसकी अनेक शाखाएँ एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में फैल चुकी थीं। यह उल्लेखनीय है कि भारत की भाँति यूरोप की भी आधुनिक भाषाओं में इसका अभ्युत्थान १३वीं-१४वीं शती में ही हुआ था, तथा वहाँ भी इसमें उपर्युक्त नये तत्त्वों—धामिकता, वैराग्य एवं पद्यात्मकता—का प्रादुर्भाव न्यूनाधिक मान्ना में हो गया था। आगे चलकर पिश्वम में यही परम्परा पुनः गद्यात्मक वेश धारण करके आधुनिक उपन्यास के रूप में विकसित होती हुई पूर्व की ओर लौटी। दूसरी ओर भारतीय भाषाओं में यह गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, बँगला आदि में विकसित होती हुई समस्त उत्तरी भारत में फैल गयी। इस प्रकार यह परम्परा भारतीय साहित्य में उन्नीसवीं शती तक अखण्ड रूप में प्रचलित रही। अस्तु, निष्कर्ष रूप में इस परम्परा के विकाग-क्रम को यहाँ संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(१) महाभारताकालीन समाज में रोमां सिक चेतना के आधारभूत मनोवैज्ञानिक

तत्वों — जैसे, अदम्य सीन्दर्यं-लालसा, स्वच्छन्द प्रणय, वैवाहिक प्रगतिशीलता, साहस एवं शीर्य्यं आदि — का प्रादुर्भाव तथा महाभारतीय आख्यानों में उनकी प्रारम्भिक अभिव्यक्ति।

- (२) 'हरिबंश पुराण' के आख्यानों में रोमांटिक प्रेम की अनेक प्रवृत्तियों का विकास; जैसे—स्वप्न या चित्र-दर्शन द्वारा प्रेमोत्पत्ति ।
- (३) 'वृहत्कथा' में कथा-वस्तु का अत्यधिक विस्तार तथा समुद्र-यात्रा सम्बन्धी रूढ़ियों का विकास ।
  - (४) संस्कृत गद्य-काव्यों में एक नये तत्त्व--काव्यात्मक शैली-का प्रादुर्भाव।
- (५) अपभ्रंश के जैन-कवियों द्वारा धार्मिकता, वैराग्य एवं पद्यात्मकता का संचार।
  - (६) पश्चिम में इसकी आधुनिक उपन्यास के रूप में परिणति ।

प्रेमाख्यानक काव्य परम्परा का हिन्दी में प्रवर्तन—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह परम्परा विशुद्ध भारतीय है, जो प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश में होती हुई हिन्दी में पहुँची, किन्तु हिन्दी-साहित्य के अनेक इतिहासकारों एवं आलोचकों ने यह मत प्रचारित कर रखा है कि यह एक विदेशी परम्परा है, जिसका प्रवर्तन हिन्दी में सूफी कवियों ने अपने सम्प्रदाय का प्रचार करने के लिए फारसी मसनवियों के आधार पर किया है। इस मत की स्थापना सम्भवतः सबसे पूर्व आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने की थी, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विभिन्न आलोचकों एवं शोध-कर्ताओं द्वारा होती रही है, जिससे इसका नाम ही 'सूफी-प्रेम-गाथा' या 'सूफी-काव्य-परम्परा' पड़ गया है। वस्तुतः साचार्य शुक्ल का यह मत हिन्दी के विद्वानों के हृदय में इतनी गहराई से बैठ गया है कि अब शायद इसके विरोध में कुछ कहना, उन्हें उत्तेजित करना होगा। फिर भी यदि निष्पक्ष रूप से विचार किया जाय तो इस मत की अनेक आधारभूत धारणाएँ विशुद्ध भ्रान्तियों के रूप में दिखाई पड़ेंगी। आचार्य शुक्ल ने जिन साक्ष्यों के आधार पर उपर्युक्त मत की स्थापना की थी, वे ये हैं—

- (क) हिन्दी के इन आड्यानों में फारसी मसनवियों की ये विशेषताएँ मिलती हैं—-(१) कथा का सर्गों या अध्यायों में विभक्त न होना। (२) पूरा काव्य एक ही छन्द में रचा जाना। (३) कथारम्भ में ईश्वर-स्तुति, पैगम्बर की बन्दना और तत्कालीन नरेश की प्रशंसा का होना।
- (ख) इन काव्यों की प्रेम-पद्धित भारतीय न होकर विदेशी है, क्योंकि इनका प्रेम-ऐकान्तित एवं लोक-बाह्य है तथा उसका आदर्श लैला-मजनूँ, शीरीं-फरहाद आदि अरबी-फारसी कहानियों के आदर्श से मिलता-जुलता है। साथ ही इनमें फारसी परम्परा के अनुकूल नायक के विरह की अधिकता दिखाई गई है, जबिक भारतीय परम्परा में नायिका का विरह अधिक दिखाया जाता है।
- (ग) 'इस मैली की प्रेम-कहानियाँ मुसलमानों के ही द्वारा लिखी गई हैं।' हमारे विचार से उपर्युक्त सभी मान्यताएँ भ्रामक हैं। कथा-काव्य की जिन विशेषताओं को आचार्य शुक्ल ने केवल मसनवियों से सम्बन्धित माना है, वे सब पूर्ववर्ती

भारतीय कथा-काव्य में मिलती हैं। उदाहरण के लिए कथा का सगों में विभाजित न होता भारतीय कथाओं का भी प्रमुख लक्षण है। 'अग्नि पुराण' के रचियता ने कथा के लक्षणों में इसका भी उल्लेख किया है। जहां तक काव्य को एक ही छन्द में रचने की बात है, आचार्य गुक्ल से गिनने में भूल हो गयी, अन्यथा वे देखते कि हिन्दी के तथा-कथित आख्यानों में से कोई भी दो छन्दों (चौपाई और दोहा) से कम में नहीं है, अतः यह तर्क तो उनके ही मत के प्रतिकूल पड़ता है। जहां तक कथारम्भ में ईश्वर स्तुति इष्टदेव या पैगम्बर की वन्दना तथा तत्कालीत नरेश की प्रशंसा की बात है, ये बातें अपभ्रंश के प्रायः सभी चरित्र-काव्यों में मिलती हैं। इतना ही नहीं, नवीं शती में छद्रट ने कथा के लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—'कथा के आरम्भ में देवता या गुरु की वन्दना होनी चाहिए फिर ग्रन्थकार को अपना और अपने कुल का परिचया देना चाहिए, आदि।' यहां यह ध्यान देने की बात है कि छद्रट इन लक्षणों की चर्चा उस समय कर चुके थे, जबिक फारसी की पहली मसनवी(शहनामा, १०वीं शती)का भी प्रणयन नहीं हुआ था। अतः उपगुंक्त लक्षणों का केवल फारसी मसनवियों से ही सम्बन्ध मानना किसी भी स्थित में उचित नहीं है।

इन कवियों की प्रेम-पद्धति एवं प्रेम के आदर्श को विदेशी मानना भी सर्वथा अन-चित है। जैसा की पीछे स्पष्ट किया जा चुका है,इन काव्योंमें प्रेम की वही पद्धति एवं आदर्श प्रस्तुत किया गया है, जो पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने इनकी प्रेम-पद्धति की जिन विशेषताओं को अभारतीय माना है, वे वस्तुत:भारतीय फारसी मसनवियों में तो बहुत कम मिलती हैं। उदाहरण के लिए फारसी मसनवियों -लैला-मजर्न, शीरीं फरहाद, यूसुफ-जूलेखा आदि --में प्रेम का उद्भव एकाएक प्रथम दर्शन, गुण-श्रवण, चित्र-दर्शन या स्वप्न--दर्शन से नहीं होता है अपितू नायक-नायिका के पारस्परिक संपर्क एवं साहचर्य से धीरे-धीरे होता है। दूसरे, फारसी मनसवियों में नायक का संघर्ष प्रतिनायक से होता है, जबकि भारतीय कथाओं में प्राय: नायिका के पिता या संरक्षक से होता है। तीसरे, फारसी मसनवियों में नायिका का विवाह प्रति-नायक से होता है तथा विवाह के अनन्तर भी नायिका अपने पति के स्थान पर अपने पूर्व प्रेमी से प्रेम करती रहती है, जबकि भारतीय कथाओं में ऐसा नहीं होता । चौथे, फारसी मसनवियों की परिणति प्रायः नायक की असफलता, निराणा और आत्म-हत्या में होती है, जबिक भारतीय कथाओं में प्रेम की सफलता दिखाई जाती है। हिन्दी के आख्यानों में जिस प्रेम-पद्धति का चित्रण हुआ है, वह मसनवियों के प्रतिकृत तथा भारतीय पद्धति के अनुकूल है।

यह भी एक भ्रान्ति है कि भारत में विरह से नारियां ही पीड़ित होती हैं, पुरुष नहीं। वस्तुतः हिन्दी के मध्यकालीन साहित्य को छोड़कर शेष भारतीय साहित्य में नारी की अपेक्षा पुरुष के ही विरह की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के १०वें मंडल के १४वें सूक्त में जहां पुरुरवा उर्वशी के विरह में करुणोत्पादक विलाप करता है, वहां उर्वशो पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं होता। कालिदास के विक्रमोर्वशीय' में भी नायक ही नायिका के विरह में पागलों की तरह उन्मत्त होकर

प्रलाप करने लगता है। 'मेघदूत' का यज्ञ भी प्रियतमा-वियोग के दुःख को सहन करने में अपने-आपको असमर्थ पाता है, इसी प्रकार' कादम्बरी' का नायक विरह की प्रथम औंच में ही मोम की भौति घुलकर प्राण त्याग देता है। वस्तुत: इस परम्परा के अधिकांश काव्यों में हम पुरुष की विरह-वेदना की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप में पाते हैं, अत: हमारे विचार से इस प्रवृत्ति को अभारतीय घोषित करना भारतीय साहित्य के ज्ञान का अभाव प्रदर्शित करना है, अन्यथा यह प्रवृत्ति विशुद्ध भारतीय है।

इसी प्रकार यह कहना कि हिन्दी में कथाएँ मुसलमानों के ही द्वारा लिखी हुई हैं, ठीक नहीं है। इस परम्परा में अब तक लगभग ५५ कियों की रचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से ३५ किव असंदिग्ध रूप से हिंदू हैं। इसके प्रारम्भिक दस कियों में से भी सात हिंदू हैं। आचार्य भुक्ल के समय तक इस परम्परा के केवल आठ कियों का ही पता चल पाया था,शेष का शायद उन्हें ज्ञान नहीं था किन्तु उन आठ कियों में भी दो हिंदू थे—ईश्वरदास एवं सूरदास लखनवी। आचार्य भुक्ल ने इनमें से एक के काव्य को इस परम्परा से अलग करके तथा दूसरे को बिना किसी कारण सूफी पोषित करके, अपने कथन को सच्चा सिद्ध कर दिया, किन्तु वस्तु-स्थिति यह नहीं है। हमारे विचार से सत्यवती कथा' प्रत्येक दृष्टि से इसी परम्परा में आती है तथा सूरदास लखनवी, जिन्होंने अपने काव्य में हिंदू देवता और हिंदू गुरु की वंदना की है, सूफी नहीं हिंदू ही थे। अस्तु, इन किवयों के मुस्लिम होने की युक्ति भी निरर्थक सिद्ध होती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य शुक्ल भारतीयेता का आदर्श एकमात राम की मीदावादिता में ही मानते थे, जब कि इन काव्यों की मूल चेतना ही स्वच्छदन्तावादिता की ही । सम्भवतः इसीलिए वे इस परम्परा को भारतीय नहीं मान सके । किन्तु यदि राम के जीवन-चरित्र एवं प्रेमादर्श को ही भारतीयता की एकमान्न कसौटी मान लिया जाय तो उस स्थिति में हमें न केवल इन काव्यों को, अपितु महाभारत एवं हरिवंश पुराण से लेकर कालिदास, बाण एवं श्रीहर्ष तक के ग्रन्थों को तथा कृष्ण, अर्जुन, प्रदान्न अनिरुद्ध एवं नल जैसे पात्रों को भी अभारतीय घोषित करना पड़ेगा । आचार्यं शुक्ल की राम-भक्ति की पराकाष्ठा तो यहाँ तक है कि उन्होंने सचमुच ऐसा कर दिया है। वे लिखते हैं--"राम के समुद्र में पूल बाँधने और रावण ऐसे प्रचण्ड शत को मार गिराने को हम केवल एक प्रेमी के प्रयत्न रूप में नहीं देखते, वीर-धर्मानुसार पृथ्वी का भार उतारने के प्रयत्न के रूप में भी देखते हैं। पीछे कृष्ण-चरित्न, कादम्बरी, नैषधीय चरित्र, माधवानल काम-कंदला आदि ऐकान्तिक प्रेम कहानियों का भी भारतीय साहित्य में प्रचर प्रचार हुआ है । ये कहानियां अरब-फारस की प्रेम-पद्धति के अधिक मेल में थीं। नल-दमयन्ती की प्रेम-कहानी का अनुवाद बहुत पहले फारसी क्या अरबी तक में हुआ।" यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कृष्ण-चरित्र से लेकर काम-कंदला तक की भारतीय कहानियों में 'अरब-फारस की प्रेम-पद्धति का मेल' कैसे हो गया-पर ये अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए एक अनूठा तर्क अवश्य देते हैं,वह है नल-दमयन्ती की कहानी का अरबी-फ़ारसी में अनुदित हो जाना ! यदि इसी तर्क से काम लें तो अब

महाकिव तुलसीदास को भी अंग्रेजी-साहित्य के मेल में रख सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनकी 'रामचरित-मानस' का भी अंग्रेजी में अनुवाद हो गया है।

वस्तुतः आचार्यं शुक्ल ने इस परम्परा को विदेशी सिद्ध करने के लिए जितनी भी युक्तियाँ दी हैं, वे सब उनके विपक्ष में ही पड़ती हैं। उपर्युक्त तर्क—नल-दमयन्ती का अरबी-फारसी में बहुत पहले अनूदित हो जाना भी — यही सिद्ध करता है कि यह परम्परा भारत से अरब-फ़ारस पहुँची, न कि वहाँ से भारत में आई है। जैसे कि हम अन्यत्र कह चुके हैं, फारसी की प्रथम मसनवी 'शाहनामा' में स्वयं कि वे यह विस्तार से लिखा है कि किस प्रकार बादशाह बहराम गौर ने भारत से मधुर कथाओं के गायकों को बुलाया और किस प्रकार उनका ईरान में स्वागत किया गया। इन्हीं कथा-गायकों के वंशज जिप्सी कहलाते हैं, जिनके द्वारा भारतीय कथाओं का प्रचार एशिया एवं यूरोपके अनेक भागों में होने की बात कीथ जैसे पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार करते हैं। अतः आचार्य शुक्ल की उपर्युक्त मान्यताओं को स्वीकार करना सम्भव नहीं।

इस काव्य-परम्परा का अध्ययन और भी अनेक शोध-कर्ताओं ने किया है, जिनमें डॉ॰ कमल कुलश्रेष्ठ, डॉ॰ विमल कुमार जैन, डॉ॰ सरला शुक्ल, डॉ॰हरिकांत श्रीवास्तव, डॉ॰ शिवसहाय पाठक, डॉ॰श्याम मनोहर पांडेय, आचार्य रामपूजन तिवारी के नाम उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इन विद्वानों ने पर्याप्त परिश्रम से कार्य करते हुए इस घारा के विभिन्न पक्षों पर नया प्रकाश डाला है, कि॰तु वे भी उपर्युक्त भ्रान्तियों से बहुत कम बच पाए हैं, जिससे अनेक शोध-कर्ताओं के निष्कर्ष परम्परा विरोधी हो गये हैं, उदाहरण के लिए कुछ निष्कर्ष देखिए—

"भारतीय प्रेमाख्यानों की परम्"रा नवीन नहीं है, पर दूसरी ओर ईरान के सूफी किवयों की महानवियों ने भी प्रेरणा दी।" यह एक अन्य विद्वान् का निष्कर्ष है—हिन्दी के पद्मावत अ दि प्रेमाख्यानक काव्य यद्यिप मसनवी शैली में लिखे गये हैं तथापि भारतीय चिरत-काव्यों की प्रबन्ध-शैली का भी सौंदर्य उनमें समाविष्ट है।" यहाँ हम 'यद्यिप' वाली बात ग्रहण करें या 'तथापि' वाली, यह संदिग्ध है। वस्तुतः हमारे बहुत से शोधकर्त्ता इसका स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाये कि इस परम्परा को भारतीय माना जाय या नहीं।

अन्तस्साक्ष्य – हिन्दी की इन कथाओं में अनेक ऐसे अन्तस्साक्ष्य भी मिलते हैं, जिनसे उनका उद्भव-स्रोत भारतीय होने की भली भीति पुष्टि होती है, जैसे—(१) इनके रचियताओं ने अपनी रचनाओं को मसनवी की संज्ञा न देकर 'कथा' या 'कथा-काव्य' की संज्ञा दी है। यह संज्ञा भी दो प्रकार से दी गई है — एक तो कुछ कियों ने ग्रन्थ के नामकरण में हो 'कथा' शब्द का प्रयोग किया है, जैसे—लखमणसेन-पद्मावती कथा, सत्यवती कथा, उषा की कथा, कथा रत्नावली, कथा कामलता, कथा कनकावती नन-दमयन्ती कथा आदि। दूसरे, कुछ ने नामकरण में तो 'कथा' शब्द का व्यवहार नहीं किया, किन्तु अपने काव्य के आरम्भ या अन्त में अवश्य इसका निर्देश कर दिया है, देखिए—

(क) बावन वीर कथा रस लोउ । ओह पवाडु असाइत कहिउ

(अलाइत: हंसाबली)

(ख) और कहा मई यहि लंड गांवउँ। कथा कई लोग सुनावउँ।

(दाउद: चंदायन)

(ग) प्रमकथा एहि भांति विचारहैं। बुक्ति लेउ जो बुक्ते पारहु।।

(जायसी : पद्मावत)

(घ) कथा जगत जेती कवि आई। पुरुष मारि क्रज सती कराई।

(मंभन: मधुमालती)

(ङ) जाकी बुद्धि होई अधिकाई। आन कथा एक कहे बनाई।।

(उसमान : चित्रायली)

(च) नूरमोहम्मद यह कथा, अहै प्रेम की बात।

(नूरमोहम्मद: अनुराग बांसुरी)

इसी प्रकार अन्य कियों ने भी 'कथा' सँज्ञा का ही प्रयोग किया है जो भारतीय कथा-काव्य परम्परा के सम्बन्ध की घनिष्ठता का सूचक है। (२) अनेक कियों ने अपनी रचना के उद्गम स्रोत का सँकेत स्पष्ट रूप में भी कर दिया है; जैसे—कुतुबन ने 'मृगावती' में लिखा है—

पहले ही ये दुइ कथा अही ।

× ×

पुनि हम खोली अरथ सब कहा। लट भख अहही ऐही मद्दापण्डित बिन बूभत होइ सिद्धा गाहा; दोहा अरेल, अरल। सोरठा चौपाई कै सरल।।

यहाँ किन ने जिन छंदों—गाथा, दोहा, अरिल्ल आदि का उल्लेख किया है, वे प्राकृत-अपश्रंश की ही रचना में सम्भव हैं, अतः निश्चित ही 'मृगावती' की मूलाधार कोई फारसी मसनवी न होकर अपश्रंश की कोई रचना होनी चाहिए। जायसी ने भी 'पद्मावत' के आधारभूत ग्रन्थ का संकेत इस प्रकार किया है —

## आदि अंत जस गाथा अहैं। लिखि भाषा चौपाई कहें।

यहाँ 'गाथा' गब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। इसके सामान्यत: दो अर्थ होते हैं एक, कहानी या आख्यान, दूसरा प्राकृत का छन्द-विशेष। 'गाथा' का एक अन्य अर्थ प्राकृत भाषा भी है, जैसे कि डॉ० शिवप्रसाद सिंह लिखते हैं— 'गाथा' छन्द संस्कृत में भी मिलते हैं, अ भू श में भी, किन्तु प्राकृत से गाहा और गाहा से प्राकृत का अभेद्य सम्बन्ध है; परिणाम यह हुआ कि 'गाहा' का अर्थ ही प्राकृत भाषा हो गया। केवल 'गाहा' (गाथा) कह देने से प्राकृत का बोध होने लगा। दूसरी पंक्ति में 'भाषा-चौपाई' का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि यहाँ 'गाथा' का अर्थ केवल कहानी मान्न न होकर प्राकृत के छन्द-विशेष का अर्थ है। पद्मावत की आधारभूत रचना प्राकृत के गाथा छन्दों में रचित थी जिसे जायसी ने भाषा की चौपाइयों में रूपान्तरित किया। जैसा कि डॉ० हरदेव बाहरी ने अपने प्राकृत साहित्य के इतिहस में उल्लेख किया है, जायसी से पूर्व प्राकृत में रचित 'पद्मावती' जैसी ही एक कथा भी उपलब्ध है, जिसका नाम 'रयण' शेखर

कहा' (रत्न-शेखर कथा) है। इसमें नायिका का नाम 'पद्मावती' न होकर रत्नवती है, किन्तु शेष सारा कथानक लगभग 'पद्मावत' का ही है तथा डाँ० बाहरी ने इसे असंदिग्ध रूप से 'पद्मावत, का पूर्व-रूप माना है। पेसी स्थिति में यही सम्भव है कि जायसी ने प्राकृत की इसी या ऐसी किसी अन्य कथा को 'पद्मावत' का आधार बनाया हो।

इसी प्रकार 'मंझन' ने अपना 'मधुमालती' का आधार एक ऐसे ग्रन्थ को बताया है जो मूलतः 'द्वापर युग' का था, जिसे उसने कलियुग की 'भाषा' में रूपान्तरित किया। आलम ने 'माधव।नल कामकंदला' का आधार एक संस्कृत-कथा को बताते हुए लिखा है—'कथा संस्कृत सुनि कछू थोरी। भाषा बाँधि चौगाई चोरी।।' बोधा ने भी विरह-बारीश' का आधार 'सिंहासन बत्तीसी' को बताया है—

# सिंहासन बत्तीसी मांही । पुतरिन कही भोज नृप पाहीं पिगल कह वैताल सुनाई । बोधा खेलसिंह सह गाई ।।

इसी प्रकार जान किन, शेखनबी, हुसैन आदि ने भी ऐसे संकेत दिये हैं जिनसे उनकी रचनाओं के मूल स्रोत भारतीय सिद्ध होते हैं। मजे की बात यह है कि इन मुस्लिम किवयों में से भी किसी ने किसी भी फारसी मसनवी की चर्चा तक नहीं की है, अतः हिन्दू किवयों से तो इसकी आशा करना ही व्यर्थ है। (३) इन किवयों ने स्थान-स्थान पर आदर्श प्रेमियों एवं पूर्ववर्की प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, पर वे सारे उल्लेख भारतीय ही हैं। १७वीं शती तक किसी रचना में लैला-मजनूँ, शीरीं-फरहाद जैसे फारसी प्रेमियों का उल्लेख नहीं मिलता, जबिक पूर्ववर्ती भारतीय प्रेमियों का नाम बारम्बार आया है; उदाहरण के लिए जायसी के 'पद्मावत' में विक्रम-सपनावती, मधु-मुग्धा-वती. राजकुँवर-मृगावती, खंडावत, मधुमालती, प्रेमावती, उषा-अनिरुद्ध बादि प्रेमी-युग्मों का नाम आया है।

बस्तुत सवहवीं शती तक इन कथाओं में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इनके रचियताओं को फारसी-मसनिवयों का कोइ ज्ञान था। सवहवीं-अठारहवीं शती में अवश्य, जबिक मसनिवयों का भी भारत में प्रचार हो गया था, हिन्दी किवयों का भी इधर ध्यान गया है तथा कुछ ने लैला-मजनूं, युसुफ-जुलेखा के कथानक को भी अपनाया है, पर यह बात उस समय की है जबिक यह पर-मपरा हिन्दी में हासोन्मुखी हो गयी थी। अस्तु, इसमे कोई सन्देह नहीं है कि इन काव्यों के नामकरण, विषय-वस्तु, ऐतिहासिक पावों; भौगोलिक प्रदेशों, कथानक रुढ़ियों, प्रेम सम्बन्धी प्रवृत्तियों एवं शैलीगत विशेषताओं—इन सभी की दृष्टि से इस परम्परा का स्रोत पूर्णतः भारतीय ही है; यह उसी भारतीय कथा-काव्य की एक शाखा है, जिसकी अन्य कितपय शाखाएँ एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में विभिन्न माध्यमों से प्रसारित हो चुकी थीं। अतः इसे फारसी मसनिवयों से प्रेरित एवं प्रभावित मानना सर्वथा अनुचित है। इतना ही नहीं, इसका सूफीमत एवं सूफी प्रचार से भी सम्बन्ध मानना अनु-चित है, इसनका स्पष्टीकरण अस्यत किया जायगा।

१. प्राकृत भाषा और उसका साहित्य, पृ० ६४।

#### : छब्बीस :

# हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य-परम्परा : प्रवृत्तियाँ

- १ सामान्य परिचय।
- २. रचियताओं का काव्य-प्रयोजन।
- ३. रचनाओं का नामकरण।
- ४. कथावस्तु : स्रोत व किंद्रवाँ ।
- ५. विचार तत्त्र व आकर्षण केन्द्र ।
- ६. शास्त्रीय तत्त्व।
- ७. शैली।
- च. उपसंहार ।

हिन्दी-साहित्य के मध्यकाल में एक ऐसी दीघं काव्य-परम्परा मिलती है जिसे विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है; यथा— 'निर्मुण प्रेमाश्रयी शाखा', 'प्रेमा-ह्यानक काव्य-परम्परा', 'प्रेम-काव्य', 'प्रेम-कथानक काव्य', 'रोमांसिक कया-काव्य परम्परा' आदि इस परम्परा में लगभग ३७ किवयों द्वारा रचित ४५ काव्य उपलब्ध हुए हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं — (१) हंसावली, रचियता असाइत, रचनाकाल— १३७० ई०, (२) मुल्ला वाऊद रचित चंदायन (१३७६ ई०), (३) दामोदर रचित लखमन-सेन पद्यावती कथा (१४६६ ई०), (६) ईग्वरदास रचित सत्यवती कथा (१५०१ ई०) (५)गणपित रचित 'माधवानल-कामकंदला ११४२७ ई०, (६) जायसी कृत 'पद्मावत' (१४२० ई०), (७) मंझन कृत मधुमालती (१४४६ई०), (०) उसमान कृत चित्रावली (१६१६ई०), (६) पुहकर रचित रसरतन (१६१८ई०), (१०) दु:ख हरण दास रचित पुदुपावती (१६१६ई०), (११) नूर मोहम्मद रचित 'इन्द्रावती' व अनुराग बांसुरी (१७०७ ई०), (१२) बोधा रचित 'माधवानल कामकंदला' (१७४२ ई०), (१३) चतुर्भुजदास रचित 'मधुमालती' (१७०० ई०,(१४) सेवाराम रचित 'नलदमयन्ती चिरत्र' (१७६६ई०), (१४) मृगेन्द्र रचित 'प्रेम प्योनिधि' (१८४१ ई०)।

इस काव्य-परम्परा के सम्बन्ध मे विद्वानों में अनेक भ्रान्तियाँ प्रचलित हैं, जिनका निराकरण अन्यत्न किया जा चुका है। यहाँ प्रस्तुत काव्य-परम्परा की प्रमुख

१. इन सभी ग्रन्थों के परिचय के लिए ब्रष्टव्य— 'हिन्दी-साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास': पृष्ट ४४५-४६६।

२. द्रव्टव्य — 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास', 'हिन्दी काव्य में श्रुंगार परम्परा और बिहारी तथा प्रस्तुत पुस्तक मैं प्रेमाख्यानक काव्य-परम्परा : प्रेरणा व उद्गम-स्रोत, शोर्षक लेख ।

विशेषताओं व सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन विभिन्न शीर्षकों में क्रमशः किया जाता है।

रचियताओं का व्यक्तित्व एवं काव्य-प्रयोजन—सामान्यतः इस परम्परा के कियों को सूफी मतानुयायी साधक मनाते हुए इनका लक्ष्य-सूफी मत का प्रचार करना बताया गया है, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। इस परम्परा के अधिकांश (५४ में से ३७) कि हिन्दू थे, जिन्होंने काव्यारम्भ में हिन्दू देथी-देवताओं की वन्दना करके हिन्दू धमें में पूर्ण विश्वास प्रकट किया है, अतः उनके द्वारा तो सूफी मत के प्रचार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुस्लिम कियों ने भी अपना उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है जिससे ज्ञात होता है कि इन्होंने श्रङ्कार रस के चित्रण द्वारा पाठकों का मनोरंजन करने एवं अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए ही प्रेम कथाओं की रचना की थी—हाँ, अपनी बहुज्ञता-प्रदर्शन के लिए वेदान्त, दर्शन, योग-मागं, इस्लाम नीतिशास्त्र, कामशास्त्र, काव्य-शास्त्र, संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एवं भूगोल की सामान्य बातों का भी समन्वय उन्होंने कर दिया, जो कि इस युग के अन्य कियों केशव, बिहारी आदि—की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। जायसी जैसे एक-दो साधकों को छोड़ कर शेष कि साधारण गृहस्थ थे, जिन्होंने लौकिक अनुभूतियों सं प्रेरित होकर काव्य-रचना की। शेख निसार और किव नसीर ने पुत्र-पत्नी आदि के देहान्त-शोक को भी काव्य-रचना मे प्रवृत्ति का निमित्त माना है। उसमान, आलम, जान, नूरमोहम्मद, शेख नबी आदि ने अपनी रचनाओं को

```
१. ओ मैं जानि कवित अस कीन्हा। मकु यह रहै जगत महेँ चीन्हा।
जो यह पढ़े कहानो, हम्ह सँवरै दुई बोल ।। (पद्मावत-उपसंहार खंड)
बाँच कथा पोथो भुवन परसन तेहि जगदीश।
हमहि बोल सुमिरे सोई कासिम दई अशीस ।--(कासिमशाह--हंस जथाहिर)
विधना जब लग जगत माँ यह पुस्तक संचार।
सब का साथ रहीम के नाँव रहे उजयार ।—(शेख रहीम--भाषा प्रेम रस)
   X
मित्र महाशय गुन सदन चित बहलावन हेत।
कहों कहानी प्रेम को होय के सुनो सचेत।—(शेख रहीम—माषा प्रेम रस)
कहीं बात सुनो सब लोग। कथा-कथा सिगार वियोग।
सकल सिंगार बिरह की रीति । माधों कमकंदला प्रीति ।।
                                                   ---(आलम)
नूर मोहम्मद यह कथा, अहै प्रेम की बात।
जेहि मन होइ प्रेम रस, पढ़ सोइ दिन रात।
                                                  (नूर मोहम्मव)
२. जब तें लतोफ कर भरम बिसेख्यो । तप संपत मिरया देख्यो ।
रोय रोय यह बिरह बखानी। कोऊ न रहा जग रहै कहानी।।
                                      (शेख निसार--यूमुफ जुलेखा)
```

सर्वपुण सम्पन्न बताते हुए इन्हें तरुणों के हुदय में काम बढ़ानेवाली एवं रिसक भोग-विलासियों को तृप्ति देनेवाली घोषित किया है। विद्वावली के रचियता को तो अपनी रचना पर अपना इतना गर्व था कि उन्होंने अन्य किवयों को इससे बढ़कर काव्य-रचना करने के लिए चुनौती दी है। इसी प्रकार अनेक हिन्दू किवयों ने भी अपना उद्देश्य एक ऐसी अद्भुत कथा लिखना बताया है जिससे विद्वानों की तो बात ही वया, मूर्खों तक का मन मोहित किया जा सके। साथ ही उन्होंने अपनी रचनाओं को काम एवं विलास की पूर्ति में योग देनेवाली माना है। अस्तु, इन किवयों को चाहे वे मुसलमान हों या हिन्दू—कोई पहुँचे हुए कितर या अलौकिक अनुभूतियों से विद्वल रहस्यवादी साधक समझना वैसी ही भूल है जैसी विद्यापित, केशव, बिहारी या पद्माकर को थोड़ी-सी धर्म-दर्शनपरक उक्तियों के आधार पर भक्तकिव समझ लेना है। हाँ, जायसी जैसे एक दो किव अवश्य इसके अपवाद हैं।

```
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के बहुसंख्यक कवियों को न तो
        अन्त वहू मृत्यु रस चाला। गई परान तोर अभिलाखा।
        जस दुखी हूँ मैं जग मांहीं। तस न केहू
                                                  ---(नसीर प्रेम दर्पण)
१. तरुनन्ह के मन काम बढ़ावा। भोगी कहें मुख भोग बढ़ावा।
                                                        --(उसमान)
  प्रीतिवन्त ह्वै सुनै सो कोई। बाढ़ प्रीति हिएँ सुल होई।
  कामी पुरिष रसिक जे सुनहीं। ते या कथा रैनि दिन सुनहीं।।
  वीर है प्रेम दुख सुख या मांहीं। को सु सुवाद जु या महि नाहीं।
                                                       —(जान कवि)
  जेहि मन होई प्रेम रस, पढ़ सोइ दिन रात।।
                                                     —(नूर मोहम्मद)
  प्रेमी सुनै प्रेम अधिकावे
                                                     --(शेख निसार)
  बीर सिंगार बिरह किछू पावा । पूरन पद से ज्ञोग सुनावा ।
                                                        ---(शेख नबी)
  कासिम यीवन हाथ है, चहै सो काज सँवार ।।
                                                    ---(कासिम शाह)
२. जाकी बुद्धि होई अधिकाई । आन कथा एक कहै बनाई । — (चित्रावली)
३. देखिए निम्नांकित उद्घरण--
        (क) सब कूलगै सुहावणी, रचे सुजीय सीण गार।
             मुरलहूँ को मन हरे, सब कूलगै सुसार।।
                                        (चन्द्र केंवर री बात: हंस कवि)
        (ख) प्रेम पयोनिधि प्रेम की अद्भुत कथा महान।
            कौतुक हित बरनन करों लख रीक्रींह गुनमान।।
```

-(प्रेम पयोनिधि: मृगेन्द्र)

(ग) राजा पढ़े राजनीत मंत्री पढ़े सुबुद्ध ।कामी काम विलास ज्ञानी ज्ञान सुबुद्ध ।

---(मधुमालतो : चतुर्भु जदास कायस्य)

कोई राजाश्रय प्राप्त था, और न ही वे किसी धर्म-सम्प्रदाय के आश्रित थे; ऐसी स्थिति में उनके काव्य का सम्बन्ध सर्व-साधारण जनता एवं लोकाश्रय से ही था। जनता के भी अनेक वर्ग थे, कुछ तरुण युवक थे, जो सौन्दर्य और प्रेम की चर्चा सुनना चाहते थे, तो दूसरी ओर वे प्रौढ़ व्यक्ति थे, जो मनोरंजन के साथ-साथ नीति और शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे एवं अन्य वर्ग वृद्धों का था जिसकी रुचि धार्मिक तत्त्वों में अधिक थी। ऐसी स्थिति में इन किवयों ने सभी वर्गों के पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए प्रेम, शास्त्र-ज्ञान एवं वैराग्य — तीनों का ही समन्वय न्यूना-धिक मःत्रा में अपने काव्यों में करने का प्रयास किया है। इसीलिए अनेक किवयों ने इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति का दावा अपने काव्य में किया है।

रचनाओं का नामकरण—इन किवयों ने सामान्यतः नायिका—और वह भी विशेषतः 'वती' प्रत्ययवाली, जैसे सत्यवती, मृगावती, पद्मावती आदि—के नाम पर ही रचनाओं का नामकरण किया है, किन्तु कुछ रचनाओं में नायिका के साथ-साथ नायक के नाम का भी निर्देश मिलता है —जैसे माधवानल-कामकंदला, प्रेमिवलास-प्रेमलता, नल-दमयन्ती, उषा-अनिरुद्ध आदि । कहीं-कहीं नायक-नायिका के नाम के अतिरिक्त काव्य-रूप सूचक 'कथा' संज्ञा का भी प्रयोग मिलता है, यथा—रत्नसेन-पद्मावती कथा, कथा रत्नावली, कथा कामलता, उषा की कथा आदि । अपवादस्वरूप एक आध रचनाएँ ऐसी भी मिलती हैं, जिनमें नायक-नायिका के स्थान पर किसी अन्य आधार पर नामकरण किया गया है, जैसे—अनुराग-बाँसुरी, प्रेम-चिनगारी, प्रेमदर्पण आदि ! फिर भी अधिकांश रचनाओं में संस्कृत एवं प्राकृत की परम्परा के अनुसार नायिका के ही नाम को प्रमुखता दी गई है, अतः इसी को हिन्दी कथा-काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जान। चाहिए।

कथा-वस्तु के विभिन्न स्रोत—उद्गम स्रोत की दृष्टि से इस परम्परा के हिन्दी काव्यों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(१) महाभारत, हरिवंश पुराण आदि पौराणिक वृत्त पर आधारित; (२) ऐतिहासिक या अर्द्ध ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित; (२) कलाना प्रसूत प्रथम वर्ग में मुख्यत: नल-दमयन्ती एव उषा-अनि- स्द्ध सम्बन्धी कथाएँ आती हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन दोनों कथाओं पर ही दस-बारह कवियों ने अपने-अपने काव्यों की रचना की है, जिससे इनकी लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है। ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर चलनेवाले काव्यों में लखमसेन-पद्मावती (दामो), पद्मावती जायसी), छिताई वार्ता (नारायणदास) आदि उल्लेखनीय है। किन्तु इनमें ऐतिहासिकता का निर्वाह बहुत कम हुआ है। इनके पान्नों में—मुख्यतः नायक—ही प्रायः काल्पनिक हैं। तीसरे वर्ग की रचनाएं कल्पना प्रसूत हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि उनकी कल्पना हिन्दी कवियों द्वारा ही हुई हो। अनेक कथाओं की कल्पना पूर्ववर्ती कियों द्वारा हो चुकी थी, जिनका उपयोग परवर्ती कियों ने किया है। उदाहरण के लिए, माधवानल-कामकंदला मौलिक काव्य है, किन्तु इस के कथानक को किचित् परिवर्तन के साथ सात-आठ कियों ने अपनाया है तथा यह हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं—जैसे गुजराती—में भी मिलता है।

फिर भी अठारहवीं व उन्नीसवीं गती के दो-तीन-काव्यों— यूसुफ-जुलेखा, लैला-मजनूं, प्रेम-दर्पण—को छोड़कर सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि इन कथाओं का उद्गम स्रोत भारतीय पुराणों, ऐतिहासिक इतिवृत्तों एवं प्राचीन भारतीय कथाओं में ही निहित है। यदि हम केवल उषा-अनिरुद्ध, नल-दमयन्ती और माधवानल-कामकंदला को कथाओं पर ही लिखित सारे हिन्दी काव्यों को सम्मिलित कर लें तो उनकी संख्या बीस तक पहुँच जाती है, अतः इन्हें इस परम्परा की सर्विधिक लोकप्रिय एवं प्रतिनिधि कथावस्तु के रूप में लिया जा सकता है।

कथानक रूढ़ियां—इन सभी प्रकार के काव्यों में — चाहे उनका इतिवृत्त इतिहास पुराण पर आधारित हो या कल्पना पर, कुछ घटनाएँ ऐसी मिलती है, जो विभिन्न काव्यों में बार-बार आवृत्त हुई हैं तथा जिन्हें 'कथानक रूढ़ि' (Motif) की संज्ञा दी गई है। इन काव्यों में निम्नांकित कथानक रूढ़ियों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है— (१) नायिका का किसी द्वीप—विशेषतः सिंहल में जन्म लेना, (२) गुण-श्रवण, स्वप्त-दर्शन या चित्र-दर्शन द्वारा नायक-नायिका में प्रेमोत्पत्ति, (३) शुक, हंस, मैना आदि पक्षियों द्वारा सन्देशों का आदान-प्रदान, (४) अपसराओं, राक्षसो या अन्य दैथी शक्तियों द्वारा नायक-नायिका को एक दूसरे के पास पहुँचा देना, (५) नायक का वेश बदल-कर—मुख्यतः योगी वेश में—नायिका की खोज में निकलना, (६) समुद्र यान्ना एवं उसमें जहाज का टूट जाना, किंतु नायक का किसी प्रकार बच जाना, (७, नायक का किसी अन्य प्रदेश में पहुँचकर किसी राक्षस या अत्याचारी राजा से किसी अन्य सुन्दरी को बचाना और उससे विवाह कर लेना, (६) फुलवारी या मंदिर में न यक-नायिका की प्रथम गुप्त भेंट, (६) नायिका के पिता या संरक्षक से नायक का संघर्ष (१०) विवाह के अनन्तर अनेक पत्नियों के साथ नायक का सुख-भोग एवं अन्त में नायक की मृत्यु एवं पत्नियों का सती हो जाना।

जैसा कि अन्यत्न कहा जा चुका है, इन रूढ़ियों का मूल स्रोत पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य ही है। महाभारत के नलोपाख्यान; हरिवंश-पुराण के उपा-अनिरुद्ध-प्रसंग, गुणाढ़्य की वृहत्कथा, संस्कृत किवयों के गद्य-काव्य, प्राकृत के कथा-साहित्य एवं अपभंश के चरित-काव्यों में ये सभी रूढ़ियाँ वारम्बर प्रयुक्त हुई है। हिन्दी की कथाओं का सीधा सम्बन्ध एक ओर महाभारत एवं पौराणिक साहित्य से है, जिनमें नल-दमयन्तों एवं उपा-अनिरुद्ध सम्बन्धी प्रसंगों में तत्सम्बन्धी बहुत-सी कथानक रूढ़ियाँ उपलब्ध हैं तो दूसरी ओर अपभंश के चरित-काव्यों से है। अपभंश के अनेक चरित-काव्यों में कथानक का पूरा ढाँचा लगभग वही है जो हिन्दी कथा-काव्यों में प्रयुक्त हुआ है; उदाहरण के लिए, नागकुमार चरित्र में वित्त-दर्शन द्वारा प्रेमोत्पत्ति, नायक द्वारा अनेक राजकुमारियों का उद्धार व उनसे विवाह करने की घटनाएँ वर्णित हैं तो करकंड चरित में प्रत्यक्ष-दर्शन-द्वारा प्रणयोद्बोध, नायिका का विद्याधर द्वारा उड़ा लिया जाना, नायिका की खोज में नायक का सिहल द्वीप पहुँचना, वहाँ जाकर एक अन्य सुन्दरी से विवाह करना, अन्त में पर्यास संघर्ष से नायिका की प्राप्ति, राज्य-सुख-भोग, वैराग्य, ज्ञान एवं मोक्ष की उपलब्धि आदि रूढ़ियाँ प्रयुक्त हैं। इस प्रकार जिणदत्त

चरित, सुदर्शन-चरित, पद्मश्री चरित, भविष्यदत्त कथा, संतकुमार चरित आदि में उप-र्युक्त सारी रूढ़ियाँ प्रयुक्त हुई हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अठारहवीं-उन्नीसवीं शती में दो-तीन काव्य फारसी मसनवियों के आधार पर लिखे गये थे, उनमें उपपुँक्त कथानक रूढ़ियों का अभाव है। जैसा कि अन्यत्न स्पष्ट किया गया है, फारसी मसनवियों में प्रेम की उत्पत्ति एकाएक प्रत्यक्ष-दर्शन या चित्र-दर्शन से न दिखाकर धीरे-धीरे बाल्यकाल के साहचर्य से दिखाई जाती है तथा नायिका का विवाह उसके प्रेमी से न होकर, उसकी इच्छा के विपरीत प्रतिनायक से हो सकता है। उनकी परिणित वैराग्य एवं शान्ति में न होकर शोक में होती है, क्योंकि नायक की मृत्यु प्रतिनायक के किसी षड्यंत्र से हो जाती है तथा उसके शोक में नायिका भी प्राण त्याग देती है। अस्तु, इस दृष्टि से भारतीय कथानक रूढ़ियों में फारसी रूढ़ियों से गहरा भेद है, तथा अंतिम युग के दो-तीन काव्यों को छोड़कर शेष काव्यों की रूढियों को निश्चत रूप से भारतीय कहा जा सकता है।

विचार तत्त्व—जैसा कि अन्यत्न संकेत किया जा चुका है, इन कवियों का एक लक्ष्य अपनी रचनाओं को विभिन्न क्षेत्रों के शास्त्रीय ज्ञान से युक्त बनाना भी था, अतः इन्होंने न केवल विभिन्न दार्शनिक मत-वादों,धर्म-सम्प्रदायों,नीति एवं सदाचार के नियमों. ज्योतिष एवं शकून विद्या के विश्वासों की चर्चा स्थान-स्थान पर की है, अपित काम-शास्त्र. रीति-शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, अश्व-विज्ञान आदि के ज्ञान का भी परिचय विस्तार से दिया है। इस प्रवृत्ति के फल-स्वरूप अनेक काव्यों में घोड़ों की विभिन्न जातियों. मछलियों के विभिन्न भेदों, व्यंजनों, एवं पकवानों के विभिन्न प्रकारों. विभिन्न प्रकार के पौधे आदि की भी लम्बी सूचियों का समावेश हो गया है। इस प्रवृत्ति के पीछे कदाचित कवियों के ज्ञान प्रदर्शन की प्रेरणा स्वीकार की जा सकती, किन्तु हमे यहाँ न भूलना चाहिए कि यह प्रवृत्ति मध्यकाल की सभी काव्य-परम्पराओं में न्यूनाधिक रूप में मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण युग-विशेष की आवश्यकता को ही बताया जा सकता है। इस यूग में परम्परागत ज्ञान एक ओर संस्कृत-प्राकृत की रचनाओं में आबद्ध हो गया था तो दूसरी ओर नये ज्ञान-कोष मुस्लिम राज्य के प्रभाव के कारण फारसी में तैयार हो रहे थे । जनता की पहुँच संस्कृत और फारसी—दोनों ही तक नहीं थी, अतः उनकी ज्ञान-पिपाना की शान्ति का कार्य भी इस यूग के साहित्य-रचियताओं के ही जिम्मे था। प्रवन्ध-काव्यों मे इस कार्य के लिए अधिक स्थान होता है, ऐसी स्थिति में इन रचनाओं को ज्ञान कोप बनाने का प्रयास करना स्वाभाविक ही था, यह दूसरी बात है कि विश्रुद्ध काव्यत्व की दृष्टि से यह प्रवृत्ति घातक सिद्ध होती है।

यह आश्चर्य की बात है कि इस त्रेत्न में अनुसंधान करनेवाले विद्वानों का ध्यान इन किवयों की इस मूल प्रवृत्ति की ओर नहीं गया। उन्होंने इन रचनाओं में केवल धार्मिकएवं दार्शनिक तत्यों की ही प्रचुरत को देखकर इन्हें धर्म-प्रचारक घोषित कर दिया। यहाँ तक भी ठीक या, किन्तु इससे भी अधिक बुरा तो यह हुआ कि जायसी जैसे एक-दो किवियों को सूफी मत में दीक्षित देखकर इस परम्परा के सारे किवियों को ही सूफी घोषित करते हुए उनकी काव्य-रचना का लक्ष्य ही सूफी मत-प्रचार करना मान लिया गया। पर

ये अनुसंधान-कर्त्ता अपने प्रबन्ध के आरम्भ में सौ-डेढ़ सौ पृष्ठ 'सूफी' शब्द की व्याख्या, सूफी मत के इतिहास एवं सूफी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों आदि की व्याख्या में रँग देने के पश्चात् जब मूल रचनाओं में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ उन्हें एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे कि वे इन रचनाओं में सुफी मतों का अस्तित्व सिद्ध कर सकें। ऐसी स्थिति में विभिन्न विद्वानों ने कई प्रकार की युक्तियों से काम लिया। डा० विमलकुमार जैन एवं डा॰ कमल कूलश्रेष्ठ (पृ॰ १७५) जैसे विद्वानों ने इस तथ्य को ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि इनमें जो मत-सिद्धान्त मिलते हैं, वे सुफी मत के आधारभूत सिद्धान्त से बहुत कुछ भिन्न हैं। इसके विपरीत डा॰ सरला शुक्ला ने यह मानते हए कि इनमें भारतीय बद्वैतवाद, सर्वात्मवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि भारतीय दर्शन एवं भारतीय चिन्तन-पद्धति का ही प्रभाव अधिक है, इसे सूफियों की उदारता माना है। पर हमारे विचार से ऐसे उदार कवियों को, जिन्होंने सुफी मत के आधारभूत सिद्धान्तों को छोड़कर उसके सर्वथा प्रतिकूल पड़नेवाले विशिष्टाद्वैत तक के सिद्धान्तों को स्थान दिया है, 'सूफी मत प्रचारक' कहना उचित नहीं है। कुछ शोध-कत्ताओं ने एक तीसरे उपय का भी अवलम्बन लिया है, उन्होंने इनकी सीधी सादी उक्तियों की भी व्याख्या सूफी मत के अनुसार करने की चेष्टा की है। उदाहरण के लिए मुकुन्द सिंह द्वारा रचित 'नल-चरित्न' में एक स्थान पर प्रकृति के उद्दीपन प्रभाव की व्यंजना सहज-स्वाभाविक रूप में की गयी है, जो इस प्रकार है:

तिकए भूप भ्रमर मुखदाए। काम बान सम सोमा पाए। बानउ के रव होत अपारा। तिहि विध जानहु भ्रमर गुंजारा। बुऊँ के अहै शिलीपुल नामा। विरही तन कहं दोउ दुलधामा।

यहाँ विरही हृदय को भ्रमर-गुँजार भी तारों की चीट सा लगता है, जो प्रकृति के उद्दीपन प्रभाव का द्योतक है। पर डा० हरिकान्त श्रीवास्तव ने कवि को बलात् रहस्यवादी या सुफी मतवादी सिद्ध करते हुए इन पंक्तियों में सुफियों की 'शरीअत' अवस्था का निरूपण बताया है। वे उपर्युक्त पंक्तियों उद्भृत करते हुए लिखते हैं--- नल-दमयन्ती के रूप का बखान सुन (कर) 'तरीकत' की अवस्था में पहुँच जाते हैं और बाग में प्रकृति के उद्दीपन रूप उनकी रस अवस्थाको और भी अग्रसर करते हैं। "तिकिए "दुखधामा" -- यह शरीअत की अवस्था नल के दूतत्व तक बनी रहती है। दमयन्ती के मन्दिर में नाना स्त्रियों के कामोद्दीपक प्रभाव से बचने के उपरान्त नल मवारिफ अवस्था में पहुँचते हैं। यह कहना अधिक उचित होगा कि मवारिफ और हकीकत की संक्रान्तिक भूमि इस स्थल पर मिलती है।" यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कवि ने कहीं भी इन अवस्थाओं का संकेत नहीं किया, फिर भी शोध-कत्ताओं ने सुफी मत की चारों अवस्थाओं को इस तरह से ढूँढ़ लिया है. मानों राजा नल ने सचमुच सुफी मत की दीक्षा लेकर ही दमयन्ती से प्रेम आरम्भ किया हो । खैर, इसमें शोध-कर्ताओं का भी कोई दोष नहीं जब, एक बार पहले से ही इस काव्य-धारा को सूफी मान लिया गया तो इसके कवियों को किसी न किसी प्रकार तो सूफी सिद्ध करना ही था। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है कि इन शोध-कर्ताओं की हब्टि विद्यापति, तुलसी, सूर, विहारी और पद्माकर आदि पर नहीं पड़ी, अन्यथा वे भी सुफी सिद्ध किये जा सकते थे, क्योंकि उन सबने प्रकृति का

उद्दीपक प्रभाव वैसा ही—-या उससे भी बढ़कर दिखाया है — जैसा कि उपर्यृक्त अंश में मिलता है।

यदि हम पूर्व-प्रचलित भ्रान्तियों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर इन काव्यों में प्रितादित दार्शनिक मान्यताओं पर विचार करें तो यह स्पष्ट रूप में प्रतीत होगा कि इनमें सूफी विचार-धारा की अपेक्षा भारतीय अद्वैत-दर्शन, निर्णुण-ज्ञान-साधना एवं नाथ-पंथियों की योग-पद्धित का ही प्रतिपादन अधिक हुआ है। अवश्य ही इनमें से कुछ किव सूफी मतानुयायी थे, किन्तु ऐसा होते हुए भी उन्होंने अपने मत का प्रतिपादन नहीं किया। जिस प्रकार जायसी, मंझन आदि ने मुसलमान होते हुए भी मुस्लिम पान्नों की अपेक्षा हिन्दू पान्नों का अधिक उत्कर्ष दिखाया है तथा मुस्लिम-संस्कृति की अपेक्षा हिन्दू-संस्कृति का अधिक चिन्नण किया है, उसी प्रकार अनेक किवयों ने सूफी मतानुयायी होते हुए भी भारतीय दर्शन की अधिक चर्चा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस शब्दावली, एवं जिन दृष्टान्तों का प्रयोग किया है, वे भी भारतीय दर्शन शास्त्रों से गृहीत हैं। इसीलिए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे विद्वान् को भी (जिन्होंने इस पर-परा को सूफी घोषित किया था) 'पद्मावत' के सम्बन्ध में यह स्वीकार करना पड़ा— 'जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदान्त के अद्वैतवाद तक भी पहुँचे हैं। भारतीय मत-मतान्तरों की उनमें अधिक झलक है। यह आश्चर्यं की बात है कि आचार्यप्रवर ने इस 'अधिक झलक' वाले पक्ष को ही सर्वाधिक गौण कर दिया है।

भारतीय अद्वैतवाद के अनन्तर इन कवियों ने सर्वाधिक स्थान नाम-पंथी योग-साधना को दिया है। एक तो इनके नायक प्रायः यांगी-वेश धारण करके घर से निकलते हैं। उन योगियों के विभिन्न उपकरणों का चित्रण इतनी स्पष्टता से मिल गया है कि उनके नाय-पंथी योगी होने में जरा भी सन्देह नहीं रहता, अपितु इसका स्पष्ट निर्देश भी कई बार कर दिया गया है, जायसी के पद्मावत में—

तजा राज, राजा भा जोगी।  $% \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} - \frac{1$ 

जोग बाट, रुदराछ, अधारी। कंथा पहिर बंट कर गहा।

सिद्ध होय कहँ गोरल कहा।

इसी प्रकार उसमान की 'चित्रावली' में भी नायक योगी-वेश धारण करके गुरु गोरखनाथ की ही जय कहता है-—

> सिंगी पूरह जटा बराबहु। स्रप्पर लेहु भीख जेहि पावहु। काँधे लेह बाहि मृग छाला। गीवें पहिरुहु रुद्राष क माला।

जायसी-ग्रन्थावली की भूमिका, पृ० १४२

#### अरह कान जानि एकह कहे कोउ जी लक्ख। पहिरि लेह पग पाँवरी-बोलह सिरी गोरक्ख।।

मंझन कृत मधुमालती, नूरमोहम्मद की इन्द्रावती आदि अन्य काव्यों में भी यह प्रवृत्ति बराबर मिलती हैं। अस्तु, इन किवयों के नायक न केवल नाथ-पंथी योग की दीक्षा लेते हैं, अपितु वे योग-पद्धति का पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए हठयोग की शब्दावली एवं साधना-पद्धति का निरूपण इनमें बार-बार हुआ है। अनेक बार इन गायकों को सफलता भी नाथ-पंथियों के आराघ्य देव शिव के द्वारा ही मिलती है। अतः इनके काव्य से किशी धर्म-सम्प्रदाय का प्रचार होता है तो वह योग-पंथ ही है, अन्यथा अन्य किसी भी सम्प्रदाय का इतना प्रत्यक्ष, स्पष्ट एवं प्रभावोत्पादक वर्णन इनमें नहीं मिलता।

अनेक कवियों ने प्रतीको के माध्यम से भी दार्शनिक विचारों एवं साधन-पद्धतियों की अभिव्यक्ति की है। इनमें भी सामान्यतः भारतीय साधना-पद्धति की अभिव्यंजना हुई है। जायसी ने 'पद्मावत' में रत्नसेन रूपी मन का नागमती रूपी सांसारिक आकर्षण से मुक्त होकर गुरु की सहायता से पद्मावती रूपी सात्विक बुद्धि की उपलब्धि का रूपक प्रस्तुत किया है। इस सात्विक बुद्धि या आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही मन माया के बन्धन को काटकर अन्त में मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार इनमें मोक्ष प्राप्ति की भारतीय ज्ञान-साधना का ही प्रतिपादन है, किन्तू हमारे विद्वानों ने पहले से ही इसे सुफी-साधना का रूपक मानकर इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया-जहाँ कवि ने 'पद्मावती' को 'बुद्धि' का प्रतीक माना है वहाँ उन्होंने परमात्मा का मान लिया फलत: उन्हें रूपक की व्याख्या में सफलता नहीं मिली और इसे निरर्थक घोषित करने को बाध्य होना पड़ा। इसी प्रकार उसमान की 'चित्रावली', नूरमोहम्मद की 'इन्द्रा-वती' एवं 'अनुराग-बाँमूरी' में भी भारतीय तत्त्वों की अभिव्यक्ति की गई है। 'चिल्ला-वली' का नायक शैव-साधक है, नायिकाएँ विद्या और अविद्या की प्रतीक हैं, तथा अन्त में नायक संसार से संन्यास लेकर शिवाराधना में लग जाता है, जिससे इसमें शैव-उपा-सना के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है। इन्द्रावती में तो पालों के नाम ही भारतीय दर्शन पर आधारित है-नायक का नाम जीवात्मा है, नायिका का ब्रह्म-ज्योति, मंत्री बुद्धमेन (ज्ञान का प्रतीक) है तथा नायक ज्ञान की सहायता से ही ब्रह्मज्योति की उपलब्धि कर पाता है । इसी प्रकार 'अनुराग बाँसुरी' का नायक 'अन्त:करण' है, उसके साथी 'संकल्प-विकल्प' हैं, उसके भिन्नों में बुद्धि, चित्त और अहं हैं तथा नायिका 'सर्व-मंगला' है। वस्तृतः ये सब पात्न भारतीय दर्शन के ही विभिन्न पक्षों को प्रस्तृत करते हैं।

इसके अतिरिक्त इस परमारा के अधिकांश किव हिन्दू हैं, जिनमें एक ओर नंद-दास जैसा सगुण पुिल्टमार्गीय भक्त हैं, तो ृसरी ओर बाबा धरणीदास एवं दु:खहरण दास जैसे सन्त मतानुयायी हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य सम्प्रदायों के मतावलम्बी हैं, किन्तु सभी हिन्दू किवयों की अपने मत पर पूरी आस्था है तथा उन्होंने प्राय: अपने काव्य में हिन्दू देवी-देवताओं की स्तुति पूरी श्रद्धा के साथ की है, अत: उन पर सूफी होने का सन्देह करना व्यर्थ है।

वस्तुतः इन परम्परा के विकास में विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों के अनुयायी कवियों

ने योग दिया है; किन्तु जहाँ तक काव्य-रचनाओं का सम्बन्ध है, उनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष ही है। जिस प्रकार विद्यापित ने शैव होते हुए भी राधा-कृष्ण का चित्रण विशुद्ध
रिसकतापूर्ण दृष्टिकोण से किया है या बिहारी ने राधावल्लभी होते हुए भी राधा-कृष्ण
का चित्रण साहित्यिक दृष्टि से किया है, उनमें धर्म-प्रचार की भावना नही मिलती, उसी
प्रकार इन कथाओं के रचियताओं ने—भले ही वे व्यक्तिगत जीवन में इस्लाम या सूफी
मत के अनुयायी हों, धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण का परिचय दिया है। जिन दार्शनिक तत्त्वों
एवं साधनाओं को उन्होंने अधिक स्थान दिया है, उनके पीछे भी किसी विशिष्ट धर्म के
प्रचार का लक्ष्य नहीं है। जिम प्रकार भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति के विभिन्न
पक्षों का उद्घाटन इनके काव्य में सहज रूप में ही हो गया है, वैसे ही भारतीय दर्शन
के विभिन्न तत्त्वों का समावेश भी इनमें हो गया है। उस समय नाथ-पंथी योग-पद्धित
एवं संतों के निर्गुण-दर्शन का प्रभाव भारत के समस्त वातावरण पर छाया हुआ था,
ऐसी स्थिति में उसकी अनुगुँज इन काव्यों में भी मिले तो यह स्वाभाविक ही है।

आगे चलकर अट्ठारहवीं-उन्नीसवीं शती में अवश्य विचार-तत्वों की दृष्टि से इस परम्परा में एक नया मोड़ आया। इस युग में मुस्लिम किव हिन्दी भाषा के माध्यम चित्रण में थोड़ा संकोच करने लग गये, जैसा कि नूरमोहम्मद की उक्तियों से प्रकट होता है, परिणामस्वरूप यह परम्परा मुख्यत: हिन्दू किवयों के हाथों में ही रह गयी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि परवर्ती युगों के २६ किवयों में से केवल ६ किव ही मुसलमान हैं तथा उन्होंने मी हिन्दू-जीवन का चित्रण करने की अपेक्षा यूसुफ-जुलेखा, हजरत मूसा, नूरजहाँ आदि की कथाओं के वर्णन में अधिक रुचि प्रदिश्ति की हैं। अतः इन किवयों द्वाराथोड़ी-बहुत माता में अभारतीयतत्त्वों का समावेश हो जाना विशेष महत्वपूर्ण नहीं है सब कुछ मिलाकर इन परम्परा में भारतीय तत्त्वों की ही प्रमुखता स्वीकार करनी होगी।

आकर्षण-केन्द्र — इन काव्यों का मूल आकर्षण-केन्द्र धर्म, दशंन एवं ईश्वर नहीं है, अपितु नारी या सुन्दरी है। नारी को जितना अधिक भहत्त्व इन काव्यों मे प्राप्त हुआ है, उतना भारत की किसी भी अन्य परम्परा के ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता। नारी के सौन्दर्य की व्यंजना संस्कृत के महाकाव्य रचियताओं ने भी की है, किन्तु वहाँ उस सौन्दर्य का इतना महत्त्व नहीं है कि उसके लिए प्राणों का भी मूल्य दिया जा सके। नारी-सौन्दर्य को इन किवयों ने एक ऐसा विस्तार एवं महत्व प्रदान किया है कि उसके समक्ष संसार की सारी विभूतियाँ आभाहीन एवं तुच्छ प्रतीत होती हैं इसीलिए सुन्दरियों की प्राप्ति के लिए नायक अपने सर्वस्व का भी त्याग एवं बिलदान करने को प्रस्तुत हो जाता है तथा प्राणों की बाजी लगाकर ही उसे पाने में सफल हो पाता हैं। अस्तु, इन काव्यों के सारे कथानक का मूल केन्द्र नायिका ही है, उसी के लिए कथानक की सारी घटनाओं का आयोजन होता है, और वही सारे क्रिया-कलापों की प्रेरणा एवं प्रयोजन है तथा उसी के आधार पर प्रायः कथा का नामकरण होता है। जिस प्रकार भारतीय महाकाव्य एवं नाटक पुरुष-प्रधान या नायक-प्रधान कहे जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें नायिका-प्रधान कहा जा सकता है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि ये नायिकाएँ स्वयं प्रायः निष्क्रिय एवं

प्रयत्त-शून्य सी ही दिखाई पड़ती हैं; कथानक के सारे उतार-चढ़ाव में वे प्रत्यक्ष रूप में कोई भाग लेती हुई सी हिंदिगोचर नहीं होती। आदि से लेकर अन्त तक वे सौन्दर्य की मौन मूर्तियाँ बनी हुई नायक की सारी उछल कूद, दौड़-धूप एवं हार-जीत को निस्पृह भाव से देखती रहती हैं और अन्त में जब नायक सारी घाटियों को पार करके उनके पास पहुँचने में सफल हो जाता है, तो उन्हें प्रसाद के रूप में अपनी सौन्दर्य-राशि भेंट करके उनके जीवन को सार्थक बनाती हैं। इस तरह सौन्दर्य को सम्भाले रखना और अन्त में उसे भेंट कर देना ही—उनके जीवन के दो प्रमुख कार्य दिखाई पड़ते हैं। फिर भी पुरुषों से इन्हें जितनी पूजा और जितना सम्मान प्राप्त होता है, वह सचमुच बद्भुत है।

भाव-पत्र—इन काव्यों का मूल भाव या स्थायी भाव रित या प्रेम है। प्रेम के भी हिंदिकांण-भेद से कई रूप माने जाते हैं, जहाँ प्रेम समाज की मर्यादाओं से अनुप्राणित हो, वहाँ उसे मर्यादावादी प्रेम कह सकते हैं, जैसा कि राम-सीता के जीवन में मिलता है। इसके विपरीत दूसरा रूप स्वच्छन्दतावादी प्रेम का है, जो समाज के बन्धनों एवं नैतिक मर्यादाओं को स्वीकार नहीं करता। एक अन्य रूप, इन दोनों के बीच का है, जो सिद्धान्त रूप में तो मर्यादाओं का विरोध नहीं करता, किन्तु वास्तिवक जीवन में उनके पालन में असमर्थता स्वीकार करता है—यह यथार्थवादी हिष्टकोण का द्योतक है। रोमांचक कथाओं में प्रायः इनमें से दूसरे प्रकार के प्रेम या स्वच्छन्दतावादी प्रेम, जिसे पाश्चात्य शब्दावली में 'रोमांस' कहा जाता है—का ही चित्रण होता है। स्वछन्द प्रेम की उत्पत्ति सौन्दयं की प्रेरणा से एकाकार होती है तथा वह साहस एवं गौर्यं से ओव-प्रोत होता है। वह कुल, समाज एवं लोक-मर्यादाओं की उपेक्ष। करके अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गित से अग्रसर होता है। इसमें परिस्थितियों के अनुसार त्याग और बिलदान की भावनाएँ भी विकसित हो जाती हैं, अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि मूलभाव के चरम विकास की हिट्ट से रोमांस को प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है।

हिन्दी के इन काव्यों में प्रायः इसी रूप का चित्रण किया गय। है, किन्तु उन्होंने किसी ऐसी परिस्थित का आयोजन प्रायः नहीं किया जिससे कि वह सामाजिक मर्यादाओं के प्रतिकूल चला ज'य। उदाहरण के लिए, चंदायन जैसी एक-दो रचनाओं को छोड़ कर इनमें नायिका कुमारी ही है तथा वह अन्त तक अपने सतीत्व का निर्वाह करती है। इसी प्रकार पुरुषों में बहु-विवाह का प्रचलन होने के कारण भी इनके नायकों का अनेक कुमारियों से विवाह करना सामाजिकता के प्रतिकूल नहीं जाता। अस्तु, इन कवियों ने रोमांस के आघारभूत तत्वों की रक्षा करते हुए भी उसे समाज-विरोधी होने से बचाया है।

प्रेम में परिस्थित भेद से काम, सौन्दर्य एवं प्रणय का सिन्नवेश होता है। इन किवयों ने इन तीनों का ही चित्रण विभिन्न प्रसंगों में चरम सीमा तक किया है। संयोग वर्णनों मे कामुकता, नायिकाओं के नख-शिख वर्णन में सौन्दर्य एवं नायक-नायिकाओं के विरह-प्रसंग में प्रणय की अभिव्यक्ति अपने चरमोत्कृष्ट रूप में हुई है। जब हम इनके संयोग वर्णनों को पढ़ते हैं, तो लगता है, किव सारे काम-शास्त्र एवं कोकशास्त्र की खोलकर बैठ गया है, तो दूसरी ओर सौन्दर्य एवं प्रणय की व्यंजना को देखकर प्रायः

आध्यात्मिक सौन्दर्य एवं दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है। अस्तु, प्रत्येक तत्त्व को अत्युक्ति की सीमा तक पहुँचा देने की प्रवृत्ति के कारण ही उन्होने प्रायः ऐसा किया है।

इनके नायक और नायिकाओं के पारस्परिक प्रेम की तुलना करें तो जात होगा कि इनमें नायक का प्रेम प्रायः अधिक स्वच्छ, उदात्त एवं त्यागमय है। उसमें प्रणय की अधिक गम्भीरता है, जबिक नायिकाओं में कहीं-कहीं काम वासना की प्रेरणा अधिक मुखर है। उदाहरण के लिए जहाँ जायसी का रत्नसेन पद्मावती के लिए सारा राज्य-वैभव ठुकराकर प्राणों का भी बिलदान करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ता है तथा स्वगं की अप्सरा को भी यह कहकर ठुकरा देता है कि भले ही वह पद्मावती से अधिक सुन्दर हो, किन्तु उसे पद्मावती को छोड़कर और किसी से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पद्मावती में यह बात परिलक्षित नहीं हो ने। प्रारम्भ में तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी समस्या एक भाव 'यौन-ज्वार', 'काम-समुद्र' एवं 'मदन-तरंगों' से ही छुटकारा पा जाने की है। इसीलिए वह अपनी समस्या हीरामन तोते के समक्ष प्रस्तुत करती हुई कहती है—

सुनु हीरामिन कहीं बुक्ताई। दिन-दिन मदन सतावै आई। देस देस के बर मोहि आर्वाह। पिता हमार न आंख लगाविह। जीवन मोर भयउ जस गंगा। देह-देह हुम्ह लाग अनंगा।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

अस्तु, प्रारम्भ में तो वह विशुद्ध काम-वासना से ही उद्वेलित दिखाई पड़ती है, किन्तु आगे चलकर जब वह रत्नसेन के त्याग को देखती है, उसे अपने लिए शूली पर चढ़ने के लिए तत्पर पाती है तो अवश्य उसमें प्रणय का स्फुरण होता है। वह इस अव-सर पर नायक को जो संदेश भेजती है, वह प्रेम की मार्मिकता से ओत-प्रोत है——

जिनि जानहुहौँ तुम्हसौँ दूरी। नैतन माँभः गड़ी वह सुरी।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

तुम्ह कहँ पाट हिए महँ साजा। अब तुम मोर दुहूँ जग राजा। जों रे जियहि मिलि गर रहिंह, मरींह त एकै दोउ। तुम्ह जिउ कहँ जिनि होई किछु, मोहि जिउ होउ सो होउ।।

इन काव्यों की नायिकाओं में प्रेम का विकास क्रमणः वासनाओं से भावना की ओर अग्रमर होता है, जबिक नायकों में यह एकाएक ही अपने चरम विकास की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस हिन्द से नायिकाओं के प्रेम को यथार्थवादी एवं मनोविज्ञान संगत कहा जा सकता है, जबिक नायकों का प्रेम, उनके आदर्शवादी एवं अव्यावहरिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों रूपों के साथ-साथ, इनमें नागमती जैसी पित्नयों के दाम्पत्य भाव की भी अभिव्यक्ति मिलती है, जो प्रेम के मर्यादित रूप का प्रतिनिधित्व करती है तथा जिसकी सम्यक् अभिव्यक्ति प्रायः विरहोद्यारों के रूप में ही हुई है। अत. कहा जा सकता है कि इनमें जहाँ रोमांसिक प्रेम की ही प्रधानता है, वहाँ गौण रूप में उसके अन्य रूप भी चित्रत हुए हैं।

प्रणय-भाव के अतिरिक्त इसमें उत्साह, निर्वेद, रौद्र, करण आदि की भी व्यंजना

प्रसंगानुसार हुई है—िकन्तु उन्हें प्राय: गौण रूप में ही स्थान मिला है। जहाँ तक उत्साह का सम्बन्ध है, वह तो इसमें प्रणय का स्थायी सहचर ही बन गया है, क्योंकि इनके नायक निष्क्रिय प्रेमी न होकर उद्यमशील साहसी प्रेमी हैं। अन्य भावों की भी अभिव्यक्ति इनमें यथा-स्थान मामिक रूप में हुई है—इसमें कोई संदेह नहीं है।

शास्त्रीय तत्त्व--प्रेम की व्यंजना करते समय इन कवियों ने परम्परागत शास्त्रीय तत्त्वों —िविशेषत: नख-शिख, नायिका-भेद, काम-दशाओं, विरह की अवस्थाओं आदि के निरूपण--का भी उपयोग कई स्थानों पर किया है। ऐसा करते समय इन्होंने कई वार विभिन्न भेदों का निर्देश भी किया है। उदाहरण के लिए पुहकर द्वारा विरह की अवस्थाओं का निर्देश द्रष्टव्य है--

विप्रलंभ जिमि मूल है, क्रम क्रम विस्तर साख। दस अवस्था कवि कहत हैं तहाँ प्रथम अभिलाख।

इसी प्रकार नूरमोहम्मद ने भी नाायिका-भेद एवं काम-दशाओं का निर्देश किया है -

> प्रिय की श्रीत बखाने एक राखे गोम । रूप गरबता सुन्दरी प्रेम गरबता होय।।

> > --अनुराग बाँसुरी

--इन्द्रावती

इन किवयों ने न केवल काव्यशास्त्रीय तत्त्वों का, अपितु काम शास्त्रीय तत्त्वों का भी प्रयोग प्रचुर माता में किया है। यहाँ तक कि उसमान ने तो 'चिजावली' में पूरा एक खण्ड ही 'कामशास्त्र खण्ड' रख दिया है, जिसमें नायिका-भेद एवं काम-कला सम्बन्धी तत्त्वों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ 'काम-भेद-ज्ञान' के महत्त्व की भी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 'काम-भेद जानै जो कोई, दम्यत्ति सेज महा सुख होई।' अस्तु ये किव जितना उत्साह अद्वैत की व्याख्या में दिखाते हैं, उतना ही काम तत्त्व की मीमांसा में भी; ऐसी स्थिति में इन्हें किसी एक क्षेत्र से ही सम्बन्द मान लेना अनुचित होगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ये शास्त्रीय तत्त्वों का प्रयोग एक सीमा तक ही करते हैं, इसी युग के अन्य शृङ्कारी किवयों की भाँति ये रीति-प्रतिपादन को अपना साध्य नहीं बनाते, अपितृ उसका उपयोग साध्य के रूप में ही करते हैं।

इनके द्वारा शाम्त्रीय तत्त्वों के प्रयोग को कदाचित् इस काल के शास्त्रीय काव्य का प्रभाव समझा जाय, अतः इस सम्बन्ध में भी थोड़ा स्पष्टीकरण अपेक्षित है। हमारे विचार से इस परम्परा के लिए यह प्रवृत्ति सर्वथा नयीनहीं है। हिन्दी से पूर्व अपभ्रंश के चरित-काव्यों में भो हम इस प्रवृत्ति के दर्शन करते हैं, यया, स्वयंभू ने काम की दस दशाओं का तथा नयनंदी ने अपने सुदर्शन-चिर्त (सन् १०४३ ई०) में नायिका-भेद का निरूपण विस्तार से किया है। फिर भी इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि सोलहवीं शताब्दी के बाद के काव्यों में इस प्रवृत्ति को अधिक व्यापक रूप प्रदान करने में इस युग की विशेष रुचि के प्रभाव का भी थोड़ा-बहुत योग-दान अवश्य है।

काव्य-रूप एवं शैली - जैसा कि अन्यत स्पष्ट किया जा चुका है, काव्य-रूप की दिष्ट से ये काव्य भारतीय कथा-काव्य की परम्परा में आते हैं। इसकी पुष्टि एक ओर इनके लक्षणों से हो जाती है तो दूसरी ओर सभी कियों के उल्लेखों से हो जाती है, क्योंकि प्रायः सभी कियों ने अपनी रचनाओं को 'कथा' की संज्ञा दी है। किन्तु दुर्भाग्य से हिन्दी के विद्वानों में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी एवं डा॰ शंभुनाथ सिंह को छोड़कर और किसी का ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया। फलतः उन्होंने इनको एक ओर से तो फारसी मनसवियों की परम्परा में स्थान दिया तथा दूसरी ओर इनमें भारतीय महाकाव्यों के लक्षणों को ढूँढ़ने का प्रयास किया है, जबिक कथा-काव्य इन दोनों से ही भिन्न काव्यक्ष्प है। इस तथ्य को भलीभाँति हृदयंगम न कर सक पाने के कारण ही हमार अनेक सुयोग्य शोध-कर्ताओं को अनावश्यक रूप से मसनवियों और महाकाव्यों के परस्पर-विरोधी लक्षणों के जंजाल में उलझना पड़ा है तथा अन्त में उन्हें ऐसे निर्णय देने को विवश होना पड़ा है, जो अपने-आप में अस्पष्ट एवं असंगत हैं। इसी प्रकार कुछ आचार्यों ने इन्हें महाकाव्य की कसीटी पर कसकर इनके ऐसे दोषों की चर्चा की है, जिनका कथा-काव्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः हमें यहाँ सबसे पहले महाकाव्य और कथा-काव्य के अन्तर को स्पष्ट कर लेना चाहिए।

महाकाव्य और कथा-काव्य में सबसे वड़ा अन्तर उनकी आधारभूत जीवनहिष्ट, एवं मूल लक्ष्य का होता है। महाकाव्य जहाँ जीवन में आदर्श एवं मर्यादा की
स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित होता है, अतः उनका हिष्टकोण सर्व आदर्शोन्मुखी रहता है,
जब कि कथा-काव्य का लक्ष्य मुख्यतः पाठक को रोमांचित एवं आह्नादित कर देना माह्न
होना है। इसीलिए महाकाव्य में उच्चकुलोद्भव आदर्श पानों की सृष्टि होती है, जबिक
कथा-काव्य में आश्चर्यजनक साहसपूर्ण कार्यों को सम्पादित करनेवाले पान्न होते हैं।
महाकाव्यों का मूल भाव वीरता या कर्त्तंव्य-परायणता की भावना से ओत-प्रोत रहता
है, जबिक कथा-काव्य में स्वच्छन्द प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। महाकाव्य में चटनाएं चरिन्न
पान्न का घटनाओं की अपेक्षा अधिक महत्त्व होता है, जबिक कथा-काव्य में घटनाएं चरिन्न
चिन्नण से अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। महाकाव्य की परिणित किसी ऐसे कार्य में होती है,
जो नैतिक दिष्ट से महान् हो, जबिक कथा-काव्य के लिए यह अपेक्षित नहीं है। अस्तु,
चरम लक्ष्य, विषय वस्तु एवं शैली—सभी क्षेत्र में महाकाव्य जहां शिव के आदर्श से
अनुप्राणित रहता है, वहाँ कथा-काव्य में सर्वन्न सौन्दर्य एवं आनन्द की सरिता तरंगित
रहती है। अतः इस अन्तर को घ्यान में रखकर ही कथा-काव्य का मूल्यांकन करना चाहिए।

हिन्दी के कथा-काव्यों को 'महाकाव्य' अनुमित कर लिए जाने का एक कारण उनका पद्मबद्ध प्रबन्धात्मक शैली में प्रस्तुत होना है। किन्तु मध्यकाल मे तो वैद्यक एवं ज्योतिष को पुस्तकें भी पद्म में लिखी जाने लगी थीं तथा हिन्दी से पूर्व प्राकृत एव अपभ्रंश में भी कथाएँ पश्चबद्ध होने लग गयी थीं एवं इसे रुद्रट ने एक लक्षण के रूप में भी स्वीकार कर लिया था, अतः इन कथाओं का पद्य में लिखा जाना स्वाभाविक ही है।

कथा-काव्य में लक्षणों की आंशिक रूप में चर्चा इस परम्परा का अध्ययन आरम्भ करते समय की जा चुकी है, फिर भी संक्षेप में उन्हें यहाँ पुनः दोहराया जाता है। आचार्य भामह, दंडी, रुद्रट, अग्निपुराणकार, साहित्य-दर्पणकार ने इसकी विभिन्न विशेषताएँ बतायी हैं, जो सम्मिलित रूप में इस प्रकार हैं—

- (क) उसका विषय सुन्दरियों का अपहरण (उपलब्धि), युद्ध (संघर्ष) और वियोग होता है। (भामह, दंडी)।
- (ख) कथा के आरम्भ में देवता या गुरु की वन्दना होती है तथा तदनन्तर ग्रन्थकार अपना और अपने कुल का परिचय देता है और कथा लिखने का उद्देश्य स्पष्ट करता है। (रुद्रट)
- (ग) यह श्रुङ्गार के सारे अवयवों से युक्त होती है तथा कन्या (सुन्दरी) की उपलब्धि ही इसका प्रतिपाद्य होता है। (ছद्रट)
- (घ) यह संस्कृत में गद्य में तथा अन्य भाषाओं मे पद्य में लिखी जाती है। (रुद्रट)
  - (च) इसमें परिच्छेद नहीं होते। (अग्निपुराण)
  - (छ) इनकी कथा-वस्तु सरम होती है। (साहित्यदर्पणकार)

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में कथा और आख्यायिका—नाम से गद्य-काव्य के दो भेद थे, किन्तु परवर्ती काव्यों में यह भेद प्राय. लुप्त हो गया। साथ ही अप-भ्रंश के किवयों द्वारा इसमें कई नयी प्रवृत्तियों का भी विकास हुआ, जिनमें से कुछ ये हैं—

(१) अपने आश्रयदाता नरेश की प्रशंसा, जैसे नयनंदी के 'सुदर्शन-चरित' में मिलता है—

आराम गाम पुखर णिवेसे, सुप्रसिद्ध अवंती णाम देसे। तिहृयण नारायण सिरि णिकेउ, तिह्रं णरवर पुंगमु भोयदेउ।।'

(२) किव द्वारा अपनी अल्पज्ञता एवं आत्म-दैन्य का प्रदर्शन—यह प्रवृत्ति संस्कृत के महाकाव्य-रचियताओं में भी मिलती थी, जिसे अपभ्रंश-कवियों ने भी अपनाया है, जैसे—'जम्बू स्वामी चरित' से इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

मुहियएन भब्बु सक्कमि करेमि। इछमि भुएहि सायच तरे वि।।

- (३) धार्मिक तत्त्वों का सन्निवेश।
- (४) नायक-नायिका के विवाह के बाद भी कथा को आगे बढ़ाते हुए उनके गृह-स्थाश्रम, त्याग, वैराग्य एवं देहावसान आदि का वर्णन करना । अस्तु, हिन्दी कथा-काव्य के ऊपर संस्कृत आचार्यो द्वारा निरूपित एवं अपभ्रंश कवियों द्वारा परिवृद्धित सभी लक्षण मिलते हैं।—यह दूसरी बात है कि हमारे विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों को भ्रान्तिवश फ़ारसी

मसनबी काव्य की विशेषताएँ मानकर मसनवी शैली में रचित घोषित कर दिया है, जो ठीक नहीं।

अभिन्यंजना-शैली —इस परम्परा की अभिन्यंजना शैली की सबसे प्रमुख विशेषता अत्युक्ति एवं अतिशयोक्ति का अतिशय प्रयोग करना है। प्रत्येक वस्तु का वर्णन करते समय उसके सभी पक्षों एवं सभी गुणों को ये अत्युक्ति की चरम सीमा पर पहुँचा देते हैं, फिर भले ही वह प्रकृति का वैभव हो या नायिका का सौन्दर्य हो अथवा नायक की विरहवेदना हो। किन्तु यह प्रवृत्ति हिन्दी कथा-कान्य की अपनी नहीं है। संस्कृत काल में ही इस परम्परा के अनेक किव —सुबन्धु, दंडी एवं बाणभट्ट इस प्रवृत्ति का विकास कर चुके थे। उनकी रचनाओं में एक वस्तु के केवल मात्र विशेषणों और उपमानों के वर्णन में पृष्ठ के पृष्ठ तक रंगे हुए मिलते हैं। इसी प्रकार अपभ्रंश के चरित-कान्यों में भी यह प्रवृत्ति विद्यमान रही है। उदाहरण के लिए 'सुदर्शन-चरित्र' के रचियता नयनंदी नायिका मनोरमा के सौन्दर्य-वर्णन में उपमाओं एवं उत्प्रेक्षाओं की झड़ी सी लग देते हैं—

जाहे णिएविणु कोमल वाहउ, विस विक रहित गुणउम्मा हउ। जाहे पाणि पत्सवइं मुललिलयइं, कंकेत्ली दर्लाहिब अहिलिस यहि। जाहि सदुद् णिसणेवि अहिह वियए, णं किण्हतु धरिय माहिबयए। जाहे कंठ रेहत्तय णिज्जिय, संल समुद्दे बुड्ड णं लिज्जिय। जाहे अहरराएं विद्धुय गुणु, जित्तउ जेण धरइ कठिण त्तणु। जाहे दंसण कंतिए जिय णिम्मल, सिप्पिहें तें पद्दुट मुत्ताहल। जाहे सास सुरहि मणऊ मणउ पावइ, पवणु तेणउन्वि विरु धावइ। जाहे विमल मुह इंद सयासए, णि वडण लप्परं व सिस भासइ।

अर्थात्—जिसकी कोमल बाहुओं को देखकर "जिसके मुललित पाणिपल्लवों की अशोक दल भी इच्छा करते हैं; जिसके मधुर स्वर को सुनकर को किला ने कृष्णता धारण कर ली, जिसकी कंठ-रेखाओं से पराजित होकर लिजित शंख समुद्र में डूब गया; जिसके अधरराग से विजित विद्रुम ने किठनता धारण कर ली; जिसकी दन्त-कान्ति से विजित निर्मल मोती सीपियों के अन्दर जा छिपे, जिसके श्वास-सौरभ को न पाकर पवन विक्षिप्त सा चारों ओर दौड़ता फिरता है; जिनके मुखचन्द्र के सामने चन्द्रमा... एक खप्पर के समान प्रतीत होता है"

एक ही वस्तु के सम्बन्ध में विविध उपमानों की बारम्बार आवृत्ति करने की यही शैली हिन्दी के कथा-काव्यों में मिलती है; यथा, 'पद्मावत' से कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

बरुनी का बरनौ इमि बनी। साँधे बान जानु दुइ अनी। उन्ह बानन्ह अस को जो न मारा। बेधि रहा सगरो संसारा। गगन नखत जस जाहिन गने। वे सब बान ओहि के हने। धरती बान बेधि सब राखो। साखा ठाढ़ बेहि सब साखी।

अस्तु, किसी भी विषय-वस्तु का वर्णन करते समय उसे अत्युक्ति की चरम-सीमा तक पहुँचा देने की प्रवृत्ति इस परम्परा में संस्कृत-काल से ही रही है, किन्त इसी को कुछ आचार्यों ने सूफी रहस्यवाद की देन समझकर इसमें आध्यात्मिकता की अभि-व्यक्ति मान ली है, जो ठीक नहीं।

वस्तुतः हिन्दी के कथा-काव्यों में अलंकारों—विशेषतः उत्प्रेक्षा और रूपक—का प्रयोग अत्याधिक मात्रा में हुआ है, जिसके पीछे चमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्तित परिलक्षित होती है। इनके सौन्दर्य, प्रेम और विरह सम्बन्धी वणनों की अत्युवित को भले ही हम अलौकिकता से प्रेरित मान लें, किन्तु जहाँ संयोग के दृश्य को भी युद्ध का रूप दिया गया है या निर्जीव तोशों को मदिवह्मल नारियों के रूग में प्रस्तुत किया गया है—उसके सम्बन्ध में क्या कहेंगे? जब जायसी जैसे फकीर भी इस प्रवृत्ति से नहीं बच सके तो औरों के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या! अतः हमें यह नि:संकोच रूप में स्वीकार करना होगा कि जहाँ इनकी विषय-वस्तु अत्यधिक रोमांचक है, वहाँ इनकी शैली भी, उसी के अनुरूप पर्याप्त अतिरंजना-पूर्ण है। किन्तु उनकी अतिरंजना अन्ततः भावावेग से उल्लसित एवं परिपूर्ण होने के कारण वस्तु के आकर्षण में अभिवृद्धि ही करती है —उसमे बाधक नहीं बनती।

छन्द-योजना के क्षेत्र में भी इन किवयों ने दोहा-चौपाई गैली का प्रयोग किया है, जो अगभ्रंश के चिरत काव्यों की द्विपिदयों के बीच-बीच घत्ता देने की गैली से पर्याप्त मिलती-जुलती है। कुछ किवयों में इसका अपवाद भी मिलता है, जैसे गणपित कृत 'माधवानल-कामकंदला' केवल दोहों में रिचत है, जब कि हंस किव द्वारा रिचत 'चन्द्रकुँवर री बात' में दोहा चौपाई के अतिरिक्त सोरठे, चौहठे, देशी आदि छन्द भी प्रयुक्त हुए है, इस प्रकार की भाषा भी सामान्यः अवधी प्रयुक्त है. किन्तु कुछ में राज-स्थानी एवं ब्रज का भी प्रयोग मिलता है, किन्तु ये अपवाद नगण्यप्राय ही है।

महत्त्व--अन्त में यह कह सकते हैं कि सौन्दर्य, प्रेम और विरह की व्यंजना की हिट से इस परम्परा का महत्त्व है। यद्यपि इस परम्परा के किवयों का प्रेम सामान्यतः लौकिक स्तर का है। किन्तु उसका आदर्श अत्यन्त उच्च है। उन्होंने प्रेम में साहस, त्याग एवं आत्म-बिलदान के भावों का सिम्मश्रण करके उसे कामुकता के स्तर से बहुत ऊँचा उठा दिया है।

मध्यकाल में जबिक लोक रंजना के अन्य-साधनों का प्रायः अभाव था, इन काव्यों ने इस अभाव की पूर्ति में असाधारण योग दिया। साथ ही इनके द्वारा जन-साधारण के ज्ञानकोष में भी अभिवृद्धि हुई, वयों कि अनेक किवयों ने अपनी रचनाओं में विभिन्न शास्त्रीय तत्वों को भी प्रसंगानुसार प्रस्तुत किया है। इस परम्परा की दीर्घता एवं व्यापकता भी इसकी लोकप्रियता एवं महत्ता की सूचक मानी जा सकती है। वस्तुतः आधुनिक युग में जो स्थान उपन्यास-साहित्य का है, वही मध्यकाल में इन प्रेम-कथाओं का रहा है; वे जनता की कलात्मक रुचि एवं साहित्यिक भूख को वराबर शान्त करती रही है। इसके अतिरिक्त इस युग के जड़ एवं निस्पंद जीवन में इन आख्यानों की साहिसकता ने न्यूनाधिक चैतन्यता एवं कर्मण्यता का भी संचार अवश्य किया होगा, यह भी स्वीकार किया जा सकता है।

## : सत्ताईस :

## राम-काव्य या पौराणिक प्रबन्ध-काव्य-परम्परा

- १. नामकरण।
- २. पौराणिक प्रबन्ध-काव्यों की पूर्व परम्परा।
- ४. प्रेरणा-स्रोत एवं उद्गम-स्रोत ।
- ४. प्रारम्भिक कवि।
- ५. परम्परा का विकास।
- ६. प्रमुख विशेषताएँ एवं महत्त्व।

हिन्दी के मध्यकालीन काव्य के अन्तर्गत शताधिक ऐसे प्रबन्ध-काव्य मिलते हैं, जिनकी विषय-वस्तु पौराणिक ग्रन्थों पर आधारित है। पर साथ ही उनमें काव्यात्मकता का भी अभाव नहीं है। वस्तुत: विषय-वस्तु के विस्तार, पात्नों के वैविष्टय एवं शैली की प्रौढ़ता की दूष्टि से इस वर्ग की रचनाएँ उच्च कोटि की सिद्ध होती हैं, जिन्हें, हम 'पौराणिक प्रबन्ध-काव्य-परम्परा' शीर्षक के अन्तर्गत स्थान दे सकते हैं, इनमें राम, कृष्ण, सुदामा, प्रधुम्न, अर्जुन, प्रह्लाद, ध्रुव, आदि विभिन्न पौराणिक पान्नों के चरित्र का अंकन किया गया है, किन्तू दुर्भाग्य से हिन्दी के प्रचलित इतिहास-ग्रन्थों में इस पर-म्परा को 'राम-भक्ति-शाखा' या 'राम-काब्ध-परम्परा' की संज्ञा दे दिए जाने के कारण केवल राम-विषयक कतिपय प्रबन्धों को छोड़कर शेष को 'फूटकल खाते' में ही स्थान प्राप्त हो सका। यह भी विचित्र बात है कि आचार्य रामचन्द्र गुक्ल जैसे प्रौढ़ समीक्षक ने 'राम-भक्ति-शाखा' की स्थापना करते हुए तुलसी से उसका आरम्भ माना है और उन्हों से उसकी समाप्ति मानी है, क्योंकि 'गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश सी डेढ़ सौ वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम-भक्ति की और रचनाएँ उसके सामने ठहर न सकीं।' यहाँ तुलसी की जिस विशेषता की दाद दी गई, बिहारी के प्रसंग में भी उसी विद्वान ने इससे बिल्कूल विपरीत बात के लिए प्रशंसा की है। वहाँ वे लिखते हैं कि बिहारी सतसई को लेकर इतने व्यक्तियों ने उसका अनुकरण किया कि 'बिहारी सम्बन्धी अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है, इतने से ही इस ग्रन्थ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है।' एक समर्थ आलोचक किस प्रकार दो विरोधी बातों को भी एक जैसी सिद्ध कर सकता है, इसका यह उत्कृष्ट उदाहरण है। पर वास्तविकता यह है कि एक प्रबन्ध-काव्य, दो नाटकों और दो मूक्तक-संग्रहों के आधार पर स्थापित 'राम-काव्य-परम्परा' परम्परा या शाखा कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि एक जैसी काव्य-शैली एवं काव्य-रूपों वाली कम से कम आठ-दस रचनाएँ हों तभी उसे 'परम्परा' का नाम दिया जा सकता

है। अस्तु, हम 'राम-भक्ति-शाखा' जैसे अनुपयुक्त एवं संकीर्ण नाम का बहिब्कार करते हुए इस परम्परा को 'पौराणिक प्रबन्ध-काव्य-परम्परा' के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं जिससे कि इस युग के सभी पौराणिक प्रबन्धों को यथोचित स्थान दिया जा सके।

पौराणिक प्रबन्ध-काव्यों की पूर्व-परम्परा--धार्मिक महापुरुषों को लेकर प्रबंध-काव्य लिखने की परम्परा का प्रवर्त्तन प्राचीनकाल में ही संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश में हो गया था। जहाँ वाल्मीकि ने 'रामायण', अध्वघोष ने 'बद्धिचरित' की रचना संस्कृत में की, वहाँ अनेक जैन कवियों ने प्राकृत एवं अपभ्रंश मे विभिन्न तीर्थंकरों एवं धार्मिक नेताओं के चरित का अंकन काव्यात्मक शैली में किया। प्राकृत में रचित 'पुजम-चरिय' (विमल सूरि : ६० ई०), 'चउपन्न महापुरिस चरिय' (शीलाचार्य, ८६८ ई०), 'सुपा-स्तनाह चरिय' (श्रीपार्श्वनाय चरित्र)' 'महावार चरित', 'सुमतिनाथ चरित' आदि तथा अपभ्रंश में रचित 'पउम चरिउ' (पद्म चरित्न : स्वयंभ्र), 'रिठ्रणेमि चरिउ' (स्वयंभ्र), 'तिसट्टी महापुरिस गुणालंकार' (पुष्पदंत)- 'जसहुर चरिउ' (पुष्पदंत), 'जम्बूसामि चरिउ' (वीर किव), 'पास चरिउ' (पार्श्व चरित: पद्मकीर्ति), 'जिणदत्ता चरिउ' लक्खन), 'णेमिणाह चरिउ' (नेमिनाथ चरित: लक्ष्मणदेव), 'वर्द्धमान चरिउ' (जयमित्र) आदि उल्लेखनीय हैं। जैन-कवियों द्वारा विकसित यही धार्मिक चरित काव्य-परम्परा सीधी हिन्दी में भी पहुँची है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एक तो यह है कि इस परम्परा का प्रथम हिन्दी कवि सद्यारु अग्रवाल जैन ही था। उसने 'प्रद्यम्न चरित' की रचना में जैन कवियों के ही दृष्टिकोण, विषय-वस्तु एवं शैली का अनुकरण किया है; दूसरे, हिन्दी के अधि-कांश प्रबन्ध-काव्य 'चरित्र' संज्ञक हैं, यहाँ तक कि तुलसीदास ने भी अपने प्रबन्ध का नाम 'रामायण' न रखकर 'रामचरित-मानस' रखा है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपभ्रंश से प्रेम-कथाओं को भी 'चरित' की संज्ञा दी जाती रही है, जबकि हिन्दी में ऐसा नहीं किया गया।

हिन्दी के पौराणिक प्रबन्ध-काव्यों के विकास में जैन-चिरत-काव्यों की परम्परा के अतिरिक्त दक्षिण के पौराणिक प्रबन्ध-काव्यों की परम्परा का भी गहरा योग-दान सम्भव है। जैसा कि अन्यत्र बताया गया है, तिमल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ एवं मराठी में वैष्णव पुराणों के विभिन्न पान्नों को लेकर प्रवन्ध-काव्य लिखने की एक सुदृढ़ परम्परा का प्रवर्त्तन एवं विकास हिन्दी की इस परम्परा के विकास से पूर्व हो चुका था, अतः यह बहुत सम्भव है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इन परम्पराओं में पारस्परिक सम्बन्ध हो। पर अभी इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के अभाव में इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है।

प्रेरणा-स्रोत एवं उद्गम-स्रोत —हिन्दी में इस परम्परा के काव्य प्राय: धार्मिक प्रेरणा से ही रचित हैं, किन्तु उनमें सम्प्रदाय-विशेष की कट्टरता परिलक्षित नहीं होती। जिस प्रकार संत-काव्य, कृष्ण-काव्य, रिसक-भिक्त-काव्य, सम्प्रदाय-विशेष के धार्मिक हिष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, वहाँ यह बात इन पर लागू नहीं होती। इनमें सम्प्रदाय के प्रवार की भावना कम है, अपने अ(राध्य या उसके भक्तों के गुण-गान की ही प्रकृति

अधिक है। वस्तुतः इनका धर्म के क्षेत्र में समन्वयात्मक एवं व्यापक दृष्टिकोण परि-लक्षित होता है।

पौराणिक प्रबन्ध-काव्यों में से बहु-संख्यक काव्य वैष्णव पुराणों से सम्बन्धित हैं, यद्यपि अपवाद-स्वरूप जैन और शैव मत से सम्बन्धित पुराण-कथाओं पर भी कुछ प्रबन्ध अवलम्बित हैं। वैष्णव-वर्ग के काव्य मुख्यतः रामायण, महाभारत एवं भागवत पुराण पर आधारित हैं, गौण रूप से कुछ पुराणों से भी सम्बन्धित हैं। सामान्यतः इन्हीं ग्रंथों को इस परम्परा के मूल स्रोतों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

प्रारंभिक किव — इस परम्परा के उपलब्ध हिन्दी ग्रंथों में सर्वप्रथम 'प्रदुम्न चिरत' का नाम आता है जिसके रचियता सधार अग्रवाल थे। सधार जैन धर्म में दीक्षित थे, अतः उन्होंने प्रदुम्न के आख्यान को जैन परम्परा के अनुसार प्रस्तुत करते हुए अन्त में अपने धर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया है। इस दृष्टि से प्रस्तुत काव्य को हिन्दी के वैष्णव प्रवन्ध काव्यों की अपेक्षा अपभ्रंश के जैन-काव्यों की परम्परा में स्थान देना अधिक उचित होगा। किन्तु भाषा की दृष्टि से ऐसा करना सम्भव नहीं। जैसा कि पीछे स्पष्ट किया गया है, हिन्दी के वैष्णव किवयों ने यह परम्परा अपभ्रंश के जैन किवयों से ही अपनाई थी, पर सधार का 'प्रदुम्न चिरत' बीच की वह कड़ी है, जो अपभ्रंश और हिन्दी के पौराणिक काव्यों को परम्पर सम्बद्ध करती है तथा इस विनिमय को प्रमाणित करती है। अतः साम्प्रदायिक दृष्टि से यह रचना परवर्ती पौराणिक काव्यों के प्रतिकूल होती हुई भी, काव्य-रूप, विषय-वस्तु एवं प्रतिपादन-शैली की दृष्टि से इस परम्परा की आदि हिन्दी रचना सिद्ध होती है।

'प्रद्युम्न-चरित' का प्रारम्भिक अध्ययन एवं इसके कुछ अंशों का प्रकाशन डॉ॰ शिवप्रसाद सिंह के द्वारा उनके शोध प्रवन्ध 'सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य' के अन्तर्गत हो चुका है, जिससे इसके सम्बन्ध में अनेक तथ्यों का पता चलता है। किव ने अपभ्रंश के चरित काव्यों की शैली का अनुकरण करते हुए काव्य का आरंभ सरस्वती की प्रस्तुति, इब्टदेव की वन्दना, रचना के प्रयोजन एवं रचना-काल के निर्देश के साथ किया है, यथा —

(क) सरस्वती की स्प्रति :

सारद विष्णु मित कवितु न होय. मकु आखर णवि बुभ्गःइ कोइ। सो सादर पणमइ सुरसती, तिन्हि कहुँ बुद्धि होइ कत हुती।।१।।

(ख) रचना प्रयोजन:

सरस कथा रस उपजइ घणड। निसुणहु चरित पदूमह तणड।

(ग) रचना-काल का निर्देश:

सम्वत चउदह सी हुइ गयौ। ऊपर अधिक एगारह भयौ।

#### भादव बदी पंचमी सो सारू। स्वाति नक्षत्र सनीचर वारू।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रचना-काल सम्बन्धी यह उल्लेख गणना के द्वारा भी शुद्ध साबित हुआ है। डा॰ हीरालाल की जाँच के अनुसार उपर्युक्त तिथि ईस्वी सन् १३५४ के ६ अगस्त शनिवार को पड़ती है तथा नक्षत्र भी इस दिन स्वाति ही पड़ता है, अत: इस तिथि को असंदिग्ध रूप से 'प्रद्युम्न चरित' के रचना-काल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

कथा का आरम्भ नारद के कृष्ण के यहाँ पहुँचने की घटना से होता है। कृष्ण की पटरानी सत्यभामा अपने उपेक्षापूर्ण व्यवहार से नारद को अप्रसन्न कर देती है जिससे वे इसका बदला लेने के लिए कृष्ण-रुविमणी के विवाह की आयोजना करते हैं। सत्यभामा और रुक्मिणी में सौतिया डाह एवं प्रतिद्वन्द्विता का भाव जागृत होता है तथा वे शर्त लगाती है कि जिसके पहले 9ुव उत्पन्न होगा, वही प्रधान होगी । दोनों के साथ-साथ पुत्र होते है किन्तु रुविमणी-पुत्र प्रद्युम्न को एक दैत्य उठाकर ले जाता है, किन्तु वह दैवयोग से बच जाता है तथा सोलह वर्ष के पश्चात् सोलह प्रकार की उपलब्धियों एवं दो प्रकार की विद्याओं के साथ पुन: लौटता है तथा नारद की प्रेरणा से सत्यभामा को भाँति-भाँति के कष्ट पहुँचाता है। फलत: बलराम और प्रद्युम्न में संघर्ष होता है तथा आगे कृष्ण और प्रद्युम्न में भी युद्ध होता है। प्रद्युम्न अनजान से अपनी माँ रुक्मिणी का भी अपहरण कर लेता है, किन्तु नारद के द्वारा रहस्योद्घाटन हो जाने पर कृष्ण एवं प्रद्युम्न में मेल-मिलाप हो जाता है। प्रद्युम्न अनेक विवाह करता है तथा कृष्ण की मृत्यु व यादवों के नाश के पश्चात् वह जैन धर्म की दीक्षा लेता है और अन्त में कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस कथा का स्रोत मुख्यतः जैन पुराण ही है, वैष्णव पुराणों से इसका कोई मेल नहीं है। अपभ्रंश में प्रद्यम्न के चरित को लेकर प्रबन्ध-काब्यों की रचना की गई थी, प्रस्तुत काव्य का कथानक भी उन्हीं पर आधारित है।

पूरा ग्रन्थ लगभग सात सौ चौपाइयों में समाप्त हुआ है। विभिन्न प्रसंगों के आयोजन एवं प्रस्तुतीकरण तथा भावानुभूतियों की व्यंजना में किव को पर्याप्त सफलता मिली है।

चौदहवीं शताब्दी के दूसरे किव, जो इस परम्परा में आते हैं जाखू मिणयार हैं, जिन्होंने 'हरिचन्द्र पुराण' की रचना चैत्र मास की दशमी रिववार, १४५३ वि० (१३६६ ई०) में की थी। इसका निर्देश स्वयं किव ने इस प्रकार किया है—

चौदह से तिरपनें बिचार, चैतमास दिन आदित बार । मन माँहि सुमिर्यो आदीत, दिन दसराहे कियो कवीत।।

काव्य का आरम्भ गणेश एवं शारदा की स्तुति के साथ करते हुए रचना-काल, प्रेरणा-स्रोत एवं आधारभूत ग्रन्थ का भी निर्देश कर दिया गया है। किव के उल्लेख के अनुसार उसकी मूल कथा ऋषि कृष्ण द्वैपायन (व्यास) द्वारा विणित है। वस्तुतः इसका आधार महाभारत ही है—

किस्न दीपायन भारत कीयो, आश्रम छाँडि रिव नीस-यो। जनमेजय के रावलि गयो, भेट्यो राउ हरिव मन भयो।।

imes imes imes imes िकस्त दीपायत क्रिया अब करौ, बेगि मोहि भारथ उच्चरौ ॥

यद्यपि इस काव्य की कथा-वस्तु सत्यवादी हरिश्चन्द्र के परम्परागत पौराणिक इतिवृत्त पर ही आधारित है, किन्तु जैसा कि डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने संकेत किया है— 'कवि ने अपनी मौलिक उद्भावना के बल पर कई प्रसंगों को काफी भावपूर्ण एवं मामिक बनाने का प्रयास किया है।' इसकी एक हस्तलिखित प्रति श्री अगरचन्द नाहटा के ग्रन्थालय में सुरक्षित है तथा पूरा ग्रन्थ लगभग ६०० छन्दों में समाप्त हुआ है। मुख्यत: इसमें चौपाई छन्द ही प्रयुक्त हैं, किन्तु बीच-बीच में कुछ अन्य छन्द— 'वस्तु', 'अठतालों' आदि—भी प्रयुक्त हैं। यह रचना अभी तक अप्रकाशित है, किन्तु इसके जो अंश प्रकाश में आये हैं, उन्हें देखने से यह पर्याप्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है। विभिन्न भावों की व्यं जना में—विशेषत: करुण रस के प्रसंग में—किव ने सच्ची सहृदयता का परिचय दिया है; यथा रोहित। एव की मृत्यू पर शैव्या का विलाप द्रष्टव्य है—

वित्र पुंछि बन भीतर जाइ, रानी अकली खरी बिललाइ। 'सुत! सुत?' कहे वयण उचरइ, नयण नीर जिमि पाउस भरइ। हा श्रिग! हा श्रिग! करें संसार, फाटइ हियो अति करइ पुकार! तोड़इ लट अरु फाड़इ चीर, देखें मुख अरु चौबे नीर।। दीठे पडियो जीवन आधार, सनौ आज भयो संसार।

वस्तुत: अनुभूति की गम्भीरता एवं शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से यह उच्चकोटि का काव्य है। इसका अध्ययन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती पौराणिक काव्यों की अनेक प्रथाओं एवं रूढ़ियों को स्वष्ट करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, किन्तु दुर्भाग्य से यह रचना अभी तक अप्रकाशित है।

अनेक पौराणिक प्रबन्ध-काव्यों के रचियता विष्णुदास को अभी तक हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रन्थों में स्थान नहीं मिल पाया है, जबिक वे साहित्यक दृष्टि से सूरदास एवं तुलसीदास जैसे महान् किवयों के भी पथ-प्रदर्शक सिद्ध होते हैं। मध्यकाल के दोषपूर्ण विभाजन के कारण न तो वे राम-काव्य की संकीर्ण सीमा में बँघ पाते थे और न ही कृष्ण-काव्य के ढिचे में ही, फलतः वे इतिहास में कोई स्थान पाने से वंचित रहे। अन्यथा उनकी रचनाओं का विवरण काशी नागरी प्रचारिणी सभा की १६०६-द, १६१२ एवं १६२६-२५ की खोज रिपोर्ट में प्रकाशित हो चुका था, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इतिहासकार रामचन्द्र शुक्ल को उनका पता नहीं था।

विष्णुदास ग्वालियर नरेश राव डूगेन्द्रसिंह के राज्यकाल (आरंभ १४२४ ई०) में वर्तमान थे तथा उनकी पाँच रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं—(१) महाभारत कथा, (२) रुक्तिमणो मंगल, (३) स्वर्गारोहण, (४) स्वर्गारोहण पर्व और (४) स्तेह-लीला। इनमें तीसरी और चौथो एक ही प्रतीत होती है, अतः इनकी चार रचनाएँ ही मानी जानी

१. सूरपूर्व कज-भाषा कान्य, पृ० १४६।

चाहिए। ये सभी रचनाएँ प्रबन्धात्मक शैली में रचित होने के कारण प्रस्तुत परम्परा में आती हैं। 'महाभारत कथा' में पांडवों का चरित प्रस्तुत किया गया है, जो १४६५ ई० की रचित मानी गई है। इसमें किव के धार्मिक दृष्टिकोण की प्रमुखता है, क्योंकि उसने लिखा है—

> पांडु चरित जो मन दै सुनें, नासे पाप बिष्णु किन भनै। एक चित्र सुने दै कान, ते पावें अमरापुर थान।।

पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह काव्यात्मकता से शुन्य है। वस्तुत: धार्मिक दृष्टिकोण की प्रधानता होते हए भी यह काव्यात्मक रचना है। उदाहरणार्थ इसकी कुछ पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं—

विनसै धर्म कियि पालंडू. विनस नासिर गेह परचन्डू। विनसे रांडु पढ़ाये पांडे, विनसे खेले ज्वारी डांडे।। विनसे नीच तनें उपजारू, विनसे सूत पुराने हारू। विनसे मांगनी जरें जुलाजें, विनसे जूफ होय बिन साजें।।

यहाँ 'विनसै' की आवृत्ति का चमत्कार है, जो लगभग चालीस पंक्तियों में चलता रहता है। आवृत्ति की यह प्रावृत्ति अपश्चंश के जैन कवियों में भी प्रमुख रूप से मिलती है, जिनका विकास दूसरी ओर हिन्दी के रोमांसिक कथा-काव्यों में भी मिलता है।

'स्वर्गारोहण' या 'स्वर्गारोहण पर्व' में पांडवों के स्वर्ग-गमन की कथा दी गई है, जो दोहा-चौपाई छन्दों में प्रस्तुत है। कदाचित् यह कराना की जा सकती है कि प्रस्तुत काव्य किव की 'महाभारत कथा' का ही एक अंश होगा। किन्तु वस्तुतः यह स्वतन्त्र ग्रन्थ है जिसका प्रमाण निम्नांकित मंगलाचरण है:

गवरी नन्दन सुमित दे गन नायक वरदान। स्वर्गारोहण ग्रन्थ के वरणों तत्व बलान।

यहाँ 'ग्रन्थ' का उल्लेख इसके स्वतन्त्र अस्तित्व का द्योतक है। रचना-शैली का हिष्ट से यह ग्रन्थ भी उनकी 'महाभारत कथा' के स्तर का प्रतीत होता है, नमूने के रूप में कुछ पैक्तियाँ द्रष्टव्य हैं —

सुनहुभीम कह धर्म नरेसा। बार बार सुन ले उपदेसा। अब यह राज तात तुम लेहू। कै भैया अर्जुन कहँ देहू। राज सकल अरु यह संसारा। मैं छांड़ों यह कहै भुवारा। वन्धु चार ते लये बुलाई। तिन सों कहीं बात यह राई।

काव्यत्व की दृष्टि से इनकी अपेक्षा 'रुक्मिणी मंगल' में किव को अधिक सफलता मिली है। इस काव्य में एक स्थान पर किव ने अपने आपको 'भाषा-काव्य' बनाने के लिए कोसा भी है—

त्छ मत मोरी थोरी सौ बौराई भाषा काव्य बनाई। रोम रोम रसना जो पाऊँ महिमा वर्ण नींह जाई।।

'रुक्मिणी मंगल' प्रबन्धात्मक शैली में रचित है, फिर भी इसके बीच-बीच में विभिन्न राग-रागिनियों के पदों और गीतों का आयोजन किया गया है। वस्तुत: जिस प्रकार दोहा-चौपाई शैली में 'स्वर्गारोहण' काव्य को प्रस्तुत करके विष्णुदास ने परवर्ती पौराणिक प्रबन्ध-रचियताओं (जिनमें गोस्वामी तुलसीदास भी आ जाते हैं) का पथ-प्रदर्शन किया, वहाँ उन्होंने कृष्ण-भिक्त-विषयक पद लिखकर कुंभन-दास. स्रदास आदि के लिए भी नई परम्परा का प्रवर्तन किया। अतः काव्यत्व की हिष्ट से विष्णुदास भने ही बहुत उच्चकोटि के किव सिद्ध न हों, किन्तु ऐतिहासिक हिष्ट से उनका महत्त्व बहुत अधिक है।

ईसा की पन्द्रहवीं शती के अन्तिम भाग में एक अन्य महत्त्वपूर्ण किव ईश्वरदास, हुए, जिन्होंने अनेक पौराणिक कथाओं को कान्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया, जैसे— 'सत्यवती कथा', 'स्वर्गारोहिणी कथा', 'एकादशी कथा' एवं 'भरत मिलाप'। इनमें से 'सत्यवती कथा' का आधार पौराणिक होते हुए भी इसका प्रस्तुतीकरण रोमांसिक शैली में हुआ है। शेष रचनाओं के नाम से धार्मिकता एवं पौराणिकता का आभास स्पष्ट रूप में मिलता है, किन्तु इसमें कान्यात्मकता का अभाव नहीं है, अतः वे यहाँ विवेच्य हैं। 'स्वर्गारोहिणी कथा' पांडवों के स्वर्गारोहण-प्रमंग से सम्बन्धित है। इसका आरम्भ गण-पित एवं शारदा की वन्दना, हष्टदेव की स्तुति, पूर्वं किवयों के प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन, सज्जन एवं दुर्जन की प्रशंसा-निन्दा, रचना-काल के निर्देश, तत्कालीन नरेश के उल्लेख, अपने कुल के परिचय, कान्य-स्रोत एवं कान्य-प्रयोजन के निर्देश के साथ किया है, इससे जहाँ कान्य-रूप सम्बन्धी विभिन्न प्रवृत्तियों का पता चलता है, जहाँ किव ईश्वरदास एवं उसके कान्य से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों पर भी प्रकाश पड़ता है। कान्यारंभ में की गई इष्टदेव की बन्दना केवल रूढ़ि-निर्वाह मात्र जैसी प्रतीत नहीं होती, उसमें भितत-भाव की सच्ची प्रेरणा परिलक्षित होती है. यथा—

राम नाम किव नरक नेवारा, तेहि सेवा मनु लागु हमारा। संख चक्र धरु सारंग पानी, बया करहु कुछु कहीं बलानी। मरम न जानो केसव तोरा, तुम्हरे चरन चितु लागै मोरा। राम नाम भाव दिन रात, अष्ठर मेरवहु निरमल मोती। राम नाम ईसर किव गाए, सुनहु लोग तुम मन चितु लाए।

कवि का प्रयोजन मुख्यतः पाठकों की धार्मिक भावनाओं का उद्बोधन करते हुए उन्हें पाप से मुक्ति दिलवाना ही है—

अछर तीनि बखानों, मारथ कथा चित लाइ। कहै ईसर जे सुनितों, ताकर पाप छै (क्षय) जाइ।।

सारी कथा दोहा-चौपाई शैली में प्रस्तुत है। वस्तुतः काव्य-रूप एवं उसकी विभिन्न रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों की दृष्टि से यह तुलसी के 'रामचरित मानस' का पूर्व विकसित पूर्व-रूप है। प्रारम्भ की जिन विशेषताओं का उल्लेख हमने अभी किया है, वे सभी 'मानस' में भी मिलती हैं। इस दृष्टि से प्रस्तुत काव्य का विशेष महत्त्व है।

धार्मिक दृष्टिकोण के होते हुए भी, ईश्वरदास कोरे कथाकार नहीं हैं, उनमें कवित्व उक्ति भी पर्याप्त माला में है। इसीलिए उन्होंने उपर्युक्त कथा को ग्रुष्क इतिवृत

होने से बचा लिया। अनेकों स्थानों पर वस्तु-निरूपण एवं भावों की व्यंजना सफलता-पूर्वक की गई है, तथा---

(क) अर्जुन का युद्धकीणल- जस बिजुली के मारत, परवत फाट अघात।
 तस अरजुन के बानन्ह, कोरी भये निपात।

(ख) युधिष्ठिर का शोक---

बंधु सोग में सहैं न पारों, बंधु बिना जग जीवन हारों। बधु बर्ग मारा सुख लागी, लोग हिंदै बारत है आगी।

इनकी दूसरी पौराणिक रचना 'एकादशी कथा' भी काव्यात्मकता से शून्य नहीं है। यद्यपि इसका आरम्भ उतने विधि-विधानों के साथ नहीं किया गया; किन्तु बीच-बीच में नगर-वर्णन, नारी-सौन्दयं, सौन्दर्याकर्षण, शोकानुभूति, निवेंद आदि का निरूपण जिस सरस एवं भावोत्पादक शैली में किया गया है, वह इसे उत्कृष्ट काव्यकृति सिद्ध करता है; कुछ प्रसंग देखिए—-

(क) मोहिनी का रूप-सौन्दर्ये— जहें लगु होइ सकल संसारू, काढ़ि लेहु सब कर रूप सुढारू। एक करता काढ़ि लेहु रासी, बिसु काम लै बैठु संडासी।

(ख) मोहिनी का सौन्दर्शकर्षण---

नैन कटोरन्ह चितवे नारी, हिर हर ब्रह्मा रहे निहारी । देखि रिष सबै अकुलाई, देखि कामिनि तन दरसे आई । ध्यान छूउ रिषै देखु जागी, जानहू एक चित्र होइ लागी। नर गंध्रप देखीं ह चित्र लाई, नारि देखि सब गये मुरछाई ।

ईश्वरदास की एक अन्य रचना 'भरत मिलाप' बताई जाती है जो काफी विवादास्पद है। इसकी विभिन्न प्रतियाँ प्राप्त हैं जिनमें परस्पर गहरा पाठ-भेद मिलता है तथा रचियता का नाम भी उनमें अलग-अलग है। सामान्यतः इनमें तीन नाम आये हैं— तुलसीदास, ईश्वरदास एवं सूरदास। डा० शिवगोपाल मिश्र के मतानुसार यह इन्हीं ईश्वरदास की रचना है, क्योंकि इसकी एक प्रति उन्हें ईश्वरदास की अन्य रचनाओं के साथ ही प्राप्त हुई थी तथा भाषा-शैली एवं अनेक प्रतियों के उल्लेख के अनुसार भी यह ईश्वरदास की रचना प्रतीत होती है।

वस्तुतः पौराणिक प्रबन्ध-काव्य-परम्परा को आगे बढ़ाने में ईश्वरदास का महत्त्वपूर्ण योगदान है। भले ही हम आज जायसी एवं तुलसी के प्रौढ़ काव्यों के समक्ष इनकी रचनाओं को नगण्य एवं उपेक्षणीय समझें, किन्तु इतिहास की इस धारा के विकास-क्रम को समझने तथा परवर्ती काव्यों के विभिन्न उगादान-स्रोतों को जानने के लिए ईश्वरदास की रचनाओं का अध्ययन अपरिहायं है।

परम्परा का विकास—कोलहवीं शती के मध्य भाग से इस "रम्परा का अत्यन्त द्रुतगति से विकास हुआ, जिसका अनुमान इसी तथ्य से किया जा सकता है कि सोलहवीं से लेकर वीसवीं शती के आरम्भ तक रचित लगभग डेढ़ सी पौराणिक प्रबन्ध-काव्य अब तक उपलब्ध हो चुके हैं, जो इस परम्परा में आते हैं। इन्हें विषय-वस्तु की दृष्टि से स्थूल रूप में तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) भागवन पुराण तथा कृष्ण चरित्र पर आधारित काव्य, (२) रामायण तथा रामचरित पर आधारित काव्य और (३) महाभारत तथा कौरव-पाण्डव के चरित्र पर आधारित काव्य। इनके अतिरिवत कुछ काव्य ऐसे भी हैं जिनका सम्बन्ध वैष्णव परभ्परा से न होकर शैव, स्विख, जैन परम्पराओं से हैं। यहाँ हम केवल रामायण तथा रामचरित पर आधारित काव्यों का ही परिचय संक्षेप में दे रहे हैं। प

तुलसीदास और उनका काष्य—रामचरित से सम्बन्धित हिन्दी का प्रथम प्रबन्ध-काव्य सम्भवत: ईश्वरदास कृत 'भरतिमलाप' है, जो सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में लिखा गया था। इनकी विवेचना की जा चुकी है। इसके अनन्तर गोस्वामी तुलसीदास जी के विभिन्न प्रबन्ध-काव्य आते हैं, जो इस परम्परा की सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ माने जाते हैं। वस्तुत: तुलसीदास समस्त मध्यकाल के सर्वश्रेष्ठ कि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, अत: इनके साहित्य पर यहाँ अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से विचार किया जाता है।

तुलसीदास के नाम पर वैसे तो लगभग पच्चीस रचनाएँ प्रचलित हैं, किन्तु उनके द्वारा रचित वास्तविक ग्रन्थ ये बारह माने जाते हैं—(१) रामचरित मानस,(२) रामलला नहछू, (३) वैराग्य संदीपिनी, (४) बरवै रामायण, (५) पार्वती-मंगल, ६) जानकीमंगल, (७) रामाजा प्रश्न, (८) दोहावली, (६) कवितावली (१०) गीतावली (१०) श्रीकृष्ण गीतावली, (१२) विनयपित्रका । इनके अतिरिक्त इनकी दो प्रमाणिक रचनाएँ और मानी जाती हैं—'हनुमान बाहुक' एवं 'किल धर्माधर्म निरूपण' । इनमें से 'हनुमान बाहुक' को तो 'कवितावली' के अन्तर्गत ही सम्मिलित कर लिया जाता है, जबिक दूसरी रचना को डॉ॰ रामकुमार वर्मा तथा कुछ अन्य विद्वान ही प्रामाणिक मानते हैं।

काव्य-रूप की दृष्टि से तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाओं को तीन वर्गों में विभवत किया जा सकता है—(१) प्रबन्ध-काव्य — रामचिरमानस, रामलला नहुछू, पार्वतीमंगल, जानकीमंगल। (२) गीति काव्य— गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय-पित्रका। (३) मुक्तक काव्य—वैराग्य संदीपिनी, बरवै रामायण, रामाजा प्रश्न, दोहा-वर्ला, कितावली, हनुमान बाहुक एवं किल धर्माधर्मे निरूपण। यहाँ केवल प्रबन्ध-काव्य ही विवेच्य हैं, अतः हम क्रमणः इन्हीं का विवेचन करते हैं, शेष बर्ग की रचनाओं पर अन्यत्न प्रसंगानुसार प्रकाश डाला जायगा।

रामच रितमानस—तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना 'रामचिरतमानस' है, जिसकी रचना उन्होंने भगवान् राम की जन्म-भूमि अयोध्या में राम की जन्म-तिथि को संवत् १६३१ वि० (१५७४ ई०) में आरम्भ की थी। इसका निर्देश किन ने इस प्रकार किया है—

१. अन्य परम्पराओं के परिचय के लिए द्रव्टव्य — हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास', पृष्ठ २३६-२७५।

#### संवत सोरह सै इकतीसा, करों कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपूरी यह चरित प्रकासा॥

राम-चिरत सम्बन्धी काव्यों को प्रायः 'रामायण' कहे जाने की परम्परा रही है; किन्तु तुलसीदास ने अपने काव्य को 'रामचिरमानस' नाम से पुकारा है जिसका विशेष कारण यह है कि किन ने इसे मानस रूपी सरोवर के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है। सारी कथा चार वक्ताओं के माध्यम से सात कांडों में प्रस्तुत की गई है। ये चार वक्ता ही इसके चार घाट हैं तथा सात कांड इसके सात सोपान हैं। वैसे इस रूपक के और भी कई अंग हैं; जैसे राम की महिमा इसके जलाशय की गम्भीरता है, उपमादि इसकी तरंगें हैं, छन्दादि इसके कमल हैं, अनुपमअर्थ, भाव,भाषा आदि पराग, मकरन्द और सुगन्ध हैं, आदि। वस्तुतः यह रूपक इसके नामकरण की सार्थकता सिद्ध करता है। यह दूसरी बात है कि यह इतना अधिक विस्तृत एवं बौद्धिक हो गया है कि जिससे इसमें काव्यात्मक आकर्षण बहुत कम रह गया है।

'मानस' की रचना में किव ने संस्कृत, प्राकृत आदि के विभिन्न पौराणिक एवं साहित्यक ग्रन्थों का उपयोग सम्यक् रूप से किया है। कथा का मूल आधार वाल्मीकीय रामायण है, किन्तु उसमें अनेक स्थलों पर परिवर्तन एवं परिवर्द्धन भी पर्याप्त माल्ला में किया गया है, जिसमें किव की मौलिक हिष्ट का उन्मेष मिलता है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण, श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, हनुमन्नाटक, प्रसन्न राघव, रघुवंश, उत्तर रामचरित आदि ग्रन्थों का भी प्रभाव इस पर विभिन्न रूपों में हिष्टिगोचर होता है। जैसा कि स्वयं किव ने 'नानापुराणिनगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्विचदन्यतोऽपि' कहकर स्वीकार किया है, इसमें विभिन्न स्रोतों की सामग्री का उपयोग स्वतन्वतापूर्वक किया गया है।

'रामचरितमानस' की रचना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं हुई,इसमें काव्या-त्मक लक्ष्य भी किन के सामने स्पष्ट रूप से निद्यमान था ; इसकी ध्विन निम्नांकित उकितयों से मिलती है—

उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कविता एवं काव्यात्मकता का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि कवि ने भले ही शिष्टता एवं विनम्रता के नाते अपनी रचना को काव्यात्म से शून्य कह दिया है, किन्तु उसकी आन्तिरिक इच्छा अपनी रचना को काव्यात्मक हिष्ट से भी सफल बनाने की अवश्य रही है। इतना ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उन कियों के प्रयास को निन्दनीय बताया है, जो प्राकृत व्यक्तियों का गुणगान करने

में अपनी किवत्व-शिव्त का अपन्यय करते हैं। ऐसी स्थित में यह स्वीकार किया जा सकता है कि तुलसीदास में धार्मिक भावनाओं की प्रबलता के होते हुए भी वे अपनी रचना की काव्यात्मकता के प्रति सचेत थे। इतनी ही नहीं, रामचरित मानस' एवं अन्य रचनाओं के आधार पर उनके काव्य दर्शन की पूरी रूप-रेखा तैयार की जा सकती है। यहाँ संक्षेप में इतनी ही कहना पर्याप्त होगा कि तुलसी काव्य के क्षेत्र में "महत्' के उपासक थे, वे महान् वस्तु एवं महान् लक्ष्य को लेकर चलनेवाले किव थे. इसीलिए उनकी दृष्टि में वही कला सफल कला थी, जो सौन्दर्ययुक्त होने के साथ-साथ सबके लिए हितकारी भी हो।

गोस्वामी तुलसीदास का राम-विषयक एक अन्य प्रबन्धात्मक काव्य 'रामलला नहछू' है जो केवल २० छन्दों में समाप्त हो गया है। यह सोहर छन्द में रचित है जो अवध और बिहार के लोक-गीतों—विशेषतः पुत्र-जन्म, नामकरण, विवाहादि से संम्बन्धित गीतों—में प्रयुक्त होता है। इसमें राजा दशरथ के चारों पुत्रों के यज्ञोपवीत-संस्कार का वर्णन है। यज्ञोपवीत से पूर्व 'नख क्षौर' (नाखून काटने) किए जाने का विधान है, तथा इसी 'नख क्षौर' का अपभ्रष्ट रूप 'नहछुर' या 'नहछू' बना है। कुछ विद्वानों ने इसे विवाह सम्बन्धी गीत मान लिया है, किन्तु जैसा कि पं० रामगुलाम द्विवेदी एवं डा० विमल कुमार जैन ने अपने तुलसी-विषयक ग्रन्थों में सिद्ध किया है, इसका सम्बन्ध यज्ञोपवीत संस्कार में ही है।

तुलसीदास की महत्ता — तुलसीदास की प्रबन्धात्मक रचनाओं के सम्बन्ध में यहाँ सामान्य रूप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उनकी कीर्ति का अमर आधार 'रामचिरतमानस' ही है। इसे न केवल इस परम्परा का, अपितु समस्त हिन्दी काव्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। हमारे विचार से जब 'पद्मावत', 'कामायनी' आदि से इसकी सम्यक् तुलना नहीं हो जाती, तब तक इसे हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ काव्य कहना तो उचित नहीं होगा, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि पौराणिक प्रबन्ध-काव्य परम्परा में इसका स्थान सर्वोच्च है।

समग्र रूप में तुलसीदास की महत्ता के विभिन्न आधार माने गये हैं; कुछ लोग उन्हें धर्मोपदेशक के रूप में, कुछ भक्त के रूप में और कुछ लोक-नायक के रूप में सर्वोच्च मानते हैं। अवश्य ही वे अपने युग के सबसे बड़े धर्मात्मा भक्त एवं लोक-नायक थे, किन्तु ये सारे पद एवं विशेषण किसी के काव्यत्व की महत्ता का बोध नहीं करवाते। यदि ऐसा ही होता तो हम महात्मा गांधी को सबसे बड़ा कि भी मान लेते। हमारे विचार से कि तुलीदास की महत्ता का सबसे बड़ा आधार उसमें काव्यत्व की व्यापकता एवं गम्भीरता—दोनों का उचित समन्वय का होना है। जहां उन्होंने काव्य के विभिन्न रूपों, प्रवृत्तियों एवं शैलियों को अपनाकर व्यापकता का परिचय दिया है, वहां जीवन के उदास्त आदशों एवं गम्भीर भावों के प्रस्तुतीकरण के द्वारा अपने दृष्टिकोण की गम्भीरता को भी प्रमाणित किया है। उनके काव्य में सौन्दयं का चित्रण है, किन्तु उससे भी

१. प्रस्तुत लेख का विषय प्रबन्ध-काव्य होने के कारण तुलसीदास की अन्य रचनाओं का परिचय नहीं दिया गया है।

अधिक महत्वपूर्ण है औदात्य की आकर्षक व्यंजना । काव्य की दृष्टि से उसकी समस्त धार्मिकता, नैतिकता एवं दार्शनिकता का सबसे अधिक महत्त्व इस बात में है कि ये सब उममें औदात्य की प्रतिष्ठा एवं व्यंजना में सहायक सिद्ध होते हैं । इसी औदात्य को रस-सिद्धान्त की शब्दावली में प्रत्यक्ष आनन्द-स्वरूप शान्त रस के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ।

केशवदास की 'रामचिन्द्रका'--राम सम्बन्धी प्रबन्ध-काव्य की परम्परा में एक महत्त्वपूर्ण रचना केशवदास मिश्र द्वारा रचित 'रामचंद्रिका' है । इसका रचना-काल स्वयं कवि के उल्लेख के अनुसार १६५८ वि॰ या १६०१ ई॰ है। केशवदास राज्याश्रित शृङ्गारी कवि थे, अतः यह विषय उनकी रुचि के बहुत अनुकूल नहीं था, फिर भी १७ वर्ष पूर्व तुलसी द्वारा रचित 'रामचरितमानस' की प्रसिद्धि ने सम्भवतः उन्हें इस ओर आर्काषत किया । केशवदास किसी का अनुसरण करनेवाले कवि नहीं थे, अतः उन्होंने अपनी रचना में तुलसी के आदर्श, शिल्प एवं रचना-शैली को स्वीकार नहीं किया। इस दृष्टि से वे तुलसी के अनुवर्ती या अनुकरता नहीं हैं अपित उनके प्रतिद्वन्द्वी हैं। कद्माचित् इसीलिए उन्होंने अपने सारे काव्य में तुलसीदास का कहीं उल्लेख न करके अपना सम्बन्ध सीधे वाल्मीकि से स्थापित किया है। कवि ने अपने प्रेरणा-स्रोत के रूप में स्वप्न में वाल्मीकि द्वारा दिये गये आदेशों की चर्चा की है। पूरा ग्रन्थ केवल सात कांडों में नहीं, अपित उन्तालीस प्रकाशों में विभक्त है। आरम्भ में गणेश, सरस्वती और राम की वन्दना की गयी है तथा अपने वंश, रचना-काल, काव्य-प्रयोजन आदि का निर्देश किया गया है। सारा ग्रन्थ दो भागों--पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध --में विभवत है। प्रथम भाग में २० प्रकाश हैं जिनमें राम के बचपन से लेकर रावण-वध तक की घटनाएँ वर्णित हैं. जब कि द्वितीय भाग में राम-भरत-मिलाप, तिलकोत्सव, राम-राज्य-वर्णन, शम्बूक-बध लवणासुर-वध, लव-लक्ष्मण-युद्ध, राम-सीता मिलन आदि का निरूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तरार्द्ध में राम के राज्य-वैभव एवं राजसी जीवन का चित्रण भी किया गया है। डा॰ विजयपाल सिंह के अध्ययन के अनुसार 'केशवदासजी ने पूर्वार्ख की अपेक्षा उत्तराद्धं में अधिक मौलिकता का परिचय दिया है।'

पूर्ववर्ती आलोचकों द्वारा 'रामचिन्द्रका' पर अनेक आक्षेप आरोपित किये गये हैं, जिनमें से कुछ ये हैं——(१) प्रबन्ध-पदुता एवं सम्बन्ध-निर्वाह की क्षमता केशव में नहीं थी जिससे 'रामचंद्रिका' अलग-अलग लिखे हुए वर्णनों के संग्रह-सी जान पड़ती हैं।(१) कथा के मार्मिक एवं गम्भीर स्थलों की पहचान 'रामचंद्रिका' के रचयिता को नहीं थी। वैसे स्थलों को या छोड़ गये हैं या यों ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर देते हैं।(३) दृश्यों की स्थानगत विशेषता इसमें नहीं मिलती। इन आक्षेपों के आधार पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का निष्कर्ष है: ''सारांश यह कि प्रबन्ध-काव्य-रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी, न शक्ति। परम्परा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के (जैसे, युद्ध, सेना-तैयारी, उपवन, राजदरबार के ठाट-बाट तथा श्रुङ्कार और वीर रस) फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। इसी से बहुत से वर्णन यों ही, बिना अवसर का विचार किए, वे भरते गये हैं। वे वर्णन वर्णन के लिए करते थे, न

कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से । रामचंद्रिका के लम्बे और चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गम्भीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाठ-बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल-पहल आदि के वर्णन में ही विशेषतः लगता था।"

इसमें कोई सन्देह नहीं कि केशवदास को प्रबन्धत्व की हिष्ट से 'रामचिद्रका' में अधिक सफलता नहीं मिली है, तथा आचार्य शुक्ल के अनेक आक्षेप सर्वथा यथार्थ है। किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने केशव के हिष्टकोण, लक्ष्य एवं वातावरण को समझने का प्रयास भी बहुत गम्भीरता से नहीं किया, अन्यथा यह स्पष्ट हो जाता कि केशवदास जिस लक्ष्य एवं वातावरण से प्रेरत थे, उसमें यही सम्भव था। जैसा कि डा॰ विजयपाल सिंह ने उपर्युक्त आक्षेपों का उत्तर देते हुए अपने शोध प्रबन्ध में स्पष्ट किया है, ''केशवदास तुलसी की भांति भक्त और धार्मिक किव नहीं थे, अपितृ दरबारी किव थे, अतः दोनों को एक ही कसौटी से परखना उचित नहीं। केशव कोर्ट में किव थे, भला कुटिया के पैमाने से कोर्ट को कैसे नापा जा सकता है? केशव के मार्मिक स्थल कोर्ट के थे और उनमें उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। कुटिया और कोर्ट में सदैव से अन्तर चला आया है और सदैव रहेगा। अतः तुलसी के मापदण्ड द्वारा केशव की कटु आलोचना करना महान् किव के साथ अन्याय करना है।''

सत्नहवीं शती के आरम्भिक किवयों में प्राणचंद चौहान का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने सन् १६१० ई० (१६६७ वि०) में 'रामायण महानाटक' की रचना की थी। बस्तुत: यह नाटक न होकर पद्मबद्ध संवादों के रूप में रचित प्रबन्ध-काव्य ही है। उदाहरण के लिए इसकी शैली का एक नमूना प्रस्तुत है—

श्रवन बिना सो अस बहुगुना। मन में होइ सु पहले सुना।। देखें सब पै आहि न आंखी। अंधकार चोरो के साखी।।

इसी प्रकार हृदयराम भल्ला का 'हनुमन्नाटक' (१६२३ ई०) भी वस्तुत: नाटक न होकर १४ अंकों मे विभक्त प्रबन्ध-काव्य ही है। इसका मूलाधार संस्कृत का 'हनुमन्नाटक' होने के कारण ही इसे यह संज्ञा दी गई है, अन्यथा किन ने इसे दूसरा नाम 'रामचंद्र गीत' भी दिया है। श्री चन्द्रकान्त बाली ने अपने 'पंजाब प्रान्तीयं हिन्दी साहित्य का इतिहास' में इस काव्य का विस्तृत परिचय प्रस्तुत करते हुए इसके सम्बन्ध में अनेक नये तथ्यों पर प्रकाश डाला है। श्री बाली के अनुसार हृदयराम पंजाबी थे, तथा उनके 'हनुमन्नाटक' को गुरु गोविन्दिसह सदा अपने पास रखते थे, इससे सिक्खों में भी इसका बड़ा सम्मान है। पूरा ग्रन्थ लगभग डेढ़ हजार छन्दों में समाप्त हुआ है। यद्यपि इसमें संस्कृत के 'हनुमन्नाटक' की पूरी छाया ग्रहण की गई है, किन्तु यह मौलिकता से भी शून्य नहीं है। इसमें हनुमान का चिरत नहीं, अपितु राम का जीवन-वृत्त जानकी स्वयंवर से लेकर राज्याभिषेक तक प्रस्तुत किया गया है, इस दृष्टि से इसे 'रामचन्द्र गीत' कहना ही अधिक उचित होगा।

हृटयराम के अतिरिक्त भी पंजाब के अनेक कवियों ने हिन्दी मे राम सम्बन्धी प्रबन्ध-काव्यों की रचना की है, जिनमें कुछ ये हैं—(१) गुक्रगोविंबसिह कृत 'रामावतार'

(१७४५ वि०), (२) सोंद्री मिहरबान कृत 'रामायण' (१७४० वि०), (३) कृष्णलाल कृत 'रामचिरत' (१८८४ वि०), (४) गुलाबसिंह कृत 'अध्यात्म रामायण' (१८४६ वि०), (५) हिर्रिसह कृत 'अध्यात्म रामायण' (१६वीं शती), (६) कीरतिसह कृत 'कीरत रामायण' (१६१७ वि०), (७) संतोषिंसह कृत 'वाल्मीकि रामायण' (१८६४ वि०), (७) संतोषिंसह कृत 'वाल्मीकि रामायण' (१८६४ वि०), (८) रत्नहिर कृत 'लिलत ललाम' (१६९७ वि०), (१०) बीर्रिसह कृत 'सुधासिंधु रामायण' (१६०६ वि०)।

अठारहवीं-उन्नीसवीं गती में 'अद्भुत रामायण' संज्ञक अनेक रचनाएं लिखी गई थीं, जिनके रचियताओं में शिवप्रसाद (रचना-काल १७७३ ई०, बेनीराम (१४वीं गती), भवानीलाल (१८०० ई०) और नवलिंसह (१८३४ ई०) का नाम उल्लेखनीय है। इसमें सीता की एक काल्पनिक एवं अद्भुत कथा को प्रस्तुत किया गया है जिसमें रावण का वध राम के द्वारा न दिखाकर सीता के द्वारा दिखाया गया है। काव्यत्व की दृष्टि से साधारण कोटि की यह रचना है।

सीता सम्बन्धी काव्य—सीता या जानकी के विवाह, अपहरण आदि प्रसंगों को लेकर इस काल में अनेक प्रबन्ध-काव्य लिखे गये जिनमें ये उपलब्ध हैं— १) गोस्वामी तुलसीदास: 'जानकी मंगल' (१६वीं शती), (२) कर्मण: 'सीताहरण', (१५४८ ई०), (३) मंडन: 'जानकी जू को विवाह', (१६५८ ई०), (४) प्रसिद्ध किव : जानकी विजय (१७५६ ई०), (५) प्रून: सीताराम विवाह; (१८०३ ई०), (६) प्रियादास महाराजा: 'सीता मंगल', (१८१७ ई०), (७) नवलिंसह कायस्य: 'सीता स्वयंवर' (१८३१ ई०), (८) बलदेवदास: 'जानकी विजय', (१७३४ ई०)। वस्तुतः इस प्रकार के काव्यों की परम्परा का प्रवर्त्तन गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 'हिन्मणी मंगल', 'हिन्मणी विवाह' जैसे कृष्ण सम्बन्धी काव्यों की प्रेरणा या प्रतिद्वन्द्विता से हुआ। तुलसीदास ने अपने काव्य के लिये वात्मीकीय रामायण, अध्यात्म रामायण, हनुमन्नाटक, प्रसन्नराघव आदि संस्कृत काव्यों को आधार बनाया, जबिक परवर्ती किवयों ने सामान्यतः तुलसीदास का ही अनुकरण किया है।

### प्रमुख विशेषताएँ एवं महत्व

प्रस्तुत काव्य-परम्परा से सम्बन्द्ध बहु-संख्यक किव धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं एवं अनुभूतियों की प्रेरणा से काव्य-रचना की । इस युग की कित्यय अन्य धर्माश्रित काव्य-परम्पराओं की भाँति यह परम्परा किसी सम्प्रदाय विशेष के आश्रय में किसी विशेष आचार्य के निर्देशन में पोषित एवं विकसित नहीं हुई अपितु विभिन्न किवयों ने स्वतन्त्र रूप में ही आत्म-प्रेरणा से काव्य-रचना की थी। इसी तथ्य की घोषणा गोस्वामी तुलसीदास ने 'स्वान्तः सुखाय' कहकर की है। संप्रदाय विशेष पर आश्रित न होने के कारण इन किवयों के इिष्टकोण में साम्प्रदायिक संकीर्णता या कट्टर मतवादिता हिष्टगोचर नहीं होती। इन्होंने धर्म के प्रति व्यापक हिष्टकोण का परिचय दिया है तथा विभिन्न सम्प्रदायों में एकता एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है।

दिष्टकोण की इसी व्यापकता के कारण इनके काव्य की विषय-वस्तु के क्षेत्र में भी पर्याप्त व्यापकता आ गई है। राम, कृष्ण, शिव आदि से लेकर जैन-सिख आदि विभिन्न धर्मों के महापुरुषों को इनके काव्य में स्थान मिला है। जनता की धार्मिक चित्तवृत्ति को जागृत रखने के लिए उन्होंने अवतारों, महापुरुषों एवं भक्तों के आदर्श चित्त का गान श्रद्धापूर्ण शब्दों में किया है जिससे पाठकों के हृदय में सच्ची भिक्ति का उद्बोधन होता है। इन्होंने भिक्त के नाम पर श्रद्धाशून्य रित भावना या कोरी रिसकता का प्रतिपादन नहीं किया, अपितु उसमें श्रद्धामिश्रित अनुरिक्त का चित्रण किया है, जिसे हम भिक्त का वास्तविक रूप मान सकते हैं। धर्म के नाम पर होनेवाले विभिन्न कृतिम प्रयोगों, खण्डन-मण्डन एवं बाह्य-प्रदर्शनों से भी ये दूर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने धर्म के विभिन्न रूपों, उपासना के विभिन्न भेदों एवं भिक्त की विभिन्न पद्धितयों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इस समन्वयवादिता का सर्वोत्कृष्ट रूप इस परम्परा के सर्वश्रेष्ठ किव तुलसीदास में देखा जा सकता है।

अब तक प्रायः यह भ्रान्ति प्रचलित रही है कि मध्यकाल में क्रुडणभक्त कवियों ने गीति शैली का प्रयोग किया है तथा प्रबन्ध-शैली का प्रयोग केवल राम-भक्त कवियों द्वारा हुआ है, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है।

प्रस्तुत काव्य-परम्परा में भावना की गम्भीरता एवं विविधता तथा शैली की बहु-रूपता भी दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि इनके काव्य का मूल भाव सामान्यत: भिक्त-भाव ही है, किन्तु इनके अन्तर्गत चिरत-नायक की परिस्थित के अनुरूप श्रुङ्गार, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत आदि की भी व्यंजना सफल रूप से हुई है।

काव्य-रूप की दृष्टि से इस परम्परा के सभी काव्यों को 'प्रबन्ध' कहा जा सकता है, किन्तु इन सभी का रूप, विस्तार एवं विधान एक जैसा नहीं है। कुछ अत्यन्त संक्षिप्त है तो कुछ विस्तृत। कुछ में सर्ग-पद्धति मिलती है तो कुछ में उसका अभाव है। छन्दों की दृष्टि से प्रारम्भ में दोहा-चौपाई शैली का प्रचलन अधिक रहा, किन्तु आगे चलकर छन्द वैविध्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई।

वस्तुत: यह परम्परा ग्रंथों की संख्या, विषय-क्षेत्र की व्यापकता, भावनाओं की विविधता एवं गैली की बहु रूपता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। न केवल काव्य-संख्या एवं स्थूल परिमाण की दृष्टि से अपितु काव्य-स्तर की उच्चता एवं काव्य-सौष्ठिव के विकास की दृष्टि से भी यह परम्परा कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। तुलसीदास जैसा महाक्विव इस काव्य-परम्परा के उच्च गौरव को सूचित करता है। इस परम्परा के किवयों ने धर्म और समाज के क्षेत्र में अपने व्यापक समन्वयवादी दृष्टिकोण, महापुरुषों के आदर्श चरित एवं भिवत के व्यापक रूप की स्थापना करके एक ओर धर्म-रक्षा, लोक-हित एवं समाज के उत्थान में योग दिया है, तो दूसरी ओर काव्य का उदात्त, उत्कृष्ट एवं लोक मंगलकारी रूप प्रदान करने का स्तुत्य कार्य किया है। अतः प्रत्येक दृष्टि से इस परम्परा का हिन्दी साहित्य के मध्यकालीन इतिहास में अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है।

# : अट्ठाईस :

# कृष्ण-भिकत काव्य-धारा : विकास और प्रवृत्तियाँ

- १. कृष्ण की ऐतिहासिकता
- २. कृष्ण-भिवत का विकास।
- ३. दार्शनिक एवं साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि ।
- ४. प्रमुख कवि और उनका काव्य।
- ४. सामान्य प्रवृत्तियां—(क) राधा-कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, (ख) भित्रभावना, (ग) वात्सल्य रस की व्यंजना,(घ) श्रङ्गार-वर्णन, (ङ) गीति शैली, (च) ब्रज-भाषा का प्रयोग।
- ६. उपसंहार।

भारतीय धर्म और संस्कृति के इतिहास में कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यन्त विलक्षण है । उनकी ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में भी विद्वानों में विभिन्न मत प्रचलित हैं — कृछ उन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, कुछ अर्द्ध-ऐतिहासिक और कुछ कोरा काल्पनिक । कुछ पाश्चात्य विद्वान् 'कृष्ण' शब्द की व्युत्पत्ति 'क्राइस्ट' से सिद्ध करते हुए उसे ईसा-इयत से सम्बन्धित करना चाहते हैं, किन्तु यह मत कोरी कल्पना पर आधारित है। क्रुष्ण (आंगिरस, का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद (१।११६, ७।१, ६।८५ आदि) में मिलता है, जिनके अनुसार ये एक स्तोता ऋषि सिद्ध होत हैं। ये अपने पौत्न विष्णापु के पुनर्जीवन के लिए अश्विनीकुमारों का आह्वान करते हैं। आगे चलकर 'छांदोग्य उप-निषद्' में भी कृष्ण का उल्लेख देवकी के पुत्र, घोर आंगिरस के शिष्य एवं एक वैदिक ऋषि के रूप में उप गब्ध होता है। महाभारत के प्रारम्भिक अंशों में कृष्ण पांडवों के सखा एवं प्रभावशाली राजनीतिज्ञ के रूप में तथा अन्तिम अंशों में विष्णु के अवतार के रूप मे चित्रित हुए हैं। 'सभा पर्व' में शिशुपाल के कुछ शब्दों के अतिरिक्त महाभारत में कृष्ण के गोप-जीवन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । परवर्ती पुराणों — हरिवंश, ब्रह्म. विष्णु, भागवत, ब्रह्म-वैवर्त्त आदि में उनकी बाल्यावस्था सम्बन्धी आख्यानों व गोप-जीवन सम्बन्धी क्रीड़ाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। कृष्ण की रास-लीला एवं गोपियों के प्रेम का विस्तृत रूप में निरूपणलगभग नवीं शताब्दी में रचित भागवत पूराण में हुआ है। इसमें कृष्ण की एक विशेष 'आराधिका' गोप-बाला का भी उल्लेख हुआ है, जो आगे ब्रह्म-वैत्रत्तें पुराण में गोपियों में सर्वाधिक प्रभावशालिनी राधिका के रूप में चित्रित हुई है। इस प्रकार वैदिक और संस्कृत साहित्य में कृष्ण के तीन रूप मिलते हैं--(१) ऋषि एवं धर्मोपदेशक का, (२) नीतिकुशल क्षतिय नरेश का और (३) बाल और किशोर रूप में विभिन्न प्रकार की अलौकिक एवं लौकिक लीलाएँ दिखानेवाले अवतारी पुरुष का। प्रथम रूप का पूर्ण विकास गीता में, दूसरे का

का महाभारत में और तीसरे का पूराणों में मिलता है। वस्तूत: कृष्ण के ये तीनों रूप भागवत-धर्म की तीन अवस्थाओं के द्योतक हैं। प्रारम्भ में भागवत धर्म में सरल और पवित्र भावपूर्ण उपासना की प्रधानता थी, जिसका प्रतिपादन छांदोग्य उपनिषद् एवं गीता के कृष्ण द्वारा हुआ है। महाभारत युग में भागवत धर्म भावना-प्रधान होते हुए भी कर्म का विरोधी नहीं था, अतः उसमें कृष्ण की कर्मशीलता का चित्रण होना स्वाभाविक है। सम्भवत: महाभारत में विवित व्यक्तित्त्व कृष्ण का मूल ऐतिहासिक रूप है, जो परवर्ती साहित्य में धीरे-धीरे परिवर्तित, विकसित एवं विकृत होता रहा । पौराणिक युग में भागवत धर्म भी बौद्ध, जैन, शैव, महायान, वज्रयान आदि की प्रतिद्वन्द्वित। के कारण कामुकता व विलासिता सम्बन्धी तत्वों से परिपूर्ण हो गया जिससे कि वह जन-साधारण के आकर्षण का केन्द्र बन सके । जैन एवं बौद्ध मतावलम्बियों ने अपने धार्मिक आख्यानों में प्रेमतत्व को किसी न किसी रूप में स्थान दिया है, अतः उनकी प्रतिस्पर्धा में गोपियों एवं कृष्ण के प्रणय सम्बन्धी इतिवृत्त की कल्पना हुई । डा० भण्डारकर गोपाल-कृष्ण को वासुदेव-कृष्ण से भिन्न मानते हैं, किन्तु उनका मत भ्रामक सिद्ध हो चुका है। डा॰ ए० डी० पुसाल्कर ने इसका विरोध करते हुए लिखा है कि कृष्ण ने गोकूल में गोपियों के साथ सामृहिक नृत्यगानादि में भाग लिया था, जो उनके कला-प्रेम का द्योतक है। आगे चलकर इसी को प्रणय-क्रीड़ा का रूप दे दिया गया । अतः मूलतः गोकूल के कृष्ण के चरित्र में कोई ऐसा दोष नहीं निलता, जिससे उनकी सत्ता महाभारतीय कृष्ण या गीताकार कृष्ण से भिन्न मानी जाए।

#### कृष्ण-भक्ति का विकास

सम्भवतः महाभारत की सफल क्रान्ति के पश्चात् वासुदेव कृष्ण अपने जीवन काल में ही अपने समाज के लोगों के द्वारा पूजे जाने लगे थे। महाभारत में स्थान-स्थान पर युधिष्ठिर और अर्जुन किस प्रकार उन्हें श्रद्धा की हष्टि से देखते है और उच्च आदर्शों व धार्मिक विषयों पर उनसे परामर्श ग्रहण करते हैं, उससे सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण का प्रभाव एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं, धर्मात्मा और तपस्वी के रूप में भी था। विभिन्न अवसरों पर वेदव्यास जैसे श्रद्धिष भी कृष्ण को अपने से अधिक धर्म- धुरन्धर स्वीकार करते हैं। अस्तु, बीसवीं शताब्दी के महात्मा गांधी की भाँति महा-भारत के कृष्ण भी धर्म और राजनीति-दोनों का संचालन साथ-साथ करते हुए दिखाई पड़ते हैं, किन्तु महात्मा गांधी अति बौद्धिक युग में अवतरित होने के कारण कृष्ण की भाँति अब तक अवतार घोषित नहीं हुए; पर कौन जानता है, यदि अवतारवाद का प्रचलन रहा, तो पाँच-सात सौ वर्ष बाद वे अवतारी पृष्ठ्यों की गणना में नहीं आ जाएँगे?

महाभारत युद्ध सामान्यतः १४०० ई० पूर्व के लगभग माना जाता है। महा-भारत के पश्चात् १-७ शताब्दियों तक कृष्ण की पूजा का प्रचार अधिक नहीं हो सका, किन्तु कुछ प्रदेशों एवं जातियों में अवश्य इसका प्रचलन रहा। चौथी शताब्दी ईसा-पूर्व में मथुरा के आस-पास कृष्ण-पूजा के प्रचलन का उल्लेख मेगस्थनीज के यात्रा-विवरण में मिलता है। आगे चत्रकर जब जैन और बौद्ध धर्म में क्रमणः महाबीर और गौतम बुद्ध के चिरित्न को महत्व मिला, तो भागवत धर्म के प्रचारकों ने भी राम-कृष्ण जैसे ऐतिहासिक पुरुषों को अलौकिक-शक्तिसम्पन्न घोषित करते हुए उनकी उपासना एवं भिक्ति का प्रसार किया। फिर भी मौर्य युग तक बौद्ध धर्म की लोक-प्रियता के कारण कृष्ण-भिक्ति का अधिक प्रचार नहीं हो सका। किन्तु चौथी-पाँचवीं शती में गुप्तवंशीय सम्राटों ने भागवत धर्म स्वीकार करके उसकी खूब उन्नित की। सातवीं-आठवीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में भी कृष्ण-भिक्ति का प्रचार जोरों से हो गया। यहाँ के प्रसिद्ध आलवार भक्तों में से अनेक कृष्ण के उनासक थे। कृष्ण-भिक्त को अत्यन्त आकर्षक स्वरूप प्रदान करनेवाले भागवत पुराण की रचना भी दक्षिणी भारत में होने की बात स्वीकार की जाती है।

आठवीं-नवीं शती में शंकराचार्य एवं कुमारिल भट्ट के विचारों के प्रभाव से भिक्त-आन्दोलन अधिक तेजी से नहीं चल सका, किन्तु आगे चलकर रामानुज (११वीं शती), मध्य (११६६-१३०३ ई०), निम्बार्क (१२-१३वीं शती) बल्लभ (१४७६-१५३० ई०), चैतन्य (१६वीं शती), हित-हरिवंश (१७वीं शती) आदि आचार्य एवं भक्त हुए, जिन्होंने भिक्त विरोधी सिद्धान्तों व वादों का खण्डन करके भिक्त का प्रचार किया। बारहवीं शती से लेकर सत्तहवीं शती तक इन आचार्यों के द्वारा विभिन्न सम्प्रदायों की भी स्थापना हुई, जिनमें कुल्ण-भिक्त से सम्बन्धित निम्बार्क सम्प्रदाय, चैतन्य सम्प्रदाय, वल्लभ सम्प्रदाय मुख्य हैं। हिन्दी में कुल्ण-भिक्त सम्बन्धी काव्य की रचना मुख्यतः वल्लभ सम्प्रदाय और राधा-वल्लभ के आश्रय में हुई, अतः इन दोनों का संक्षित परिचय आगे दिया जाता है।

### दार्शनिक वृष्ठभूमि

वल्लभ-सम्प्रदाय के दार्शिन मत को शुद्धाद्वीतवाद तथा इसके भिन्ति-मार्ग को पुष्टि-मार्ग कहा जाता है। इस सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक श्री वल्लभाचार्य तेलगू-प्रदेश के विष्णु स्वामी मतावलम्बी भन्त लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। इनका जन्म सन् १४७६ ई० में हुआ था। इन्होंने 'अणु भाष्य', 'जैमिनीय पूर्व मीमांसा-सूत्र भाष्य', 'सुबोधिनी' (भागवत पुराण पर भाष्य), तत्वदीप निबन्ध' और १६ अन्य लघुकाय प्रकरण ग्रंथों की रचना की, जिनमें शुद्धाद्वीत सम्बन्धी सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आपने प्रतिप्रादित किया कि ब्रह्म, जीव और जगत् फलतः एक है; इन सभी में तीन तत्व व्याप्त है—सत्, चित् और आनन्द। किन्तु जहाँ ब्रह्म में ये तीनों तत्व जागृत रहते है, वहाँ जीव में दो ही तत्व —सत् और चित् तथा प्रकृति में केवल एक ही तत्व सत्—जागृत रहता है, उनमें शेष तत्व निष्क्रिय या तिरोहित हो जाने हैं। अतः तात्विक दृष्टि से जड़-जगत् भी उतना ही सत्य है, जितना के ब्रह्म सत्य है, अन्तर केवल कुछ तत्वों के तिरोहित हो जाने मात्र का है। यदि किसी प्रकार इन सुषुप्त तत्वों को जगा लिया जाय तो इनमें और ब्रह्म में कोई अन्तर न रह जायगा। अस्तु, जहाँ शंकर के अद्वैतवाद के अनुसार जगत् मिथ्या है, वहाँ शुद्धाद्वैतवाद ऐसा नहीं मानता। इसी प्रकार माया को शुद्धा-द्वैतवाद में ब्रह्म की इच्छा शक्ति माना गया है, जो कि मृष्टि की रचना और उसका

विस्तार करती है। जगत् के प्राणी अवश्य इस शक्ति के बन्धन में बंधे हुए हैं, किन्तु स्वयं ब्रह्म इसमें लिस नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा गया, वल्लभ-सम्प्रदाय में भिवत की जिस पद्धति को अपनाया गया है, वह 'पुष्टि' मार्ग कही जाती है। भागवत में 'पोषणं तदनुग्रहः' का उल्लेख एक स्थान पर हुआ है, इसी के आधार पर 'पुष्टि' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भक्त का पोषण या विकास ईश्वर की अनुकम्पा से ही होता है, अत: हमें ईश्वर के अनुग्रह में विश्वास रखना चाहिए । भगवान् जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतार धारण करते हैं । उनका यह अनुग्रह भी उनकी एक लीलामात्र है। सभी जीव ईश्वर के अनुग्रह या पोषण के अधिकारी नहीं बन सकते । आचार्यजी ने जीवों के मुख्यतः दो भेद किए हैं--देवी और आसुरी। दैवी जीव के भी दो भेद किए हैं -- पुष्टि जीव और मर्यादा जीव। पुष्टि जीव ईश्वर के अनुग्रह में विश्वास रखते है, जबकि मर्यादा जीव कर्म और ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। पुष्टि जीव ही ईश्वर की अनुम्कपा प्रेम-लक्षण भिक्त के द्वारा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः पृष्टि मार्ग में रागानुगा-भिक्त को अधिक महत्व दिया गया है। इस सम्प्रदाय में प्रारम्भ में वाल-कृष्ण की उपासना को प्रमुखता दी गई, किन्तु आगे चलकर माधुर्य भाव की प्रधानता के कारण बाल-कृष्ण के स्थान पर राधाकृष्ण की प्रतिष्ठा हो गई।

वल्लभाचार्यंजी ने अपने मत के प्रचार के लिए सन् १५०० ई० में ब्रज-प्रदेश गोवर्द्धन पहाड़ी पर श्रीनाथजी की मूर्ति स्थापित की । आगे चलकर उन्नीस-बीस वर्ष पश्चात् एक श्रद्धालु भक्त की सहायता से यहाँ एक विशाल मन्दिर का निर्माण हो गया तथा अधिकारी कृष्णदास जैसे प्रवन्ध-कृशल व्यक्ति को इसके प्रवन्ध का कार्य सींप दिया गया, दूसरी कुम्भनदास, सूरदास, परमानन्द जैसे भक्त कवियों को लीला-गान के निमित्त आश्रय दिया गया । सं० १४ ५ । वि० में श्री वल्लभाचार्यजी के तिरोधान के अनन्तर अधिकारी कृष्णदास ने मन्दिर की वैभव-वृद्धि म और भी चार चाँद लगा दिये। इसका समस्त वातावरण ऐश्वर्य, रंगीनी और समाज सज्जा से इस प्रकार अनुरंजित हो गया कि बड़े-बड़े धनपतियों की कोठियों का राग-रंग भी उसके समक्ष तुच्छ एवं फीका प्रतीत होने लगा। एक ओर ठाकूरजी के निमित्त आगरे की रूपवती वेश्या को आमं-वित किया गया, दूसरी ओर रास-बिहारीजी को काम-कला और कोक का सम्यक ज्ञान करवाने के उद्देश्य से नायिका-भेद व शृङ्कार रस सम्बन्धी ग्रंथ, जैसे 'साहित्य लहरी'. 'रस मंजरी', 'श्रुङ्कार रस मण्डन' आदि रचित करने की प्रेरणा दी गई। एक ओर तो कृष्णदासजी जैसों ने अपने आपको कृष्ण का प्रतिनिधि घोषित किया, तो दूसरी ओर भक्त परुष और महिलाओं को गोप-गोपियों का अभिनय करने की शिक्षा दी गई: फलत: दिन में 'गो-चारण' और रान्नि में रास-सीलाओं का कार्य-क्रम प्रतिदिन होने लगा। जब वल्लभाचार्य जी के उत्तराधिकारी श्री विद्वलनाथजी ने रास-विहार के कुछ पान्नों के गृप्त सम्बन्ध को शंका की दृष्टि से देखना आरम्भ किया, तो उन्हें भी निव-सित कर दिया गया । अस्तु, पुष्टिमार्गीय भिनत का पुनीत दीपक अन्त में विलासिता का वह कज्बल उगलने लग गया, जिससे उसका भिक्त तत्व विकत हो गया।

हिन्दी के कृष्ण-भक्त कियों से सम्बन्धित दूसरा प्रमुख सम्प्रदाय राधा-वल्लभ सम्प्रदाय' है जिसकी स्थापना गोस्वामी हित हरिवंशजी ने संवत् १६५० के लगभग वृन्दावन में की। इस सम्प्रदाय का कोई अपना दार्शनिक मतवाद नहीं है। इसके प्रामाणिक ग्रन्थ 'हित चौरासी' और 'राधा-सुधानिधि' (संस्कृत) हैं। इस साहित्य में अध्यात्म-पक्ष का विवेचन बहुत कम हुआ है, भिक्त का प्रकाशन मात्र मिलता है। इससे सम्बन्धित कियों ने राधा-कृष्ण की कुंज-क्रीड़ा और सुख-विलास का ही चित्रण मधुर रूप में किया है। उन्होंने कर्म और ज्ञान का खण्डन स्पष्ट रूप से करते हुए भिवत का प्रतिपादन किया है। भक्त के लिए आवश्यक है कि वह राधा-कृष्ण की नित्य-केलि के ध्यान से सतत निमग्न रहे। इस सम्प्रदाय की एक विशेषता है कि इसमें केवल संयोगसुख की ही लीला स्वीकृत है, वियोग की भावना मान्य नहीं। भला, भिवत के इन वैभवपूर्ण मन्दिरों में संयोग जैसे तत्व को स्थान मिलने की कहाँ सम्भावना थी! जो माधुर्य रास-क्रोड़ाओं में उपलब्ध हो सकता है, वह वियोग-लीलाओं में कहाँ!

श्री हित हरिवंशजी ने 'हित' शब्द की ब्याख्या करते हुए इसका अर्थ 'मांग लिक' प्रेम किया है। जिस प्रेम में संयोग नहीं हो, वह मांगलिक कैसे हो सकता है? अत: उन्होंने इस मांगलिक प्रेम की मूर्ति के रूप में राधा-कृष्ण के युगल की स्थापना की। उनके विचार से 'राधा-कृष्ण' अभिन्त तत्व हैं, वे प्रेम रूप हैं, प्रेम के कारण भी हैं और कार्य भी। वे जलतरंग की मांति एक-दूसरे में ओत-प्रोत है। हरिवंशजी ने अपना सिद्धान्त बताते हुए कहा कि सृष्टि में जो कुछ जड़-चेतन दिष्टिगोचर होता है, वह सब एक ही वस्तु 'हित' या प्रेम है। प्रेम के इस रसमय रूप के भी दो भेद किए गए हैं— १, ब्रज-रस और (२) निकुंज-रस। ब्रज-रस में गोपियों का उपपित प्रेम (जार-प्रेम) होता है अर्थात् इसमें परकीया-भाव से सम्बन्ध होता है। यह केवल अवतार-दशा में प्रकट होता है, अत: इसे अनित्य माना गया है। इससे भिन्न निकुंज-रस नित्य, अखंड, सदा एक-रस होता है और उसमें 'स्व' और 'पर' का कोई भेद नहीं रहता। यह केवल वृन्दावन में दृष्टिगोचर होता है, अत: इसे श्री वृन्दावन-रस भी कहते हैं।

इस प्रकार वल्लभ और राधा-वल्लभ—दोनों सम्प्रदायों में ही कृष्ण की माधुर्य भिक्त का प्रचार है। भिक्त का यह रूप आध्यात्मिक एवं नैतिक दृष्टि से कहाँ तक ग्राह्म था, इस सम्बन्ध में हम यहाँ कुछ कहना उचित नहीं समझते। साहित्यिक दृष्टि से इनसे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इसके केन्द्र में अनेक भक्त कवियों को आश्रय प्राप्त हुआ जिससे वे निश्चिंततापूर्वक काव्य-धारा के प्रवाहण में संलग्न रहे। वल्लभ सम्प्रदाय के किवयों में सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्द दास, कृष्णदास, नन्ददास, गोविन्द स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास तथा राधावल्लभ सम्प्रदायाश्रित कवियों में दामोदरदास हरिराम व्यास, चतुर्भुजदास (द्वितीय), ध्रुवदास, नेही नागरीदास, कल्याण युजारी अनन्य अली, रिसकदास आदि उल्लेखनीय हैं।

## प्रमुख कवि और उनका काव्य

कृष्ण-भक्त कवियों में सबसे ऊँचा स्थान महान महाकवि सूरदास का है। इनके जन्म,

वंश, निवास स्थान आदि के सम्बन्ध में कोई एक निश्चित बात नहीं मिलती किन्तु विभिन्न विद्वानों ने इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण-कुल तथा सौही ग्राम में वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार सं० १५३५ वि० को माना है। ये जन्म से अंधे थे या बाद में चक्षुहीन हुए—इस सम्बन्ध में भी विद्वानों में गहरा मतभेद मिलता है । हमारे विचार से इनका बाद में दृष्टि-हीन होना मानना ही उचित है। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों में सुर-सगार, साहित्य-लहरी और सूर-सारावली उल्लेखनीय हैं। 'सूर-सागर' में भागवत के आधार पर कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया है। किन्तु इसमें उनके बाल एवं किशोर जीवन को अत्यधिक विस्तार दिया गया है। इसी कारण उसमें वात्सल्य एवं श्रुङ्गार की प्रमुखता है। 'सूर-सारावली' भी विषय-वस्तु एवं गैली की दृष्टि से सूर-सागर से अभिन्न है। 'साहित्य-लहरी' में श्रुङ्गार-रस एवं नायिक भेद का प्रतिपादन शास्त्रीय आधार पर किया गया, अतः इसे कुछ विद्वानों ने अप्रामाणिक माना था, उन्हें विश्वास नहीं हो सका कि सूरदास जैसा भक्त भी इस अश्लील विषय में प्रवृत्त हो सकता है। किन्तु अब इस बात के अनेक प्रमाण मिल गये हैं जिनके आधार पर यह सुर द्वारा रचित सिद्ध हो जाती है। वस्तुतः यह रचना सूर जी की आत्म-प्रेरणा से रचित नहीं, अपितु 'नन्दनन्दन दास हित' रचित है । सूरदासजी ने अपने काव्य में मूख्यत: गीता-शैली का प्रयोग किया है।

श्री विटुलदासजी द्वारा संगठित वल्लभ-सम्प्रदाय के आठ प्रमुख किवयों की 'अष्ट-छाप' स्रदासजी के अनन्तर दूसरे किव कुम्भनदास थे। आयु की दृष्टि से ये अष्टछाप के किवयों में सबसे बड़े थे। ये घर-गृहस्थी का पालन करते हुए भिक्त भावना में लीन थे। एक बार इनकी प्रसिद्धि सुनकर सम्राट अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी आमिन्तित किया। वहाँ इन्होंने उपेक्षापूर्वक एक गीत गाया, जिससे इनकी निस्पृहता का परिचय मिलता है:

संतन को कहा सीकरी सों काम।
आवत जात पनिहयां दूटीं, बिसरि गयो हिर नाम।
जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परो सलाम।
'कंभनदास' लाल गिरधर बिनु ओ सबै बे काम।

कुंभनदास द्वारा रचित कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, किन्तु दो सौ के लगभग पद काकरौली के विद्या-विभाग में संगृहीत हैं! पन पदों के अवलोकन से इनकी भाव-प्रवणता एवं रसिकता का परिचय मिलता है। अष्टछाप के तीसरे बड़े किव परमादन्द दास थे जिन्होंने 'परमानन्द सागर', 'परमानन्द दास को पद', 'दानलीला', 'ग्रद्धव-लीला', 'ग्रूब-चरित', 'संस्कृत-रत्न-माला' आदि ग्रन्थों की रचना की। 'परमानन्द सागर' में इनके लगभग दो हजार पद संगृहीत हैं, जो कान्यत्व की हष्टि से सूर सगार के पदों में भी बढ़कर बताए गए हैं, यद्यपि इस कथन में अतिशयोक्ति की मान्ना लिखक है। कृष्ण-वास, गोविन्द स्वामी, छीत स्वामी; चतुर्भुजवास आदि किवयों को भी अष्टछाप में स्थान प्राप्त था, किन्तु इनमें सूरदास की सी कान्य प्रतिभा का अभाव था। विषय और शैलों की हष्टि से उन्होंने सूरदास का ही अनुसरण किया। 'अष्टछाप' में नन्ददास का नाम सबसे

बाद में लिया जाता है। किन्तु कबित्व की दृष्टि से उनका स्थान सूरदास को छोड़कर सबसे ऊँचा है। उन्होंने फुटकल पदों के अतिरिक्त भ्रमर-गीत, रूप-मंजरी, रस-मंजरी, रास-पंचाध्यायी, विरह-मंजरी आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की। भ्रमर-गीत सूर-दास के ही भ्रमर-गीत-प्रसंग की प्रेरणा से लिखा गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रेम की ज्ञान पर विजय दिखाना है । सूरदास ने भी ऐसा किया है, गोपियों के प्रेम-विभोर हृदय में ज्ञान के एक अंश का भी प्रवेश नहीं हो पाता और इस प्रकार शुष्क ज्ञान की निरर्थकता सिद्ध हो जाती है। नन्ददास ने इससे भिन्न मार्ग का अवलम्बन करते हुए शूष्क तकों के द्वारा ज्ञान से प्रेम की महत्ता सिद्ध की है। इससे नन्ददास दर्शन के क्षेत्र में तो सूरदास से अधिक ज्ञाता सिद्ध हो जाते हैं, किन्तु वे सूरदास की सी भाव-प्रव-णता से शून्य दिखाई पड़ते हैं। 'रूप-मंजरी' की रचना, दोहे, चौपाइयों की आख्यान-शैली में की गई जिसमें किसी विवाहिता स्त्री का कृष्ण के प्रति प्रेम चित्रित करते हुए 'उपपति रस' का समर्थंन किया है। ठीक ही है, जब पुरुषों के लिए 'परकीया भाव' जैसे प्रेम का आविष्कार हो चुका था तो नारी के लिए भी 'उपपति रस' की स्थापना आवश्यक थी। 'व्यभिचार' या 'जार भाव' जैसे शब्द को नया रूप देने के लिए इस पवित्र शब्द की कल्पना भागवतकार नहीं कर पाये थे, किन्तु नन्ददास ने ऐसा करके अपने भिनत-शास्त्र के ज्ञान और प्रेम-क्षेत्र के अनुभव का अच्छा परिचय दिया है। कहते हैं कि पुष्टिमार्ग में आने से पूर्व भी नन्ददास किसी सेठ की यूवा पूत्र-वधु को अपने इस 'उपपित रस' की दीक्षा दे चुके थे। खैर, हम सांसरिक लोग उनके इस 'उपपति रस' के रहस्य को क्या समझें।

'रस-मंजरी' में नन्ददासजी ने ना यिका-भेद का विस्तृत निरूपण करते हुए नारी-चेष्टाओं, उनके हाव-भावादि का चित्रण सफलतापूर्वक किया है। हमारे कुछ विद्वानों ने इसे भी भिन्त-रस से लबालब बताया है, किन्तु यदि यह न बताया जाय कि यह रचना नन्ददास की है तो इसे किसी घोर श्रृङ्कारी की रचित मानने की धारणा बन सकती है। 'विरह-मंजरी' में भी विरह के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेद किये गये हैं। 'नाम मंजरी,' 'अनेकार्थ माला' आदि रचनाएं शब्द-ज्ञान के प्रदर्शन के निभित्त रचित हैं। 'रास-पंचाध्यायी' में भागवत के पांच अध्यायों का अनुवाद किया गया है। वस्तुतः काव्य क्षेत्र की व्यापकता एवं प्रयुक्त शैलियों की विविधता की हिष्ट से नन्ददास का महत्व अष्टछाप में सर्वाधिक है। फिर भी भिनत-भावना की अभिव्यक्ति उनमें कम मिलती है, शुष्क सिद्धान्तों का निरूपण कर देना ही किसी कित्र को भक्त सिद्ध नहीं कर देता। वास्तविकता तो यह है कि उसमें भिनत की अपेक्षा श्रृङ्कार की अनुभूति अधिक मिलती है।

राधावल्लभ-सम्प्रदाय के किवयों में श्री हित हिरबंश द्वारा रचित 'हित चौरासी' बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि स्नातक जी के शब्दों में — संस्कृत की तत्सम पदावली को अजभाषा के प्रवाह में ढालने की कला में हरिवंशजी को अद्भुत क्षमता प्राप्त थी"— किन्तु सच्चे किवत्व के लिए इतनी-सी कला से ही काम नहीं चलता, उसके लिए हृदय को वह भावधारा भी अपेक्षित है, जो इस पदावली के शुष्क शरीर में प्राणों का भी

संचार कर पाती। हित हरिवंशजी ही क्या, इनके सम्प्रदाय के अधिकांश किवयों में हमें इस भावानुभूति का अभाव परिलक्षित होता है। राधा-कृष्ण की संयोग-क्रीड़ाओं के निरूपण में ही लीन रहने के कारण इनकी पदाविलयों में स्थूल-क्रियाओं का ही चित्रण हुआ है, हृदय की सूक्ष्म प्रवृत्तियों का निरूपण नहीं हुआ।

हिन्दी के कृष्ण-भक्त किवयों में राजस्थान की प्रसिद्ध कविष्यती 'मीरा' और 'बेलिक्रिसन-हिनमणी री' के रचिषता पृथ्वीराज राठौर का भी नाम उल्लेखनीय है। इनका सम्बन्ध उपर्युक्त दोनों सम्प्रदायों से नहीं था, किन्तु इनमें भिक्त का सच्चा आवेश मिलता है। काल-क्रम की दृष्टि से भी इनका आविर्भाव उपर्युक्त कृष्ण-भक्त किवयों के प्रारम्भिक युग में हुआ।

### सामान्य प्रवृत्तियां

उपर्युक्त कवियों के काव्य में निम्नांकित सामान्य प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं --(१) राधाकृष्ण की लीलाओं का चित्रण-इस काव्य धारा के कवियों का मुख्य विषय राधा-कृष्ण की लीलाएँ हैं। जैसा कि पीछे संकेत किया गया है, भारतीय काव्य में महाभारत से ही कृष्ण के चरित्र को साहित्य में स्थान प्राप्त हो गया था तथा परवर्ती संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंप काव्य में भी उनके जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में बहत-कुछ लिखा गया है, किन्तू उनमें भी लोक-रक्षक रूप को ही प्रमुखता प्राप्त है। श्रीमद्-भागवत पहला ग्रन्थ कहा जा सकता है; जिसमें कृष्ण के लोकरंजक रूप को विस्तार से प्रस्तृत करते हुए उनकी बाल-लीलाओं एवं रास-क्रीड़ाओं को साहित्यिक शैली में चित्रित किया गया है। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ में कृष्ण और गोपियों के सम्बन्ध के औचित्य के प्रश्न पर भो विचार किया गया है । परीक्षित के पुछने पर भागवतकार इस समस्या का समाधान करते हुए यह स्वीकार करते हैं कि गोपियों के प्रेम में वासना का पुट था, नैतिक दृष्टि से उनका यह सम्बन्ध समाज की मर्यादा के विरुद्ध था, किन्तु कृष्ण अलौकिक ब्रह्म के अवतार थे, अतः उन्हें दोष नहीं लगा। हिन्दी के प्रायः सभी कृष्ण-भक्त कवियों ने भागवत से ही सामग्री ग्रहण की है किन्तू फिर भी उनके दृष्टिकोण में भागवतकार के दृष्टिकोण से थोड़ा अन्तर है। जहाँ भागवत के कृष्ण स्वयं गोपियों से निलिप्त रहते हैं, वे गोपियों की बार-बार प्रार्थना के ही कारण उनमें प्रवृत्त होते हैं, वहाँ हिन्दी कवियों के नायकराज एक रसिक छैला की भाँति स्वयं गोप-बालाओं की ओर उन्मुख होते हैं और अपनी विभिन्न चेष्टाओं द्वारा उनके हृदय को जीत लेते हैं। दूसरे, भागवत में कृष्ण कहीं भी अपने ब्रह्मरूप को भूला नहीं पाते। वे प्रारम्भ से अन्त तक पाठक के लिए अलौकिक ही बने रहते हैं, जबकि हिन्दी कवियों के कृष्ण की अलौकिकता का आभास बहुत कम स्थलों पर होता है. वे एक सामान्य बालक व किशोर के रूप में उपस्थित होकर लौकिकता से आवृत्त हो जाते हैं। भागवत में राधा-सम्ब-धी इतिवृत्त का भी अभाव है, जबिक सुरदास जैसे कवियों ने राधा के बचपन, उनकी युवावस्था आदि की अनेक घटनाओं को कल्पित करके उसे एक सर्जाव व्यक्तित्व प्रदान कर दिया है। गोपियों के प्रेम की पविव्रता भी भागवत में निष्कलंक नहीं रहती, कृष्ण की अनुपस्थिति में बलराम मदिरा पीकर उन्के साथ विहार करते हैं; किन्तु हिन्दी- काव्य में वे सर्वेद्य एकोन्मुख दिखाई गई हैं। वस्तुतः कृष्ण के चरित्र की रूप रेखाओं में हिन्दी कवियों ने नया रंग भरकर उसे अधिक आकर्षक एवं मधुर बना दिया है। अपने युग एवं समाज के वातावरण के अनुसार इन कवियों ने अनेक नवीन प्रसंगों की भी उद्भावना की है जो रस-सृष्टि में सहायक सिद्ध होते हैं।

(२) भिक्त-भावना - यद्यपि हिन्दी में इस धारा के किवयों से भी पूर्व कृष्ण-सम्बन्धी साहित्य कुछ किवयों द्वारा लिखा गया था, जिनमें विद्यापित उल्लेखनीय है, अतः यह प्रश्न उठना स्वामाविक है कि हम कृष्ण-भिक्त काव्य धारा का आरस्भ विद्यापित से ही क्यों न मान लें ? आधुनिक युग में भी प्रिय-प्रवास, द्वापर आदि काव्यों में कृष्ण-चिरत का अंकन किया गया है, अतः यह भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि इस धारा के प्रवाह में इन आधुनिक किवयों को भी सिम्मिलित करना कहाँ तक उचित होगा ? वस्तुतः इन दोनों प्रश्नों का समाधान ढूँढ़ने के लिए हमें इस काव्य की दूसरी सामान्य प्रवृत्ति —भिक्त भावना पर ध्यान देना आवश्यक होगा । भिक्त दो तत्त्वों अद्धा और प्रेम के मिश्रण का नाम है । विद्यापित के दृष्टिकोण में प्रणय का स्फुरण तो है किन्तु श्रद्धा का उन्मेष नहीं मिलता, दूसरी ओर 'द्वापर', 'प्रिय-प्रवास' आदि के रचियताओं में शुष्क श्रद्धा मान्न है, प्रेम नहीं; अतः इन दोनों ही कोटि के किवयों को हम कृष्ण-भिक्त काव्य-धारा के अन्तर्गत सिम्मिलत नहीं कर सकते।

कृष्ण-भक्त किवयों की भिक्त-भावना का विवेचन करते हुए विभिन्न विद्वानों ने उसे रागानुगा, प्रेम-लक्षणा, वात्सल्य-भाव, माधुर्य-भाव आदि विशेषणों से युक्त किया है। यद्यपि स्वयं मध्यकालीन आचार्यों ने भिक्त के इस प्रकार के भेदोपभेद किए हैं, िकन्तु हम इन सबको अनावश्यक एवं निरशंक मानते हैं। भिक्त में प्रेम-तत्त्व की स्थिति अनिवायं होती है, अन्यथा वह भिक्त न रहकर कोरी श्रद्धा या शुष्क उपासना मान्न रह जायगी, अतः इससे पूर्व 'रागानुगा, या 'प्रेमलक्षणा' जैसे विशेषणों का प्रयोग करना बिल्कुल अनावश्यक है। इसी प्रकार वैधी-भिक्त में भी प्रेम-तत्व आवश्यक रहता है तथा रागानुगा, में विधि-विधानों का सर्वथा अभाव नहीं रहता। उदाहरण के लिए पुष्टि-मार्गीय भिक्त को ले सकते हैं। इसे 'रागानुगा कहा जा नकता है किन्तु श्रीनाथजी के मिन्दर में इतने अधिक नित्य और नैमित्तिक आचारों व उत्सवों आदि का आयोजन होता है कि उसे 'विधि-रहित' कहना उचित नहीं। यदि वैधी का तात्पर्य लोक-मर्यादा को मानने से लिया जाय तो यह बात भी कृष्ण-भक्त किवयों में मिलती है। स्वयं आचार्य जी की गद्दी की प्राप्ति के लिए लौकिक नियमों का आश्रय लिया गया था, अतः हमारी समझ में रागानुगा और वैधी का भेद व्यावहारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं है।

कृष्ण-भक्त किवयों में मीरा और सूरदास को छोडकर शेष ने अपनी भिक्तभावना की व्यंजना प्रत्यक्ष रूप में प्रायः नहीं की; एक भक्त की भौति इन्होंने अपने आराध्य के प्रति सीधा आत्म-निवेदन बहुत कम किया है, वे प्रायः गोप-गोपियों के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। वस्तुतः वे अपने आराध्य की बाल-क्रीड़ाओं एवं रास-लीलाओं का अवलोकन करते हैं, किन्तु स्वयं उनमें सम्मिलत नहीं होते। कबीर जैसा अक्खड़ भी अपने रमैया की सेज का आनन्द लूटने में सफल हो जाता है, ये किव अपने छैल-बिहारी की क्रीड़ाओं के दृष्टा मात्र ही बने रहते हैं। इसका कारण भी स्पष्ट है। ये भक्त थे, प्रेमी नहीं। भक्त अपने आराध्य के चरणों का सामीप्य चाहता है, उसके अस्तित्व में अपने को विलीन नहीं कर देना चाहता, वह उसके दर्शनों का भूखा है, उसमें मिलकर एक हो जाने को अभिलाषा उसमें नहीं होती। रहस्यवादियों और भिक्त की मोक्ष सम्बन्धी धारणा में भी यह अन्तर मिलता है। रहस्यवादी आत्मा और परमात्मा की एकता को मोक्ष मानता है, जबिक भक्त गोलोक में सूक्ष्म शरीर धारण करके नारायण के समीप स्थित रहना ही अपना चरम लक्ष्य—मोक्ष स्वीकार करता है।

सूरदास, कुम्भनदास, मीरा आदि प्रारम्भिक कवियों में भक्ति-भावना का जैता उन्मेष मिलता है, वह परवर्ती कृष्ण-भक्त कवियों—कृष्णदास, नन्ददास—आदि में नहीं मिलता। नन्ददास में तो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति इतनी अधिक मिलती है कि उससे उसकी भक्ति की प्रवृत्ति दब-सी गई है। वस्तुतः कृष्ण-मन्दिरों के विलासितापूर्ण वाता-वरण के प्रभाव से धीरे-धीरे भक्ति का स्थान श्रृंगार ने ले लिया और आगे चलकर वह पूर्णतः श्रृंगारिकता में परिवर्तित हो गई।

(३) वात्सत्य रस चिश्रण—पुष्टिमार्ग के प्रारम्भ में बाल-कृष्ण की उपासना का प्रचार था, अत: तत्सम्बन्धी किवयों का बाल-रूप का चित्रण करना स्वाभाविक था। इस क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता महाकिव सूरदास को मिली है। उन्होंने कृष्ण के रूप में बालक की विभिन्न चेष्टाओं व क्रियाओं का चित्रण तथा उनकी उक्तियों की व्यंजना सहुज स्वाभाविक ढंग से की है। उदाहरण के लिए कुछ पंवितयाँ द्रष्टव्य हैं—

मैया मोहि वाऊ बहुत खिकायो। मो सों कहत मोल को लीन्हों, तोहि जसुमति कब जायो!

या

मैया कबाहि बढ़ेनी चोटी। किती बार मोहि दूध पियत मई, यह अजहैं है छोटी।

इसी प्रकार सूरदासजी ने मातृ-हृदय की आशा-आकांक्षाओं आदि का उद्घाटन भी सफलतापूर्वक किया है। मातृ-हृदय की वेदना को जितनी गहराई से किव सूर समझ सके हैं, उतनी कोई और नहीं समझ सका। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा देवकी को सन्देश भेजती हैं—

> संदेसो देवको सों किह्यो ! हों तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहिये !
>
> × × ×

माता यशोदा को आशंका है कि कहीं देवकी कृष्ण को पराया समझ कर उसकी छपेक्षा न करे, अत: वह अपने पुत-सुख के लिए अपने अधिकार को त्यागकर धाय बनना भी स्वीकार कर लेती है। सच्चे स्नेह, वात्सल्य एवं प्रेम में अधिकारों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) श्रुक्तार वर्णन — कृष्ण और गोपियों के प्रेम-वर्णन के रूप में कृष्ण-भवत कियों ने पूर्ण स्वच्छन्दता से श्रुंगार रस का वर्णन किया है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सीन्दर्य-जन्य है, जो धीरे-धीरे साहचर्य द्वारा विकसित होता है। वृन्दावन के सुन्दर मधुर प्राकृतिक वातावरण में उनको श्रुंगार-भावना के उद्दीपन की पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो जाती है। प्रेम की प्रारम्भिक अवस्था में कृष्ण और गोपियों के बीच छेड़-छाड़ चलती रहती है:

तुम पै कौन दुहावे गैया ?

इत चितवत उत धार चलावत, यहै सिखायो मैया !

※ ※ ※

तुम कमरी के ओढ़न हारे; पीताम्बर नींह छाजत !

सूरवास कारे तन ऊपर, कारी कमरी भ्राजत ।

※ ※ ※

सूर कहा ए हमको जाने छाछहि बेचनहारी !

※ ※ ※

यह जानत तुम नन्द महर-सुत ।

धेनु दुहत तुमको हम बेखित जबहि जात खरिकाँह उत ।

चोरो करत रहो पुनि जानित घर-घर ढुंढत भांडे ।।

यह शरिम्भक छेड़-छाड़ आगे चलकर गम्भीर प्रणय-वेदना का रूप धारण कर लेती है। प्रेम की विह्वलता एवं तन्मयता का चिव्रण इस धारा के कवियों ने सफलता-पूर्वक किया है। यद्यपि संयोग-पक्ष के वर्णन से कहीं-कहीं अश्लील दृश्यों का भी आयो-जन किया गया है, किन्तु प्रायः इन्होंने प्रेमानुभूतियों की ही व्यंजना सूक्ष्म रूप में की है। कुष्ण और गोपियों के प्रेम का अन्त निराशा एवं असफलता में होता है, अतः इनके काव्य में विरहोद्गारों की अभिव्यक्ति को भी पर्याप्त क्षेत्र प्राप्त हुआ है। राधा और गोपियों द्वारा विभिन्न अवसर पर कही गई उक्तियों से उनके हृदय की गूढ़ वेदना का परिचय मिलता है—

हरि बिछुरत फाट्यो न हियो।
भयो कठोर बज्ज ते मारी, रहि कै पापी कहा कियो।।
घोरि हलाहल सुन री सजनी; औसत तेहि न पियो!
मन सुधि गई संभारति नाहिन, पूरो दांव अकूर वियो।।
कछु न सुहाइ गई सुधि तब ते, भवन काज को नेम लियो!
निशा विन रटत 'सूर' के प्रभु, बिनु मरिबो, तउ न जात जियो!!

गोपियों की विरह वेदना की व्यंजना को भरपूर अवकाश 'भ्रमरगीत प्रसंग' या 'जद्भव-गोपी-संवाद प्रसंग' में मिलता है। विशेषतः सूरदास ने इस प्रसंग के वर्णन में जिस मार्मिकता का परिचय दिया है, वह अद्भुत है। गोपियों का एक-एक शब्द उनके हृदय की व्यथा, वेदना एवं पीड़ा को साकार रूप में प्रस्तुन कर देता है---

बटाऊ होहि न काके मीत ।
संग रहत सिर मेलि ठगोरी, हरत अचानक चित्त !

× × ×

कहा परवेशी को पितआरो ?
प्रीति बढ़ाय चले मधुबन को, बिछुरि दियो दुख मारो !

× × ×

अखियां हरिदरसन की भूखी !

× × ×

संसार के सभी असफल प्रेमी-प्रेमिकाओं की भौति गोपियाँ भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि—

इस प्रकार कृष्ण-भक्त किया ने प्रेम की सभी अवस्थाओं एवं भाव-दशाओं का चित्रण सफलता पूर्वक किया है। यद्यपि अन्त में नायकराज की अति रसिकता के कारण गोपियों के प्रणय की परिणति सफलता में नहीं हो पाती, किन्तु रस-दशा के विकास में इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

(५) गीति-शैली—इस धारा के कियाों ने मुख्यतः गीति-शैली का प्रयोग किया है। विद्वानों के द्वारा गीति शैली के आवश्यक बताए गए पाँचों तत्व—(१) भावात्म-कता, (२) संगीतात्मकता, (३) वैयक्तिकता, (४) संक्षिप्तता और (५) भाषा की कोम-लता—इनके काव्य में उपलब्ध होते हैं। इन्होंने प्रत्येक पद में किसी एक भाव दशा-विशेष को लेकर उसका मूक्ष्म निरूपण किया है। संगीत की राग-रागनियों का प्रयोग भी प्रायः सभी कियाों ने किया है। यद्यपि राधा-कृष्ण की कहानी का वर्णन होने के कारण इनमें वैयक्तिकता के लिए क्षेत्र विशेष नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रायः गोपियों की अनुभूति की व्यंजना उनके शब्दों में ही की है, अतः वैयक्तिकता की झलक भी उनके काव्य में मिलती है। आकार-प्रकार की हष्टि से इनके गीत छोटे-बड़े हैं तथा

१. अब यह धारणा भ्रान्त सिद्ध हो चुकी है कि कृष्ण-मक्त कवियों ने केवल गीति-शैली ही अपनाई है; वस्तुत: उनके द्वारा रचित शताधिक प्रबन्ध-काव्य भी उपलब्ध हुए हैं, यहाँ तक कि इन्होंने राम-मक्त कवियों से भी अधिक प्रबन्ध-काव्य लिखे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए वेखिए—लेखक के 'हिन्दो साहित्य का वैद्यानिक इतिहास' के अन्तर्गत 'पौराणिक प्रबन्ध-काव्य-परम्परा' एवं 'पौराणिक गीति परम्परा': पृष्ठ २४४-३२०।

उनकी भाषा अत्यन्त कोमल एवं मधुर है, अतः गीतिकाव्य के अन्तिम दो तत्त्व भी इनके पदों में उपलब्ध होते हैं। वस्तुत: इनके गीति-पद गीति-शैली के आदर्श हैं।

(३) बज भाषा का प्रयोग—कृष्ण की जन्म-भूमि मे प्रचलित भाषा के प्रति इन किवयों का अनुराग होना स्वाभाविक था। यद्यपि इनसे पूर्व साहित्य के क्षेत्र में बजभाषा का प्रयोग बहुत ही कम हुआ था, फिर भी उन्होने इसका निस्संकोच प्रयोग किया। सूरदास व नन्ददास जैसे प्रतिभाशाली किव के हाथ में पड़कर ब्रजभाषा चमक उठी, उसका शब्द-भंडार तत्सम एवं उद्भव शब्दों के द्वारा भर गया. मुहावरों के प्रयोग से उसमें व्यंजकता और प्रवाहशीलता के गुण आ गए। उनके हृदय की भाव-धारा में प्रवाहित होकर उसमें ऐसी कोमलता, स्निग्धता, सरलता व सरसता आ गई कि वह परवर्ती किवयों के लिए सर्वगुण-सम्पन्न हो गई। १६वीं शती के उत्तरार्ध में केवल वह बज की ही भाषा न रहकर समस्त उत्तरी भारत की साहित्यक भाषा बन गई, जिसमें भक्त, श्रृङ्गारी और दरबारी—सभी प्रकार के किवयों ने काव्य रचना की। अकबर जैसे मुस्लिम सम्राटों के दरबार में भी इसने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि बिना किसी आन्दोलन के साहित्यकार किसी भाषा की प्रतिष्ठा में किस प्रकार अभिवृद्धि कर सकते हैं।

उपसंहार

कृष्ण-भिवत धारा के उपर्युक्त पर्यालोचन से इसका महत्त्व पष्ट रूप में दृष्टि-गोचर होता है। इस धारा के कवियों ने सांसारिक वातावरण से दूर मन्दिरों में रहते हुए निश्चित रूप से काव्य-साधना की । यह ठीक है कि मन्दिरों का वातावरण पर्याप्त दूषित हो चुका था, फिर भी दरबारी कवियों की भौति उन्हें पद-पद पर आश्रयदाता को प्रसन्न करने की चिन्ता नहीं थी। इसी से वे कला की उदात्त साधना में प्रवृत्त रह सके । दूसरे, उनकी कविता का धर्म और दर्शन से सम्बन्ध होते हए भी उसमें कबीर और तुलसी की भौति धार्मिक प्रचार, दार्शनिक गृत्थियाँ एवं शुष्क उपदेशों का प्रति-पादन नहीं मिलता । उसमें इतिवृत्तात्मकता की अपेक्षा भावात्मकता का ही प्राधान्य है। संगीत के माधुर्य ने उसकी सरसता में और भी अधिक अभिवृद्धि कर दी है। उसमें तत्कालीन लोक-जीवन का प्रतिबिम्ब राधा-कृष्ण के लौकिक जीवन में मिलता है। उसके माव-पक्ष और कला-पक्ष दोनों प्रौढ हैं तथा जनता के अल्प-शिक्षित व सुशिक्षित--दोनों वर्ग उसका आस्वादन कर सकते हैं। किन्तू नैतिकता, मर्यादा एवं लोकमंगल की उपेक्षा के कारण इस साहित्य का जनता के चरित्र पर अच्छा प्रभाव नहीं पडा। इनके काव्य-दीपक से आगे चलकर अश्लील शृङ्गारिकता का कज्जल उत्पन्न हुआ। रीति तत्वों का समावेश भी सुरदास एवं नन्ददास जैसे कवियों ने अपने काव्य में किया है। अतः कहा जा सकता है कि परवर्ती रीतिकाल के प्रवर्तन में इन कवियों ने प्रत्यक्ष रूप में गहरा योग दिया है।

### : उन्तीस :

## रोतिबद्ध काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ

- १. रीति शब्द की व्याख्या।
- २. उद्गम स्रोत।
- ३. प्रवर्त्तक कौन ?
- ४. प्रमुख कवि।
- प्र. सामान्य प्रवृत्तियां——(क) आचार्यत्व या रीति-विवेचन, (खः श्रृङ्गार वर्णन, (ग) भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण, (घ) आश्रयदाताओं की प्रशंसा, (ङ) मुक्तक शैली, (च) ब्रजभाषा का प्रयोग।
- ६. उपसंहार।

## रीति-काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ

'रीति' का सामान्य अर्थ 'विधि', 'प्रणाली' या 'परिपाटी' होता है, किन्त् साहित्य-शास्त्र में इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य वामन ने 'रीतिरात्मा काव्यस्य' की घोषणा करते हुए इसे एक विशेष रचना-पद्धति से सम्बन्धित किया तथा इसका लक्ष्य काव्य में सौन्दर्य की उत्पत्ति करना माना । 'रीति' को काव्य की आत्मा स्वीकार कर लेने की स्थिति में उसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है; उसकी परिधि में भाव-पक्ष एवं कला-पक्ष सम्बन्धी सभी सीन्दर्योत्पादक साधनों का समावेश हो जाता है, किन्तु 'काव्यालंकार सुत्न-वृत्ति' के रचयिता ने इसे वैदर्भी, गौडी और पांचाली जैसी तीन पद्धतियों तक ही सीमित कर दिया। हिन्दी के मध्य-कालीन आचार्यों एवं कवियों ने 'रीति' शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हुए इसके अन्तर्गत रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि सभी रचना-पद्धति-सम्बन्धी नियमों एवं सिद्धान्तों को स्थान दिया है। आचार्य रामचन्द्र गुक्ल ने भी अपने इतिहास में इसे इसी व्यापक अर्थ में स्वीकार किया है, किन्तु उन्होंने अपना मन्तव्य कहीं स्पष्ट नहीं किया; अतः परवर्ती विद्वानों ने इसकी व्याख्या अपने-अपने ढंग से की है । डा० हजारी-प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं---''यहाँ साहित्य को गति देने में अलंकार-शास्त्र का ही जोर रहा है जिसे उस काल में 'रीति', 'कवित-रीति', 'सुकवि-रीति' कहने लगे थे, संभवतः इन शब्दों से प्रेरणा पाकर शुक्लजी ने इस श्रेणी की रचनाओं को 'रीति काल' कहा है। डॉ॰ नगेन्द्र एवं श्री विश्वनाथप्रसाद ने भी इसी प्रकार की व्याख्या करते हुए 'रीति' शब्द को 'काव्य-रीति' का संक्षिप्त रूप बताया है। 'रीति' को 'काव्य-रीति' का ही संक्षिप्त रूप न मानकर--उसे 'रस-रीति' या 'प्रेम-रीति' का संक्षिप्त क्यों नहीं कहा जा सकता ? इन मध्यकालीन कवियों का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किया है, अपने आश्रयदाताओं के हृदय में काम की पिचकारी छोड़ना था,

उनकी रसिकता को उत्तेजित करते हुए उन्हें प्रेम की विभिन्न एवं शिष्ट सुसंस्कृत पद्धितयों से परिचित कराना था; अन्यथा वे केवल श्रुङ्गार-रस और नायिका-भेद को ही नहीं अपनाते, काव्य के सभी अंगों एवं उपांगों का विवेचन करते। कुछ कवियों ने अपने इस उद्देश्य को स्पष्ट रूप से स्वकीर भी कर लिया है—

एक मिल हम सों अस-गुन्यो। मै नायिका-भेद नहिं सुन्यो। जब लगि इनके भेद न जानें। तब लग प्रेम-तत्व न पहिचानें।

बिन जाने ये भेव, प्रेम न परचे पोय। चरन होन ऊँचे अचल, चढ़त न देख्यो कोय।

---रसमंजरी (नन्ददास)

सुरबानी यार्ते करी, नर बानी में ल्याय। जाते मन रस-रीति की, सब तें समभ्ही जाय।

-- मुन्दर शृङ्गार (मुन्दर कवि)

बाढ़ै रित मित अति, पढ़ै जानै सब रस-रीति। स्वारथ परमारथ लहै, रिसक-प्रिया की प्रीति।

--केशवदास (रसिक-प्रिया)

उपर्युक्त अंशों के रेखांकित स्थल—-प्रेमतत्व, रस-रीति आदि 'काव्य-कला' से नहीं 'काम-कला' से सम्बन्ध रखते हैं, 'रस शब्द यहाँ रस-सिद्धान्त के लिए नहीं, अपितु 'रिसकता' के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः हमारे विचार से 'रीति' शब्द के अन्तर्गत— जहाँ तक मध्यकालीन काव्य का सम्बन्ध है—काव्य-रीति और रस-रीति दोनों का समावेश हो जाता है। आचार्य शुक्ल एवं परवर्ती विद्वानों ने इसे केवल प्रथम अर्थ में ही ग्रहण करके इस काव्य को सीमित कर दिया है।

अब 'कान्य-रीति' के अर्थ में 'कान्य-शास्त्र' जैसे न्यापक शन्द का प्रयोग होता है तथा 'रीति' शन्द केवल हिन्दी के मध्य कालीन साहित्य की उस परम्परा-विशेष के लिए रूढ़ हो गया है, जो आचार्य शुक्ल के मतानुसार सं० १७०० में चिन्तामणि विपाठी से आरम्भ होकर उन्नीसवीं शती के अन्त तक अखण्ड रूप में चलती रही है तथा जिसमें लक्षणों एवं उनके उदाहरणों के रूप में कान्य रचना की गई है। अस्तु, प्रचलित मतानुसार हम भी 'रीति-कान्य' को रूढ़ अर्थ में ग्रहण करते हुए अपने विवेचन को उक्त परम्परा विशेष तक ही सीमित रखेंगे।

### उद्गम-स्रोत एवं प्रेरक तत्व

रीति-काव्य के स्वरूप एवं उसकी प्रवृत्तियों का सामान्य परिचय देने से पूर्व हमें अपने उद्गम-स्रोत एवं प्रेरक-तत्वों पर विचार कर लेना चाहिए । यद्यपि प्राचीन भार-तीय साहित्य-क्षेत्र में 'रीति-विवेचन' का कार्य भरत मुनि के 'नाट्य-शास्त्र' से ही आरम्भ हो जाता है, किन्तु फिर भी प्रारम्भिक संस्कृति युग में आचार्यत्व और कवित्व के क्षेत्र भिन्न-भिन्न थे, जबकि उत्तरकालीन संस्कृत-युग में कवि अपने आपको आचार्य और आचार्य अपने आपको कवि रूप में प्रस्तुत करने लगे।

जहाँ जयदेव ने 'विलपित रोदित वासकसज्जा' जैसे संकेतों से अपने 'गीत-गोविन्द' को आचार्यतत्व की उधार ली हुई पालिश से चमत्कृत किया, तो दूसरी ओर पंडितराज जगन्नाथ ने अपने 'रस-गंगाधर' में काव्य-लक्षणों को स्वरचित उदाहरणों से ससज्जित करके अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना आवश्यक समझा। अतः हिन्दी कवियों का पूर्ववर्ती संस्कृत के आचार्यों की अपेक्षा संस्कृत के परवर्ती विद्वान कवियों का अनुकरण करना स्वाभाविक था। आचार्यंत्व के स्वतन्त्र क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाने का एक बड़ा भारी कारण मुस्लिम-साम्राज्य में संस्कृत-विद्याभ्यास की प्रश्रय न मिलना भी है, इससे विद्वत्ता के स्तर में गिरावट के साथ-साथ हमारी बौद्धिक प्रतिभा का ह्रास होने लगा। अब आचार्यत्व का लक्ष्य बने-वनाये सिद्धान्तों को रट लेना मात्र ही रह गया । मौलिक दृष्टि से विवेचन करते हुए उनका संशोधन-परिष्कार करना नहीं। जिस प्रकार अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजी का महत्त्व सर्वाधिक रहा, उसी प्रकार मुस्लिम राज्य में फारसी का। अस्तू, भारतीय विद्यार्थी न तो पूर्वजों के ज्ञान की घरोहर को ही भली प्रकार संभाले रखने के लिए संस्कृत का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाता था और न ही विधर्मी शासकों की कुम-दृष्टि पाने के लिए सीखी जाने वाली अरबी-फारसी का पूरा आधिपत्य कर पाता था। ऐसी परिस्थिति में स्वतन्त्र चिन्तन की क्षमना, निजी ... विचारों को आत्मविश्वासपूर्वक प्रकट करने की योग्यता एवं पूराने नियमों एवं सिद्धान्तों के विरोध के साहस का लुप्त हो जाना स्वाभाविक था।

प्राचीन हिन्दू संस्कृति में कला की अभिव्यक्ति धार्मिक जीवन के विभिन्न अंगों के रूप में होती थी, जैसे वास्तुकला की देवताओं के रूप में, मूर्ति एवं चित्रकला की ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों के चित्रण में तथा संगीत व काव्य-कला की भिवतपरक गीतों एवं लीलाओं के गायन के माध्यम से । अतः कला धर्म से भिन्न होकर अपना स्वतन्त अस्तित्व स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी । हिन्दी के भक्ति-काल में भी कला को पराजित पृथ्वी-पितयों के दुर्गों की चार-दीवारी में से निकल कर मंदिरों की शरण में जाना पड़ा। किन्तु हमारे उत्तर-मध्य-युग (रीति युग) में पूनः परिस्थितियों व बातावरण में परिवर्तन उपस्थित हुआ। कुरान में कला को धार्मिक क्षेत्र से बहिष्कृत किया गय है, क्योंकि वह मूर्ति, चित्र, संगीत आदि के माध्यम से अनुकृति है-अत: मुस्लिम शासकों की छत्र-छाया में कला को धर्म-निरपेक्ष रूप में महत्त्व मिलने लगा. जिसका प्रभाव हमारे कवियों पर भी पड़ा। यह ठीक है कि इस युग का कवि भी अपनी परानी आदत के अनुसार कहीं कहीं धर्म की ओट लेने का प्रयत्न करता है, किन्त गहराई पर यह स्पष्ट होगा कि उनके काव्य की मूल चेतना सीन्दर्योन्मूख ही है, धर्म या भिनत की प्रेरणा का उन्मेष उनमें नहीं है। यही कारण है कि जो लोग भिनत-भावना, जीवन-दर्शन, विचार-निधि एवं महत्त्वपूर्ण संदेशों की प्राप्त्याशा से इस काव्य का अध्ययन करते हैं, उन्हें इससे निराश होना पड़ता है।

मुगल-काल के कला-प्रेमी शासकों ने हमारे प्राचीन कला-केन्द्रों को नष्ट तो कर दिया, किन्तु साथ ही उन्होंने सुदृढ़ राज्यों की स्थापना करके उस शान्त वातावरण को भी जन्म दिया, जिसमें हमारी काव्य-वल्लरी शशि-कला की भाँति द्वुतगित से पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित होने लगी। उन्होंने अपने आश्रित किवयों की वैयिक्तिकता का तो अपहरण किया, किन्तु साथ ही उन्हें सम्मान व ऐश्वर्य की विभूति भी प्रदान की, जिनकी मादकता से उन्मत होकर वे नैतिकता, धर्म व दर्शन आदि को भूलकर स्वकीयाओं एवं परकीयाओं के सौन्दर्य पर मँडराने लगे। यदि उन्हें तत्कालीन शासकों का वैसा निश्चित आश्रय प्राप्त न होता तो सम्भवतः वे विलासिता की वैसी धारा प्रवाहित न कर पाते, जो आज हमें देखने को मिलती है।

हमारी धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों ने भी रीति-काव्य के रचियताओं की शृङ्गारिक प्रवृत्तियों के विकास में कम योग नहीं दिया। पृष्टिसंप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने बाल-कृष्ण की जिस उपासना का प्रचार उत्साहपूर्वक किया था, अब वह उन्हीं के उत्तराधिकारियों द्वारा 'शुङ्गार रस-मंडन' से मंडित होकर माध्यंभाव की साधना में परिणत हो चुकी थी। एक ओर कृष्ण के पार्श्व में राधा की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई; दूसरी ओर आराध्य के मनोरंजन के निमित्त आगरे की रूपवती वेश्या को आमंत्रित किया गया । अधिकारी कृष्णदासजी की कृपा से मंदिर में रासलीला के नये-नये संस्करण होने लगे तथा ठाकूरजी को 'काम-कला' व 'नायिका-भेद' आदि सिखाने के उद्देश्य से 'साहित्य-लहरी', 'रस-मंजरी', जैसे ग्रन्थों को रचने की प्रेरणा दी गई। 'परकीया-भाव' पर नैतिकता की छाप पहले ही लग चुकी थी, अब नंददासजी जैसे रसिक भक्तों ने 'उपपित रस' की महत्ता प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता अनुभव की। भागवत पूराण आदि ग्रन्थों की कृपा से कृष्ण के स्वच्छन्द विहार की कहानियों का तो प्रचार बहुत कुछ हो ही चुका था, अब ऐसे-ऐसे सम्प्रदायों की भी स्थापना हई. जिन्होने विलासिता मे राम को भी कृष्ण से बढ़ र सिद्ध किया। अस्तू, मंदिरों का वातावरण कामुकता और रसिकता की गंध से ओत-प्रोत हो गया, जिसके प्रभाव से समाज के प्रांगण में भी अनैतिकता एवं व्यभिचार का नग्न-नृत्य हो तो आश्चर्य ही क्या ? भले घरों की बहु-बेटियाँ पास-पड़ोस के युवकों से गुप्त सम्बन्ध स्थापित करने में था 'तन-मन-धन गोसाई जी के अपंण' करने में किस प्रकार लीन हो गई थीं, इसकी झलक उस यूग के साहित्य में स्थान-स्थान पर देखने को मिलती है। प्रमाण-स्वरूप पड़ोसियों के घर की छत पर से या दीवार के छेद में से 'प्रेम' का आदान-प्रदान करने वाली अथवा मिश्रजी के मुख से परकीया-दोष का बखान सुनकर मुस्करा देने वाली बिहारी की नायिकाओं को देखा आ सकता है। इतना ही नहीं, रसिकता की उस युग में व्यक्तित्व का एक आवश्यक गुण समझा जाने लगा था तथा यौवन के दिनों में फिसल जाना एक साधारण बात समझी जाती थी। अतः इस युग के साहित्य में कामकता, रसिकता एवं प्रणय की बाढ हो तो आश्चर्य की बात नहीं।

प्रवंतक कौन?

रीति-काव्य का आरम्भ विक्रम की सोलहवीं शती के अन्तिम चरण में ही हो

जाता है। सं०१५६८ वि० में कृपाराम ने 'हित-तरंगिणी' का निर्माण किया, जो कि इस परम्परा का प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ कहा जा सकता है, किंतू इसके कुछ दोहों में बिहारी के दोहों से साम्य होने के कारण विद्वानों ने इसके रचना-काल को सन्देह की हिष्ट से देखा है। बिहारी में अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावापहरण की प्रवृत्ति मिलती है, उनकी सतसई के शताधिक दोहे 'गाथा सप्तशती', 'आर्या सप्तशती', 'अमरुशतक' तथा केशव, बलभद्र मिश्र आदि पूर्ववर्ती कवियों की उक्तियों के आधार पर निर्मित हैं. अतः 'हित-तरंगिणी' के रचना काल पर सन्देह करना आवश्यक है। आगे चलकर सत्रहवीं शताब्दी में अनेक ऐसे ग्रन्थ लिखे गए जिनमें रीति-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। साहित्य-लहरी (१६०७-सूरदास कृत), नंददास कृत 'रस-मंजरी' (१६३७ वि०), गोपाकृत 'अलंकार-चंद्रिका' (१६१५ वि०), मोहन का 'श्रुङ्गार-सागर' (१६१६ वि०), करुणेश के 'करुणाभरण', 'श्रुति-भूषण' 'भूपभूषण' आदि (१६३७ वि० लगभग), बल-भद्र मिश्र का 'नख-शिख' (१६४० वि०) आदि । इन ग्रंथों में रीति-काल सम्बन्धी अनेक विषयों -- नख-शिख वर्णन, नायिका-भेद निरूपण, अलंकार निरूपण आदि -- का प्रति-पादन किया गया है, किन्तू उन सब में विषय और शैली की दृष्टि से सर्वेत्र कोई एक व्यवस्थित रूप नहीं मिलता। इस परम्परा को एक व्यवस्थित एवं प्रौढ रूप देने का श्रेय केशथदास को है जिन्होंने रसिक-प्रिया (१६४८ वि०) और 'कवि-प्रिया' (१६५८ वि०) में रीति-काव्य सम्बन्धी प्रायः सभी विषयों का विवेचन प्रौढता से किया है। अतः रीति-काव्य परम्परा के प्रवर्त्तन का श्रेय कृपाराम तथा उसे व्यवस्थित प्रौढ़ रूप देने का यश केशवदास को मिलना चाहिए, किन्तु इसके विपरीत आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने चिन्तामणि विपाठी (रचना-काल सं० १७०० वि०) को रीति-परम्परा का प्रवर्त्तक सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने पक्ष में तीन तर्क दिए हैं--(१) रीति ग्रन्थों का अविरल और अखण्डित प्रवाह केशव की 'कविप्रिया' के प्रायः पंचास वर्ष पीछे चला। (२) केशव अलंकारवादी थे, जबकि परवर्ती कवियों ने केशव से भिन्न आदर्श-रस-सिद्धान्त को अपनाया। (३) परवर्ती कवियों ने अलंकारों के निरूपण में केशव की शैली को न अपनाकर कुवलयानन्द की शैली—एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण देने की शैली — का प्रयोग किया। हमारे विचार से उपर्युक्त तीनों आक्षेप निराधार हैं। नवीनतम अनुसंधान से जो ग्रन्थ प्रकाश में आये हैं, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि रीति-परम्परा केशव से चिन्तामणि तक अखंडित रूप से आगे बढ़ती रही है । वे ग्रन्थ हैं---रस-चन्द्रिका (बाल-कृष्ण---१६५७ वि०), अलक-शतक व तिल-शतक (मुबारक-कृत---१६७० वि०), रंग-भाव-माधुरी (रस-नायिका-भेद का ग्रन्थ---ब्रजपति ... भट्टकृत—–१६८० वि०), नख-शिख (लीलाघर—१६७६ वि०), सुन्दर-श्रृंगार (सुन्दर-कृत रसनायिका-भेद का ग्रन्थ—१६८८ वि०), रहीम (१६१३-८३ वि०), कृत नगर-शोभा, बरवै नायिका-भेद और मदनाष्टक, फतेहप्रकाश (क्षेमराज—१६८४), सुधा-निधि (तोष--१६६१), भाषा-भूषण (जसवन्तसिंह--१६६४), काव्य-प्रकाश और श्रुंगार मंजरी (चिन्तामणि १७०० वि०)। यह आप्त्वर्य की बात है कि सुन्दर श्रुंगार, बरवै-नायिका-भेद और भाषा-भूषण की उपेक्षा करके रीति-परम्परा का आरम्भ चिन्ता-मणि के ग्रन्थों से माना जाय।

दूसरा तर्क कि केशव अलंकारवादी थे—यह भी भ्रामक है। केशव ने जहाँ 'कवि-प्रिया' में अलंकारों का विवेचन किया है, वहाँ 'रिसक-प्रिया' में रस सिद्धान्त के सभी अंगों एवं भेदों का प्रतिपादन किया है। किव रूप में भले ही केशव अलंकारवादी रहे हों, किन्तु जहाँ तक आचार्यत्व का सम्बन्ध है, उन्होंने अलंकार और रस—दोनों को मान्यता दी है। कुछ लोग केशव को अलंकारवादी सिद्ध करने के लिए निम्नांकित छन्द उद्ध त करते हैं—

जदिष सुजाति सुलच्छनी सुबरन सरस सुवृत्त । भषन बिनु न बिराजइ कविता बनिता मित्त ।।

ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट होगा कि यहाँ किव अलंकारों को काव्य की आत्माप्राण घोषित नहीं करता है, अपितु उनका महत्त्व उतना ही स्वीकार करता है जितना कि 'विनता' के लिए आभूषणों का है। यदि अलंकारों को आभूषणों तुल्य महत्त्व देने से ही किसी को अलंकारवादी घोषित किया जा सकता है तो फिर संस्कृत के साहित्यदर्पणकार से लेकर हिन्दी के चिन्तामणि, देव, श्रीपति, भिखारीदास आदि प्रायः सभी रीति-बद्ध किव अलंकारवादी सिद्ध होते हैं, क्योंकि प्रायः इन सभी ने अलंकारों का विवेचन करते हुए उन्हें 'भूषण' या 'आभूषण' के तुल्य महत्त्व दिया है, देखिए—

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः । रसादोनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्कदादिवत् ।

—साहित्य-दर्पण

''शोभा को बढ़ाने वाले रस-भाव आदि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, वे अंगद (आभूषण विशेष) की भाँति अलंकार कहलाते हैं।''

सगुन अलंकारन सहित, दोष-रहित जो कोइ। शब्द अर्थ वारो कवित, विदुध कहत सब होइ।। — चिन्तामणि शब्द जीव तिहि अरब मन, रसमय, सुजस-शरीर। चलत वहै जुग छन्द गति असंकार गम्भीर।।

—देव (काव्य-रसायन)

जदिष बोष बिनु गुन सहित, सब तन परम अनूप। तविष न भूषन बिनु लसै, विनिता कविता रूप।।

--श्रीपति (काव्य-सरोज-१०)

सगुन पदारथ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध । भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित्त कहि बुद्ध ॥

---सोमनाथ (रस-पीयूष निधि, तरंग-६)

''दासजी अपना मत प्रकट करते हैं कि रस ही कविता का अंग है, अलंकार आभूषण है। गुण, रूप और रंग तथा दोष कुरूपता के समान हैं।'

---हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास, पृ० १३६

वस्तुतः प्रायः सभी रीति कवियों ने केशव की भाँति अलंकारों को आभूषणों की भाँति काव्य का शोभावद्धं क उपकरण माना है। केशव के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने संस्कृत के प्रारम्भिक आचायों दंडी आदि का अनुकरण किया, परवर्ती आचायों मम्मट, विश्वनाथ आदि का अनुकरण नहीं किया, जबिक हिन्दी के रीति-किव विश्वनाथ आदि के ही मार्ग पर चले। यह आक्षेप भी 'किव-प्रिया' के आधार पर किया गया प्रतीत होता है। रिसक प्रिया' की अधिकांश सामग्री — रस-विवेचन, नायक के चार भेद, नायिका के 'तीन प्रमुख तथा अवान्तर भेद आदि — मम्मट के 'काव्य-प्रकाश' एवं विश्वनाथ के 'साहित्य दर्गण' पर आधारित हैं।

केशव के परवर्ती किवयों में से कुछ ने अलंकार-निरूपण में 'कुवलयानन्द' की पद्धित का प्रयोग किया है, जबिक कुछ ने केशव का अनुकरण करते हुए लक्षण और उदाहरण अलग-अलग छन्दों में दिये हैं। दूसरे वर्ग के किवयों में मितराम (लिलत-ललाम), भूषण (शिवराज भूषण), रघुनाथ (रिसक मोहन), दूलह (किव-कुल-कंठाभ-रण), ग्वाल (रिसकानन्द), प्रतापसाहि (अलंकार-चिन्तामणि) उल्लेखनीय हैं। वैसे सूक्ष्म-हिष्ट से प्रत्येक आचार्य के हिष्टकोण, विवेचन एवं शैली में थोड़ा बहुत अन्तर मिलना स्वाभाविक है, किन्तु इसी से किसी को परम्परा से बाहर नहीं किया जा सकता। वस्तुतः केशव ने 'किव-प्रिया' में जिस ढाँचे को खड़ा किया तथा जिन विषयों का जिस पद्धित में विवेचन किया है, परवर्ती किवयों ने प्राय: कुछ अपवाद को छोड़ कर उसी ढाँचे, उसी पद्धित और उन्हीं विषयों को अपनाया है। अतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि रीति-परम्परा के जन्म का श्रेय कुपाराम को तथा उसे विक-सित करके पूर्णतः प्रतिब्दित करने का श्रेय आचार्य केशवदास को है।

आचार्य केशवदास से लेकर उन्नीसवीं शनी के अन्त तक इस काव्य-परम्परा में शताधिक कवि हुए हैं जिनमें चिन्तामणि विपाठी, मितराम, कुलपित मिश्र, सुखदेव मिश्र, देव, सुर्रात मिश्र, भिखारीदास, पद्माकर, ग्वाल, प्रतापसाहि आदि उल्लेखनीय हैं। इन सबके काव्य-प्रन्थों का परिचय देना यहाँ सम्भव नहीं, केवल इनके काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना ही पर्याप्त होगा।

### प्रवृत्तियाँ

रीतिबद्ध कवियों के काव्य में निम्नांकित प्रवृत्तियाँ मिलती हैं :-

(१) आचार्यत्व या रीति-विवेचन रीति-काव्य में आचार्यत्व की प्रवृत्ति मुख्यतः दो कारणों से प्रेरित है। एक तो इसके रचियता अपने आपको केवल किव ही नहीं अपितु काव्य-शास्त्र का ज्ञाता भी—'काव्य की रीति सिखी मुकबिन सों (भिखारीदास)'—सिद्धं करना चाहते थे, दूसरे, वे आश्रयदाता नरेशों व धनाढ्य लोगों को काव्य-शास्त्र की शिक्षा देना चाहते थे, अतः उनका दृष्टिकोण प्राचीन संस्कृत के रीति-सम्बन्धी ग्रन्थों की जानकारी दिखाना मात्र था, मौलिकता का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं था। यदि किसी ने जन्मजात प्रतिभा के कारण ऐसा करने का कुछ प्रयत्न भी किया तो उसके सामने प्रश्न उपस्थित होना था — बताओ ऐसा संस्कृत में कहाँ लिखा है ?' अस्तु, इन कवियों के विवेचन में मोलिकता को बहुत कम—लगभग नहीं के बराबर — प्रश्नय मिला।

काव्य-शास्त्र क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत थोड़े विषयों को अपनाया। जैसा कि पीछे दी हुई सूची से ज्ञात होगा, इन्होंने मुख्यतः रस. नायिका-भेद एवं अलंकारों का ही विवेचन किया । बहुत थोड़े ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें काव्य की अन्य समस्याओं---काव्य का वर्गीकरण, काव्य-सम्बन्धी विभिन्न मानदंड, शब्द-शक्तियाँ आदि का स्पष्टीकरण किया गया है। संस्कृत में नाटक, प्रबन्ध, कथा आदि काव्य-रूपों का सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है किन्तु इन विषयों की हिन्दी के इन ग्रन्थों में उपेक्षा हुई है। जिन विषयों को . लिया गया है उनके विवेचन में भी शुद्धता एवं स्पष्टता का प्रायः अभाव है। इस असफलता के कई कारण बताये जा सकते हैं जिनमें प्रमुख ये हैं--एक तो इन कवियों का उद्देश्य-जैसा कि पीछे संकेत किया गया है-आचार्यत्व नहीं, अपितु आचायत्व प्रदर्शनमात्र था। दूसरे, उस समय का काव्य-क्षेत्र ही अत्यन्त संकृचित हो गया था. साहित्य के विभिन्न रूपों से अनेक विलुह्त हो गए थे, अतः उनकी चर्चा करना अना-वश्यक था। तीसरे, उनके लक्ष्य-पाठक या श्रोताओं - का स्तर भी बहत उच्च कोटि का नहीं था, जिससे कि वे सुक्ष्म विवेचन में प्रवृत्त होते । और चौथे, उन्होंने गद्य का प्रयोग नहीं किया। फिर भी इन्होंने पूर्वजों की ज्ञान-राशि को किसी-न-किसी मात्रा में हिन्दी में सूरक्षित एवं प्रचारित रक्खा; अन्यथा संस्कृत से अनिभन्न जनता उससे सर्वया वंचित हो जाती-अतः इसका श्रेय इन्हें अवश्य दिया जायगा ।

(२) श्रुङ्गार वर्णन—जैसा कि आचार्य णुक्ल ने लिखा है--'इन रोति ग्रन्थों के कर्त्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना।' वस्तुतः इन्होंने रीति-विवेचन के अन्तर्गत भी उन्हीं विषयों को अधिक विस्तार दिया, जिनका श्रुङ्गार रस से सम्बन्ध था। इनके द्वारा 'इस रस का इतना अधिक विस्तार हिन्दी-साहित्थ में हुआ कि इसके एक-एक अंग को लेकर स्वतन्त्र ग्रन्थ रचे गए।' यहाँ कुछ अंगों पर प्रकाश डाला जाता है।

आलम्बन का सौन्दर्य

श्रुङ्गार के अन्तर्गत इन्होंने मुख्यतः संयोग-पक्ष का एवं नायिका के सौन्दर्य का निरूपण किया। आलम्बन की मधुर छवि एवं उसकी सूक्ष्म चेष्टाओं के अंकन के लिए उन्होंने नख-शिख-वर्णन की परम्परागत शैली में थोड़ा संशोधन करके नई पद्धित का विकास किया। नख-शिख-वर्णन प्रणाली में नायिका के सभी स्थूल अंगों का क्रमशः वर्णन किया जाता था, जो रूढ़िवादी हो जाने के कारण अपना प्रभाव खो चुकी थी, अतः इन कवियों ने पहले कुछ अंगों को लेकर समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, जिसमें इन्हें पर्याप्त सफलतः मिली है।

उदाहरण के लिए एक छन्द देखिए---

कुन्दन को रंग फीको लगे, भलकै ऐसौ अंगन चारु गुराई। आंखिन में अलसानि चितौनि में मंजु विलासन की सरसाई।। को बिनु मोल बिकात नहीं, मितराम लहै मुसुकानि मिठाई। इयों-ज्यों निहारिये, नेरे ह्वै नैनिन त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई।। कहीं-कहीं इन किवयों ने नायिका के सौन्दर्य की एक-एक विशेषता पर ही पूरा छन्द लिख दिया है, किन्तु फिर भी उसमें किसी प्रकार की शिथिलता दृष्टिगोचर नहीं होती—

घाषरि भीन सौं, सारी महीन सौं, पीन नितम्बन भार उठै सिंच। बास-सुवास सिंगार-सिंगारिन, बोभनि ऊपर बोभ उठै मिंच।। स्वेद चलै, मुख बांद ब्वै, इग द्वैक घरे मित फूलन सो पिच। जात है पंकज वारि लों, वा सुकुमारि को लंक लला लिच।।

-- भिखारीदास

यहाँ केवल 'सुकुमारता' का वर्णन किया गया है, यह भी अतिशोक्तिपूर्ण है किन्तु इससे उसकी मार्मिकता में कोई न्यूनता नहीं आई ।

## नायिका की चेष्टाएँ व अनुभूतियाँ

उनके अतिरिक्त रीति-कवियों के सौन्दर्य-चित्रण की एक बड़ी भारी विशेषता नायिका के हावों व अनुभावों का अत्यन्त स्वाभाविक रूप में चित्रण करना है। इस क्षेत्र में वे अपने पूर्ववर्ती किवयों से भी आगे बढ़ गये हैं। नायिकाओं की हृदयस्थ भाव-नाओं एवं प्रिया के सान्निध्य से प्राप्त होनेवाली अनुभूतियों की व्यंजना भी इन्होंने अत्यन्त सूक्ष्मता-पूर्वक की है। यहाँ एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

आपने हाथ सों देत महावर, आप ही वार संवारत नीके। आपुन ही पहिरावत आनिके हार सँवारि के मौरिसिरी के। हों सिख लाजन जात मरी, 'मितराम' सुभाव कहा कहों पी के। जोग मिलें घर घेर कहें, अबई ते ए चेरे भए दुलही के।

—मतिराम

उग्युंक्त पंक्तियों में अभिव्यक्त अनुभूतियों गाहंस्थ्य-जीवन से संबंध रखती हैं—इन्होंने श्रृङ्गार-चित्रण के लिए प्राय: तत्कालीन दाम्पत्य एवं गाहंस्थ्य-जीवन से सामग्री ली है—किन्तु प्रेम की स्वच्छन्द अनुभूतियों का भी इनके काव्य में अभाव नहीं है। 'मैशनर' से पीड़ित होकर कहीं नव-वधू बाला को अर्द्ध निशा में किसी 'बटोही' को जगाते देखते हैं तो कहीं किसी निर्मोही को हृदय दे बैठने के कारण किसी तहणी को निर्वेद से ग्रस्त पाते हैं—

#### प्रेम को विभिन्न अवस्थाओं का निरूपण

इनके श्रृङ्गार की परिधि की व्यापक्ता के अनुकूल ही इनके काव्य में प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं व भाव-दशाओं का चित्रण हुआ है। मितराम, देव और पद्माकर जैसे किवयों ने प्रेमोत्पित्त से लेकर उसकी चरम-परिणित तक की प्रायः सभी अवस्थाओं को अनुभूतिपूर्ण शब्दों में चित्रित किया है। यथा—

मिलनकांक्षा--

ऐरी इन नैनन के ने।र में अबीर घोरि, बोरि पिचकारी, चितचोर पै चलाइ आउ?

---पद्माकर

प्रेमासवित-

मूरित जो मनमोहन की, मन मोहिनी के मन ह्वैं थिरकी सी। 'देव' गुपाल को बोल मुनै, छितियाँ सियराति सुधा छिरकी सी। नीक भरोखा ह्वै भांकि सकै निह नैनिन लाज घटा थिरकी सी। पूरन प्रीति हिए हिरकी, खिरकी-खिरकीन फिरै फिरकी सीं।

---देव

वस्तुत: उपर्युक्त सभी पंक्तियां एक से एक अधिक स्वाभाविक, सरस और मार्मिक हैं। कुछ आलोचकों ने इनके विरह-वर्णन को ऊहात्मकता से ओत-प्रोत बताते हुए इन्हें इस क्षेत्र में असफल घोषित किया है। किन्तु वास्तविकता यह है कि ऊहात्मकता का प्रयत्न बिहारी जैसे चमत्कारी किव में ही अधिक मिलता है। घ्यान रहे, हम बिहारी को रीति-सिद्ध किव मानते हुए भी इस परम्परा में स्थान नहीं देते। इस सम्बन्ध में हमने अन्यत्र प्रकाश डाला है। वैसे थोड़ी मात्रा में ऊहात्मकता रीति-बद्ध किवयों में भी आई है किन्तु वह प्रायः काव्य की सरसता को ठेस नहीं पहुँचाती, जैसा कि देव का निम्नांकित पद है—

सांसन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढिर। तेज गयो गुन ही अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करि।। 'देव' जियै मिलबेई की आस कै आसह पाल अकाश रह्यो भरि। जा दिन तें मुख फेरि हरें हैंसि हेरि हियो जुलियो हरि जूहरि॥

यहाँ मृत्यु तक का चित्रण किया गया है जिसे हम सामान्यतः ऊहात्मकता की कोटि में रख सकते हैं, किन्तु फिर भी किव ने इस स्वाभाषिकता से सारे दृश्य को प्रस्तुत किया है कि वह बरबस ही हमारे हृदय में स्थान बना लेता है।

अस्तु, हम यह स्वीकार करते हुए भी कि रीति सीमाओं व आश्रयदाताओं के मनोरंजन के दृष्टिकोण के कारण इनके श्रृङ्गार-वर्णन में वह स्वच्छन्दता एवं सरसता नहीं आ सकी जो घनानन्द जैसे रीति-मुक्त कवियों में मिलती है, किन्तु फिर भी इसमें जितनी सरसता एवं मार्मिकता मिलती है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी सीमा में रहते हुए भी इन्होंने जो कुछ किया, वह नैतिकता की दृष्टि से न सही— कलात्मक- दृष्टि से तो स्तुत्य है।

(३) भिक्त एवं वैराग्य का मिश्रण—रोति काव्य में श्रुङ्गार-निरूपण के साथ-साथ भिक्त एवं वैराग्य-सम्बन्धी भावनाओं की भी विवृत्ति पर्याप्त माला में मिलती है। भिक्त को तो हमं पूर्ववर्ती युग का अभाव कह सकते हैं। एक तो उस युग का किव ही नहीं, समाज का सामान्य व्यक्ति भी अपनी समस्त सत् एवं असत् वृत्तियों पर भिक्त का आवरण किसी न किसी रूप में डालकर चलना आवश्यक समझता था, दूसरे. श्रुङ्गार के नायक-नायिका के रूप में राधा-कृष्ण की प्रतिष्ठा ने भी इनके काव्य में भिक्त के लिए क्षेत्र तैयार किया। किव में भावुकता का गुण होना सहज स्वाभाविक है, अतः जब ये भिक्त सम्बन्धी छन्दों की रचना में प्रवृत्ता होते हैं तो वहाँ वे कहीं-कहीं 'सच्चे भक्त' का भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस तथ्य से अपिरचित विद्वानों ने विद्यापित, बिहारी और पद्माकर जैसे घोर श्रुङ्गारी किवयों तक को 'भक्त किव' की संज्ञा दे डाली है।

वैराग्य की प्रवृत्ति को अतिश्रुङ्गारिकता की प्रतिक्रिया के रूप में ग्रहण करना उचित होगा। जैसा कि डॉ॰ राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी ने अपने शोध प्रबन्ध में स्पष्ट किया है—वृद्धावस्था में अशक्त होकर केशव, देव, पद्माकर आदि सभी प्रमुख कि वैराग्य से ग्रसित दिखाई पड़ते हैं जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। यहाँ पद्माकर के कुछ निर्देश-मूलक उद्गार द्रष्टव्य हैं —

आस बस डोलत सुयाके विसवास कहा, सांस बस बोल मल मांस ही को गोला है। कहै पद्माकर, विवार छन भंगुर या, पानी को सी फेन जैसे फलक फफोला है।

×

×

छोड़ हरि नाम नींह पैहै बितराम अरे, निपट निकाम तम चाम ही को चोला है।

(४) प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन यद्यपि इस परम्परा के किवयों ने 'षट्-ऋतु' व 'बारहमासा' शीर्ष के से अने क स्वतन्त्र काव्य-ग्रन्थों की रचना की, किन्तु किर भी यह आश्चर्य का विषय है कि उनमें प्रकृति का चित्रण स्वतन्त्र रूप में नहीं मिलता। इन काव्यों में प्रकृति एवं ऋतुओं को श्रुङ्गार रस की पृष्ठ-भूमि या शास्त्रीय परिभाषा में 'उद्दीपन' के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रकृति के विभिन्न अंगों में से इनकी दृष्टि विशेषतः विभिन्न ऋतुओं के कामोद्दीपक वैभव पर ही पड़ी है। पावस के आर्ब कोमल वातावरण के कारण नव-वयस्का 'गोरी' के सौन्दर्य के प्रभाव में कैसी तीक्ष्णता आ गई है, इसका वर्णन नीचे की पंक्तियों में देखिए—

ऐसी भारी बून्दन में बूँदन उठायो काम, मूंदे मुख प्यारो बनी गूँदे न बहरि कै। कहैं सिवनाथ भिल्ली गन गाजन है, सावन में बहै रस लहरी छहरि कै। उन रो सु कुंज दुति दुनारी दगन वाढ़ी, हुन रो कहित खोर देन ही गहरि कै। उन रो घटा में गौरी, तून रो अटा पै बैठ, खून री करेगी, लाल खुनरी पहरि कै।
—शिवनाथ

<sup>ें ें</sup> इसी प्रकार वंसन्त का मादक वैभव नायक-नायिका के हृदय को रस-विह्नल कैर देता है —

सुखपूर्ण दिवस में मानव हृदय को आह्नादिक कर देनेवाली यही प्रकृति शोक-संतप्त प्राणी के लिए और भी अधिक संताप-वर्द्ध क सिद्ध होती है। पावस की जो घटनाएँ किसी युगल दम्पत्ति को अमृत वर्षा करती सी प्रतीत होती हैं, वे ही किसी विरहिणी अबला के लिए दु:सह शोक-व्यथा को जन्म देनेवाली बन जाती हैं—

—पद्माकर

आधुनिक युगीन वे आलोचक जो प्रकृति को उसके मूल रूप में देखने के अभ्यस्त हैं, सम्भवतः इस प्रकार के चित्रों से संतुष्ट नहीं होते। किन्तु यदि काव्य का उद्देश्य वस्तुओं को यथा-तथ्य रूप में प्रस्तृत करना न मानकर, उन्हें मानवीय अनुभूति के रंग में रंगकर चित्रित करना स्वीकार किया जाता है तो अवश्य ही हम प्रकृति के इस उद्दीपन रूप को भी प्रशंसा के योग्य समझते हैं।

- (५) आश्रयदाताओं को प्रशंसा—इस काव्य की रचना मुख्यतः शासक वर्ग एवं सामन्त लोगों के आश्रय में हुई, अतः उनकी प्रशंसा की प्रवृत्ति का भी इसमें मिलना स्वामाविक है। इस उद्देश्य की पूर्ति दो प्रकार से की गई है—(१) अपने ग्रन्थों का नामकरण आश्रयदाता के आधार पर करना, जैसे—भवानी विलास, जगत्-विनोद आदि। (२) आश्रयदाता के जीवन-चरित्र को लेकर खंडकाव्य की रचना करना—केशव (जहाँगीर जस-चन्द्रिका, रतनावली), पद्माकर (हिम्मत बहादुर विरदावली) आदि के ग्रन्थ। यद्यपि इस प्रकार के काव्य-प्रबन्धत्व की दृष्टि से सफल नहीं हैं, किन्तु इस प्रवृत्ति का एक लाभ अवश्य हुआ—ऐतिहासिक या अर्द्ध ऐतिहासिक इतिवृत्तों को लेकर वीररसात्मक काव्यों की रचना हुई। कवियों की जो वाणी श्रङ्कार रस की मंद-मंद स्वर-लहरियों को गुँजाने की ही अम्यस्त थी, उसने रौद्र और वीर तुमुल घोप करने का भी साहस दिखाया।
- (६) मुन्तक शैली—सामान्यतः इस परम्परा के काव्य-ग्रन्थों में मुन्तक-शैली का ही प्रयोग किया गया है। यह विचारणाय है कि इससे पूर्व भनित युग में प्रबन्ध एवं

गीति-शैली का प्रचलन था, अतः इन किवयों ने उनका तिरस्कार करके मुक्तक शैली को क्यों अपनाया ? इसका समाधान ढूँढ़ने के लिए हमें अकबरी दरबार पर हिष्ट डालनी होगी। प्रारम्भ में चारण-भाटों में मुक्तक शैली का प्रचार था, नरहरि बंदीजन जैसे भाट को अकबर के दरबार में प्रश्रय मिला। दूसरी ओर फारसी किवता की मुक्तक शैली का भी प्रभाव पड़ा। अतः हम देखते हैं कि अकबरी दरबार के अनेक प्रमुख हिन्दी किव—नरहरि, ब्रह्म, टोडरमल, रहीम, गंग आदि— रीति-बद्ध श्रृङ्गारी किवयों से पूर्व ही किवक्त सवैयों की मुक्तक शैली का प्रयोग करने लग गए थे, अतः केन्द्रीय सत्ता में इस शैली की प्रतिष्ठा हो जाने पर सम्बन्धित शासकों व नरेशों के यहाँ भी इसी को प्रश्रय मिलना स्वाभाविक था।

विभिन्न छन्दों से रीति-काव्य में किवत्त, सवैया, धनाक्षरी एवं दोहे को ही प्रमुखता मिली ! इन छन्दों के कारण भाषा के माधुयं एवं स्वर-झंकृति में विकास हुआ। दोहे में अवश्य किवत्त-सवैयों की सी झंकार नहीं मिलती, किन्तु उसमें संक्षिप्तता एवं शब्द-लाघव का गुण मिलता है।

(७) इज भाषा का प्रयोग— अजभाषा की प्रतिष्ठा साहित्य क्षेत्र में कृष्ण-भक्त किवयों द्वारा ही हो चुकी थी, इन किवयों द्वारा उसका और भी अधिक विकास हुआ। लाक्षणिक प्रयोगों, स्वाभाविक अलंकरण, भावपक्ष की कोमलता एवं सरसता से युक्त होकर इस काव्य में अज भाषा अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ उदित हुई। इसमें कोई सन्देह नहीं कि रीति-काव्य के रचयिता चाहे सफल आचार्य नहीं बन सके हों, किन्तु इन्होंने अपने दीर्घ भाषाभ्यास एवं उसकी सूक्ष्म जानकारी का परिचय अवश्य अपनी शैली की प्रौढता के द्वारा दिया है।

अस्तु, उपर्युक्त, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि रीति-काव्य क्षेत्र की संशीर्णता, रूढ़ियों की परिधि एवं नियमों की श्रुक्कुलाओं में ही आबद्ध रहा, किन्तु इन परिस्थितियों में भी उसने जैसी सरसता कोमलता एवं मार्मिकता प्राप्त की, वह कम महत्त्व की बात नहीं है। चाहे उन्होंने केवल श्रुङ्गार को ही लिया, किन्तु उसके विभिन्न अंगों का जैसा चित्रण उन्होंने किया, वह अन्यत सुलम नहीं। उसकी दिष्ट चाहे नायिका-भेद तक ही सीमित रही, किन्तु उनकी जैसी एवं हाव-भावपूर्ण अनेकानेक पूर्तियों उन्होंने प्रस्तुत की हैं, वैसी किसी अन्य साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होतीं। साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दी में ये पहले किय वे, जिन्होंने कला को शुद्ध कला के रूप में देखा, सौन्दर्य की साधना को ही अपने कर्त्तंत्र्य का चरम लक्ष्य स्वीकार किया।

### : तीस :

## स्वच्छन्द मुक्तक काव्य-परंपरा

१. सामान्य परिचय।

२. कवि और काव्य-रसखान, आलम, घनानन्द, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव।

३. प्रमुख विशेषताएँ--

(क) प्रेरणास्रोत (ख) स्वच्छन्द प्रेम (ग) नारी-सौन्दर्य (घ) विरह की प्रधानता (ङ) वैयक्तिकता (च) शैली ।

४. उपसंहार ।

हिन्दी साहित्य के उत्तर-मध्यकाल में एक नूतन काव्य-परम्परा का विकास हुआ जिसे 'रीतिमुक्त काव्य-परम्परा', 'स्वच्छन्द प्रेम काव्य-परम्परा', 'स्वछन्द मुक्तक काव्य-परम्परा' आदि नामों से पुकारा जाता है। इस परम्परा में मूख्यतः उन कवियों को स्थान दिया जाता है जिन्होंने मध्यकाल में स्वच्छन्द प्रेम का चित्रण वैयक्तिक रूप में तथा मुक्तक शैली में किया है। इन कवियों में से अनेक — आलम, घनानन्द, बोधा आदि--ऐसे भी थे, जिनका न केवल काव्य, अपित जीवन भी स्वच्छन्द प्रेम की अनुभूतियों से ओत-प्रोत था। इन कवियों ने हिन्दू होते हुए भी मुस्लिम युवतियों से प्रणय सम्बन्ध स्थापित करके स्वच्छन्दवादिता का परिचय दिया था। स्वच्छन्द प्रेम की अन्य प्रवृत्तियां-जैसे, सीन्दर्यान्-भूति, साहिसकता, विरह-वेदना आदि की प्रधानता-भी इनके व्यक्तिगत जीवन में हष्टि-गोचर होती है। यद्यपि इन कवियों का प्रारम्भ में राज्य-दरबारों से सम्बन्ध था, किन्त् प्रेम की प्रेरणा से इन्होंने अपने राज्याश्रय, समाज एवं धर्म तक को ठकरा दिया, अतः इनका प्रेम कोरी रसिकता नहीं है, अपितु यह साहस, संघर्ष एवं त्याग की भावनाओं से अनुप्राणित हैं। दूसरे, इन्होंने प्रायः अपनी प्रेयसियों को अपने जीवन एवं काव्य में वही स्थान दिया है जो रोमांसिक कथा-काव्यों में उनकी नायिकाओं को प्राप्त है, इनमें नारी का व्यक्तित्व एवं सौन्दर्य केवल विलासिता का साधन माझ नहीं है, अपित् आराधना एवं साधना की ऐसी वस्तु है जिस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। इसीलिए इनके प्रेम में भी एकोन्मुखता एवं भावना की गम्भीरता परिलक्षित होती है। तीसरे, इनके जीवन में विरह-वेदना की अधिकता होने के कारण उनमें प्रणय का अत्यन्त स्वच्छ परिष्कृत एवं उदात्त रूप दृष्टिगोचर होता है, जिसका मध्यकालीन काव्य में प्रायः अभाव है । वस्तुतः रोमांसिक प्रेम के जिस आदर्श रूप की प्रतिष्ठा इनसे पूर्व कथा-काव्य-रचयि-ताओं ने काल्पनिक आख्यानों के माध्यम से की थी, उसे इन्होंने अपने जीवन की वास्त-विकता में परिणत कर दिया। सामाजिक दृष्टि से ऐसा किया जाना कहाँ तक उचित है, इसका यहाँ स्वीकारात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता, किन्तु जहाँ तक काव्यत्व का

सम्बन्ध है, अवश्य ही इनका काव्य वैयक्तिक अनुभूतियों पर आधारित होने के कारण पर्याप्त शक्तिशाली एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध होता है।

यहाँ इन कियों के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण और दिया जा सकता है। हमने इन्हें 'लोकाश्चित' वर्ग में स्थान दिया है, जबिक इनमें से अनेक का राज्याश्चय से भी सम्बन्ध रहा है। किन्तु उनमें से कुछ ने तो अपने स्वच्छन्द प्रेम की प्रेरणा से राज्याश्चय का परित्याग कर दिया था, तो कुछ राज्याश्चय में रहते हुए भी उसकी ओर से निष्चन्त रहे हैं ; उन्होंने अपने आश्चयदाताओं की रुचि एवं तुष्टि की अपेक्षा स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया है। इस दृष्टि से उनका काव्य राज्याश्चित किव की मनोवृत्तियों की अपेक्षा लोकाश्चित या आत्माश्चित स्वच्छन्द किव की मनोवृत्तियों से अश्वक ग्रस्त है, इसीलिए हमने इनके काव्य को लोकाश्चित वर्ग में रखना अधिक उचित समझा है। लोकाश्चित काव्य के भी दो भेद किए जा सकते हैं—(१) व्यक्ति-प्रधान (२) समाज-प्रधान। दोनों में क्रमशः वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुभूतियों एवं प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है। इस काव्य में वैयक्तिकता को न केवल सामजिकता से अधिक महत्त्व दिया गया है, अपितु उसे समाज-विरोधी रूप में, सामजिकता का अतिक्रमण करनेवाले रूप में भी प्रस्तुत किया है; अतः इसे प्रथम वर्ग—व्यक्ति-प्रधान काव्य—में ही स्थान दिया जा सकता है। आगे इन किवयों का एवं उनके काव्य का परिचय प्रस्तुत किया जाता है।

#### कवि और काव्य

प्रस्तुत परम्परा में रचना-काल की हिष्ट से सर्वप्रथम रसखान (१४४८-१६३३ ई०) को स्थान दिया जा सकता है। ये एक मुस्लिम सरदार थे किन्तु इनका मूल नाम ज्ञात नहीं है, किनता में ये 'रसखान' या 'रसखानि' उपनाम का प्रयोग करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों में 'सुजान-रसखानि' एवं 'प्रेम बाटिका' उपलब्ध हैं। इन्होंने कृष्ण एवं गोपियों के स्वच्छन्द प्रेम का निरूपण अत्यन्त मार्मिक रूप में किया है, साथ ही, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति-भावना की भी व्यंजना गम्भीर रूप में की है। उदाहरण के लिए इनके कुछ छन्द द्रष्टव्य हैं—

### (क) कृष्ण-गोपियों की प्रणय-भावना :

जा विन ते वह नंव को छोहरो या बन धेनु चराइ गयो है।
मोहिनी तानिन गोधन गातत, बेनु बजाइ रिफाइ गयो है।
वा विन सों कछु टोनो सो कै रसखानि हिये में समाइ गयो है।
कोऊ न काहू की कानि करैं सिगरो बज बीर बिकाई गयो है।।
उनहीं के सनेहन सानो रहें, उनहीं के जुनेह विवानी रहें।
उनहीं की सुन न औ बैन त्यों सैन सों चैन अनेकन ठानो रहें।
उनहीं संग डोलन में रसखानि सबै सुख सिधु अधानी रहें।
उनहीं बिन ज्यों जलहिन कहै मीनसी आँखि मेरी अँसुवानी रहें।

### (ख) भिवत-भावना :

मानुष हों तो वही रसखानि वसों बज गोकुल गाँव के ग्वारन । जो पसु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंभारन ! पाहन हों तो वही गिरि को, जो धर्यों कर छत्र पुरंदर-धारन । जो खग हों तो बसेरो करों निलि कालिंदी-कूल कदब की डारन ।। वा लकुटी अर्च कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तिज डारों । आठहु सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाइ चराइ दिसारों । रसखानि जब इन नंनन तें बज के बन-बाग तहाग निहारों । कोटिकहु कसधीत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारों ॥

वस्तुतः रस ब्रानि ने अपने कवित्ता-सवैयों में प्रेम के जिस सूक्ष्म भावात्मक रूप का चित्रण किया है, वह अपूर्व है। इनके प्रणय-चित्रण में कहीं भी शारीरिकता, नग्नता एवं अश्लीलता दिखाई नही पड़ती; सर्वेत्र वह भावना के उदारत एवं गम्भीर रूप को प्रस्तुत करते हैं। प्रेम का ऐसा शुद्ध, स्वच्छ, उदात्त एवं गम्भीर रूप हिन्दी के किसी भी अस्य कृष्ण-भक्त कवि में दृष्टिगोचर नहीं होता। अवश्य ही प्रणयानुभूतियों की विशदता एवं गम्भीरता की दृष्टि से सूरदास इनसे बहुत आगे हैं तथा कृष्ण के जीवन-चित्र को भी उन्होंने अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया है, पर ऐन्द्रिकता, नग्नता एवं अश्लीलता की दृष्टि से उनका काव्य सर्वथा निर्दोष एव अक्षिपमुक्त नहीं कहा जा सवता। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति अपने अनुराग की प्रत्यक्ष व्यंजना में भी रसखान, हिन्दी के सभी कृष्ण-भक्त कवियों में - केवल मीरा को छोड़कर-सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। फिर भी इन्हें कृष्ण-भक्त कवियों की परम्परा के स्थान पर इस परम्परा में स्थान दिये जाने का कारण यह है कि इनमें धर्म। रक भिक्त-भावना की अपेक्षा सौन्दर्याकर्षण-जन्य प्रेम की स्वच्छन्दता अधिक दिखाई पड़ती है। उसमें सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण, सीन्दर्योन्मुखता, रूपासन्ति, विरह-वेदना आदि की अभिव्यक्ति लगभग उसी स्वर एवं उसी शैली में हुई है, जिसे इस परम्परा के परवर्ती कवियों ने स्वीकार किया। रसखान के काव्य का भावपक्ष जितना गम्भीर है, भैली-पक्ष भी उतना ही प्रौढ़ है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

आलम—आलम नाम के अब तक दो किव माने जाते रहे हैं, एक 'माधवानल कामकंदला' (प्रबन्ध-काव्य) के रचियता एवं अन्य औरंगजेब के पुत्र मुअज्जममाह के आश्रित प्रस्तुत परम्परा के किव; पर अब यह प्रमाणित हो गया है कि ये दोनों एक ही हैं। श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार करते हुए इनका रचना-काल सन् १५८३-१६२३ ई० निश्चित किया है। इनकी रचनाओं में 'माधवा-नल-कामकंदला', 'सुदामा-चरित', 'श्याम स्नेही', 'आलम केलि' आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें प्रथम तीन प्रबन्ध-काब्य हैं, जिनकी चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है, यहाँ इनका मुक्तक-संग्रह 'आलम-केलि' ही विचारणीय है।

हिन्दी साहित्य्ंका अतीत, भी विश्वनाषप्रसाद निष्म, पु० ६२१ ।

'आलम-केलि' में प्रस्तुत प्रणय-चित्रण को समझने के लिए इनके व्यक्तित्व एवं जीवन से सम्बन्धित एक विशेष घटना को ध्यान में रखना चाहिए। कहा जाता है कि ये पहले हिन्दू थे, किन्तु एक मुस्लिम युवती, जो कि रंगरेजिन थी, को काव्य-कला पर मुग्ध होकर उससे विवाह तथा धर्म-परिवर्तन कर लिया था। इससे जात होता है कि इनमें कितनी अधिक भावुकता, रिसकता, कला-प्रियता एवं स्वच्छन्दता थी, जिसकी व्यंजना 'आलम-केलि' में भी मिलती है। कुछ आलोचकों का यह अनुमान है कि इस ग्रन्थ के बहुत-से छन्द जिन पर 'शेख' की छाप है, इनकी पत्नी के द्वारा रचित हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में निश्वत रूप से कुछ कहना कठिन है।

'आलम-केलि' में संयोग एवं वियोग शृङ्कार की विभिन्न परिस्थितियों, दशाओं एवं अनुभूतियों के साथ-साथ राधा-कृष्ण की लीलाओं का भी चित्रण यत-तत हुआ है। अत: कहा जाता है कि उनके स्वच्छन्द प्रेम पर उस युग के कृष्ण-भक्ति-काव्य का भी थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य था।

इनके काव्य में प्रेम के विभिन्न पक्षों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। इनकी वैयक्तिक प्रणय-गाया मुखान्त मे परिणत हो जाने के कारण इनकी विरह-वेदना में वह गर्म्भारता नहीं आ सकी, जो इस परम्परा के अन्य कवियों में मिलती है तथा उसमें कही-कहीं कामुकता, अश्लीलत। एवं नग्नता के भी दर्शन होते हैं, फिर भी उसमें प्यक्ति सरमता एवं प्रभावोत्पादकता है। यथा—

जा थल कीने विहार अनेकन ता यल कांकरी बैठि चुन्यों करें। जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्र गुन्यों करें।। आलम जोन से कुंजन में करी केलि, तहाँ अब सीस चुन्यों करें। नैनन में जे सवा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यों करें।।

उपर्युक्त पंक्तियों से आलम की काव्य-प्रतिभा, करसता एवं उनकी शैली की प्रौढ़ता का परिचय मिलता है। निःसन्देह उन्हें उच्चकोटि का कवि स्वीकार किया जा सकता है।

घना ग्व — हिन्दी में धनानंद या आनंदघन नाम के अनेक कवि मिलते हैं, जिनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को निभिन्न इतिहासकारों ने घुला-मिला दिया है, जिससे अनेक भ्रान्तियाँ प्रचलित हो गई है! हमारे विचार से सुजान-प्रेमी घनानंद एवं भक्त किव आनन्दघन दो भिन्न व्यक्ति है; दोनो की रचनाओं की मूल भावना एवं अभिव्यंजना शैली में पर्याप्त भेद दुष्टिगोचर होता है। आनंदघन संभवतः चैतन्य सम्प्रदाय में दीक्षित ये तथा उन्होंने भक्ति-भावपूर्ण पद लिखे हैं; यथा—

भी चैतन्य बयानिधि धीर ।
किल-काल मलीव बीन जन पावन करन परम गंभीर ।
पूरमधंद नंदनन्दन को उदै सदा उमगनि की भीर ।
बहु नाव बढ़ाय बहुत जन प्रेम मगन करि पाए तीर ।
भाव तरंग संभंग विश्वंशित महासंबुर रस रूप तरीर ।

विविध ताप तें जरत जीव जे सीतल किये परिस नीर । करना वृष्टि-वृष्टि सों सींचै जय जय जय आनंद मुदीर ।।

इस प्रकार के पद घनानन्द के न होकर आनन्दघन के ही हैं। अहमदशाह दुर्रानी के आक्रमण में भी ये आनन्दघन ही मारे गये थे, न कि घनानन्द। इस सम्बन्ध में चाचा हित वृन्दावनदास ने अपनी 'हरिकला बेलि' में लिखा है—

> आनंदघन को स्थाल इक गायो खुलि गए नैन ! सुनत महा बिह्नल भयो मन नींह पायो चैन।। ऐसे हूँ हरि-संत-जन मारे जमननि आइ। वह अति देखि हियो भयो लीनो सोच दबाइ।।

यहाँ जिस हिर संत-जन आनन्दघन का उल्लेख किया है, वे भक्त आनन्दघन ही है, न कि स्वच्छन्द श्रुङ्गारी किव घनानंद, जबिक भूल से यह मान लिया गया है कि घनानन्द की मृत्यु 'नादिरशाही' आक्रमण में हुई। अस्तु, इस विषय पर अभी और शोध की अपेक्षा है।

प्रस्तुत घनानन्द मुगल सम्राट मुहम्मदशाह रंगीले (१८वीं शती ईस्वी का उत्तराद्धं) के 'मीर मुंशी' थे। वे दरबार की एक वेश्या 'सुजान' पर आसकत हो गये थे। इसी कारण इन्हें अन्त में दरबार छोड़ना पड़ा तथा ये जीवन-भर सुजान के विरह में तड़पते रहे। मुजान का विरह ही इनकी समस्त कविताओं का प्रेरणा-स्रोत एवं विषय-वस्तु है। विरह की सच्ची प्रेरणा से काव्य-रचना करने के कारण इनके काव्य में एक ऐसी सहजता एवं स्वाभाविकता आ गई है, जो अन्यव बहुत कम दिष्टगोचर होती है। इसी प्रेरणा की ओर संकेत करते हुए इन्होंने स्वयं भी लिखा है— 'लोग है लागि कवित्त बनावत, मेरे तो मोही कवित्त बनावत!'

घनानन्द ने सोन्दर्य, प्रेम और विरह का चित्रण अत्यन्त सूक्ष्म, मार्मिक एवं उत्कृष्ट रूप में किया है। उन्होंने अपनी प्रेयसी के सौन्दर्य का अंकन करते समय अपनी परिष्कृत रुचि एवं सच्ची अनुभूति का परिचय दिया है यथा—

भलके अति मुन्दर आनन गीर छकं दुग राजत काननि छूबै। हैंसि बोलनि में छुबि फूलन की बरवा उर ऊपर जाति है हैं।। लट लोल ककोल कपोल करे, कलकंठ बनी जलजाबिल हैं। अंग-अंग तरंग उठै दुति की, परिहै मनो रूप अबै धर च्वै।।

उपर्युक्त चित्रण किव की विशुद्ध सौन्दर्य-दृष्टि का परिणाम है जिसमें कामुकता का लवलेश भी नहीं ! किव के लिए किसी अंग-विशेष की पृथुलता या उन्नतता में आकर्षण नहीं है, उसे तो प्रिया के रोम-रोम में सौन्दर्य की तरंगें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। इस युग के कितपय अन्य किवयों — केशव, बिहारी, आदि — की भौति इन्होंने नारी के समस्त नख-शिख को प्रस्तुत नहीं किया, अपितु उसकी चितवन, मुस्कराहट, लज्जा जैसे सूक्ष्म सौन्दर्य का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शक्यों में किया है।

घनानन्द के प्रेम में विरह की प्रधानता है; वस्तुतः उनका काव्य विरह-काव्य है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं एवं अनुभूतियों की व्यंजना इन्होंने अत्यन्त गम्भीर एवं उदात्त रूप में की है। प्रणय-विभीर मन की कोई ऐसी वृत्ति नहीं है जिसका सहज स्वाभाविक चित्रण घनानंद के काव्य में अनुपलब्ध हो। प्रिया की स्मृति के आचार्यों ने प्रेम को एक संचारी के रूप में स्वीकार किया है। घनानंद ने स्थानस्थान पर इसका निरूपण अत्यन्त आकर्षक रूप में किया है; जैसे—

वहै मुसक्यानि, वहै मृबु बतरानि वहै लड़कीलो बानि आनि उर में अरित है! वहै गित लैन और बजावनि लिलत नैन, वहै हैंसि दैन हियरा तें न टरित है! वहै चतुराई सौं चिताई चाहिबे को छबि वहै छुँलताई न छिनक बिसरित है! आनन्द निधान प्राण प्रीतम सुजान जूको, सुधि सब भौतिन सों बेसुधि करित है!

यहाँ प्रिया की सूक्ष्म चेष्टाओं, उसके ललित हावों एवं मधुर व्यवहार की ही स्मृति का निदर्शन हुआ है, जो किव की प्रणय-भावना के अनुरूप है। कालिदास के 'मेघदूत' का यक्ष जहाँ अपनी प्रिया के विभिन्न अंगों की स्थूलता एवं पृथुलता तथा उसके साथ व्यतीत की हुई संयोगकालीन रावियों की स्मृति में ही तल्लीन रहता है, वहाँ घनानन्द में ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। उसकी भावना सर्वत कामु-कता एवं रसिकता के स्तर से बहुत ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है।

विरह-वेदना की गम्भीरता का परिचय प्रिय को दिये गये उपालम्भों से भी मिलता है। घनानन्द के उपालम्भ इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, यथा—

कित को ढिरगो वह ढार अहाँ जिहि मो तन आंखिन ढोरत हे ! अरसानि गही उहि वानि कछू सरसानि सो आनि निहोरत हे ! ! घन आनन्द प्यारे सुजान सुनो, तब यों सब भाँतिन भोरत हे ! मन-माहि जो तोर नहीं, तो कहीं बिसवासी सनेह क्यों जोरत हे !!

यही उपालम्भ कहीं-कहीं अत्यन्त दैन्यता, विकलता एवं प्रलाप में परिणत हो जाता है, जबकि विरही अपनी व्यथा को सह पाने में असमर्थ होकर कहने लगता है—

मीत सुजान अनीति करो जिन, हा हान हूजिये मोहि अमोही। दीठि को और कहुँ नींह ठौर फिरी दग रावरे रूप की दोही।।

पहिले घनआनन्द सींचि सुजान कही बितयाँ अति प्यार पगी। अब लाय वियोग की लाय, बलाय बढ़ाय, विसास दगानि दगी।। कैंखियां दुखियानि कुवानि परी, न कहूँ लगें कौन धरी सु लगी। मित दौरि थकी, न लहैं ठिक ठौर, अमोही के मोह-मिठास ठगी।।

X

X

जो घनआनन्द ऐसी रुखि, तौ कहा बस है अहा प्रानिन पीरों। पाऊँ कहाँ हरिहाय सुम्हें, घरनी में घंसों कि अकासहि चीरों।

प्रिय से मिलन की इस आतुरता का परिचय प्रिय को भेजे गए विभिन्न सन्देशों से मिलता तो उसके प्रेम की सघनता का प्रमाण संदेश लेकर आनेवाले के प्रति दिखाई गई विशिष्ट कृतज्ञता, दैन्यता एवं आत्मीयता में ढूँढ़ा जा सकता है—

जहाँ तें पधारे मेरे नैनिन ही पांव धारे, बारे ये विचारे प्रान पंड पंड पै मनौ। आतुर न होहु हा ! हा ! नेकु फैट छोरि बैठो, मोहि वा विसासी को है ज्योरो बुभाबो घनौ। हाय ! निरदर्द कों हमारो सुधि कैसें आई, कौन विधि दोनों पाती बीन जानि कै भनौ।।

इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानन्द ने विरह-वेदना की व्यंजना अत्यन्त मर्म स्पर्शी शब्दों में की है। उनकी उक्तियों में प्रणय की सच्ची अनुभूति, भावना की सच्ची प्रेरणा एवं वेदना की सच्ची आकूलता व्यक्त हुई है। इस क्षेत्र में घनानन्द की टक्कर का कोई अन्य कवि दिखाई नहीं पड़ता । विद्यापित में सौन्दर्य-लालसा एवं रूप सौन्दर्य की अभिव्यक्ति अत्यन्त मनोरम शैली मे हुई है, किन्तु उसमें प्रेम की ऐसी गम्भीरता कहां! सूरदास की गोपियाँ भी विरह-वेदना से कम व्यथित नहीं है, किन्तु उनके सामूहिक रुदन में एकाकी प्रेम की व्यथा का ऐसा मौन चीत्कार कहाँ ! प्रेम दीवानी मीरा अपने साँव-लिया के रंग में वेसूध है किन्तु वे इस बात को जानती हैं कि उनका मिलन आत्मिक स्तर पर ही सम्भव है, अतः उनकी पीड़ा पर अलौकिकता एवं आध्यात्मिकता का ऐसा आवरण पड़ा हुआ है जो उसे अधिक चंचल नहीं होने देता । इनके अतिरिक्त नायिका-भेद की पुस्तकों पढ़ कर जैसे तैसे श्रुङ्गार-निरूपण करनेवाले अन्य कवियों से तो इनकी समता ही क्या ? वस्तुतः यदि इनकी तुलना किसी से हो सकती है तो इसी परम्परा के अन्य कवि रसखान और बोधा से हो सकती है। किन्तु अनुभूति की गम्भीरता, अभि-व्यंजना की सशक्तता एवं प्रभाव की तीक्ष्णता की दृष्टि से वे घनानन्द से थोड़े पीछे ही रह जाते हैं। हमारे विचार से यदि हिन्दी के समस्त श्रुङ्गारी कवियों में घनानन्द को शीर्ष-स्थान प्रदान कर दिया जाय तो अनुचित नहीं होगा । भावात्मकता के साथ-साथ शैली की प्रौढ़ता, सशक्तता, लाक्षणिकता, व्यंजकना आदि की दृष्टि से भी इनकी पंक्तियाँ ब्रज-भाषा काव्य के प्रौढ़तम रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि मध्यकालीन प्रबन्ध-काव्यों में जो स्थान तुलसीदास के 'रामचरित मानस' का है, वहीं इस काल के मुक्तक काव्य में घनानन्द के किवत्त-सवैयों का है; उनके मुक्तक हिन्दी मुक्तकों के सौन्दयं की चरम सीमा का स्पर्श करते हैं, यह तथ्य है।

बोधा—बोधा का मूलनाम बुद्धसेन बताया जाता है। ये पन्ना दरबार के आश्रित थे तथा 'सुभान' नामक वेश्या से प्रेम करते थे। यही इनके काव्य का आलम्बन एवं प्रेरणा-स्रोत है। इनका रचना-काल १७७३-१८०३ ई० माना जाता है। इनके मुक्तकों में सौन्दर्य, प्रेम और विरह का निरूपण अत्यन्त मार्मिक रूप में हुआ है, यथा—

(क) सौन्दर्यानुभूति :

एक सुभान के आनन पे क़ुरबान जहाँ लगिरूप जहाँ को। imes imes

जान मिलै तो जहान मिलै नींह जान मिले तो जहान कहां को। (ख) प्रेम-पंथ की विकरालता:

अति खीन मृनाल के तारहु तें. तेहि ऊपर पाँव दें आवनो है।
मुई,-बेह.केंद्वार सके न तहाँ परतित को टाँडो लदावनो है।।
कवि बोधा अनी घनी नेजहुतों चढ़िता पै न चित्त डरावनो है।
यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि की धार पै घावनो है।।
(ग) विरहानुभूतियों की व्यंजना:

कबहूँ मिलबो, कबहुँ मिलबो; यह घीरज ही में धरैबो करै। उर ते किंद आबै, गरे तें फिरें, मन को मन ही में सिरैबो करै। किंब बोधा न चाँड सरी कबहूँ, नितही हरवा सो हिरैबो करै। सहते ही बनै, कहते न बनै, मन ही मन पीर पिरैबो करै।

बस्तुतः भाव-।क्ष की गम्भीरता एवं मार्मिकता की दृष्टि से बोधा पूर्णतः घनानन्द के लघु संस्करण प्रतीत होते है, किन्तु इनकी अभिव्यक्षना-शैलो मे उनकी सी स्वच्छता, परिष्कृति एवं प्रौढ़ता परिलक्षित नहीं होती। इन्होंने 'विरह-वारीश' नाम की एक रोमांसिक कथा भी लिखी थी, जिसकी चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है। इनके मुक्तक-संग्रहीं में 'विरही सुभान-दम्पत्ति विलास', 'इश्कनामा', 'बारहमासा' आदि का नाम उल्लेखनीय है।

ठाकुर—इस नाम के हिन्दी में अनेक किव हुए है, किन्तु प्रस्तुत किव का जन्म ओरछा में १७६६ ई० में हुआ था। इनकी किवताओं का एक संग्रह लाला भगवानदीन ने 'ठाकुर-ठसक' नाम से प्रकाणित करवाया था। यद्यपि इस परम्परा के अन्य किवयों की भाँति ठाकुर के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में स्वच्छन्द प्रेम की कोई गाथा प्रचलित नहीं है, फिर भी वे अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के कारण इस परम्परा में आने है। उन्होंने अपने युग के शास्त्रबद्ध मुक्तककारों पर व्यंग करते हुए लिखा है—

सीखि लीन्हों भीन मूग खंजन कमल नैन, सीखि लीन्हों जस औ प्रताप को कहानो है ! सीखि जीन्हों कल्पवृक्ष कामधेनु चितामिन, सीखि लीन्हों मेर औ कुबेर गिरि आनो है ।

यहाँ उन्होंने स्वच्छन्द एवं सहज काव्य-रचना की जिस प्रवृत्ति का समर्थन २१ अप्रत्यक्ष रूप में किया है, वही इनके काव्य में भी प्रत्यक्ष होती है। प्रणयानुभूतियां की व्यक्षना इन्होंने अत्यन्त सहज स्वाभाविक रूप में की है:

> वा निरमोहिन रूप की रासि जऊ उर हेत न ठानित ह्वं है। बारहि बार बिलोकि घरी घरी सूरित तो पहिचानित ह्वं है। ठाकुर या मन को परतीति है जो पै सनेह न मानित ह्वं है। आवत है नित मेरे लिए, इतनी तो विसेष के जानित ह्वं है।

अस्तुतः इन्होंने प्रणयो हृदय की साधारण बातों को भी पूर्ण सहजता एवं सरसता के साथ प्रस्तुत कर दिया है। यह दूसरी बात है कि वैयक्तिक विरहानुभूतियों के अभाव के कारण कविता में वेदना की वह गम्भीरता नहीं आने पाई, जो इस परम्परा में अन्यद्र मिलती है।

हिजदेव——इस परम्परा के अन्तिम किव अयोध्या के महाराज मानिसह माने जाते हैं जो 'द्विजदेव' उपनाम से किवता करते थे। इन्होने भी ठाकुर की प्रणय भावनाओं की अभिव्यक्ति सहज स्वाभाविक रूप में की है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं——

तू जो कही, सिख ! लोनो सरूप सो मो अँखियान कों लोनी गई लिंग।

× × × × vहो ब्रजराज! मेरो प्रेमघन लूटिबेको, बीराखाय आए कितै आपके अनोखेनैन!

इनके दो मुक्तक-संग्रह— 'श्रृङ्कार-बत्तीसी' एवं 'श्रृङ्कार-लितका'— प्रकाशित हैं। यद्यपि घनानन्द, बोधा की उच्चता एवं गम्भीरता इनमें नहीं मिलती, फिर भी इनके काव्य में सरलता अवश्य है। विशेषतः ऋतु-वर्णन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी परम्परा के अन्य किवयों की अपेक्षा अधिक रुचि दिखाई है। जिसकी प्रशंसा में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है— 'ऋतु-वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से किवयों के ऋतु-वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं। गर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आपसे आप आगे बढ़ता था, इस कथन की यथार्थता निम्नांकित उद्धरणों में देखी जा सकती है;

> मिलि माधवी आदिक फूल के व्याज विनोद-लवा बरसायो करैं। रचि नाच लता गन तान विताने सबै विधि चित्त चुरायो करें।

द्विजवेव जू देखि अनोखी प्रभा अलि-चारन कीरित गायो करें। चिरजीवी, वसन्त ! सदा द्विजदेव प्रसूनन की अरि लायो करें।। घहरि घहरि घन सघन चहुँघा घेरि, छहरि छहरि विष-बूँद बरसावे ना। द्विजवेव की सौं अब चूके मत दांव ए रे पातकी पपीहा! तू पिया की धुनि गावे ना।।

उपर्युक्त अंशों में प्रकृति के वैभव, विभिन्न ऋतुओं के उन्मादक प्रभाव एवं उनकी विशिष्ट अनुभूतियों की व्यक्षना भावानुरूप शैली में की गई है, जो कवि के प्रकृति-प्रेम की परिचायक है।

द्विजदेव को इस परम्परा का अन्तिम किव माना जाता है, यद्यपि इसका प्रभाव परवर्ती किवयों पर भी पाया जाता है; विशेषतः भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के किवत्त-सवैयों में इस परम्परा के स्वच्छन्द प्रेम की प्रतिष्ठविन स्पष्ट रूप में सुनाई पड़ती है, किन्तु काल-सीमा की दिष्ट से वे आधुनिक काल में आते हैं, अतः यहाँ इस परम्परा के किवयों की चर्चा समास की जाती है।

### प्रमुख विशेषताएँ

प्रस्तुत काव्य-परम्परा के विशिष्ट कवियों एवं उनके काव्य के अध्ययन के आधार पर उनकी प्रमुख विशेषताओं का निर्देश यहाँ संक्षेप में किया जाता है:

(१ प्रेरणा-स्रोत एवं काव्य प्रयोजन — प्रस्तुत परम्परा के किवयों ने सामान्यतः स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति की प्रेरणा से काव्य-रचना की है; इस क्षेत्र में उन्होंने किसी वाह्य निर्देश को स्वीकार नहीं किया है। घनानन्द ने उसी तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है —

### 'लोग है लागि कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत!'

अर्थात् लोग लगकर या प्रयास करके किवता बनाते हैं, जब कि मुझे तो मेरी किवता (या किवता) बनाती हैं। किव के कथन का आशय यह है कि वह किवता बनाने का प्रयास नहीं करता, अपितु अनुभूतियों की प्रेरणा से वह स्वतः ही किवता बनाने को विवश हो जाता है। यह परिस्थित इस युग के शास्त्रीय मुक्तक रचिंयताओं की स्थिति के प्रतिकूल पड़ती है। जहाँ वे केशवदास के शब्दों में कल्पना एवं चिन्तन के बल पर काव्य-रचना करते थे ('चरन धरत चिन्ता करतं') वहाँ वे सहजानुभूति की प्रेरणा से अनायाम ही भावाभिव्यक्ति में प्रवृत्ता हो जाते थे। वस्तुतः इस परम्परा के सहजानुभूति से प्रेरित काव्य को ही सच्चा मानते थे, चेष्टापूर्वक रचित काव्य का तो छन्होंने उपहास किया है; यथा—

—ठाकुर

इससे स्पष्ट है कि किवयों ने सच्ची किवता के मर्म को समझकर सहजानूभूति एवं सच्ची प्रेरणा के महत्त्व को स्वीकार किया था तथा यही कारण है कि हम इनके काव्य में काब्येतर तत्त्वों के स्थान पर अनुभूति की प्रधानता पाते हैं।

(२) स्वच्छन्द प्रेम या रोमांसिकता—जैसा कि अन्यत्न स्पष्ट किया गया है, इन कियों के जीवन एवं काव्य में स्वच्छन्द प्रेम या रोमांसिकता की प्रधानता है। स्वच्छन्द प्रेम का अर्थ यह है कि इन्होंने विशुद्ध सौन्दर्यनुभूति की प्रेरणा से जाति, समाज एवं धर्म के बन्धनों की अवहेलना करते हुए ऐसी नायिकाओं से प्रणय-सम्बन्ध स्थापित किया था, जो अन्य जाति एवं धर्म से सम्बन्धित थीं। उदारहण के लिए आलम, घनानन्द एवं बोधा मूलतः हिन्दू थे, किन्तु उनकी प्रेयसियाँ—क्रमशः शेख, सुजान, सुभान, मुस्लिम थीं। ऐसी स्थिति में इन्हें प्रेम के क्षेत्र में पर्याप्त साहस, संघर्ष एवं त्याग का परिचय देना पड़ा। मित्रों के उपहास, समाज के बहिष्कार आश्रयदाताओं के विरोध को सहन करते हुए इन्होंने प्रेम के क्षेत्र में सत्यता, गम्भीरता एवं औदात्य का परिचय दिया। बोधा के शब्दों में वे अपनी प्रेयसी के लिए संसार के समस्त वैभव को ठुकराने के लिए सहष्रं प्रस्तुत थे—

'एक सुभान के आनन पै, कुरबान जहाँ लगि रूप जहाँ को। जानि मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को।'

प्रेम की इसी अनन्यता के कारण इनके श्रृंगार-वर्णन में निम्न स्तर की कामुकता, छिछली रसिकता एवं बाह्य चेष्टाओं के स्थान पर प्रणय के स्वच्छ, गम्भीर एवं वेदना-प्रद्यान रूप की व्यक्षना मिलती है।

(३) नारी-सौन्दर्य के प्रति आस्था—इन कवियों ने नारी के व्यक्तित्व एवं सौन्दर्य को आस्था की दृष्टि से देखते हुए उसका चित्रण अत्यन्त स्वच्छ, सूक्ष्म एवं उदात्त रूप में किया है। इन्होंने परम्परा के अनुसार नखिशाख की स्थूल परिपाटी का निर्वाह करने के स्थान पर उसके सौन्दर्य के प्रभाव की व्यंजना अनुभूतिपूर्ण शब्दों में की है, यथा—

अंग अंग तरंग उठे, द्युति की, परिहै मनो रूप अवे धर च्वै !

×

'छिव को सदन, गोरो बदन रुचिर भाल,

रस निचुरत मृदु मोठी मुस्क्यानि में !'

——घनानन्द

वस्तुत: इन्होंने नारी के प्रति अत्यन्त सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण एवं अपनी परिष्कृत रुचि एवं व्यापक सौंदर्य-चेतना का प्रमाण प्रस्तुत किया है, जो महत्वपूर्ण है ।

- (४. विरह को प्रधानता—इनमें से अधिकांश किवयों का प्रेमपूर्ण जीवन प्रायः प्रेयसी की मधुर स्मृति में ही व्यतीत हुआ। सामाजिक परिस्थितियों की विषमता के कारण वे अपने जीवन में संयोग की घड़ियाँ प्राप्त करने में प्रायः असफल रहे। आलम ने अवश्य हिन्दू धर्म को त्यागकर अपने प्रेयसी शेख के सान्तिध्य का सुख प्राप्त कर लिया था, किन्तु कितपय अन्य किवयों पर यह बात लागू नहीं होती। यही कारण है कि उनके काव्य में विरह-वेदना की अभिव्यक्ति अत्यन्त गम्भीर एवं मार्मिक रूप में हुई है।
- (५ वैयक्तिकता हिन्दी काव्य में कदाचित् ये पहले कि हैं, जिन्होंने लौकिक प्रेम की वैयक्तिक अनुभ्तियों को नि:संकोच रूप में व्यक्त किया है। इन्होंने अपनी प्रेम-कहानी सुनाने के लिए न तो राधा-कृष्ण की भिक्त का आवरण उधार लिया और न ही किसी रत्नसेन या पद्मावती का आश्रय ग्रहण किया। दूसरे, यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि इन्होंने अपनी प्रेयसियों——सुजान या सुभान को अपनी रचनाओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्बोधित करने का साहस किया। वस्तुतः इन कियों की सी वैयक्तिकता आगे चलकर छ।यावादी एवं छ।यावादोत्तर कालीन किवताओं में ही मिलती है, हिन्दी काव्य में अन्यत इसका प्रायः अभाव है।
- (६) शैली—इन कवियों ने अपने काव्य में प्राय: मुक्तक शैली में कवित्त भवैयों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रौढ़ ब्रज है जिसे उन्होंने नयी शक्ति और नया सौन्दर्य प्रदान किया है। घनानन्द जैमे कवियों ने अपने लाक्षणिक प्रयोगों एवं विरोधाभास, विशेषण-विपर्यय, मानवीकरण, रूपकातिशयोक्ति, प्रतीक जैसे तत्त्वों के प्रयोग द्वारा उसकी अर्थ-शक्ति में पर्याप्त अभिवृद्धि की। पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इन्होंने कला-पक्ष की साज-सँवार के लिए प्रयास किया, अपितु यह समझना चाहिए कि भावों की सच्ची प्रेरणा एवं भाषा पर पूर्ण अधिकार के कारण ही उनकी शैली में वक्रता एवं लाक्षणिकता सम्बन्धी तत्त्वों का प्रादुर्भाव सहज ही हो गया।

अस्तु, इस परम्परा का काव्य भावों की गम्भीरता एवं शैली की प्रौढ़ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अवश्य ही इन्होंने जीवन के लिए कोई महान् सन्देश प्रदान नहीं किया, इसमें कोई सन्देह नहीं किन्तु जहाँ तक सौन्दर्य-विशुद्ध काव्य-सौन्दर्य की बात है, ये किव किसी से पीछे नहीं हैं। इन्होंने कला की साधना विशुद्ध कलात्मक प्रयोजनों से की थी तथा इस दृष्टि से इनकी उपलब्धियों का महत्त्व स्वीकार किया जा सकता है। बौद्धिक तत्त्वों, शास्त्रीय ज्ञान एवं नैतिक आदर्शों में न इनकी रुचि थी और न ही इसकी इनसे आशा की जा सकती है। वस्तुत: इनके शब्द प्रेम-विवश हृदय के सच्चे उद्गार हैं, जिन्हें इमी रूप में ग्रहण करना उचित एवं संगत होगा।

### :: इकतीस ::

# हिन्दी महाकाव्य : स्वरूप और विकास

१. आदि महाकाव्य ।

२. महाकाव्य का स्वरूप--(क) भारतीय दृष्टिकोण, (ख) पाश्चात्य दृष्टि-कोण, (ग) आधुनिक दृष्टिकोण।

३. संस्कृत के महाकाव्य।

४. प्राकृत और अपभ्रंश के महाकाव्य।

४. हिन्दी में महाकाव्य का विकास—–(क) पृथ्वीराज रासो, (ख) पद्मावत, (ग) रामचरित मानस, (घ) रामचंद्रिका, (ङ) साकेत. (च) कामायनी, (छ) कुरुक्षेत्र, (ज) उर्वेशी तथा अन्य ।

६. उपसंहार।

थी महाकाव्य रचने की मेरे मन में।
तब कंकण किंकिणि से सहसा टकराकर,
फट पड़ी कल्पना शत सहस्र गायन में।
उस दुर्घटना से महाकाव्य कण-कण हो,
चरणों के आगे बिखर पड़ा है क्षण में।
थी महाकाव्य रचने की मेरे मन में।
हा! कहांगई यह युद्ध कथा सपने-सी।

--रवीन्द्र ठाकुर (अनूदित)

साहित्य के विभिन्न रूपों में महाकाव्य का कितना महत्त्व है, यह विश्व-किव रवीन्द्र की उपर्युक्त पंक्तियों से—जिन में उन्होंने अपनी महाकाव्य रचने की आकांक्षा पूर्ण न होने पर, गहरा क्षोभ व्यक्त किया है—अनुमित किया जा सकता है। 'महाकाव्य' शब्द ही 'महत्' और 'काव्य' इन दो शब्दों के समास से व्युत्पन्न है। भारतीय साहित्य के काव्य के साथ 'महत्' विशेषण का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मी किकृत रामायण के उत्तरकाण्ड में मिलता है, जहाँ राम ने लव-कुश से प्रश्न किया था—

किंप्रमाणिनवं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मन: । कत्ती काव्यस्य महत: क्व चासौ मुनिपुंगव: ।।

अर्थात् यह काव्य कितना बड़ा है और किस महात्मा की प्रतिष्ठा है ? इस महत् काव्य के रचियता श्रेष्ठ मुनि कहाँ हैं ? यहाँ 'कर्त्ता काव्यस्य महतः' 'महाकाव्य' शब्द

की ओर संकेत करता है। साथ ही इसमें महाकाव्य के तीन मूल लक्षणों की भी ध्विन मिलती है -(१) महाकाव्य आकार-प्रकार में बड़ा होता है। (२) उसमें किसी महात्मा या महापुरुष की प्रतिष्ठा का चित्रण किया जाता है। और (३) उसका रचिता कोई श्रेष्ठ मुनि या उच्चकोटि का साधक कित होता है।

### भारतीय दृष्टिकोण

संस्कृत आचार्यों में महाकाव्य के स्वरूप की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या करने का श्रेय आचार्य भामह को है, जिन्होंने अपने 'काव्यालंकार' में बन्ध की दृष्टि के काव्य के पाँच भेद किये हैं--- १. सर्गबद्ध, २. नाटक, ३. आख्यायिका, ४. कथा और ५. अनि-बद्ध (मुक्तक) काव्य । सर्गबद्ध का ही दूसरा नाम महाकाव्य है । उनके मतानुसार इसमें किसी महान विषय का निरूपण होना चाहिए। उनमें ग्राम्य शब्दों का परिहार, अर्थ का सौन्दर्य, अलंकारों का प्रयोग और सच्ची या उच्चकोटि की कहानी का वर्णन होना आवश्यक है, उसमें राजदरबार, दूत, आक्रमण, युद्ध आदि का चित्रण होता है तथा अन्त में नायक का अभ्यूदय दिखाया जाता है। नाटक की पाँचों संधियों का आयोजन भी उसमें किया जाता है। साथ ही उसका कथानक उत्कर्षपूर्ण होते हुए भी अधिक व्याख्या की अपेक्षा नहीं करता । उसमें काव्यगत सीन्दर्य के साथ चारों वर्गों-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष — का निरूपण होता है, फिर भी प्रधानता अर्थ को दी जाती है। उनके वर्णन में 'लोक-स्वभाव' या स्वाभाविकता का गुण विद्यमान रहता है तथा उसमें सभी रसों का पृथक्-पृथक् निरूगण होता है। प्रारम्भ में नायक का कुल, शक्ति, प्रतिभा या विद्वता के आधार पर उत्कर्ष दिखाकर अन्त में किसी अन्य पान की सफलता के निमित्त उसका वध दिखाना अनुचित है। यदि नायक को सर्वाधिक प्रभावशाली या अन्त में उसे सफल सिद्ध नहीं किया गया तो उसके प्रारम्भिक अभ्यूदय का कोई महत्त्व नहीं है, अतः महाकाव्य के अन्त में नायक को विजयी दिखाना आवश्यक है। (काव्या-लंकार---१।१८-२३)।

भामह के परवर्ती आचारों में से अनेक ने महाकान्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला है, किन्तु उसमें अधिक मौलिकता नहीं मिलती। प्रायः सभी ने भामह के ही लक्षणों का पिल्टपेषण किया है। दंडी ने अपने 'काव्यादर्श' में महाकान्य के आरंभ में आशीर्वाद नमस्क्रिया और वस्तु-निर्देश की ओर संकेत करने की नई बात कही है। आगे चलकर साहित्य-दर्गणकार विश्वनाथ ने अवश्य भामह की व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए इसके लक्षणों की लम्बी सूची प्रस्तुत की है --''जिसमें सगों का निबन्धन हो, वह महाकाव्य कहलाता है। इसमें एक देवता या सद्धंश क्षत्रिय—जिसमें धीरोदात्तत्वादि गुण हों--नायक होता है। कहीं एक वंश के सत्कुलीन अनेक भूप भी नायक होते हैं। श्रुङ्गार, वीर और शान्त में से कोई एक रस अंगी होता है। अन्य रस गौण होते हैं। सब नाटक-संधियाँ रहती हैं। इमकी कथा ऐतिहासिक या किसी लोक-प्रसिद्ध सज्जन से सम्बन्ध रखने वाली होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इनमें से कोई एक उसका फल होता है। आरम्भ में आशीर्वाद, नमस्कार या वर्ष्य वस्तु का निर्देश होता है '

कहीं खलों की निन्दा और सज्जनों के गुणों का वर्णन होता है। कहीं-कहीं सर्ग में अनेक छन्द मिलते हैं। सर्ग के अन्त में अगली कथा की सूचना होनी चाहिए। इसमें संध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्नि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, मृगया, पर्वत, षड्ऋतु, वन, समुद्र, संयोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्ना. विवाह, मंत्न, पुत्न और अभ्युदय आदि का यथासम्भन सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। इसका नामकरण कि के नाम या चरित्र के नाम अथा चरित्र-नायक के नाम के आधार पर होना चाहिए। कहीं इनके अतिरिक्त भी नामकरण होता है, जैसे भट्टि। सर्ग के वर्णनीय कथा के आधार पर सर्ग का नाम रक्खा जाता है। संधियों के अंग यथासम्भव रखे जाने चाहिए। यदि एक या दो भिन्न वृत्त हों तो भी कोई हर्ज नहीं है। जलक्रीड़ा, मधुपानादिक सांगोपांग होने चाहिएं। महाकाव्य के उदाहरण जैसे 'रघुवंशादि' (साहित्य-दर्पण, अध्याय ६।३१५—३२४) भामह और विश्वनाथ के महाकाव्य संबंधी लक्षणों की तुलना से स्पष्ट होगा कि परवर्ती आचार्य ने केवल संख्या-विस्तार कर दिया है, महाकाव्य की मूल प्रकृति के सम्बन्ध में दोनों के दिष्टकोणों में विशेष अन्तर नहीं मिलता। अस्तु, दोनों की व्याख्याओं का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

- (१) महाकाव्य की कथावस्तु का आधार व्यापक होता है जिससे उसमें जीवन, जगत् और प्रकृति के विभिन्न अंगों का विस्तृत रूप में चित्रण सम्भव हो सके।
- (२) उसका नायक एक ऐसा आदर्श और महान् व्यक्ति होता है जिससे वह पाठकों की श्रद्धा प्राप्त कर सके तथा उन्हें कोई सन्देश दे सके ।
- (३) उसमें मानव-हृदय की सी प्रमुख चित्त-वृत्तियों, भावनाओं आदि का चित्रण होना चाहिए।
- (४) सारा कथानक सर्गों में विभाजित तथा संधियों से युक्त हो जिससे उसमें प्रबन्धत्व का गुण आ सके।
- (५) उसकी शैली में काव्य-सौष्ठव व काव्य के सभी प्रमुख गुणों का विकास होना चाहिए।

#### पाश्चात्य दुष्टिकोण

पाश्चात्य विद्वानों ने भी महाकाव्य (Epic) को गौरवपूर्ण स्थान देते हुए उसके स्वरूप की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की है। प्रसिद्ध यूनानी आलोचक अरस्तू (Aristotle) ने अपने काव्य-शास्त्र (Poetics) में लिखा है कि "महाकाव्य ऐसे उदात्त व्यापार का काव्यमय अनुकरण है, जो स्वतः गम्भीर एवं पूर्ण हो, वर्णनात्मक हो, सुन्दर शैली में रचा गया हो, जिसमें आद्यन्त एक छन्द हो, जिसमें एक ही कार्य हो जो पूर्ण हो, जिसमें प्रारम्भ, मध्य और अन्त हो, जिसके आदि और अन्त एक दृष्टि में समा सकें, जिसके चरित्र श्रेष्ठ हों, कथा सम्भावनीय हो और जीवन के किसी एक सार्वभीम सत्य का प्रतिपादन करती हो।" (काव्य-रूपों के मूल स्रोत और उनका विकास—डॉ॰ शक्त्तला दुबे; पृष्ठ ६३)

यधापि स्थूल दृष्टि से भारतीय तथा यूरोपीय महाकाव्य के लक्षणों में गहरा साम्य दृष्टिगोचर होता है, किन्तू मूल प्रकृति की दृष्टि से दोनों में गहरा अन्तर भी है। भारतीय महाकवियों ने जहाँ जीवन को समष्टि रूप मे ग्रहण करते हुए तथा मंगलमयी भावनाओं का प्राधान्य दर्शाते हुए महाकाव्य का अन्त सत्यं, शिवं तथा सुन्दरम् में किया है, वहाँ पाश्चात्य काव्य-रचियताओं ने अपने दृष्टिकोण को इहलोक की विभूति तक ही सीमित रखते हुए उसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित होनेवाले दैवी क्लेशों में ही जीवन का पटाक्षेप किया है। भारतीय जीवन में आध्यात्मिकता, आदर्श-वादिता एवं समन्वयात्मकता की प्रधानता रही है। जबकि पाष्ट्यात्य जीवन में भौति-कता, यथार्थवादिता एवं विश्लेषणात्मकता को प्रमुखता प्राप्त है, अत: इसी के अनु-रूप उनके महाकाव्यों में अन्तर मिलना स्वाभाविक है। भारतीय महाकाव्यों में सत् की असत् पर विजय, पवित्र भावनाओं का विकास व नायक के उत्कर्ष तथा कथा की सुखमय परिणति पर बल दिया गया है, जबकि पाश्चात्य महाकाव्यों में इनसे विरोधी तत्त्वों का चित्रण मिलता है । पाश्चात्य महाकाव्यों में नायक के व्यक्तित्व की अपेक्षा जातीयता पर अधिक बल दिया गया है। पश्चिम में देवों को कर माना गया है, जो मानव के उत्पीड़न में प्रसन्न होते हैं, भारतीय महाकाव्यों में उत्पीड़न कैवल चरित्र की परीक्षा के लिए होता है, अकारण नहीं । अस्तु, यूरोपीय महकाव्य की प्रकृति का पता महाकवि होमर के दिये गए इस सन्देश से भली-भाँति चल जाता है—''निबँल मनुष्य के लिए देवताओं ने भाग्य का यही पट बुना है, उनकी इच्छा है कि मनुष्य सदा क्लेश में जियें और वे स्वयं (देवता) सदा आनन्द में रहें।"

## आधुनिक दृष्टिकोण

आधुनिक युग में महाकाव्य के स्वरूप एवं लक्षणों के सम्बन्ध में हमारे आलो-चकों एवं किवयों के दृष्टिकोण में पर्याप्त विकास हुआ है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने पूर्ववर्ती संस्कृत-आचार्यों के निर्धारित लक्षणों की उपेक्षा करते हुए उसके केवल चार तत्त्वों को महत्त्व दिया है—(१) इतिवृत्त, (२) वस्तु-व्यापार वर्णन, (३) भाव-व्यंजना और (४) संवाद। शुक्लजी के विचारानुसार महाकाव्य का इतिवृत्त व्यापक होने के साथ-साथ सुसंगठित भी होना चाहिए। उसमें ऐसी वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन होना चाहिए जो हमारी भावनाओं को तरंगित कर सके। किव की भाव-व्यंजना में हृदय को आन्दोलित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। महाकाव्य के संवादों में रोचकता, नाटकीयता और औचित्य का गुण होना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त सन्देश की महानता और शैली की प्रौढ़ता भी महाकाव्य के दो आवश्यक तत्त्व हैं— यद्यपि शुक्लजी ने इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है, किन्तु उनके द्वारा की गई विभिन्न महाकाक्यों की समीक्षा से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है।

णुक्लजी का महाकाव्य-सम्बन्धी मानदण्ड मुख्यतः तुलसीकृत 'रामचरित-मानस' पर आधारित है, जो द्विवेदीयुगीन ः चनाओं पर भी लागू हो जाता है; किन्तु परवर्ती युगों के महाकाव्य के लिए उनका मानदण्ड उपयुक्त नहीं रहता। छायावादी युग की रचनाओं में कामायनी आदि ग्रन्थ ऐसे हैं, जिन्हें हम महाकाव्य के नवीनतम स्वरूप के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इन ग्रन्थों में इतिवृत्त बिलकुल संक्षिप्त और सूक्ष्म है, स्थूल घटनाओं का प्राय: अभाव-सा है; पात्रों के सूक्ष्म मनोविश्लेषण एवं उनकी हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्षना की प्रमुखता है; बाह्य-संघर्ष के स्थान पर मानसिक संघर्ष का चित्रण है, तथा प्राचीन कथानकों के आधार पर वर्तमान युग की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए महान् सन्देश दिया गया है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थूल विशेषताओं एवं शास्त्रीय लक्षणों की हष्टि से महाकाव्य का नवीनतम रूप में अपने मूल रूप से बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। इसी को ध्यान में रख डॉ॰ नगेन्द्र ने महाकाव्य के देशकाल निरपेक्ष पाँच लक्षण प्रस्तुत किए हैं जो सर्वमान्य होने चाहिए—(१) उदात्त कथानक (२) उदात्त कार्य (३) उदात्त भाव (४) उदात्त चरित्र और (५) उदात्त शैली। किन्तु उसकी प्रकृति का मूल गुण—महाकवि द्वारा महान्-पात्र या सन्देश को प्रस्फुटित करने वाली महान् काव्य-रचना --अब भी उसमें स्रक्षित है।

## संस्कृत के महाकाव्य

भारतीय महाकाव्य-परम्परा का आरम्भ रामायण और महाभारत से होता है, यद्यपि इनसे भी पूर्व कुछ महाकाव्य लिखे गए थे, जो अनुपलब्ध हैं। रामायण और महाभारत में पूर्ववर्ती कौन है, इसके सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है, किन्तू हम प्राचीन धारणा को स्वीकार करते हुए रामायण को ही पूर्ववर्ती मानते हैं। रामायण आदि-कवि वाल्मीकि की सुन्दर कृति है, जिसमें राम के चरित्र का गुण-गान सात कांडों में किया गया है। इसमें प्रबन्धत्व का निर्वाह सम्यक् रूप से हुआ है तथा इसकी शैली सरल किन्तु प्रौढ़ है। विद्वानों ने इसे करुण रस-प्रधान बताया है, किन्तु हमारे विचार से ऐसा मानना उचित नहीं। यह ठीक है कि इसके नायक राम के जीवन में अनेक दु:खद परिस्थितियों एवं घटनाओं का संयोग होता है, किन्तू राम उनके समक्ष परा-जित, दुःखी या निराश दिखाई नहीं पड़ते । उनमें सर्वत्र अपने प्राचीन आदशों की रक्षा का. मर्यादाओं के पालन का तथा विपक्षियों के संहार का उत्साह दिखाई देता है। राम पाठक की दया के आलम्बन नहीं, अपित उसकी श्रद्धा के पान बनते हैं। उसे पढ़कर हमें कर्त्तव्य-पालन की प्रेरणा मिलती है-परिस्थितियों के आगे नत-मस्तक हो कर भाग्य के क्रूर विधान को स्वीकार कर लेने की नहीं ; अत: इस काव्य का प्रधान रस वीर है, करुण नहीं। वैसे अन्य रसों की आयोजना भी इसमें अंगी रूप में हुई है।

महाभारत आकार-प्रकार की दृष्टि से रामायण की अपेक्षा बहुत विस्तृत है तथा यह अठारह पर्वों में विभक्त है। इसकी मुख्य कथा में कौरव और पांडवों के संघर्ष का चित्रण है, किन्तु प्रासंगिक रूप में कृष्ण के भी जीवन चरित्र का वर्णन हुआ है। इसका प्रारम्भ बीर रस के साथ हुआ है, किन्तु अन्त शान्त में होता है। इसके विभिन्न पर्वों में

अनेक उपाख्यानों का संग्रह किया गया है, जिनमें 'नल-दमयन्ती', 'संवरण-तप्ता' आदि के उपाख्यान श्रृङ्कार रस से ओत-प्रोत हैं। रामायण की-सी सुसम्बद्धता इसमें नहीं मिलती। यद्यपि कला की दृष्टि से रामायण और महाभारत प्रारम्भिक काव्य ही हैं, किन्तु परवर्ती साहित्य को इन्होंने जिस मान्ना में प्रभावित किया, उतना किसी अन्य रचना ने नहीं किया।

आगे चलकर संस्कृत में अनेक महाकाव्य लिखे गए जिनमें अवश्वीप का 'बूद्ध-चरित', कालिदास के 'कुमार-सम्भव' और 'रघुवंश', भारवि का 'किरातार्जुनीय', माघ का 'शिशुपाल बध' और श्रीहर्ष का 'नैषधीय-चरित' उल्लेखनीय हैं। इन महा-काव्यों में वे प्राय: सभी विशेषताएँ मिलती हैं, जिनके आधार पर विभिन्न आचार्यों ने महाकाव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं। अश्वघोष और कालिदास के महाकाव्यों में रस-सृष्टि के निमित्त भाव-व्यंजना को प्रमुखता प्राप्त है, जब कि परवर्ती श्रगीत रचनाओं में आलं कारिकता और ज्ञान प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिलती है। कथानक की जैसी रोच-कता, सुसम्बद्धता एवं प्रबन्धत्व का जैसा निर्वाह वाल्मीकिकृत रामायण में मिलता है, उसका इन महाकाव्यों में अभाव है। कालिदास से लेकर श्रीहर्ष तक संस्कृत के सभी महाकवियों को कथावस्त की कोई चिन्ता नहीं है; उसे अपने भाग्य पर छोड़कर ये धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। जहाँ अश्वघोष और कालिदास प्रत्येक चरण पर सूक्ष्म भावानुभूतियों की व्यंजना में तल्लीन हो जाते हैं, वहाँ भारवि, माघ और श्रीहर्ष प्रत्येक पंक्ति में अलंकारों की झड़ी लगा देते हैं । वस्तृत: संस्कृत के परवर्ती महाकवियों का ध्यान विषय-वस्तु की अपेक्षा शैली के चमत्कार की ओर अधिक है और यही कारण है कि उनमें यथार्थ जीवन की परिस्थितियों, पात्नों के सहज-स्वाभाविक रूप और वास्तविक घटनाओं का चित्रण नहीं मिलता।

## प्राकृत और अपभ्रंश के महाकाव्य

प्राकृत और अपभ्रंश में महाकाव्य-परम्परा और आगे वढ़ी। प्राकृत के महाकाव्यों में 'रावण वहां' (रावण वध), 'लीलावइ' (लीलावती), सिरिचिन्हकव्वं (श्रीचिन्ह
काव्य), उसाणिरुद्ध (उषानिरुद्ध), कंस वहो (कंस वध) आदि उल्लेखीय हैं। अपभ्रंश में
जैन किवयों द्वारा भी उच्च कोटि के महाकाव्य लिखे गए जिनमें कुछ ये हैं—(स्वयंभू
६वीं शती ई०) के 'पद्मचिरित' और 'रट्ठणेमिचरिउ' में क्रमश: रामायण और महाभारत
से कथानक ग्रहण किया गया है। पुष्पदंत (१०वीं शती ई०) ने 'महापुराण', नागकुमार
चिरित', 'यशोधरा चिरित' में अनेक जैनधर्मानुयायी महापुरुषों के चिरत्न का गान किया
है। आगे चलकर पद्मकीर्ति, धनपाल, वीर, नयनिद, कनकामर मुनि आदि ने भी पुष्पदन्त का अनुकरण करते हुए अनेक चिरत्न-काव्य लिखे, जिनमें से कुछ में महाकाव्य की
संज्ञा से भूषित होने की क्षमता है। प्राकृत और अपभ्रंश के महाकाव्य मुख्यत: धार्मिक
उद्देश्यों से प्रेरित हैं। उनका लक्ष्य जन-साधारण की श्रद्धा को अपने तीर्थं क्क्ररों व पौराणिक पातों की ओर उन्मुख करना है। अत: उन्में कथानक की रोचकता, पातों का

औदात्य, साम्प्रदायिक शिक्षाओं का प्रचार और शैली की सरलता मिलती है। ये महाकाव्य माघ और श्रीहर्ष के महाकाव्यों की भाँति कोरे विद्वानों के मनन की ही वस्तु नहीं हैं, साधारण शिक्षित व्यक्ति भी उनका रसास्वादन कर सकता है।

#### हिन्दी के महाकाव्य

प्राकृत और अपभ्रंग की महाकाव्य-परम्परा हिन्दी में और भी अधिक पल्ल-वित, पुष्पित और विकसित हुई। हमारे कुछ विद्वानों की मान्यता है—'हिन्दी में यद्यपि लम्बे आकार के अनेक सर्ग बढ़ काव्य-प्रत्थों की रचना हुई, किन्तु उनमें से केवल कुछ को ही महाकाव्य कहा जा सकता है और सच्चे अर्थ में तो महाकाव्य का प्रायः अभाव ही समझना चाहिए। वास्तव में हिन्दी के सम्पूर्ण विकास-काल में महाकाव्य की रचना के लिए उपयुक्त वातावरण का अभाव रहा है।' वस्तुतः यह धारणा कुछ निजी भ्रान्तियों पर आधारित है, अन्यथा जिस काल में महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, गोविन्दिसह, बालगंगाधर तिलक, महात्मा गाँधी, सुभाषचन्द्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुषों का आविर्भाव हुआ, उसे महाकाव्य की रचना के अनुपयुक्त बताना तर्क-संगत प्रतीत नहीं होता। यदि शुष्क निराशावादी दृष्टिकोण को लेकर न चला जाय तो हिन्दी में हमें अनेक महाकाव्य —पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी, कुरुक्षेत्र आदि दृष्टिगोचर होंगे, जिन पर किसी भाषा का साहित्य गर्व कर सकता है।

हिन्दी के प्रारम्भिक काल, आदिकाल या वीरगाथा काल का तो अस्तित्व ही संदिग्ध है। इस युग में रचित मानी जानेवाली रचनाओं में अधिकांश अप्रामाणिक या परवर्ती हैं। इसी कोटि की रचनाओं में 'पृथ्वीराज रासो' भी एक है, जो महाकाव्य की सी महत्ता से सम्पन्न है। इस ग्रन्थ का यह दुर्भाग्य था कि अभी वह साहित्य-गगन में पूर्णत: उद्भासित भी न हो पाया था कि कुछ इतिहासकारों की क्रूर हिंद्र इस पर पड़ गई, फलत: यह ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता व स्वाभाविकता आदि ग्रहों की काली छाया से आवृत्त होकर आभा-शून्य हो गया। यदि विशुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी रचना का महत्त्व इस बात में नहीं है वह किस युग में किस कि के द्वारा रची गई, अपितु उसकी भावनाओं को तरंगित करने की शक्ति, उसमें निहित काव्य-गुणों की व्यापकता तथा उसकी शैली की प्रौढ़ता में है। यदि 'रामचित्तमानस' का रचिता तुलसी के स्थान पर और कोई सिद्ध हो जाय और उसके रचना-काल में दो-तीन शताब्दिया आगे-पीछे होने का प्रमाण मिल जाय तो क्या इससे उसका महत्व न्यून हो जायगा? मानस का महत्त्व तुलसी के कारण नहीं, अपितु तुलसी का महत्त्व मानस के कारण है। अत! रासो का रचिता भी चन्द हो य। कोई अन्य, वह बारहवीं शती में रचित हो या सत्त्वहीं में—महाकाव्य की दृष्टि से उसके महत्त्व में विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

'पृथ्वीराज रासो' के विभिन्न आकारों के अनेक संस्करण मिलते हैं जिनमें सबसे बड़ा संस्करण ६६ सर्गों में विभाजित तथा लगभग अढ़ाई हजार पृष्ठों का है। परम्परा के अनुसार इसके रचयिता चन्द्र वरदायी माने जाते हैं, जो चरित-नायक पृथ्वीराज राठौर के मन्त्री और सेनापित भी थे। महाकाव्य के प्राचीन लक्षणों के अनुसार इसमें नायक के गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐतिहासिक इतिवृत्त में पर्याप्त परिवर्तन एवं परिवर्द्ध न किया गया है। जीवन के व्यापक स्वरूप एवं प्रकृति और जगत के विस्तृत क्षेत्र को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इसके रचियता ने अनेक मौलिक घटनाओं की कल्पना की है, जिससे यह मध्यकालीन जीवन का एक वृहत् चित्रपट वन गया है। यही कारण है कि इसमें तत्कालीन जीवन का सामन्त्री वैभव, सामाजिक अचार-व्यवहार, धार्मिक विधि-विधान एवं उस युग के विभिन्न पर्व, त्योहार और उत्सवादि के उल्लिसत दृश्य सजीव रूप में चित्रित हैं। सन् संवत्, राजनीतिक घटनाओं व युद्ध आदि से सम्बन्ध रखनेवाले इतिहास की स्थूल रेखाएँ इसमे नहीं मिन्तीं, किन्तु अपने युग के सामाजिक जीवन का सूक्ष्म रूप-रंग इसमें पूर्णतः विद्यमान है। वस्तुतः मध्यकालीन संस्कृति के जिज्ञासुओं के लिए जितनी सामग्री इस ग्रन्थ में उपलब्ध होती है, उतनी किसी अन्य साधन से दूष्प्राप्य है।

काव्यत्व की दृष्टि से भी रासो का महत्व न्यून नही है। वैसे तो इसमें प्रायः सभी रासों का चित्रण कहीं-न-कही हुआ है, किन्तु वीर, रोद्र और श्रुङ्गार की व्यंजना में तो किव ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। युद्ध-सम्बन्धी दृश्यों के चित्रण में तो किव की निजी अनुभूतियों का योग दृष्टिगों वर होता है—

बिजिय घोर निसान राँन चीहान चहीं दिस। सकल सूर सामन्त समिर बल जंद्र मंद्र तिस।। उटि्ठ राज पृथ्वीराज बग्ग लग्गा मनों वीर नट। कढत तेग मनोवेग लगत मनौ बीज भट्ठ घट्ठ।।

imes imes imes imes मच्बै कूह कूहं बहै सार सारं, चमक्कै चमक्कै करारं सुधामं।

मच्चे कूह कूह बहै सार सार, चमक्के चमक्के करार सुधाम । भमक्के भभक्के बहै रत्त धार, सनक्के सनक्के ब बान भार ॥

यहाँ अक्षरों के द्वित्व, गन्दों की आवृत्ति और वाक्य-विन्यास की विलक्षणता के द्वारा ओज गुण की सृष्टि कर दी गई है जिससे रण क्षेत्र का वातवरण सजीव रूप में प्रस्तुत हो जाता है। इसी प्रकार शृङ्कार की अभिव्यक्ति में कवि ने विषय के अनुरूप कोमल एवं मधुर शब्दावली का प्रयोग किया है—

'वेई आवास जुग्गनि पुरह, वेई सइचरि मंडलिय। संजोग पयंपति कंत बिन, मुहि न क्छ लग्गत रलिय॥'

अर्थात् सब कुछ--घर, योगिनीपुर सहचारियों के समूह आदि--वही हैं, किन्तु प्रिय पति के संयोग के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

वस्तुतः युग-चित्रण की व्यापकता, भावों की सफल अभिव्यक्ति एवं शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से पृथ्वीराज रासी एक उच्चकोटि का काव्य है, जिसमें महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षण मिल जाते हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि इसमें ऐसा कोई व्यापक सन्देश—राष्ट्रीय एकता जैता—नहीं मिलता, अतः इसे महाकाव्य की कोटि में रखना उचित नहीं, किन्तु हम उनसे सहमत नहीं हो सकते। सामन्ती युग में जैता सन्देश एक

किव दे सकता है, वैसा इसमें भी दिया गया है—अपनी मान-मर्यादा की रक्षा करते हुए प्राणों का उत्सर्ग कर देना ही मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है! सारा काव्य इसी सन्देश की ध्विन से गुंजित है। किन्तु जो लोग एक मध्ययुगीन किव से आधुनिक युग की सी राष्ट्रीय एकता का सन्देश पाने की आशा करते हैं, उन्हें अवश्य इससे निराश होना पड़ता है।

हिन्दी के पूर्व-मध्य युग (मिक्तकाल) के महाकाव्यों में मलिक मुहम्मद जायसी कृत 'पद्मावत' का भी बहुत ऊँचा स्थान है, जो प्रेमाख्यान-परम्परा का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्य माना जाता है । इस काव्य-परम्परा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियों का प्रचार हो रहा है, जैसे यह परम्परा फारसी मसनवियों से प्रभावित है, इसके कवियों का उद्देश्य सुफी धर्म का प्रचार करना था तथा इनमें आघ्यात्मिक प्रेम का चित्रण किया गया है, आदि-आदि । इन भ्रान्तियों का निराकरण हम अन्यत्न (देखिए-- 'हिन्दी काव्य में श्रृङ्कार-परम्परा और महाकवि बिहारी) कर चुके हैं। वास्तव में इस परम्परा का सम्बन्ध भारत की उस प्राचीन प्रेमाख्यानक काव्य-परम्परा से है, जिसका आरम्भ सुबन्धु की 'वासवदत्ता', बाण की 'कादम्बरी' और दंडी के 'दशकूमार चरित' से होता है। संस्कृत कवि गद्य में प्रेमाख्यान लिखते थे, जबकि प्राकृत और अपभ्रंश के कवियों ने पद्य में लिखने की परिपाटी को जन्म दिया तथा आगे चलकर हिन्दी, पंजाबी और गुजराती कवियां ने भी पद्य का ही प्रयोग किया। कथानक की रूढ़ियों, प्रेम के स्व रूप एवं विकास तथा शैलीगत विशेषताओं की दृष्टि से अपभ्रंश, हिन्दी और गुज-राती के प्रेमाख्यानों में गहरा साम्य है तथा इसके अतिरिक्त हमारे पास अनेक ऐसे ठोस प्रमाण हैं, जिनके आधार पर यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि हिन्दी के प्रेमाख्यान फारसी मसनिवयों से नहीं, अपितु पूर्ववर्ती भारतीय प्रेम तथा साहित्य से सम्बन्धित हैं। 'पद्मावत' के रचयिता ने भी अपने पूर्ववर्ती ग्रन्थों में भारतीय प्रेमा-ख्यानों का ही उल्लेख किया है-फारसी मसनवियों का नहीं।

'पद्मावत' का इतिवृत्ता अर्द्ध-ऐतिहासिक है; किव ने भारतीय प्रेमाध्यानों की खिद्धों को गुम्फित करने के लिए उसके ऐतिहासिक इतिवृत्त में पर्याप्त परिवर्तन एवं परिवर्द्धन कर लिया है। नायक रत्नसेन द्वारा नायिका पद्मावती को प्राप्त करने तक की कहानी, जिसे इस प्रन्थ का पूर्वार्द्ध कहा जाता है, काल्पिन है; किन्तु फिर भी वह उत्तरार्द्ध से अधिक महत्वपूर्ण है। पूर्वार्द्ध के अन्त में जाकर कहानी साप्त सी हो जाती है, किन्तु अगे चलकर इस ढंग से उसका पुनष्टियान किया गया है कि वह किव की प्रबन्ध-कुशलता का परिचायक बन गया है। पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध के दो स्वतन्त्र कथानकों को इस सफलता से सम्बद्ध कर दिया गया है कि पाठक को इस जोड़ का पता तक नहीं चलता।

पात्रों की विविधता का भी 'पद्मावत' में अभाव नहीं है। यह ठीक है कि जायसी ने प्रत्येक पात्र की किसी एक ही चरित्रगत विशिष्टता को उभारा है, जैसे रत्नसेन की प्रणय-विह्वलता, पद्मावती की सौन्दर्य एवं कामजन्य मदान्धता, राघव-चेतन की शठता, अलाउद्दीन की कूटनीतिक्षता, गोरा-बादल की शूरवीरता आदि,

किन्तु इस क्षेत्र में उनकी प्रतिस्पर्धा कोई अन्य किव नहीं कर सकता। चारित्रिक प्रवृत्तियों के चित्रण में उनका दृष्टिकोण वैचित्र्य के स्थान पर एकत्व का रहा है, इसी से उनके पात्रों में मनोवृत्तियों की अटिलता न मिलकर गम्भीरता के दर्शन होते हैं; विभिन्न भावों की व्यंजना में पद्मावत के रचिता ने एक महाकवि की-सी क्षमता का परिचय दिया है, विशेषतः प्रेम और विरह की अभिव्यक्ति में तो असाधारण सफलता मिली है।

'पद्मावत' के दार्शनिक पक्ष के साथ सबसे अधिक अन्याय उन विद्वानों के द्वारा हुआ है, जो पहले से ही यह मानकर चलते हैं कि इस ग्रन्थ में सूफी मत का प्रतिपादन किया गया है। वे 'पद्मावत' के रूपक को जायसी के संकेतों के आधार पर न समझकर सुफी मत के आधार पर उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं , फलतः वे कथानक के साथ रूपक की संगति बैठाने में सफल नहीं होते । अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि पद्मावत की वे पंक्तियाँ, जिनमें इसके रूपक के प्रतीकार्यों का संकेत दिया गया है—प्रक्षित हैं। किन्तू जैसा कि हमने अपने शोध-प्रबन्ध (हिन्दी में शृङ्गार-परम्परा और महाकवि बिहारी) में स्पष्ट किया है, इसके रूपक में हिन्दू-दर्शन के अनुसार सारिवक ज्ञान द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का सन्देश दिया गया है। रत्नसेन 'मन' है, ओर पद्मिनी, 'बुद्धि' या ज्ञान का प्रतीक है-किन्तु हमारे विद्वान रत्नसेन को आत्मा और पद्मिनी को परमात्मा मानकर व्याख्या करते हैं जो कि किव के संकेतों (तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिवल बूधि पश्चिनी चीन्हा ।) से असम्बद्ध होने के कारण उचित नहीं । जिस प्रकार से सांसारिक कर्मजाल रूपी इड़ा के चक्कर सें फँसा हुआ कामायनी का मन् (मन) हृदय पक्ष से सम्बन्धित श्रद्धा की सहायता से आनन्द प्राप्त करता है. ठीक उसी प्रकार नागमती रूपी 'दुनिया-धंधा' में आसवत रत्नसेन रूपी मन, गुरु के उपदेश से सात्विक से सात्विक ज्ञान--हृदयवासिनी वृद्धि (हिय सिंघल वृधि पद्मिनी चीन्हा)--या श्रद्धा (पद्मिनी) की प्राप्त करता है और अन्त में आसूरी वृत्तियों का दमन करके मोक्ष प्राप्त करता है। कामायनी और और पद्मावत के पालों में गहरी समानता है-दोनों में मन के प्रतीक क्रमशः मनु और रत्नसेन; सांसारिक बृद्धि के इड़ा और नाग-मती, हृदयवासिनी बृद्धि या श्रद्धां क श्रद्धा और पश्चिनी, आसुरी वृत्तियों के किराता-कूलि और राघव-चेतन व अलाउद्दीन हैं। अत: जिस प्रकार कामायनी का सन्देश सांसारिक कर्मों की आसिवत को त्यागकर आनन्द प्राप्ति का है, वैसे ही पद्मावत का मोक्ष-प्राप्ति का है। सम्भवतः कुछ लोग इस बात पर आश्चर्य करेंगे कि मुसलमान होकर भी जायसी ने हिन्दू-दर्शन को क्यों अपनाया, किन्तु उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि सारी 'पद्मावत' में ही हिन्दू-संस्कृति, हिन्दू-सभ्यता और हिन्दू धर्म का चित्रण हुआ है. अत उसमें हिन्दू दर्शन की अभिव्यक्ति हो तो अस्वाभाविकता क्या है ?

जहां तक युग की परिस्थितियों एवं लोक-जीवन के चित्रण का प्रश्न है, पद्मा-वत की हम अपने युग का एक सच्चा दर्पण कह सकते हैं, जिसमें तत्कालीन समाज की विभिन्न रीति-रिवाजों और प्रथाओं का, लोक-विश्वास और लोक-विचारों का, विभिन्न पर्वी व उत्सवों का, दीवाली, होली, बसन्त आदि त्योहारों का सजीव प्रति- बिम्ब देखने को उपलब्ध होता है। साथ ही इसमें शैली की प्रौढ़ता, अलंकारों का वैभव और उपमानों का भंडार भी विद्यमान है, अत: इसमें उन सभी प्रमुख गुणों का समन्वय हो जाता है, जिनके आधार पर कोई रचना 'महाकाव्य' पद की अधिकारिणी होती है।

अवधी भाषा और दोहा-चौपाई शैली में प्रबन्ध-लेखन की जिस परम्परा का प्रवर्त्तन प्रेमाख्यान के रचियताओं द्वारा हुआ था, उसका परिष्कृत रूप हमें महाकि व तुलसी द्वारा रिवत 'रामचरित मानस' में उपलब्ध होता है। 'रामचरित' किसी एक युग, एक भाषा और किसी एक कला का विषय नही है, अपितु विभिन्न युगों और विभिन्न भाषाओं या कलाओं में पुरुषोत्तम राम के दिव्य-जीवन का चित्रण होता रहा है। गुप्तजी की यह उक्ति 'राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है।' सम्भवतः इसी तथ्य की ओर संकेत करती है, किन्तु तुलसी के महाकाव्य का अध्ययन करते समय इस भ्रान्ति से बचना उचित होगा। यह महाकाव्य एक ऐसी प्रतिभा, शक्ति और सूक्ष्म दृष्टि को लेकर हिन्दी काव्य क्षेत्र में अवतरित हुआ है कि रामचरित का प्राचीन विषय भी एक नवीन सौन्दर्य, नये आकर्षण और एक नयी अभिव्यक्ति से सम्पन्न हो गया।

'रामचिरत-मानस' को कथानक की अनेक भूमिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सारी कथा अने क वक्ताओं और अनेक श्रोताओं के माध्यम से व्यक्त होती है, किन्तु फिर भी इसकी प्रबन्धात्मकता को कहीं कोई ठेस नहीं लगती। निर्झरिणों की भाँति कहानी अनेक प्राचीन और नवीन कथानकों की पर्वतीय गाखाओं, दुर्गम घाटियों और अडिंग चट्टानों में प्रवेश करती हुई आगे बढ़ती है। उसकी राह में अनेक समतल और विषम स्थल, हरे-भरे वन-प्रदेश और शुष्क महस्थल भी उपस्थित होते हैं, किन्तु तुलसी की मानस-सिरता का प्रवाह कहीं भी अवस्त्व, क्षीण या भंग नहीं होता। तुलसी अपने पान्नों के जन्म-जन्मान्तरों तक की घटनाएँ सुना देते हैं, किन्तु ऐसा करने से पूर्व वे उपयुक्त वातावरण और समय की भी खोज कर लेते हैं। तुलसी की काव्य-कला के इस विराट ढाँचे और विस्तृत रूप को देखते हुए, उसमें शिल्पगत दो-चार बुटियों को ढूँढ़ निकालना विशेष महत्त्व नहीं रखता।

'रामचिरत-मानस' के पात्रों में कुछ ऐसी विशिष्टता, स्वाभाविकता और भव्यता मिलती है, जो अनायास ही पाठक की बुद्धि और कल्पना को केन्द्रित कर लेती है। दशरथ की तीनों रानियों और उनके चारों पुत्रों में से प्रत्येक के चिरत में कुछ ऐसा स्पष्ट अन्तर है जिसमें हम उन्हें एक-दूसरे से पृथक् कर सकते हैं। इसी प्रकार रावण, कुम्भकर्ण और विभोषण तीनों राक्षस-कुलोत्पन्न होते हुए भी वैयिवतक विशिष्टता से सम्पन्न हैं। कही-कहीं पात्रों के चिरत्न का विकास भी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक आधार पर दिखाया गया है; जैसे, पित-रायणा कैकेयी का कुलघातिनी बन जाना। सुग्रीव जैसे सरल ब्यक्ति का राज्य-प्राप्ति के अनन्तर भोग-विलास में लीन हो जाना या विभीषण का भ्रातृद्रोह के लिए विवश होना। विभिन्न अवसरों पर पात्रों के संवाद—परणुराम-लक्ष्मण सम्बाद, मंथरा-कैकेयी-सम्वाद, अंगद-रावण-सम्बाद आदि—सर्वत्न मर्यादित न होते हुए

भी स्वाभाविक, रोचक एवं नाटकीय हैं। उनमें पातानुकूल भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हुई है।

'रामचिरत-मानस' में प्रायः सभी प्रमुख रसों की व्यंजना प्रसंगानुसार हुई है, यद्यपि इसमें प्रमुखता भिक्त और शान्त रस की है। मानव हृदय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म वृत्तियों का भी चित्रण महाकवि तुलसी ने सफलतापूर्वक किया है। भाव-दशा के विकास में वे एक ही साथ अनेक संचारियों और अनुभावों का आयोजन करने में समर्थ हैं, उदाहरण के लिए दशरथ की शोक-विह्वल दशा का चित्रण द्रष्टव्य है—

'रामचिरत-मानस' का भाव-पक्ष जितना गम्भीर है, उसकी शैली भी उतनी ही प्रौढ़ है। सभी हिष्टकोणों से इसमें काव्य-कला के महत् रूप का दर्शन होता है। जहाँ तक युग-धर्म और सन्देश का सम्बन्ध है, यह ग्रन्थ समस्त उत्तरी भारत में एक पिवत्न धर्म-ग्रन्थ की भाँति आहत होता रहा है। अपने युग की विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान इसमें प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इसकी कुछ तुटियौं भी बताई गई हैं; जैसे —इसमें पौराणिकता का प्रभाव अत्यधिक मावा में होने के कारण अवान्तर कथाओं तथा प्रसंगों का आधिक्य है, तथा माहात्म्य, स्तोव, देवताओं की पुष्पवर्षा के वर्णन, सैद्धान्तिक विवेचन और प्रचारात्मक उपदेशों की भी अधिकता है, किन्तु फिर भी इसकी विशेषताओं को देखते हुए इसे उच्च कोटि का महाकाच्य मानना उचित है।

हिन्दी के उत्तर-मध्ययुग (रीतिकाल) में प्रबन्ध-काव्य तो अनेक लिखें गए, किन्तु उसमें काव्यत्व की वह प्रौढ़ता या गण्भीरता नहीं मिलती जिससे उन्हें 'महा-काव्य' की संज्ञा दी जा सके। इनमें से केशव की 'रामचिन्द्रका' को कुछ विद्वान् 'महा-काव्य' मानने के पक्ष में रहे हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि महाकाव्य के स्थूल अक्षणों की पूर्ति करने का प्रयास इसमें किया गया है। पूरी कथा ३६ सगों में विभाजित हैं तथा पुरुषोत्तम राम इसके चिन्त्र नायक हैं। किन्तु इसमें अनेक ऐसे दोष मिलते हैं, जिनसे यह महाकाव्य की महत्ता से वंचित हो जाती है। किन्त्र का मूल लक्ष्य पांडित्य-प्रदर्शन, विविध छन्दों और अलंकारों का आयोजन करना रहा है जिससे वह मानव-जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन नहीं कर सका। केशव की कल्पना इतनी विराद् नहीं कि वह समस्त युग और समाज के सब रूपों को सजीव रूप में प्रस्तुत कर सके। इसका कथानक शिथिल और गति-शून्य-सा और वस्तु-वर्णन देशकाल के औचित्य से शून्य है। अनावश्यक वर्णनों की भरमार, अत्यधिक वस्तु-परिगणना की प्रवृत्ति, नाना प्रकार के जन्दों के प्रभावहीन प्रयोग एवं शैली की क्लिष्टता के कारण इसमें काव्य-सौन्दर्य की सृष्टि नहीं हो सकी। अतः महाकाव्य तो क्या, इसे एक सफल प्रबन्ध-काव्य स्वीकार करना भी किन्त है।

आधुनिक युग में अनेक ऐसे प्रबन्ध-काव्य लिखे गए हैं, जो आकार-प्रकार की विशालता एवं स्थूल लक्षणों की दृष्टि से महाकाव्य की कोटि में आ सकते हैं, किन्तु सुक्ष्म गुणों की दुष्टि से इनमें केवल तीन ही प्रमुख हैं—(१) साकेत, (२) कामायनी **और** (३) कुरुक्षेत्र । 'साकेत' राष्ट्रकवि मैथिलीशरण ग्रुप्त का सर्वोत्कृष्ट काव्य माना जाता है। इसमें रामायण की पुनीत कथा को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हुए उपेक्षित उमिला एवं कैकेयी को विशेष महत्त्व दिया गया है, किन्तु प्रत्येक महान् रचना 'महाकाब्य' नहीं कहला सकती । कालिदास का 'मेघदूत' कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, किन्तु उसे महाकाव्य नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः 'साकेत' में उस व्यापक दृष्टि-कोण, जीवन के विराट् रूप, भावक्षेत्र की गम्भीरता एवं युग-सन्देश की महत्ता का अभाव है, जो महाकाव्य के लिए अपेक्षित है। इसमें मुख्यतः जीवन का एक खण्ड-रूप—राम-लक्ष्मण वनवास और उर्मिला का विरह—ही प्रस्फुटित हुआ है । अपने दु:ख-भार की शिला को नेत्रों के जल से तिल-तिलकर काटने वाली उमिला के प्रति हमें पुरी सहानुभूति है, किन्तु उसे आराध्या-रूप में स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं। गुप्तजी अवश्य उसे कताई-बुनाई के प्रशिक्षण में दीक्षित करके समाज-नेत्री के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । शेष पात्नों में से भी किसी का व्यक्तित्व इतना अधिक प्रभावशाल नहीं बन सका कि उसे महाकाव्य का नायक कह सकें। वास्तव में 'साकेत' का गौरव 'विरह-काव्य' के रूप में है; महाकाव्य सिद्ध न होने से भी उसके महत्त्व में विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

'कामायनी' कविवर जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसे हिन्दी के आधुनिक-युगीन प्रबन्ध-काव्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त है। इसके कथानक की रूप-रेखाएँ सूक्ष्म, अस्पष्ट एवं अस्वाभाविक होते हुए भी उनमें मानव-जाति के समस्त इति-हास को समेटने का प्रयत्न किया गया है। प्रलय से लेकर आधुनिक युग तक की कहानी को इसमे गुम्फित किया गया है। समस्त काव्य में स्थूल घटनाएँ तीन-चार ही हैं; वे भी श्रद्धा और मनू के बार-बार मिलने और बिछुड़ने, मनु और इड़ा के मिलने और बिछु-इने तक सीमित हैं। अतः प्रबन्ध-काव्य की सी इतिवृत्तात्मकता एवं रोचकता का इसमें अभाव है, किन्तू मानव-हृदय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावनाओं का जैसा मार्मिक, विस्तृत एवं गम्भीर चित्रण किया गया है, वह इसके सारे अभावों की पूर्ति कर देता है। कथानक का आरम्भ शोक से करते हुए इसमें क्रमशः शृङ्गार, वीर, रौद्र, विस्मय एवं शान्त रस की आयोजना की गई है। मानवीय सौन्दर्य की अभिव्यंजना इसमें प्रकृति के मनोहर रूप-रंग की आभा में वेष्टित करके की गई है; इसकी नायिका श्रद्धा की मंजूल-मनोहर छवि पर भारतीय साहित्य की समस्त नायिकाओं--उर्वेशी, तिलोत्तमा, शकुन्तला, दमयन्ती, पद्मावती आदि-के सौन्दर्य को शत-शत बार न्योछावर किया जा सकता है । नारी के व्यक्तित्व के सभी स्थूल और सूक्ष्म गुणों का समन्वित रूप प्रथम वार हमें 'कामायनी' की नायिका मे उपलब्ध होता है। उसकी केवल एक वृत्ति — लज्जा को लेकर पूरे सर्ग की रचना कर देना कामायनीकार की काव्य-प्रतिभा का प्रमाण है।

काव्यत्व की दृष्टि से कामायनी जितनी प्रौढ़ है, जीवन-दर्शन और युग-सन्देश की

हिष्ट से वह उतनी ही महान् भी है। इसमें मानव-जीवन की उन चिरन्तन समस्याओं का चित्रण किया गया है, जो स्थूल भौतिक जगत् की घटनाओं से नहीं, अपितु मस्तिष्क और हृदय की सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा उपस्थित होती हैं। संघर्ष और युद्ध का कारण कोई जाति-विशेष, देश-विदेश या वाद-विशेष नहीं है, अपितु हमारी ही अपनी चित्तवृत्तियां हैं। सुख की लालसा में भटकता हुआ मानव किस प्रकार स्वार्थ-वृत्ति के माया-जाल में फंस जाता है जिससे उसका जीवन अनेक असंगतियों का केन्द्र बन जाता है। अस्तु, मानव जीवन में सुख और शान्ति का मूल-मंत्र कामायनीकार के शब्दों में 'ज्ञान, क्रिया और इच्छा' में उचित समन्वय स्थापित करना है। आज के युग में बुद्धि या ज्ञान का एकांगी विकास हो रहा है, जो समस्त मानव-जाति के लिए अशुभ एवं घातक है।

'कुरक्षेत्र' श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' की उत्कृष्ट रचना है। इसका इतिवृत्त कामायनी से भी लघु, संक्षिप्त एवं घटना-विहीन है, फिर भी उसमे रोचकता का अभाव नहीं है। महाकाव्य के स्थूल लक्षण इस पर लागू नहीं होते, किन्तु काव्य की गरिमा और आदर्श की महानता इसमे मिलती है। युधिष्ठिर की मानिसक अवस्था का क्रमिक विकास इसमें मर्मस्पर्शी रूप में दिखाया गया है। युधिष्ठिर और भीष्म के रूप में मानों भान्त और वीर रस में वाद-विवाद प्रस्तुत किया है। प्राचीन पातों के माध्यम से इसमें भान्ति की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। षष्ठ सर्ग में कामायनीकार की भांति इसमें भी आधुनिक युग की अति-बौद्धिकता का विरोध किया गया है। अन्त में किव का सन्देश है—''शान्ति नहीं तब तक, जब तक नर का सुख-भाग न सम होगा।'' जो युग की आवश्यकता के अनुरूप है। यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से कामयनी और कुरुक्षेत्र—दोनों में ही महाकाव्य की अनेक विशेषताएँ नहीं मिलतीं, किन्तु महाकाव्य की-सी महत्ता और उदात्तता अवश्य इनमें है।

उपर्युक्त महाकाव्यों के अतिरिक्त भी इस युग मे रिचत भताधिक प्रबन्ध-काव्य इस प्रकार के मिलते है, जिन्हें 'महाकाव्य' के रूप में ही रचा गया है, पर वे अधिक प्रचलित नहीं हो सके; यथा—'नल-नरेश' (प्रतापनारायण; १६३३), 'नूरजहाँ' (गुरुभवत सिंह; १६३४); 'सिद्धार्थ' (अनूप शर्मा; १६३७), 'कृष्णायन' (द्वारकाप्रसाद मिश्र; (१६४३), 'साकेत-संत' (बलदेवप्रसाद मिश्र; १६४६), 'अंगराज' (आनन्दकुमार; १६-५०), 'वर्द्ध मान', (अनूपशर्मा; ५६४१), 'देवार्चन' (करील; १६५२), 'रावण' (हरदायालु सिंह; १६४२) 'पार्वती' (रामानन्द तिवारी; (१६४४); 'झाँसी की रानी' (श्यामनारायण प्रसाद; १६४४), 'मीरा' (परमेश्वर द्विरेफ; १६४७), 'एकलव्य' (डा० रामकुमार वर्मा; १६४६) 'उर्मिला' (बालकृष्ण शर्मा; १६४८), 'उर्वशी' (दिनकर; १६६१) आदि प्रमुख हैं। इनमें से यहाँ कुछ रचनाओं का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। '

द्वारकाप्रसाद मिश्र का कृष्णायन' (१९४३ ई०) 'रामचरित-मानस' के अनु-करण पर रचित कृष्ण सम्बन्धी प्रबन्ध-काव्य है जो सात कांडों में विभक्त है—

१. आधुनिक युग में रचित प्रवन्ध-काव्यों का (जो कि महाकाव्य के निकट पड़ते है) विस्तृत परिचय 'हिन्दो साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' में आदर्शवादी काव्य-परम्परा' (पृष्ठ ६४०-६७७) में देखिए।

(१) अवतरण कांड (२) मथुरा कांड (३) द्वारका कांड (४) पूजा कांड (५) गीता कांड (६) जय कांड और (७) आरोहण कांड । इसकी भाषा अवधी तथा शैली दोहा-चौपाई की ही है। विभिन्न पान्नों के — मुख्यतः कृष्ण के — चरित्र को चित्रित करने में किन को पर्याप्त सफलता मिली है। कृष्ण को अत्यन्त दिव्य एवं उदात्त रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। महाकाव्य के विभिन्न लक्षणों का भी निर्वाह हुआ है।

बलदेवप्रसाद मिश्र का 'साकेत-संत' (१६४६ ई०) भरत के चरित्र पर प्रकाण डालनेवाला सफल प्रबन्ध काव्य है। इसका नाम गुप्तजी के साकेत' की स्मृति करवाता है। वस्तुतः जिस प्रकार साकेतकार का लक्ष्य उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को ऊँचा उठाना रहा है, वैसे ही इसमें भरत के चरित्र को उठाने का लक्ष्य रहा है। इसमें घटनाओं की अपेक्षा पात्रों के चित्रण का ध्यान अधिक रहा है। भरत, मांडवी, कैकेयी को अत्यन्त सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। रचना अत्यन्त भावपूर्ण, गम्भीर एवं प्रौढ़ है; एक नमूना द्रव्य्व्य है—

कुलवधू कब रहती स्वच्छन्द, उसे बस अपना भवन पसन्द। आपके रहें अचल सुल-साज, उसे प्रिय अपना स्वजन समाज।

गुरुभक्तांसह 'भक्त' के दो ऐतिहासिक महाकाव्य नूरजहाँ (१८३५ ई०) और 'विक्रमादित्य' १६७७ ई०) उल्लेखनीय हैं। इनमें से पहले काव्य में रोमांस की प्रमुखता होने के कारण इसे आदर्शवादी तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु विषय-वस्तु की अन्य विशेषताओं एवं प्रतिपादन-शैली की दृष्टि से इसे यहाँ स्थान दिया जा सकता है। यह अठारह सर्गों में विभक्त है तथा महाकाव्य के लिए अपेक्षित प्राय: सभी शास्त्रीय लक्षणों का समावेश इसमें मिलता है, फिर भी भावनाओं के जिस औदात्य एवं सन्देश की जिस गरिमा की महाकाव्य में अपेक्षा होती है, उसका इसमें अवश्य अभाव है। नूरजहाँ के प्रति जहाँगीर के अतिशय अनुराग की अभिव्यक्ति इसमें सफलतापूर्वक हुई है।

'विक्रमादित्य' चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के ऐतिहासिक वृत्त पर आंबारित है, पर इसमें उसके जीवन के उदात्त पक्ष को कम तथा श्रुङ्गारिक रूप को अधिक लिया गया है। किव का मूल लक्ष्य चन्द्रगुप्त और ध्रुवदेवी के प्रणय का अंकन करना ही दिखाई पड़ता है। यह भी विचित्र बात है कि किव ने अपने दोनों ही काव्यों में ऐसी नायिकाओं को लिया है, जिनका पहला विवाह अन्यत्र हो जाता है तथा उनके प्रेमी उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके पतियों का वध करते हैं। लगता है, भक्तजी का उद्देश्य विवाह की मर्यादाओं की अपेक्षा प्रेम का अधिक महत्त्व स्थापित करना रहा है या दूसरे भव्दों में वे प्रेम को ही विवाह का वास्तविक आधार सिद्ध करना चाहते हैं, जो किसी सीमा तक ठीक भी है।

अनूप शर्मा ने विभिन्न धर्म-प्रवर्तकों को लेकर दो महाकाव्य — 'सिद्धार्थ' (१६३७ ई०), एवं 'वर्द्धमान' (१६५१ ई०) प्रस्तुत किए हैं। 'सिद्धार्थ' की कथा-वस्तु अश्वचोप के 'बुद्ध-चरित' एवं मैथ्यू आनंत्व के 'लाइट आफ एशिया' से प्रभावित है तथा अठारह सर्गों में विभक्त है। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को भी इसमे पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। बुद्ध को अवतार पुरुष के रूप में चित्रित करते हुए उनके चरित्र

को बहुत ऊँचा उठाया गया है। अन्य पात्नों के भी चरित्र-चित्रण पर यथेष्ट ध्यान दिया गया है। प्रकृति-वर्णन तथा विभिन्न भावों की व्यंजना में कवि को अच्छी सफ-लता मिली है।

'वर्द्धमान' में जैन धर्म के प्रवर्त्तक महावीर का चिरत्न सतह सर्गों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें महावीर के जन्म से लेकर ज्ञान-प्राप्ति तक के पूरे जीवन को अंकित किया गया है। इसकी शैली पर हरिऔध के 'प्रियप्रवास' का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उसी के अनुरू इसमें संस्कृत के विणक छन्दों का जैसा वंशस्थ, मालिनी, द्रुतिविलम्बित आदि का प्रयोग किया गया है। यद्यपि काव्य में मूलतः शान्त-रस का प्रतिपादन किया गया है; किन्तु प्रसंगानुसार अन्य रसों के भी समावेश का यत्न किया गया है।

श्यामनारायण पाण्डेय का राजपूतकालीन इतिहास से सम्बन्धित महत्त्वपूणं प्रबन्ध-काव्य 'हल्दीघाटी' (१६४६ ई०) उल्लेखनीय है। इसमें हिन्दू-गौरव महाराणा प्रताप के चरित्र को सत्तह सर्गों में अंकित किया गया है। इसके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें केवल हल्दीघाटी के युद्ध की घटना का ही वर्णन किया गया होगा, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस दृष्टि से यह नाम दोषपूणं है। महाराणा के शौरं, त्याग एवं आत्म-बलिदान की व्यंजना में किव को पूरी सफलता मिली है। पाण्डेय जी की शैली में ओज और प्रवाह का गुण अपेक्षित मात्रा में मिलता है; यहाँ कुछ पंक्तियाँ दृष्टित्य हैं—

सावन का हरित् प्रभात रहा, अम्बर पर थी घनघोर घटा।
फैलाकर पंख थिरकते थे, मन हरती थी वन-मोर-छटा।।
पड़ रही फुही, भींसी भिन-भिन पर्वत की हरी वनाली पर।
''पी कहां!'' पपीहा बोल रहा, तरु-तरु की डाली-डाली पर।।
वारिद के उर में दमक-दमक, तड़ तड़ बिजली थी तड़क रही।
रह-रहकर जल था बरस रहा, रणधीर भुजा थी फड़क रही।।

मोहनलाल महतो 'वियोगी' ने 'पृथ्वीराज रासो' के प्रसिद्ध कथानक के आधार पर 'आर्यावर्त्त (१९४३) नामक प्रवन्ध-काव्य प्रस्तुत किया है। जैसा कि इसकी भूमिका में कहा गया है किन ने इसे महाकाव्य बनाने का प्रयास करते हुए संस्कृत के तत्स-म्बन्धी विभिन्न लक्षणों का समावेण किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वियोगी जी ने पृथ्वीराज और चन्दबरदाई के जीवन-चरित्र को पूरी सहृदयता से प्रस्तुत किया है। वैसे आलोचकों ने इसकी अनेक न्यूनताओं का उद्घाटन करते हुए इसके महाकाव्यत्व को अस्वीकार किया है—हमारे विचार से महाकाव्य न सही, एक प्रबन्ध-काव्य के रूप में यह सफल रचना है।

इस युग में क्रूर, दुष्ट एवं नीच समझे जानेवाले पानों को भी ऊँचा-उठाने का प्रयास अनेक प्रवन्ध-काव्य-रचियाओं ने किया है। इनमें हरदयालिसह का नाम विशेष- रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने 'दैत्यवंश' (१६४० ई०) और 'रावण' (१६५२ ई०) नामक दो प्रवन्ध-काव्य प्रस्तुत किए हैं। दैत्यवंश ब्रजभाषा में रचित है। इसमें 'हिरण्य-

किशिषु', 'बलि', 'बाणासुर' आदि दैत्यों के चिरित्न को पौराणिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसका मुख्य रस तो वीर है किन्तु अन्य रसों को भी प्रसंगानुसार स्थान दिया गया है। काव्य में एक स्थान पर अनेक नायक होने के कारण इससे अपेक्षित एकोन्मुखता एवं अनिवार्यता नहीं आ पाई। इसकी शैली में पर्याप्त प्रवाह और ओज मिलता है।

'रावण' में लंकापित दशाानन के चिरत्न को पूर्ण सहानुभूति के साथ अंकित करने का प्रयास किया गया है। यह काव्य सत्नह सर्गों में विभक्त है तथा इसकी कथा-वस्तु मूलतः वाल्मीिक रामायण पर आधारित हैं। िकन्तु बीच-बीच में किव ने अपनी मौलिक सर्जन-शक्ति से भी अपेक्षित कार्य लिया है। रावण के चिरत्न को ऊँचा उठाते हुए उसे एक अत्यन्त पराक्रमी, उत्साही, त्यागी, शूरवीर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रावण के अतिरिक्त अन्य राक्षसों को भी उच्च रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। प्रकृति-वर्णन, नारी-सौन्दर्य-चित्रण तथा विभिन्न भावनाओं की व्यंजना में किव को पर्याप्त सफलता मिली है।

इस युग के अनेक किवयों का ध्यान राष्ट्रिपता महात्मा गांधी के जीवन-चरित्र की ओर भी आकृष्ट हुआ है। सन् १६४६ ई० से लेकर अब तक अनेक किवयों ने गांधी के चरित पर विशालकाय प्रबन्ध-काव्य लिखे हैं, जिनमें से तीन यहाँ विवेच्य है—(१) 'महामानव' (१६४६ ई०), (२) 'जननायक' (१६४६ ई०) और (३) 'जगदालोक'' (१६४२ ई०)। 'महामानव' की रचना ठाकुरप्रसाद सिंह द्वारा हुई है। यह पन्द्रह सगों में विभक्त है। स्वयं किव ने इसे महाकाव्य न कहकर 'जनजागरण की महागाथा' कहा है। गांधी जी के चरित्र की विभिन्न विशेषताओं के उद्घाटन का प्रयास किव ने किया है, किन्तु यथोचित घटनाओं के अभाव में वह भली-भांति सफल नहीं हो सका। प्रबन्धत्व की हिष्ट से भी इसमें शिथिलता है। दूसरा काव्य 'जननायक' रघुवीरशरण मित्र द्वारा विरचित है। यह विशालकाय काव्य लगभग छः सौ पृष्ठों में पूरा हुआ है तथा इकतीस सगों में विभक्त है। इसकी अधिकांश घटनाएं महात्मा गांधी की 'आत्मकथा' पर आधारित हैं। गांधी के चरित एवं चरित्र को अत्यन्त श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया गया है। इनकी शैली अत्यन्त सरल और प्रवाहपूर्ण है। उदाहरण के लिए कुछ अंश यहाँ उद्धृत हैं:—

धन्य ! सुदामापुरी यहां पर मनमोहन ने जन्म ले लिया। माता-िपता धन्य ! वे जिनको प्रभु ने दिव्य प्रकाश दे दिया है। जिसमें चित्र लिखे मोहन के उस मिट्टी का प्यार धन्य है! जिसमें जन्म लिया मोहन ने वह गांधी-परिवार घन्य है!!

महातमा गांधी के चरित पर आधारित तीसरा प्रबन्ध-काव्य 'जगवालोक' है जिसकी रचना ठाकुर गोपालशरण सिंह ने १९५२ ई० में की है। इसमें गांधी जी के जन्म, शिक्षा, इंगलैण्ड यात्रा आदि से लेकर उनके बिलदान तक की प्रायः सभी प्रमुख घटनाओं को बीस सगों ने विणित किया गया है। इसके कितपय प्रसंग अत्यन्त सरस एवं सजीव हैं। महात्मा गांधी की चारितिक महत्ता को उभारने का किव ने विशेष प्रयत्न किया है।

महाभारत के विभिन्न प्रसंगों एवं पातों को लेकर भी अनेक कियों ने सुन्दर प्रबन्ध-काव्य प्रस्तुत किए हैं, जिनमें वीर कर्ण से सम्बन्धित 'अंगराज' (१६५०ई०) आनन्दकुमार द्वारा विरचित है, जिसमें कर्ण के चरित को उज्जवल रूप में उपस्थित किया गया है। पूरा काव्य २५ सगौं में विभक्त है। कर्ण के साध-साथ महाभारत के अन्य पात्रों — युधिष्ठिर, अर्जुंन, भीम, द्रौपदी आदि के चरित पर भी मौलिक रूप में प्रकाश डाला गया है। कर्ण के चरित को ऊँचा उठाने के लिए पांडव-पक्ष के पात्रों को नीचे गिराना आवश्यक समझा गया है, जो ठीक नहीं कहा जा सकता। इसका प्रमुख रस वीर है किन्तु साथ ही विभिन्न स्थलों पर श्रुङ्गार, करण, शान्त की भी व्यंजना की गई है। भाव-व्यंजना एवं शैली की दृष्टि से रचना प्रौढ़ है तथा तात्त्विक दृष्टि से इसे महाकाव्य के रूप में मान्यता दी गई है।

एकलब्य (१६५६) डा॰ रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबन्ध-काब्य है जिसमें एकलव्य की गुरुभिवत की व्यंजना चौदह सगों में की गई है। नायक के चरित्र-चित्रण में किव को पर्याप्त सफलता मिली है, तथा इसकी अभिव्यंजना शैली भी प्रयीप्त प्रौढ़ एवं सशक्त है; अस्तु, यह एक सफल प्रयास है। इसी प्रकार १६६० में प्रकाशित नरेन्द्र शर्मा का 'द्रौपदी' काव्य भी प्रबन्ध के क्षेत्र में नया प्रयोग है। इसके विभिन्न पान्न विभिन्न तत्त्वों के प्रतीक हैं; यथा—युधिष्टिर आकाश-तत्त्व के, भीम प्राण-तत्त्व के, अर्जु न अग्न-तत्त्व के, नकुल जल-तत्त्व के और सहदेव भूमि-तत्त्व के। इस प्रतीका-तम्कता के कारण काव्य में बौद्धिकता का संचार अनपेक्षित रूप में हो गया है, फिर भी द्रौपदी के कुछ चित्र अत्यन्त प्रभावोत्पादक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। किव का लक्ष्य सम्भवतः नारी के त्याग, बलिदान एवं शक्ति की महत्ता का बोध कराना रहा है। इसकी प्रवन्धात्मकता एवं भाव-व्यंजना के सम्बन्ध में डा॰ सावित्री सिन्हा के शब्दों में कहा जा सकता है कि 'जिस प्रकार घटनाएँ क्षिप्र गित से आती हैं और चली जाती हैं, उसी प्रकार विभिन्न भावनाओं के पूर्ण परिपाक की झलक मिलती है और समाप्त हो जाती है। आह्वाद और विषाद की अनेक मनःस्थितियों का चित्रण इसमें सजीवता के साथ हुआ है।'

हिन्दी के कुछ किवयों और साहित्यकारों पर भी अनेक प्रबन्ध-काव्य प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें 'तुलसीदास' (निराला: १६३६ ई०), 'देवार्चन' (करील: १६५२ ई०), मीरा (परमेश्वर द्विरेफ: १६५७ ई०) और 'युगलष्टा प्रेमचंद' (द्विरेफ: १६५६ ई०) उल्लेखनीय हैं। 'तुलसीदास' एक सौ छन्दों में रचित है तथा इसमें तुलसी की विभिन्न मानिसक परिस्थितियों एवं भाव-चेतना के विकास-क्रम को अत्यन्त प्रौढ़ एवं सशक्त शैली में दिग्दिशत किया गया है। तुलसीदास के ही जीवन-चिरत को अधिक विस्तार से 'देवार्चन' में किव करील के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह काव्य सवह सर्गों में विभक्त है तथा नायक के जीवन की विभिन्न घटनाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। इसके कुछ प्रसंग अत्यन्त भावपूर्ण एवं मार्मिक हैं। परमेश्वर 'द्विरेफ' के दोनों प्रबन्ध-काव्यों में क्रमश: मीरा और प्रेमचंद के वेदना एवं व्यथापूर्ण जीवन को अंकित करने का सफल प्रयास किया गया है। मीरा का चिरतांकन अत्यन्त कुशलता से किया गया है तथा विभिन्न भावों की व्यंजना में भी किव ने पूर्ण सहृदयता का परिचय दिया

है। 'युगल्लष्टा प्रेमचंद' भी उच्चकोटि का काव्य है, जिसमें नायक के व्यक्तित्व, चरित्र एवं जीवन-दर्शन को ब्यक्त करने का सुन्दर प्रयास किया गया है।

१८५७ ई० की प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रान्ति पर भी अनेक प्रबन्ध-काव्य उपलब्ध हैं, जैसे—'झांसी की रानी' (श्यामनारायण प्रसाद : १९५४), 'तात्या टोपे' (लक्ष्मीनारायण कुशवाहा : १९५७), 'भौंसी की रानी' (आनन्द मिश्र : १९५६)। श्यामनारायण प्रसाद की कृति में महारानी लक्ष्मीबाई के शौयं; साहस, त्याग एवं आत्मबलिदान की व्यंजना २३ सगों में सफलतापूर्वक की गई है। किव की शली में ओजस्विता एवं प्रवाहपूर्णता के गुण विद्यमान हैं। यहाँ कुछ पंक्तियाँ उद्दृश्त हैं—

लग गई हृदय में रिपु-गोली,
सो गए भूमि के आँचल पर।
लिख दी मारुत ने बीर-कथा,
तरु-तरु के कम्पित दल-दल पर।।
यह सुनकर रानी उछल पड़ी,
सिंहनी सद्ग वह तड़प उठी।
अरि-हृदय-रक्त की प्यासी असि,
लेकर बिजली-सम कडक उठी।।

इसी प्रकार लक्ष्मीनारायण कुशवाहा का 'तात्या टोपे' भी वीररस एवं राष्ट्रीय क्रान्ति के भावों से ओत-प्रोत अत्यन्त सशक्त रचना है। यह ३१ आहुतियों (सर्गों) में विभाजित है। कवि का आदर्श है— -

पुण्य चरित्रों को गाकर के कलम पुण्य हो जाती है। कवि कर्तव्य निभा जाता है कलम धन्य हो जाती है।।

'तात्या टोपे' में इसी आदर्श की उपलब्धि हुई है। कवि के कृतित्व की सफलता घोषित करने के लिए इसकी कुछ पंक्तियों का दिग्दर्शन पर्याप्त होगा:

जगे देश के सकल सूर में क्रान्ति-शंख का नाद हुआ। देश-वेदिका पर मिटने को जन-जन में उन्माद हुआ। सकल शत्रु विध्वंस करेंगे, सिह देश के गरज चले, जननि-सपुत जननि की खातिर, पुरा करने फरज चले।।

१६५६ ई० में प्रकाशित प्रबन्ध-कान्यों में रामानन्द तवारी का 'पार्वती', बाल-कृष्ण शर्मा 'नवीन' का 'उर्मिला' एवं गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' का 'तारक-वध' उल्लेखनीय है। 'पार्वती' की रचना मुख्यत: कालिदास के 'कुमार-संभव' के आधार पर हुई है। पूरा काव्य २७ सर्गों में विभक्त है। परम्परागत कथानक में आधुनिक दृष्टि से अपेक्षित संशोधन-परिष्कार करते हुए विभिन्नपान्नों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। तिवारी जी की शैली भी प्रौढ़ एवं सुविकसित है। 'नवीन' जी का 'उर्मिला' काव्य सम्भवत: 'साकेत' की सफलता से प्रेरित है। इसमें छः सर्गों में उर्मिला-लक्ष्मण की कहानी को प्रभावोत्पादक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार 'गिरीश' जी का 'तारक-वध' भी पौराणिक कथा-वस्तु पर आधारित तथा उन्नीस सर्गों में विभक्त है।

कथावस्तु के प्रस्तुतीकरण, पाबों के चिरत्न-चित्रण, भाव-व्यंजना, विचारों के औदात्य व शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से इसे एक सफल महाकाव्य माना गया है। किव ने इसमें कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर-वध की दैवी प्रवृत्तियों द्वारा आसुरी प्रवृत्तियों के दमन के रूप में प्रस्तुत किया है।

दिनकर जी ने उर्वशी' (१६६१) में काम और प्रेम की समस्या को वैदिक युगीन कथानक-- उर्वशी और पुरुखा की कथा; ऋग्वेद दसवाँ मंडल - के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इनमें सौंदर्य, प्रेम और विरह की व्यंजना सफल रूप में हुई है। अब तक दिनकर को केवल कठोर भावों एवं क्रान्ति का ही कवि माना जाता था, 'उर्वशीं की रचना ने सिद्ध कर दिया कि वह मधुर भावों एवं कोमल अनुभृतियों में किसी से पीछे नहीं हैं। कदाचित् स्वयं किव ने भी इसी चुनौती को ध्यान में रखकर ही अपनी नई रचना प्रस्तुत की है। जब राजनीति के क्षेत्र में भी क्रान्ति के नेता सत्ता के भीग में लीन हो गए थे, ऐसे वातावरण में 'क्रुक्क्षेत्र' का किव उर्वशियों का चित्रण करे तो अस्वाभाविक मी नहीं कहा जा सकता। अस्तु, कवि का प्रेरणा-स्रोत जो चाहे हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि यह रचना कवि के गौण व्यक्तित्व का ही प्रतिनिधित्व करती है; हिन्दी कविता में 'कवि दिनकर' नाम से जिस साहस, शौर्य एवं क्रांति का बोध होता है, उस कवि के अनुरूप यह कृति नहीं है। फिर भी नारी-व्यक्तित्व की गौरवपूर्ण प्रतिष्ठा, सौन्दर्य के आकर्षक चित्रण, एवं कोमल भावनाओं की मधूर व्यंजना की दृष्ट से यह उच्चकोटि का काव्य है। पूरुष के स्थाग, संयम एवं चारित्रिक हढ़ता का आख्यान वे बहुत पहले कर चुके थे; इसमें उसकी दुर्बलता और असहायता का उद्घाटन हुआ है :

वस्तुतः 'उर्वंशी' को अनेक दृष्टियों से 'कामायनी' के अनंतर इस युग का दूसरा प्रौढ़ महाकाव्य कहा जा सकता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी में महाकाव्य-परम्परा अभी तक अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित है, यह दूसरी बात है कि इस परम्परा के सभी काव्य महाकाव्यत्व के उत्कर्ष को प्राप्त नहीं करते। फिर भी इनके द्वारा जीवन, समाज एवं साहित्य में उच्च मानवता के उदात्त आदर्शों की प्रतिष्ठा का सुन्दर प्रयास हुआ है। अतः उनका महत्व अक्षुण्ण है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दी के आलोंचकों ने इनके प्रति उपेक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इनके साथ बड़ा अन्याय किया है, जिसका प्रतिकार अब हो जाना चाहिए।

#### :: बत्तीस ::

# हिन्दी गीति-काव्य : स्वरूप और विकास

स्वरूप—-(अ) परिभाषा, (आ) लक्षण, (इ) वर्गीकरण।

२. विकास— (अ) प्राचीन भारतीय साहित्य में, (आ) प्राचीनतम उदाहरण, (इ) सिद्ध-काव्य, (ई) संस्कृत—भागवतकार, क्षेमेन्द्र, जयदेव,(उ)विद्यापित व मैथिली गीति-परम्परा, (ऊ) सूरदास एवं कृष्ण भिनत-गीति-परम्परा, (ए) सन्त-काव्य, (ऐ) आधुनिक गीति-काव्य, (क) भारतेन्द्र युग,

(ख) छायाबादी युग, (ग) प्रगतिवादी युग, (घ) प्रयोगवादी युग ।

३. उपसंहार।

यद्यपि प्राचीन युग से ही हमारे यहाँ लोक-साहित्य के रूप में गीति-काव्य की परम्परा रही है, किन्तु आधुनिक युग में इसे अंग्रजी के 'लिरिक' (Lyric) के पर्यायवाची के रूप में ग्रहण किया जाता है। 'लिरिक' की व्युत्पत्ति 'लायर' (Lyre) नामक वाद्य-यन्त्र से हुई। इसके सहारे जिन गीतों का गान होता था, उन्हें 'लिरिक' कहा जाने लगा। हमारे यहाँ 'गीति' शब्द से केवल गाने की क्रिया का बोध होता है, उसके साथ किसी वाद्यविशेष का आश्रय ग्रहण किया जाना आवश्यक नहीं। वस्तुत: 'गीति' शब्द हमारा अपना है, यह 'लिरिक' के अनुकरण पर गढ़ा हुआ नहीं है तथा अर्थ की दृष्टि से यह लिरिक से अधिक व्यापक भी है।

काव्य या किवता का प्रमुख तत्त्व भाव माना जाता है और सबसे अधिक भावात्मक किवता 'गीति' रूप में मानी जा सकती हैं। फूल में सुगन्ध होती है, किन्तु इत्र तो एकमात्र सुगन्ध ही का संचयन होता है; ठीक इसी प्रकार किवता में भाव होते हैं, पर एकमात्र भावों का संचयन ही गीति-काव्य है। पाश्चात्य विद्वानों में से अनेक — जाफाय (Jouffroy), होगल (Hegal), अर्नेस्ट रिस (Ernest Rhys) जान ड्रिक बाटर (John Drink Water), गमर (Gummere) और हडसन (Hudson) आदि ने विभिन्न प्रकार से गीति-काव्य की परिभाषा करने का प्रयत्न किया है, किन्तु पूणं सफलता उनमें से किसी को नहीं मिली। जाफाय ने अस्पष्ट-सी भाषा में प्रतिपादित किया कि गीति-काव्य और काव्य पर्यायवाची शब्द हैं और उनमें सभी तत्त्वों का अन्तर्भाव होता है, जो निजी, आह्लादजनक एवं सजीव होते हैं। हीगल ने गीति काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''गीतिकाव्य में किसी ऐसे व्यापक कार्यका चित्रण नहीं होता जिससे बाह्य संसार के विभिन्न रूपों एवं ऐश्वयं का उद्घाटन हो, उसमें तो किव की निजी आत्मा के ही किसी एक रूप-विशेष के प्रतिबिम्ब का निद्रशंन होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य शुद्ध कलात्मक शैली में आन्तरिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, उसकी आशाओं उसके आह्लाद की तरंगों और उसकी वेदना की विभिन्न अवस्थाओं, उसकी आशाओं उसके आह्लाद की तरंगों और उसकी वेदना की

चीत्कारों का उद्घाटन करना ही है। अर्नेस्ट रिस के विचारानुसार 'गीति-काब्य एक ऐसी संगीतमय अभिव्यक्ति है, जिसके शब्दों पर भावों का पूर्ण आधिपत्य होता है, किन्तु जिसकी प्रभावशालिनी लय में सर्वंत उन्मुक्तता रहती है। इसी प्रकार जान ड्रिक वाटर के कथनानुसार, 'गीति काव्य एक ऐसी अभिव्यंजना है, जो विशुद्ध काव्यात्मक (भावात्मक) प्रेरणा से व्यक्त होती है तथा जिसमें किसी अन्य प्रेरणा के सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती। कॉलरिज ने एक स्थान पर लिखा था, 'किवता श्रेष्ठतम शब्दों का श्रेष्ठतम क्रम है' ड्रिक वाटर ने इस परिभाषा को गीति-काथ्य के अनुरूप स्वीकार किया है। प्रो० गमर और हडसन महोदय ने अपनी परिभाषाओं में गीति-काव्य के स्वरूप को अधिक स्पष्ट किया है। प्रो० गमर ने लिखा है कि 'गीति-काव्य वह अन्तर्नु तित-निरूपिणी कविता है, जो वैयक्तिक अनुभूतियों से घोषित होती है, जिसका संबंध घटनाओं से नहीं अपितु भावनाओं से होता है तथा जो किसी समाज की परिष्कृत अवस्था में निर्मित होती है। 'हडसन के विचारनुसार 'वैयक्तिकता की छाप गीति-काव्य की सबसे बड़ी कसौटी है, किन्तु वह व्यक्ति-वैचित्य में सीमित न रहकर व्यापक मानवीय भावनाओं पर अधारित होती है, जिससे प्रत्येक पाठक उसमें अभिव्यक्त भावनाओं एवं अनुभूतियों से तादात्म्य स्थापित कर सके।'

उपर्युक्त परिभाषाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि यहाँ विभिन्न विद्वानों ने अन्धगज-न्याय के अनुसार ही गीति-काब्य रूपी हाथी के किसी एक अंग को ही उसका पूर्ण स्वरूग मान लिया है। किसी ने भावनात्मकता पर अधिक बल दिया तो किसी ने संगीतात्मकता और वैयक्तिकता को गीति-काब्य का प्राण समझ लिया है। हमारे विचार से गीति-काब्य की परिपूर्ण परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है— 'गीति-काब्य एक ऐसी खबु आकार एवं मुक्तक शैली में रचित रचना होती है, जिसमें किन निजी अनुभूतियों या किसी एक भाव-दशा का प्रकाशन संगीत लयपूर्ण कोमल शब्दा-वली में करता है।' ध्यान रहे कुछ विद्वानों ने प्रबन्ध शैली में रचित गीति-काब्यों को भी 'गीति' कहा है, किन्तु हमारे विचार से गीति-काब्य की मूल आत्मा का निर्वाह भी अवश्य रहेगा; और जहाँ इतिवृत्तात्मकता होगी, वहाँ भावात्मकता—जो कि गीति-काब्य की आत्मा है—का एकमान्न आधिपत्य नहीं रह सकता। 'सूर-सागर' को भले ही हम 'प्रबन्ध-काब्य' कहें किन्तु उसके गीतों का आस्वादन मुक्त रूप में ही किया जाता है। वस्तुत: 'सूर-सागर' प्रबन्धत्व कम है, मुक्तकता अधिक है।

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार गीति-काव्य के छः तस्व निर्धारित किए जा सकते हैं—(१) भावनाओं का चित्रण या भावात्मकता, (२) वैयक्तिकता अर्थात् निजी अनुभूतियों का प्रकाशन, (३) संगीतात्मकता या लय का प्रवाह, (४) शैली की कोमलता व मधुरता, (५) संक्षिप्तता और (६) मुक्तक शैली। इनमें से एक-आध तत्व के अभाव में भी किसी रचना को गीति-काव्य की संज्ञा दी जा सकती है, किन्तु एक सर्वोत्कृष्ट गीति में भी इन सभी तत्त्वों का समाहार होना परमावश्यक है।

#### वर्गीकरण

सामान्यत: हम गीति-काव्य को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--(१) लोक-

गीति और (२) साहित्यिक गीति । किन्तु पाश्वास्य विद्वानों ने इसे विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है जिसमें उल्लेखनीय ये हैं—सोनेट (Sonnet), ओड (Ode), एलिजी (Elegy), सांग (Song), इपिसल (Epistle), (Edyll) आदि हमारे हिन्दी के आलोचकों में से भी कुछ ने इन का अंधानुकरण करते हुए इस प्रकार का वर्गी करण किया है । डाँ० दुवे ने भेद किए हैं—[१| प्रेम-प्रधान गीत, [२] देश-प्रेम के गीत, [३] भक्ति-प्रधान गीत, [४] विचारात्मक गीत [४] बुद्धि-प्रधान गीत, [६] प्रकृति के गीत, [७] सामाजिक गीत । इस प्रकार तो मानव-हृदय में जितने भाव हैं, उतने ही गीतिकाव्य के भेद किए जा सकते हैं; फिर डाँ० दुवे ने प्रेम और देश-प्रेम को तो ले लिया; किन्तु वात्सल्य और करण रस को वे कहाँ स्थान देंगी ? क्या सूर के बाल-लीला सम्बन्धी पदों का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहा ? खैर उनकी मौलिकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, विचारात्मक गीत में बुद्धि और बुद्ध-प्रधान गीति में विचार नहीं होते ! वस्तुतः यह वर्गीकरण पर्याप्त असंगत है ।

अब आकारगत वर्गीकरण को लीजिए। डॉ॰ दुबे ने यहाँ मौलिकता को भूल-कर अंधानुकरण की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। देखिए—चतुर्देशपदी, [२ सम्बन्ध गीति, [३] शोक-गीति, [४] गीत, [४] संगीत-प्रधान [६] पत्र-गीत। यदि सोचने का थोड़ा-सा कष्ट किया जाय तो यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 'शोक-गीत का सम्बन्ध आकार से नहीं, विषय से है, पत्र-गीति और सम्बन्ध-गीति का सम्बन्ध भी साकार से नहीं शैली से हैं; और 'चतुर्देशपदी' है तो चतुष्पदी या द्वादशपदियों को भी स्थान मिलना चाहिए था।

हमारे विचार से गीति-काव्य का यह वर्गीकरण अनावश्यक एवं अनुपयोगी है। मानव-अनुभूतियों के विस्तार की कोई सीमा नहीं —अतः विषय या आकार के आधार पर गीतों का वर्गीकरण करना अनावश्यक है।

#### उद्भव और विकास

असम्य, अशिक्षित एवं अविकसित जातियों में भी किसी न किसी प्रकार के गीतों का प्रचार पाया जाता है; अत: यह कहा जा सकता है कि गीति-काव्य का उद्भव मानव-सभ्यता के प्रारम्भिक युग में ही हो गया होगा। किन्तु आरम्भ में गीति-काव्य लोक-साहित्य के रूप में ही प्रचलित रहा; साहित्य में स्थान उसे बहुत बाद में प्राप्त हुआ। कुछ विद्वान् जो हर बात को वैदिक साहित्य में ढूँढ़ निकालने के अभ्यस्त हैं, गीति-काव्य का उद्भव भी ऋग्वेद से सिद्ध करने का असफल प्रयत्न करते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं का सस्वर पाठ होता था, इसमें संदेह नहीं, किन्तु इसी से उन्हें 'गीति-काव्य' की संज्ञा नहीं दी जा सकती। सामवेद की संगीतात्मक पंक्तियों को गीति-काव्य बताना भी वैसा ही है, जैसा पद्माकर और मितराम के लथपूर्ण कवित्त-सवैयों को गीति बताना।

भारतीय साहित्य में गीति-काव्य का सर्वप्रथम उदाहरण हमे कालिदास के 'मालविकाग्निमित्रम्' में मिलता है, जहाँ उसकी नायिका नृत्य-गान-प्रतियोगिता में एक 'चतुष्पिदिका' गाती है—'हे हृदय ! प्रिय का मिलना दुलंभ है, अत: एसकी आशा छोड़ दे। मेरी बाई आँख फड़क रही है। जिसे पहले देखा था, क्या उसे फिर देख पाऊँगी ? हे नाथ! मुझ पराधीन को तुम अपने प्रेम के वशीभूत समझना।' (द्वितीय अंक, ४)। यद्यपि इसे किव ने 'गीति' का नाम नहीं दिया है, किन्तु इसमें गीति-काब्र्य की टेक को छोड़कर प्राय: सभी तत्त्व—भावात्मकता, वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, संक्षितता, भाषा की कोमलता और मुक्तक शैली—मिलते हैं। अत: इसे 'गीति-काब्य' का प्रारम्भिक रूप कहा जा सकता है। यह चतुष्पदी नृत्य के अवसर पर प्राकृत भाषा या तत्कालीन लोकभाषा में गाई गयी है, अत: यह अनुमान किया जा सकता है कि साहित्यक गीतों की रचना का आरम्भ पहने प्रावृत अथवा लोकभाषा में हुआ तथा काब्य-कला के स्थान पर पहले संगीत एवं नृत्य कला के क्षेत्र में गीतों का प्रयोग होता था, आगे चलकर इसे साहित्य में स्थान प्राप्त हुआ।

प्रारम्भ में गीति-पद्धित का प्रचलन मुख्यतः जन-साधारण में था, अतः साहित्य-कारों द्वारा उसकी उपेक्षा होना स्वाभाविक था। भारतीय साहित्य में उसे सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण स्थान देने का श्रेय अपभ्रंश के सिद्ध किवयों को है। वे स्वयं अशिक्षित थे तथा उन्होंने काव्य के लिए अशिक्षित वर्ग की भाषा को ही ग्रहण किया, अतः शैली में भी जन-साघारण की गीति-शैली को स्वीकार कर लेना स्वाभाविक था। सिद्ध किवयों की गीतियाँ 'चर्या-पद' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें उन्होंने प्राय: साधिका (या मुद्रा) से अपना प्रणय-निवेदन किया है—

तिअड्डा चापि जोइनि दे अंक वाली। कमल कुलिश घोंटि करहु वियाली।।
जोइनि तई विनु खनिह न जीविम। तो मुह चुम्बि कमल रस पीविम।।
खेपहुँ जाइनि लेप न लाअ। भणि-कुले बहिआ उडिआने समाअ।।
सासु घेरें घालि कौंवा-ताल। चाँद-सूरज वेण्णि पखा फाल।।
भणइ गुन्डरी अम्हें कुन्दूरे वीरा। नर अ नारी माभे उभल चीरा।।
— गुंडरीपा (चर्यागीति), राग—अरण।

सिद्धों के इन चर्या-पदों में गीति-कान्य के सभी तत्त्व उपलब्ध होते हैं—इनमें इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर भावानुभूतियों की अभिन्यक्ति हैं। वैयक्तिकता, संगी-तात्मकता, भाषा की कोमलता, मुक्तक शैली एवं संक्षिप्तता आदि गुण भी इनमें विद्यमान हैं। सिद्ध कियों ने राग-रागिणियों का उल्लेख भी सर्वेत्र किया है। अतः इनके गीति होने में कोई सन्देह नहीं है।

सिद्ध किवयों की यह गीति-शैली हिन्दी-काव्य में दो धाराओ में बँटकर पहुँची। एक ओर तो अपभ्रंश किवयों से प्रभावित होकर संस्कृत के अनेक किवयों—भागवत-कार, क्षेमेन्द्र और जयदेव—ने इसे अपनाया और विकसित किया—यही परम्परा आगे जयदेव से मैथिली किवयों - विद्यापित आदि—को प्राप्त हुई तथा उनके द्वारा इसका प्रचार कृष्ण-भक्त किवयों में हुआ। दूसरी ओर सिद्धों की गीति-परम्परा नाथ-पंथी योगियों एवं महाराष्ट्रीय संतों में होती हुई हिन्दी के संत-किवयों को प्र'प्त हुई। इस प्रकार भिक्तकालीन हिन्दी-साहित्य में गीति-धारा का प्रवाह दो स्रोतों—कृष्ण-भवत और सन्त-काव्य—के रूप में प्रवाहित हुआ, जिनका सिक्षप्त परिचय आगे दिया जाता है।

संस्कृत काव्य में सर्वप्रथम गीति-शैली का प्रयोग, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भागवतकार ने अपने ग्रन्थ के दशम स्कन्ध में गोपियों के विरह के प्रसंग में किया है। उन्होंने वियोगानुभूतियों की अभिव्यंजना के लिए गोपियों के मुँह से ही तीन-चार गीतियों का गान करवाया है, जो भावात्मकता, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता आदि गुणों से युक्त हैं। श्री क्षेमेन्द्र ने भी अपने ग्रंथ (दशावतार चरित्र) में कृष्णावतार प्रसंग में एक गीति का प्रयोग किया है, जो सरसता से ओत-प्रोत है। इस गीति में टेक का भी प्रयोग हुआ है—

ललित विलास कला सुख ललना लोमन शोभन यौवन मानितनव मदने। केशि महासुर किशोर गोकुल दूरित विदारण दारुण गोबर्द्धन घरणे। रति युगं नयन मनसिज मज्जिस तरल वर रमणीरमणे।

क्षेमेन्द्र की परम्परा को जबदेव ने 'गीतगोविन्द' में आगे बढाया। उन्होंने अपने काव्य को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 'हरि-स्मरण' के साथ-साथ 'विलास-कला' का भी समन्वय किया। यद्यपि इस दृष्टिकोण के कारण 'गीतगोविन्द' में भक्ति-भावना प्रकाश गौण हो गया है; राधा-कृष्ण की स्थूल क्रीडाओं का इतिवत्त ही उसमें अधिक आ गया है, किन्तु फिर भी उसमें भावात्मकता का सर्वथा अभाव नहीं है। गीतगोविन्दकार की कदाचित् महाकवि कहलाने की आकांक्षा थी, अत: उन्होंने इस एक सौ श्लोकों से भी छोटी रचना को बारह सर्गों में विभाजित किया है जिससे वह 'महाकाव्य' की संज्ञा से अभिभाषित ही सके; किन्तु इसमें कथानक का तन्तु इतना सूक्ष्म, शिथिल एवं अस्पष्ट है कि इसे 'प्रबन्ध' कहना 'प्रबन्ध' शब्द का दुरुपयोग है। जयदव ने इस ग्रंथ की रचना में काव्यशास्त्र की और काम-शास्त्र की रूढ़ियों का भी समन्वय प्रयत्नपूर्वक किया है। राधा-कृष्ण का मिलन सहज-स्वाभाविक ढंग से न होकर नायिका-भेद की सीढ़ियों को पार करता हुआ उपस्थित होता है। दोनों के मिलन से पूर्व राधा को क्रमशः अष्ट नायिकाओं ---अन्यसम्भोगदुः खिता, मानवतीः अभिसारिका, कलहान्तरिता आदि के रूप धारण करने पड़ते हैं। 'रोदित विलपित वासकसज्जा' जैसे संकेतों द्वारा कवि ने इन रूपों का उल्लेख भी स्पष्ट रूप में कर दिया है। अस्त्, 'गीतगोविन्द' में भावों की स्भाविकता की अपेक्षा रूढ़ियों का कृतिम प्रयोग अधिक है; किन्तु फिर भी अपनी कोमल मधुर शब्दावली एवं संगीतात्मकता के कारण 'गीतगोविन्द' बहुत लोकप्रिय हुआ तथा इसने परवर्ती साहित्य को पर्याप्त प्रभावित किया।

जयदेव की गीति-परम्परा को हिन्दी-काब्य क्षेत्र में विकसित करने का श्रेय विद्या-पित को है। उन्होंने 'देसल बयना सब जन मिट्ठा' की घोषणा करते हुए संस्कृत की काव्य-माधुरी को लोकभाषा - मैथिली या हिन्दी - में प्रवाहित करने का साहस किया, उनके गीति-काव्य का विषय राधा-कृष्ण की शृङ्कारी क्रीडाओं का वर्णन ही है, किंतु भावात्मकता की दृष्टि मे वे जयदेव के आगे हैं। जयदेव का ध्यान मुख्यतः घटनाओं पर रहता है, जबिक विद्यापित का भाव-दशाओं पर। वे पूरी गीति में किसी एक परिस्थित को लेकर उससे सम्बन्धित भावनाओं का चित्रण अनुभूति से पूर्ण इस प्रकार वेष्टित कर देते हैं कि वह विशुद्ध भावावेग का रूप धारण कर लेता है--

> सहजिह आन सुन्दर रे, भौंह सुरेखिल आंखि! पंकज मधु पिवि मधुकर रे, उड़ए पसारल पांखि! X

ततिह धाओल दुह लोचन रे, जतिह गेलि वर नारि! आसा लुबुधल न तेजए रे, कृपन क पाछ मिखारी !!

X

यहाँ सीन्दर्य की स्थूल रूप-रेखाओं का चित्रण कम है, उससे सम्बन्धित आकां-क्षाओं, लालसाओं व विभिन्न भावानुभृतियों की ही व्यंजना अधिक है। पंक्ति के अन्त में 'रे' की आवृत्ति से तो द्रवीभृत हृदय की सरलता स्पष्ट रूप में मुखरित हो रही है।

विद्यापित जिस प्रणय-गाथा का वर्णन अपने काव्य में करते हैं, वह उनकी नहीं, उनके नायकराज एवं नागरी राधा की है, किन्तु फिर भी उन्होंने एक ऐसी शैली अप-नाई है जिससे उनकी गीतियों में वैयक्तिकता का समावेश हो जाता है, जैसे कि निम्न-लिखित पंक्तियों में हुआ है-

> कतन वेतन मोहि देसि X X X मो सिख कहिह मो **फ**हहि तक तकर अधिवास X कि मेरा जीवन कि मोरा जीवन मोरा चत्र X X सिख! हे आज जाइब मोहि गुरुजन डर न मानब चूकब नाहि ॥ वचन

यहाँ यह द्रष्टव्य है कि कवि नायक-नायिका के लिए 'अन्य-पुरुष' वाची सर्व-नामों का प्रयोग न करके उत्तम पूरुष में उनकी अनुभृतियों को व्यक्त करता है, जिससे इनमें वैयक्तिकता का गुण आ गया है।

संगीत के स्वरों का भी विद्यापित को पूरा अभ्यास था। भाषा की कोमलता एवं मधुरता पर तो मानो उनका एकाधिकार था। उनकी पदावली के छोटे-छोटे पदों में भाव, संगीत एवं भाषा का अनुठा समन्वय हुआ है-

#### नन्द क नन्दन कदम्ब क तरु-तर घिरे-घिरे मुरली बजाव। समय संकेत-निकेतन बद्दसल बेरि बेरि बोलि पठाव।।

वस्तुत: विद्यापित के काव्य में गीति-काव्य की सभी विशेषताओं का निर्वाह सफल रूप में हुआ है। उनकी पदावली इतनी लोकप्रिय हुई कि उनके प्रदेश में शता- धिक किवयों ने उनकी परम्परा को आगे बढ़ाया। मैथिली गीतों की परम्परा पन्द्रहवीं शती से लेकर बीसवीं शती तक अखण्ड रूप में प्रवाहित होती रही है। चन्द्रकला, दशावधान ठाकुर, भीष्मकिव, लोचन, गोविन्ददास, भूपतीन्द्र, वृद्धिलाल, रमापित आदि किवयों ने विद्यापित का अनुकरण करते हुए अनेक सरस पदों की रचना की है।

विद्यापति के पदों का प्रचार केवल मिथिला तक ही सीमित नहीं रहा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम आदि प्रदेशों में उनके गीतों का स्वर गुंजित होने लगा। वैष्णव-भक्ति-आन्दोलन के प्रचारक श्री चैतन्य द्वारा तो उनके पदों की प्रसिद्धि और भी दूर-दूर तक फैल गई। श्री चैतन्य के अनेक अनुयायी वृन्दावन में आकर रहने लग गए थे, जिनके द्वारा विद्यापित की पदावली का प्रचार ब्रज-प्रदेश से हुआ तथा आगे चल-कर अष्टछाप के कवियों ने इसी परम्परा का विकास ब्रजभाषा में किया। हिन्दी के क्रुष्ण-भक्ति-काव्य में स्थूल ढाँचा बहुत कुछ मैथिली गीति-परम्परा के आधार पर निर्मित है, यह दूसरी बात है कि उसकी मूल भावना में परस्पर सूक्ष्म अन्तर है। विद्यापित के पद राजाओं के रंग-महल में राजा शिवसिंह एवं रानी लक्ष्मीदेवी जैसे रसिक दम्पति के सम्मुख रचे गये थे, जब कि कृष्ण भक्त कवियों का काव्य वैष्णव-मन्दिरों मे राधा-कृष्ण की मूर्ति के समीप बैठकर लिखा गया था, अतः दोनों के स्वर की मुल ध्विन में थोड़ा-बहुत अन्तर होना स्वाभाविक भी है। राधा-कृष्ण के आश्रय में श्रृङ्गारिकता का चित्रण दोनों काव्य-धाराओं में हुआ है, किन्तु विद्यापित में रिसकता का उन्मेष अधिक है, जबिक अष्टछाप के किव अन्तत: अपने भक्ति भाव को स्पष्ट कर देते हैं। राधा-कृष्ण की छेड़-छाड़ का वर्णन करनेवाला कवि सूर अपने प्रत्येक पद के अन्त में 'सूर-श्याम-प्रभु' कहकर श्रोता को यह स्मरण करा देता है कि वह किसी भक्त के उद्गार सून रहा है।

अष्टछाप के कियों में सर्वोच्च स्थान महाकि स्र स्यास का है। यदि हम कहें कि उनके गीतों में गीति-काव्य की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं तो सम्भवतः उनकी कला के साथ पूरा न्याय नहीं होगा। सभी विशेषताओं के विद्यमान होने की बात तो अनेक कियों के संबंध में कही जा सकती है, किन्तु सूरदास में तो कुछ ऐसी विशिष्टता हष्टिगोचर होती है जिसे शब्दों म समझाना सरल नहीं। उनके पदों में भावनाओं का एक ऐसा अजस स्रोग प्रवाहित हो रहा है, जिसके आदि-अन्त का कोई पार नहीं, उनके उद्गार में अनुभूति की ऐसी स्वच्छंदता विद्यमान है कि उनमें निजी और परकीय का भेद करना संभव नहीं, उनके स्वरों में ऐसी मधुर लहरियों का गुंजार हो रहा है कि वहाँ संगीत-शास्त्र के नियमों को याद रखना वश की बात नहीं और उसमें भाषा का ऐसा लालित्य व शब्दों का ऐसा माधुर्य घुला हुआ है कि उसके आस्वादन में मग्न होकर कटुता एवं

तिक्तता के स्वाद को भूल जायँ तो कोई आश्चयं नहीं। बालकृष्ण की उक्तियों में जैसी स्वाभाविकता, विरह-विद्युरा राधा के शब्दों में जैसा दैन्य, एवं श्याम की दरस की प्यासी गोिश्यों के उपालम्भों में जैसा व्यंग्य है, वह किसी भी सहृदय के मन को मोहित कर सकता है। सूर के राधा-कृष्ण सम्बन्धी पदों में कुछ पाठकों को 'वैयक्तिकता' के अभाव का आभास होगा, क्योंकि उनमें विणत घटनाएँ किव के निजी जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं, किन्तु यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि विद्यापित की भांति किव सूर ने भी गोप-बालाओं की अनुभूतियों को स्वानुभूतियों के रूप में ही प्रकाशित किया है; यथा—

 ऊधो मन निंह हाथ हमारे।

 ×
 ×

 ऊधो ! हम हैं अति बीरी!

 ×
 ×

 कबहूँ सुधि करत गोपाल हमारी?

 ×
 ×

भक्तिकालीन हिन्दी साहित्य में गीति-काव्यों का दूसरा स्रोत संत-किवयों द्वारा प्रवाहित हुआ । कृष्ण-मक्त किवयों को गीति-काव्य की जो धारा प्राप्त हुई थी, वह जयदेव एवं विद्यापित के द्वारा बहुत कुछ परिष्कृत एवं विकसित हो चुकी थी, किन्तु संत-किवयों ने उसके अपरिष्कृत एवं अविकसित रूप को ही अपनाया । अशिक्षा, साम्प्र-दायिक दृष्टिकोण, विचारों की तीक्ष्ता, भावों की अस्पष्टता, शैली की जिटलता एवं भाषा की अशुद्धता की दृष्टि से अपभ्रंश के सिद्ध-साहित्य का पूर्ण प्रतिनिधित्व हिन्दी में संत-काव्य द्वारा ही होता है । उपर्युक्त न्यूनताओं एवं दोषों के कारण सत-किवयों की गीति-काव्य-धारा के स्वच्छन्द प्रवाह के बीच-बीच में कुछ ऐसे व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं, जो उनके आस्वादन की गित में बाधक सिद्ध होते हैं । किन्तु फिर भी जहाँ कबीर, दादू, सुन्दरदास आदि उपदेशों के प्रचार, खंडन-मंडन एवं योगमागं की चर्चा को भूलकर विश्व अनुभूति की व्यंजन। में प्रवृत्त हुए है, वहाँ उनके पदों में पर्याप्त भावात्मकता, सरसता एवं मधुरता आ गई है । जैसे—

बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पाये! भाग बड़े घरि बैठे धाये!

मंगलचार मोहि मन राखों। राम रसांइण रसना चाखों। मंदिर मांहि भया उजियारा, ले सूती अपना पिव प्यारा।।

× × × × × कहै कबीर मैं कछू न कीन्हा, सखी! सुहाग राम मोहि दीन्हा ।।

वैयक्तिकता का तत्त्व तो संत-काव्य में स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान था, क्योंकि इन्होंने प्रायः निजी अनुभूतियों को ही व्यक्त किया है। संगीतात्मकता का प्रमाण इनके द्वारा प्रयुक्त विभिन्न राग-रागितयों में मिलता है। भाषा में अवश्य सरलता, सरसता एवं स्वाभाविकता सर्वेत्र नहीं मिलती, किन्तु कुछ पदों में ये गुण भी विद्यमान हैं। अत: विद्यापित और सूर के पदों का सा माधुर्य न होते हुए भी संत-कवियों के काव्य का महत्त्व कम नहीं है।

हिन्दी-साहित्य के रीति-काल में गीति-घारा के किसी नए स्रोत का प्रस्फुटन नहीं हुआ, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उस युग में गीति-काव्य की रचना हुई ही नहीं। हमारे इतिहासकारों ने जिस ढंग से संत एवं कृष्ण-भक्त कियों का परिचय दिया है, उससे यह भ्रांति फैल गई है कि रीति-काल में केवल किवत्त-सवैया पद्धित में ही काव्य-रचना हुई, जबिक वास्तविकता यह नहीं है। इसी युग में जबिक राजाओं के आश्रय में रीति-बद्ध काव्य की रचना हो रही थी, मैथिली, कृष्ण-भक्त और संत कियों द्वारा गीति-काव्य की धारा अखण्ड रूप से प्रवाहित हो रही थी। सुन्दरदास, मलूकदास, अक्षर-अनन्य, ध्रुवदास आदि अनेक किव रचना-काल की दृष्टि से रीति-काल के किव हैं। फिर भी इतना अवश्य है कि नवीनता के प्रति अधिक आकर्षण होने की प्रवृत्ति के कारण लोगों की अधिक रुच नवीन किवत्त-सवैया पद्धित में ही थी, अत: गीति-धारा का प्रवाह मंद गित से ही आगे बढ़ रहा था।

आधनिक युग में गीति-धारा के तीन स्रोत क्रमशः प्रस्फूटित हए । पहला स्रोत भारतेन्द्र यूग में स्वयं भारतेन्द्र हरिश्चन्द्व द्वारा प्रस्फृटित हुआ जिसमें उन्होंने सूर, तुलसी का अनुकरण करते हुए भनित-भावना से पूर्ण पदों की रचना की । कविता में भारतेन्द्र की मूल-पद्धति कवित्त-सवैया की थी, अतः इनके पदों में मौलिकता या ताजगी का आभास नहीं होता, पूर्ववर्ती कवियों की उक्तियों का ही पिष्ट-पेषण उनमें अधिक है। दसरा स्रोत छायावादी कवियों द्वारा प्रस्फुटित हुआ । इन कवियों ने निजी प्रेमानुभूति को लेकर काव्य-रचना की तथा इनका प्रेरणा स्रोत पूर्ववर्ती भारतीय काव्य कम था, पाश्चात्य लिरिक-कविता अधिक थी, उनमें एक नया उत्साह, नई स्फूर्ति इष्टिगोचर होती है। अब तक हिन्दी के गीतिकारों ने प्राय: राधा-कृष्ण के प्रेम की ही व्यंजना अपने काव्य में की थी। निजी प्रेमानुभृतियों के प्रकाशन का प्रयत्न गीति-काव्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी में ही मिलता है। वैसे प्रेम दीवानी मीरा व घनानन्द आदि के द्वारा भी ऐसा हो चुका था; किन्तु एक का प्रेम आध्यात्मिक था. जबिक दूसरे की शैली गीति नहीं थी, अतः छायावादियों को ही इसका श्रेय देना उचित है। छायावादी कवियों का दृष्टिकोण वस्त-परक रहा, संगीत और लय का भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। निराला तथा महादेवी वर्मा का कृतित्व इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है। निराला ने अपने विविध प्रयोगों द्वारा हिन्दी-गीति-काव्य को समृद्ध किया तो महादेवी जी ने लोक-गीतों पर आधारित धुनें लेकर उसमें नया संगीत भरा। उनकी शैलो में संक्षिप्तता, सूक्ष्मता एवं मधुरता का गुण भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। अतः यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि शास्त्रीय दृष्टि से गीति-काव्य के लिए आवश्यक सभी तत्त्व छायावादी काव्य में उपलब्ध हो जाते हैं, किन्त उनमें कुछ ऐसे दोप भी समन्वित हैं, जिनके कारण वे हमारे हृदय का उद्वेलन उस सीमा तक नहीं कर पाते, जिस सीमा तक हम गीति-काव्य से आशा रखते हैं। भावात्मकता उनमें है, किन्तू उसके चारों ओर दार्शनिकता एवं बौद्धिकता की एक

ऐसी चौखट कसी हुई है, जिससे यह स्वच्छन्दतापूर्वक पाठक के हृदय से हिल-मिल नहीं सकती; वैयक्तिकता भी उनमें है किन्तु वह प्रकृति-बाला की गोदी में इस तरह छिपी हई है कि उसे पहचान पाना सरल नहीं; उनकी भाषा मधुर है। किन्तु उसमें पेड़ों की सनसन, पत्तों का मरमर एवं चिड़ियों की चहचहाहट का मिश्रण इतना अधिक हो गया है कि उसे समझना टेढ़ी खीर है। इसके अतिरिक्त छायावादी कवि धरतीपर मनुष्यों की तरह चलता-फिरता दिखाई नहीं देता, वह कभी भौरों का रूप धारण कर उड़ता हुआ अपनी सुहाग भरी जुहियों के पास पहुँचता है; कभी नक्षत्र-लोक से निमन्त्रण पाकर गगन के उस पार तक चला जाता है, तो कभी अपने अलौकिक प्रियतम के साक्षात्कार के लिए नभ की दीपावलियों को बूझा देने का दुश्प्रयत्न करता दिखाई पड़ता है। भला, इस अलौकिक जगत् में पहुंचकर किसी अपरिचित के साथ आँख-मिचौनी खेलनेवाले कवि की लीला को हम क्या समझें ? उसकी गुनगुनाहट मीठी है, बिलकुल भौंरों जैसी, जिसका अर्थ हम नहीं समझ सकते; उसका सौन्दर्य तितली जैसा है, जिसे हम छू नहीं सकते; उसका माध्यं अमृत जैसा है, जिसे हम पा नहीं सकते। यही कारण है कि छायावादी कवियों के गीति-काव्य की स्वर लहरिया जन-मानस की भावनाओं को उद्देलित नहीं कर सकी। चंचला की चमक और विद्युत की गर्जना की भाँति एकाएक स्फूरित होकर वे विस्तृत नभ के किसी कोने में ही विलीनी हो गईं!

अधिनिक युग में गीति-काव्य का तीसरा स्रोत प्रगतिवादी किवयों की कलम से प्रस्फुटित हुआ। इनका दृष्टिकोण छायावादियों से सर्वथा विरोधी रहा। छायावादी उच्चता में यदि आसमान को छूने का प्रयत्न करते थे तो ये ठेठ पाताल में ही पहुँच जाना चाहते हैं; धरती के सीधे-सादे जीवन दोनों में ही नहीं हैं। उनके स्वर में नारी की ऐसी मन्द-मन्द कोमलता थी, जा पास में बैठे हुए को भी नहीं सुनाई दे तो इनके स्वर का विस्फोट कोसों दूर व्यक्ति के श्रुत-कणों को भी चोट पहुँचाने में समर्थ है। इनकी किवता में भावात्म कता की अपेक्षा बौद्धिकता, वैयक्तिता की अपेक्षा सामा-जिकता, संगीतात्म कता की अपेक्षा वेसुरापन, भाषा की कोमलता की अपेक्षा कठोरता अधिक है, अतः गीति-काव्य के लक्षणों की पूर्ति इनमें नहीं मिलती। किन्तु जहां नवीन, दिनकर, मिलिन्द आदि ने अनुभूति से परिपूर्ण किवताओं की रचना की है, उनमें गीति की आत्मा स्वतः ही मुखरित हो उठती है। यथा, दिनकर की इस 'हुँकार' को सुनिए —

स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती के लज्जा-वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक जब तेल-फुलेलों पर पानी-सा द्रव्य बहाते हैं। पापी महलों का अन्धकार देता तब मुक्को आमंत्रण।

यह खेद का विषय है कि ऐसी ओजपूर्ण भावोत्तेजक गीतियाँ प्रगतिवादी किवयों द्वारा अधिक संख्या में नहीं लिखी गईं, कुछ ने तो कोरी तुकबंदियाँ ही कर दी हैं—

ताक रहे हो गगन !
मृत्यु नीलिमा गहन ।
अनिमेष अचितवन काल नयन;
वेलो भूको ।
जीव प्रसुको ।

- पंत (युगवाणी)

इन पंक्तियों को गीति-काव्य की संज्ञा देने में भी संकोच होता है।

इधर प्रयोगवादियों ने भी अपने प्रयोगों द्वारा गीति-काव्य के कई नवीन स्वरूपों का आविष्कार किया है; जिनमें कहीं वे भावात्मकता के अभाव में जी रहे हैं, तो कहीं वैयिक्तिकता के विस्कोट से पाठकों को चौंका रहे हैं। संगीतात्मकता और शैंली की मधुरता का भी इनमें पूरा प्रकोप है, केवल बात यह है कि उसका आस्वादन करने के लिए हमें नई आँखें और नये कान चाहिए, पुराने दिमाग और पुराने शरीर के अवयवों से नई किवता को ग्रहण करना सम्भव नहीं। यदि हमारे नये किव दस-बीस वर्ष प्रयत्न करते रहे तो सम्भव है कि उनके शब्दों की तड़ातड़ से हमारी अवणेन्द्रियाँ विसकर इतनी चिकनी हो जाएंगी कि वे भी इस नई किवता के रस को निगलने में समर्थ हो सकें। उनकी इस 'तड़ातड़' का नमुना द्रष्टब्य है—

तूफान है !
दरवाजों की भड़ाभड़ आवाज है !
धूल है !
दमघुटता है घुटने दो ! !
हिम्मत बांधो चीखो मत ! !
चीख के बाद भी दरवाजा बन्द न करने दूँगा !!"

'नई कविता' के नए गीतों के श्रोताओं को चाहिए कि वे दम घुटने की परवाह न करके हिम्मत बाँधकर इन गीतों को सुनते रहें।

सौभाग्य से नए गीतों के इस रेगिस्तान के बीच में कभी-कभी वच्चन, नरेन्द्र, नीरज, रामअवतार त्यागी, बालस्वरूप राही, भवानी प्रसाद मिश्र आदि की मधुर रचनाओं में नखिलस्तान के भी दर्शन हो जाते हैं, जिससे बोध होता है कि हिन्दी मधुर गीति-काव्य-धारा का स्रोत अभी सूखा नहीं है, उसकी गित भले ही मन्द हो गई हो, किन्तु वह धीरे-धीरे आगे अवश्य बढ़ रहा है।

#### : तैंतीस :

# हिन्दी मुक्तक काव्यः स्वरूप और विकास

- १. मुक्तक की परिभाषा।
- २. मुक्तक का स्वरूप।
- ३. मुक्तक के भेदोपभेद।
- ४. मुक्तक कान्य का सिद्धान्त—(क) प्राचीन भारतीय काव्य में, (ख) प्राचीन हिन्दी काव्य में, (ग) आधुनिक हिन्दी काव्य में।

प्राचीन भारतीय आचार्यों ने प्रबन्ध-काव्य के विपरीत रूप अर्थात् अप्रबन्ध-काव्य के लिए मुक्तक शब्द का व्यवहर किया है। अग्निपुराण ने ऐसे श्लोकों को मुक्तकों की संज्ञा दी है, जो अपने अर्थद्योतन में स्वतः समर्थ हों—''मुक्तक श्लोक एकैकश्चम-त्कारक्षमः सताम्।'' आगे चलकर ध्वन्यालोक के लोचनकार अभिनवगुप्त ने इसकी विस्तृत व्याख्या करने हुए लिखा है कि ऐसे पद्य को, जिसका अगले-पिछले पद्यों से कोई सम्बन्ध न हो तथा जो अपने विषय को प्रकट करने में अकेला समर्थ हो, मुक्तक कहते हैं। साथ ही स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप में अर्थ-द्योतन में समर्थ होते हुए भी वह प्रबन्ध के बीच समाविष्ट हो सकता है। अभिनवगुप्त ने इसकी एक विशेषता और बताई है कि उसमें विमाव, अनुभावादि से परिपुष्ट इतना रस भरा होता है कि वह पाठक को रसानुभूति प्रदान कर सकता है। आनन्दवर्धनाचार्य का कथन है कि प्रबन्ध के अन्तर्गत जितने भावों या रसों का परिपाक सम्भव है, उतने ही भावों या रसों की व्यंजना मुक्तक में भी सम्भव है।

भाषायं रामचन्द्र णुक्ल ने मुक्तक के स्वरूप का अधिक स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि "मुक्तक में प्रबन्ध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थित में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रमाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय-किलका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रवन्ध-काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, इसी से यह सभा-समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है।" यद्यपि यहाँ मुक्तक के स्वरूप की रूप-रेखा बहुत ही आकर्षक शब्दावली में प्रस्तुत की गई है जिससे प्रवन्ध और मुक्तक के अन्तर पर प्रकाश पड़ता है, किन्तु हमारे प्राचीन और आधुनिक आचार्यों ने कहीं भी इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि मुक्तक रचना में रस-निष्पत्ति किस प्रकार होती है ? रस-निष्पत्ति के लिए भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी आदि का चित्रण अपेक्षित होता है, किन्तु मुक्तक का क्षेत्र संकीणें होता है, उसमें इन सबके लिए स्थान नहीं होता — किसी एक अंग का ही चित्रण हो पाता है, अत: उससे रसानुभूति की अपेक्षा कैसे की जा सकती

है ? और यदि किसी एक अवयव से ही रस-निष्पत्ति हो सकती है तो फिर प्रबन्ध में सभी अवयवों के विकास पर क्यों बल दिया जाता है ?

यह तां स्वयं आचार्य गुक्ल ने ही स्वीकार कर लिया है कि प्रबन्ध में जहाँ हृदय को रस-मग्न करने की क्षमता होती है, वहाँ मुक्तक से रस के छींटे ही पडते हैं, जिनसे हृदय-किलका खिल उठती है (उसमें मग्न नहीं हो पाती)। इसका तात्पर्य हुआ कि रसानुभूति की दृष्टि से मुक्तक-काव्य में प्रबन्ध की अपेक्षा न्यून शक्ति होती है। फिर भी हमारी मूलभूत समस्या—कि मुक्तक से रस-निष्पत्त (भले ही रस की धारा न होकर छींटे ही सही) किस प्रकार होती है - का समाधान नहीं होता।

हमारे विचार से उत्कृष्ट कोटि का मुक्तक-काव्य प्रबन्ध-काव्य से चुनकर अलग किया हुआ कोई ऐसा अंश नहीं होता, जो कि वाटिका से चनकर तैयार किए हुए गुल-दस्तों के समान हो और न ही वह प्रबन्ध का एक लघु-संस्करण होता है। प्रबन्ध और मुक्तक का सम्बन्ध पूरे शरीर और उसके एक अंग (हाथ, पैर आदि) का सा नहीं होता, और न ही दीर्घकाय मनुष्य और लघुकाय शिशु का सा होता है। एक बार डॉ॰ गुलाब राय जी ने उपन्यास और कहानी का अन्तर स्पष्ट करते हए बैल और मेढक का उदाहरण दिया था, वही बात प्रबन्ध और पुक्तक के सम्बन्ध में कह सकते हैं। वस्तुतः दोनों की स्वतंत्र सत्ता है और दोनों स्वतंत्र विधाएँ हैं। एक मुक्तककार रस के सारे बवयवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करता, जिससे कि वे उन सबका चर्वण करके रस की उपलब्धि कर सकें, अपितू किव स्वयं अपने मानस में ही उन सबका आलोड़न-विलोडन कर लेता है और उससे प्राप्त अनुभृति-मान्न को अपने काव्य में प्रस्तृत करता है। कहना चाहिये कि प्रबन्ध में वह सारी स्थूल सामग्री उपस्थित होती है, जिससे रस की निष्पत्ति सम्भव होती है; जबिक मुक्तककार सामग्री प्रस्तुत न करके उसका केवल सार या रस-मात्र प्रस्तुत करता है। प्रबन्धकार, मैदा, चीनी, घृत आदि सब कुछ प्रस्तुत करता है जिससे हुलुआ तैयार हों सके; जविक मुक्तककार केवल बना-बनाया हुलुआ ही उपस्थित कर देता है, भले ही आकार-परिमाण की दृष्टि से वह न्यून ही क्यों न हो।

मुक्तक-काव्य में रस के सभी स्थूल अवयवों का चित्रण नहीं होता, उसमें किसी एक अवयव या भाव-दशा का निरूपण होता है, किन्तु इसमें कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे शेष अवयवों की कल्पना करने में पाठक स्वयं समर्थ हो सके। उदा-हरण के लिए निम्नांकित सवैया द्रष्टव्य है—

पर कारज देह को धारे किरो, परजन्य जयारथ ह्वं दरसो। निधि नीर सुधा के समान करों, सबही विधि सुन्दरता सरसो। 'धन आनन्द' जीवनदायक हों, कबों मेरियो पीर हिए परसो। कबहूँ वा बिलासी सुजान के आंगन मो असुवान को ले घरसो।

यहाँ आलम्बन और आश्रय का स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है, उनकी परिस्थितियों व भाव-दशा का भी अंकन नहीं है, किन्तु प्रणयी हृदय के व्याकुल उद्गारों द्वारा ही सारी स्थिति की व्यंजना हो जाती है। वस्तुत: यहाँ स्थायीभाव के विभिन्न अवयव न होकर स्वयं स्थायीभाव ही द्वीभूत होकर प्रवाहित हो रहा है।

## मुक्तक के भेदोपभेद

संस्कृत के विद्वानों एवं आचार्यों ने मुक्तक के कई भेदोपभेद किए हैं । दंडी ने उसके मुख्य तीन भेद किए हैं—-मुक्तक, कुलक कोष और संघात । आगे चलकर भेदों की संख्या में वृद्धि हो गई । ये भेदोपभेद मुख्यत: श्लोक संख्या व विषय-भेद पर ही आधारित हैं । विभिन्न विद्वानों द्वारा मुक्तक के ये ६ भेद स्वीकृत किए गए हैं—-(१) मुक्तक—एक श्लोक में पूर्ण होनेवाली रचना, (२) युग्मक—दो श्लोकों में समाप्त होनेवाली, (३) विशेषक—तीन श्लोकों वाली रचना, (४) कलापक—चार श्लोकों वाली रचना, (४) कुलक—पाँच श्लोकों वाली रचना, (६) कोष—ऐसे श्लोकों का संग्रह जो परम्परा सम्बद्ध न हों, (७) प्रघट्टक—एक ही किय द्वारा रचित श्लोकों का समूह,,(६) विकीर्णक—अनेक कियों द्वारा रचित श्लोकों का संग्रह, (६) संघात या पर्याय बन्ध—एक किय द्वारा एक विषय पर रचित छन्दों का संग्रह, ।

उपर्युक्त वर्गीकरण न तो वैज्ञानिक है और न ही विशेष उपयोगी। सामान्यत: आजकल मुक्तक के प्रथम भेद मुक्तक (एक श्लोक वाली रचना) को मुक्तक कहा जाता है। शेष भेदों का प्रचलन नहीं है। डॉ॰ शम्भुनाथ पिह ने हिन्दी में प्रचलित मुक्तकों का वर्गीकरण बहुत ही सुन्दर ढंग से किया है जो इस प्रकार है—

- (1) संख्याश्रित मुक्तक काव्य जैसे 'हजारा', 'सतसई', 'शतक', 'पचासा', 'बावनी', 'चालीसा', 'पचीसी', 'बाईसी' आदि ।
- (र) वर्णमालाश्रित मुक्तक काव्य-जैसे मातृका संज्ञक (दोहा मातृका), कक्क संज्ञक, ककहरा; अखरावट, बारहखड़ी आदि ।
  - (३) छन्दाश्रित--दोहावली, कवितावली ।
  - () रागाश्रित-जैसे राम लावनी, रेखता आदि।
  - (५) ऋतु-आश्रित --चर्चरी, फागु, होरी, बारमासा, षड्ऋतु बादि ।
  - (६) पूजा-धर्म आश्वित-स्तोत्र, स्तुति, स्तवन आदि ।

यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो यह वर्गीकरण भी विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित नहीं है। इसमें विभिन्न मुक्तक-संग्रहों के नामकरण को ही आधार माना जाता है, उसकी विषय वस्तु या शैली का ध्यान नहीं रक्खा गया। वस्तुतः मुक्तक-काव्य भेदोप-भेद के पचड़े एवं वर्गीकरण की सीमाओं से भी मुक्त रहना अधिक पसन्द करता है, अतः उसे वलात् भेदों के कठघरे में जकड़ना उचित नहीं होगा। मुक्तक-काव्य का कोई निश्चित विषय, निश्चित रूप या निश्चित शैली नहीं है, अतः उसके रूप-भेदों की संख्या अगणित है।

## उद्भव और विकास

यद्यपि सृष्टि के आदि-काव्य के विषय में आज हम कुछ नहीं जानते, किन्तु इतना निश्चित है कि उसकी शैली मुक्तक ही रही होगी। क्योंकि प्रबन्ध-काव्य का विकास तो धीरे-धीरे मानवीय सभ्यता की उन्नति एवं मानव-मस्तिष्क के विकास से साथ-साथ मुक्तक काव्य के अनन्तर ही हुआ होगा। विश्व की प्राचीनतम उपलब्ध रचना ऋग्वेद भी मुक्तक रूप में ही रचित है। आगे चलकर पालि और प्राकृत साहित्य में भी मुक्तकों की प्रधानता मिलती है। वौद्ध किवयों द्वारा थेरि गाथाओं में तथा जैन किवयों द्वारा अर्द्ध मागधी में उपदेश एवं नीति-प्रधान सुन्दर मुक्तकों की रचना हुई है। कुछ उदा-हरण द्वष्टव्य हैं—"स्वार्थ-रहित देनेवाला दुर्लभ है, स्वार्थ-रहित जीवन निर्वाह करने-वाला भी दुर्लभ है। स्वाथ-रहित देनेवाला और स्वार्थ-रहित होकर जीनेवाला दोनों ही स्वर्ग को जाते हैं।" एक अन्य मुक्तक में कहा गया है—"जैसे विज्ञाल के रहने के स्थान के पास चूहों का रहना प्रशस्त नहीं है, उसी प्रकार स्त्रियों के निवास-स्थान के वीच में ब्रह्मचारियों का रहना क्षम्य नहीं।"

प्राकृत के मुक्तक-काव्य का सर्वाधिक वैभव हाल की 'गाथा-सप्तशती' में उप-लब्ध होता है। इसमें किव ने अपना उद्देश्य काम की शिक्षा देना घोषित किया है, अतः इसमें शृङ्गार-रस की प्रधानता होना स्वाभाविक है। शृङ्गार के अतिरिक्त इसमें नीति, ज्योतिष, वैद्यक शास्त्र एवं कृषि-विज्ञान आदि की भी चर्चा हुई है। गाथा-सप्तशतीकार का हिटकोण सर्वत्र यथार्थवादी है, अतः इसमें काल्पनिक जगत् के राजा-रानियों को भूलकर खेत-खिलहानों में कार्य करनेवाले जन-साधारण का चित्रण स्वाभाविक रूप में किया गया है। प्रेमी-प्रेमिका के मनोभावों, दूत-दूतिकाओं द्वारा पहुँचाए जानेवाले सन्देशों, परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करके होनेवाले गुप्त सम्बन्धों आदि का चित्रण इसमें खुलकर हुआ है। इसमें शैली की सरस्तता और स्वाभाविकता का गुण विद्यमान है।

स्वयं हाल के कथनानुसार प्राकृत में श्रुङ्गारी मुक्तकों की संख्या करोड़ों तक पहुंचती थी, जिनमें कुछ अच्छे मुक्तकों का संग्रह उसने 'काव्य-सहणती' के रूप में किया। नाट्य-शास्त्र, ध्वन्यालोक, श्रुङ्गार-प्रकाण, दश-रूपक, काव्य-प्रकाण आदि ग्रंथों में भी स्थान-स्थान पर प्राकृत के मुक्तकों को उद्धृत किया गया है, जिससे अनुमान किया जाता है कि प्राकृत में मुक्तक-शैली का बहुत प्रयोग एवं प्रचार रहा होगा। सम्भवतः प्राकृत में मुक्तकों की लोक-प्रियता से प्रभावित होकर ही संस्कृत के किवयों का ध्यान भी मुक्तक-रचना की ओर अफिपत हुआ होगा। संस्कृत के किवयों में अमक्क ने 'बमक्क-शतक' की, भर्तृंहिर ने श्रुङ्गार-शतक, नीति-शतक एवं वैराग्य-शतक की और गोवद्धंन ने आर्या-शहमती की रचना की। इन ग्रन्थों पर 'गाथा-सहम्भती' का पूरा प्रभाव पाया जाता है। इनके अतिरिक्त किव विल्हण की 'चोर-पंचा-शिका', कालिदास की श्रुङ्गार-तिलक' आदि भी उल्लेखनीय हैं। संस्कृत के अन्य किवयों ने देवी-देवताओं की स्तुति में भी मुक्तक शैली में शतक, स्तोत एवं स्तुति-पाठ लिखे, जैसे चंडी-शतक, दुर्गा-समगती, राम-स्तोत्र आदि, किन्तु साहित्यिक हिन्द से ये महत्त्व-शन्य हैं।

प्राकृत और संस्कृत की मुक्तक-परम्परा का विकास अपश्रंश मे हुआ। एक ओर सिद्ध किवयों में से सरहनाद ने 'दोहा-कोष' की रचना की, तो दूसरी ओर जैन किवयों में से योगीन्दु ने 'परमात्म-प्रकाश' व' योगपार' की, रामसिंह ने 'पाहुड दोहा', सुप्रभाचार्य ने 'वैराग्वसार', देवसेन ने 'सावधम्म दोहा', जिनदत्त सूरि ने 'उपदेश-रसायन राज'

## हिन्दी मुक्तक काव्य स्वरूप और विकास

आदि की रचना की। इन मुक्तकों में धर्म, सदाचार एवं नीति का प्रति । इन मुक्तकों में धर्म, सदाचार एवं नीति का प्रति । इन मुक्तकों का नहीं है। प्रकृत-व्याकरण, छन्दानुशासन, कुमार-प्रतिबोध, प्रन्ध-चिन्तामणि । कोष, प्राकृत-पैंगलम् आदि में अनेक ज्ञात और अज्ञात कवियों के असंख्यक मुक्तको उद्धृत किया गया है। इन मुक्तकों में भावों की सरसता, व्यंजना का वैभव, शैली की स्वाभाविकता एवं भाषा की सरलता आदि अनेक गुण विद्यमान हैं। हिन्दी में मुक्तक काट्य का विकास

पूर्ववर्ती प्राकृत, संस्कृत एवं अपभ्रंश के मुक्तक साहित्य को विषय की दिष्ट से इन तीनों वर्गों में विभन्त कर सकते हैं—(१) बौद्ध एवं जैन किवयों के धमं एवं वैराग्य-सम्बन्धी मुक्तक। (२) गाया-सप्तशतीकार अमरुक, गोवद्धं नाचायं आदि के श्रुङ्कारी मुक्तक। (३) भर्तृ हरि व अन्य किवयों के नीति सम्बन्धी मुक्तक। हिन्दी में भी इन तीनों धाराओं का विकास दिष्टिगोचर होता है। कबीर, दादू, सुन्दरदास भादि सन्त किवयों ने धर्मोपदेश एवं वैराग्य सम्बन्धी मुक्तकों की रचना की तो दूसरी ओर, बिहारी, मितराम, देव, पद्माकर आदि ने श्रुङ्कारी मुक्तकों की परम्परा को आगे बढ़ाया। भर्तृ हिर के 'नीति-शतक' की भौति गिरिधर, वृन्द, रहीम आदि ने नीति-विषयक मुक्तकों की भी रचना की। हिन्दी के मध्यकालीन श्रुङ्कारिक मुक्तकों को भी मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—(१) रीतिबद्ध गुक्तक साहित्य को हम इन चार शीर्षकों के अन्तर्गत समाविष्ट कर सकते हैं—(१) भवित एवं वैराग्य सम्बन्धी मुक्तक, (२) रीतिबद्ध मुक्तक-काब्य, (३) स्वच्छन्द प्रेम-मूलक मुक्तक और (०) नीति सम्बन्धी मुक्तक, काब्य। इनके अतिरिक्त पाँचवा वर्ग वीर-रस के मुक्तकों का भी हिन्दी में मिलता है।

(१) भक्ति एवं वैराग्य सम्बन्धी मुक्तक—इस वर्ग के मुक्तकों की परम्परा का प्रवर्तन संत कबीर द्वारा हुआ। उनके पूर्व अपभ्रंग में योगीन्दु, रामसिंह, देवसेन जिनदत्त सूरि आदि के द्वारा धर्म वैराग्य सम्बन्धी दोहों की रचना प्रयाप्त मात्रा में हो चुकी थी। कबीर ने भी दोहों से ही मिलती-जुलती गैली को अपनाया, जिसे उन्होंने दोहा न कहकर 'साखी' के नाम से पुकारा। कबीर अभिक्षित थे, अतः वे छन्दों के नियमों की पूर्ति में समयं नहीं थे और न ही अपने काव्य को किन्हीं कृतिम नियमों में आवद्ध करना चाहते थे, अतः उनकी साखियों में भावों की अभिव्यक्ति सहज स्वाभाविक रूप में उपलब्ध होना स्वाभाविक है। 'कबीर-ग्रन्थावली' में उनकी साखियां ५६ अंगों में विभाजित हैं, जिनसे उनके विषय-क्षेत्र के विस्तार का अनुमान किया जा सकता है। इनमें मुख्यतः गुरुभिक्त, ज्ञान, परिचय, चेतावनी, माया, कृसंगति, विरक्ति ईश्वर-प्रेम, विरह आदि विषयों का निरूपण हुआ। कबीर के मुक्तकों में मार्मिकता की दिष्ट से विरह-सम्बन्धी उक्तियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। कुछ पंक्तियां द्रष्टट्य हैं—

चोट सताणी विरह की, सब तन जर-जर होइ। मारणहारा जाणि है, के जिहि साग्री सोइ।।

हिन्दी मुक्तक काव्य : स्वरूप और विकास

X

विरहिन कभी पंच सिरि, पंथी बूभै धाइ। एक सबद कहि पीच का, कबर मिलेंगे आई।।

इन साखियों में अनुभूतियों की तीव्रता के कारण पर्याप्त सरलता आ गई है।
- सके अतिरिक्त कबीर सूक्ष्म विषयों का निरूपण भी स्थूल रूपकों के माध्यम से करते
हैं जिससे वे सहज ही अनुभूतिगम्य हो सकते हैं—

माखी गुड में गिड रिह पंख रही लपटाय। ताली पोट सर धुनें, मीठ बोई माय।। हाड़ जलै ज्यों लाकड़ी, केश जलै ज्यों घास। सब जग जलता बेखि करि, भया कबीर उदास।।

यहाँ क्रमण, लोभ एवं संसार की नण्वरता का प्रतिपादन इस ढंग से किया गया कि पाठक के कल्पना-चक्षुओं के समक्ष एक सजीव दृष्य उपस्थित हो जाता है। लोभ की बुराइयों या संसार की नण्वरता का वर्णन यहाँ अभिधात्मक शैली में न होकर व्यंजना की सहायता से हुआ। शैली की इस विशेषता के कारण कवीर की उपदेशा-स्मक उक्तियाँ भी काव्यात्मकता से ओत-प्रोत हो गई हैं।

कबीर का अनुकरण न केवल परवर्ती संत किवयों द्वारा हुआ, अपितु राम-भिक्त शाखा एवं कृष्ण-भिक्त शाखा के किवयों ने भी थोंड़ी-बहुत माता में मुक्तकों की रचना की। आगे चलककर दोहों के स्थान पर किवत्त और सवैयों का भी संतकवियों द्वारा प्रयोग होने लगा। उदाहरण के लिए मुन्दरदास के किवत्त व सवैयों की कुछ पंक्तियाँ द्वष्टव्य हैं—

बोलिये तौ तब जब बोलिबे की सुघि होय, ना तो मुख मौन गिंह चुप होय रहिए। जोरिए तो तब जब जोरिबे की रीति जानै, तुक खुंद अरथ अनूप जामें लहिए।।

गेह तज्यो अरु नेह तज्यो पुनि, खेह लगाइ कै देह सँवारी। मेह सहे सिर, सीत रहे तन, घूप समैं जो पंचागिनि बारी। मूख सही रहि रूख तरे, पर सुन्दरदास सहे दुःख भारी। डासन छोंडि कै फासन ऊपर, आसन मार्यो पर आस न मारी।

तुलसीदास ने अपनी 'कवितावली' में भी कवित्त-सवैयों की रचना अत्यन्त सरल रूप में की। वस्तुतः परवर्ती युग में हिन्दी किव दोहे की अपेक्षा इन छन्दों को अधिक अपनाने लगे। इसका कारण सम्भवतः एक तो इनका विस्तार है, जिससे किसी भी विषय का अधिक सुगमता से इनमें निरूपण हो सकता है। दूसरे, इसमें नाद का ऐसा माधुर्य शब्दों का ऐसा प्रवाह और भाषा की ऐसी लचक का आविर्भाव हो जाता है, जो सहज ही श्रोता के मन को आविषत कर सके। अतः इन्हें लोकप्रियता प्राप्त होना स्वाभाविक है।

(२) रीतिबद्ध मुक्तक काव्य--जिस प्रकार धर्म-सम्प्रदायों के आश्रय में भिक्त

कीर वैराग्य के मुक्तकों की रचना हुई, उसी प्रकार राज्याश्रय में रीति-बद्ध मुक्तक-काक्य का विकास हुआ। संस्कृत, प्राकृत एवं अगभ्रंश में श्रृङ्गारिक मुक्तकों की रचना में हुई, किन्तु उनमें काव्य-शास्त्र के लक्षणों की पूर्ति का प्रयास नहीं मिलता। वस्तुतः संस्कृत में शास्त्रीय लक्षणों का समन्वय करने का प्रयास सर्वप्रथम एक मुक्तककार में नहीं—एक गीतिकार में मिलता है, जिन्होंने अपने 'गीत-गोविन्द' में नायिका-भेद एवं श्रृङ्गार के विभिन्न शास्त्रीय भेदोपभेदों का समन्वय उल्लेखपूर्वक किया है। हिन्दी में भी रीति का प्रयोग प्रारम्भ में भक्त कियों द्वारा हुआ—सूरदास की 'साहित्य-लहरी' एवं नन्ददास की 'रसमंजरी' हिन्दी की रीति-परम्परा के प्रारंभिक ग्रन्थ हैं। जिस समय भक्त किव इस ओर लगे हुए थे, अकबर के दरबार में नरहिर, ब्रह्म, रहीम और गंग आदि के द्वारा किन्त-सवैयों में श्रृङ्गारिकता पनप रही थी। इन दरबारी किवयों के काव्य में नायिका के रूप-सौन्दर्य, उसकी विभिन्न चेष्टाओं, उसके नश्च-शिख, तथा प्रेमी-प्रेमिकाओं की लीला का चित्रण होता था, किन्तु उनमें काव्य-शास्त्र के लक्षणों की पूर्ति का प्रयास नहीं मिलता। यथा बीरबल 'ब्रह्म' का यह छन्द देखिए—

सेजॉह तें उठि नारि चली, मन-मोहन जू हैंसि चीर गह्यो, प्रगट्यो रिव, कान्ह विहान भयो, मुख मोरि कै यों मृगनैनी कह्यो। बेनी दुहैं कुच बीच रही उपमा कवि ब्रह्म भने निबह्मो, जनमेजय के मनो जक्ष समै दुरि तच्छक मेरु की संघि रह्यो।

तो इस प्रकार अकबरी दरबार में शृंगारी मुक्तकों की बहुत सी प्रवृत्तियों का विकास हो चुका था, किन्तु केशवदास पहले रीतिकालीन कवि हैं, जिन्होंने अपनी 'रिसक-प्रिया' एवं 'कवि-प्रिया' में भक्त-किवयों द्वारा गीतिकाव्य में पोषित 'रीति-प्रवृत्ति' को शृंगारिक मुक्तकों से सम्बन्धित किया। आगे चलकर तो रीति और शृंगारिकता का मुक्तक-काव्य में ऐसा समन्वय हो गया कि किसी गीतिकार ने रीति का नाम तक नहीं लिया।

अकवरी दरबार का प्रभाव तत्कालीन शासक वर्ग के अन्य लोगों पर भी पड़ा, जिससे अनेक नरेशों, सामन्तों और रईसों के आश्वित किव रीतिबद्ध श्रृंगारिक मुक्तकों की रचना में प्रवृत्त हो गए। देव, मितराम, पद्माकर, ग्वाल आदि अनेक किवयों ने रीति के निर्वाह के साथ-साथ अनुभूतिपूर्ण सरस मुक्तकों की रचना की है। इनके अतिरिक्त हमारे अनेक सतसई-कारों—बिहारी, मितराम, विक्रम आदि—ने दोहों में श्रृंगार-रस का प्रतिपादन किया जिस पर रीति का प्रभाव परिलक्षित होता है। यस्तुत: मध्यकालीन शासक वर्ग की विच के प्रभाव से हिन्दी का मुक्तक-काव्य अपनी उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गया।

(3) स्वच्छन्द प्रेम-मूलक मुक्तक-काथ्य—मध्यकाल में ऐसे कवियों का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने वैयक्तिक प्रेमानुभूतियों की व्यंजना के लिए मुक्तक-शैली को ग्रहण किया। ऐसे कवियों में घनानन्द, बोधा, आलम, रसखान आदि उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इन्होंने रीति-बद्ध श्रुंगारी कवियों की भांति कवित्त-सवैया पद्धति का ही प्रयोग किया, किन्तु शास्त्रीय नियमों या रीति के पचड़े में ये नहीं पड़े। भावात्मकता व अनुभूति

की गम्भीरता की हिष्ट से इनका काव्य मध्यकाल के समस्त मुक्तक काव्य में सर्वोत्कृष्ट है। भाव-पक्ष भी अत्यन्त प्रोढ़ है। व्यंग्यात्मकता एवं भाषा की प्रवहण-शीलता के कारण इनके मुक्तकों के प्रभाव में गहरी अभिवृद्धि हो गई है। मुक्तक-काव्य में रसानु-भूति की क्षमता किस माला में विद्यमान है, यह देखने के लिए घनान्दन, बोधा, आलम आदि की कुछ पंक्तियों का आस्वादन ही पर्याप्त होगा—

अति सुधो सनेह को मारग है, जह नेकु सयानप बाँक नहीं ! तह साँचे चलें तिज आपनपो, िक्सिक कपटी जो निसाँक नहीं।। 'धन आनन्व' प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन सी पाटी पढ़ हो लला, मन लेहु पै वेहु छटांक नहीं।।

--धनानन्द

 प्रक सुमान के आनन पै कुरबान जहां लिंग रूप जहां को ।

 जान मिलै तो जहान मिलै, निंह जान मिलै तो जहान कहां को ।

 यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि की धार पै धवानो है ।

 सहते हो बनै न, कहते न बनै, मन हो मन पीर पिरैबौ करें । — बोधा

(४) नीति-मुक्तक-संबंधी काव्य—जैसा कि पीछे कहा गया है, मध्यकाल के कुछ कियों ने केवल नीति-सम्बन्धी विषय को लेकर मुक्तकों की रचना की। इनमें वृन्द, गिरिधर, घाघ, वैताल आदि उल्लेखनीय हैं। इस कियों ने दोहा, कुण्डलिया, छप्पय, आदि छन्दों का प्रयोग किया। यद्यपि विषय की बौद्धिकता के कारण इनके काव्य में भावात्मकता के विकास के लिए स्थान नहीं था, किन्तु फिर भी शैलीगत आकर्षण के कारण इनकी सुक्तियाँ भी पर्याप्त रोचक बन गई हैं; देखिए—

भले बुरे सब एक सम जो लों बोलत नाहि। जानि परत हैं काग पिक ऋतु बसंत के माहि।।

— वृत्द

रिहए लटपट काटि दिन बरु घामहि में सोय। खाँह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरी होय।। जो तरु पतरो होय।। जो तरु पतरो होय। एक दिन धोखा देहै। जा दिन बहै बयारि टूट तब जर तें जैहै।। कह गिरघर कविराय छाँह मोटे की गहिए। पाता सब ऋरि जाय तऊ छाया मैं रहिए।।

—गिरधर कविराय

(५) वीर-रसात्मक मुक्तक-काव्य — प्राय: मध्यकाल को शृङ्गारी-युग कहा जाता है, किन्तु इस युग में वीर-रसात्मक काव्य की रचना भी पर्याप्त माता में हुई, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस काव्य को दो उपभेदों में बौट सकते हैं—(१) राज-स्थानी किवयों द्वारा डिगल भाषा में रचित और (२) अन्य किवयों द्वारा अजभाषा में रचित। प्रथम वर्ग में पृथ्वीराज, बाँकीदास, दुरसा जी, सूर्य्यमल मिश्र आदि किव आते हैं, जिन्होंने वीरभावों की अभिव्यक्ति अनुभूतिपूर्ण शब्दों में की। उस युग के राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की वीरता, दर्प एवं मिहमा को लेकर इन्होंने अनेक ओजपूर्ण मुक्तकों को रचना की। आश्चर्य तो यह है कि पृथ्वीराज और दुरसा जी का अकबरी दरवार से गहरा सम्बन्ध होते हुए भी उन्होंने महाराणा के गौरव गान में किसी प्रकार का संकीच नहीं किया, अपितु महाराणा के आगे अकबर की हीनता, तुच्छता एवं लघुता का प्रतिपादन खुले शब्दों में किया है; कुछ उक्तियाँ द्वष्टव्य हैं—

माई एहड़ा पूत जण, जेहड़ा राण प्रताप। अकबर सूतो औभके, जाण सिराणें सौंप।। आइरे अकबरियाह, तेज तुहालो तुरकड़ा। नगतगनोसरियाह, राण बिना सहराजवी।।

---पृथ्वीराज

अकबर गरब न आंण, हींदू सह चाकर हुवा। दोठो कोई दीवाण, करती लटका कटहड़ै।

--दुरसा जी

किव राजा सूर्य्यमल मिश्र ने अपनी 'वीर सतसई' में मध्यकालीन राजपूती आदर्श की व्यंजना सफलतापूर्वक की है। राजस्थानी किवयों ने मुख्यतः दोहा व उससे मिलते-जुलते छन्दों का प्रयोग किया है।

ब्रजभाषा में वीररस के मुक्तको की रचना करने थाले वर्ग में सर्वश्रेष्ठ किय मूषण माने जाते हैं, जिन्होंने महाराज छन्नसाल और छन्नपति शिवाजी के यश का गान किन्त-सवैयों में तथा फड़कती हुई भाषा व ओजस्वी शैली में किया है। उनके अतिरिक्त पद्माकर, ग्वाल आदि किवयों ने भी अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए कुछ वीर-रस के छन्दों की रचना की थी, जिनमें बहुत-कुछ भूषण का अनुकरण हुआ है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल का मुक्तक साहित्य विषय-क्षेत्र की दृष्टि से बहुत व्यापक है। भिक्ति, वैराग्य, शृङ्गार, नीति और वीर रस के अतिरिक्त इस युग में 'बेनी के भंडौवे' और 'खटमल-बाइसी' जैसी हास्य-रस की भी मुक्तक-रचनाएँ लिखी गईँ। वस्तुतः शैली की दृष्टि से रीति-काल को हम 'मुक्तक-काल' भी कह दें तो अनुचित नहीं होगा।

आधुनिक-काल—आधुनिक-काल का प्रारम्भ भारतेन्दु युग से होता है। इस युग में मुक्तकों के भाव-क्षेत्र एवं विषय-क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने एक ओर पूर्ववर्ती कवियों का अनुसरण करते हुए भक्ति-भावना और प्रेम से ओत-प्रोत मुक्तकों की रचना की तो दूसरी ओर देश-प्रेम, समाज-सुधार, हास्य और व्यंग्य आदि विषयों पर छोटे-छोटे मुक्तक लिखे। उनके साहित्य में अनुभूति की विशवता, भावों की स्पष्टता और भाषा की स्वाभाविकता व कोमलता सर्वेन्न हिष्ट-गोचर होती है। उनका मुक्तक काव्य भी इन गुणों से वंचित नहीं है। उनके युग के अन्य कवियों ने भी भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र का अनुकरण किया।

द्विवेदी-युग प्रबन्धात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस युग के किव एवं लेखक राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से विगत युग के महापुरुषों के जीवन का चित्रण कःना चाहते थे, जो प्रबन्ध-शैली में ही सम्भव है। फिर भी नाथूराम 'शंकर', अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध', रामनरेश विपाठी आदि ने मुक्तक रचना की, जिनमें उपदेशा-त्मकता की प्रधानता है। इस युग के किवयों की शैली में इनना अधिक विस्तार मिलता है कि वह मुक्तक रचना के उपयुक्त नहीं लगती, अतः इनके मुक्तकों में अपेक्षित भावात्मकता नहीं आ सकी। आगे चलकर छायावादी और प्रगतिवादी युग के किवयों ने भी मुक्तकों की अपेक्षा गीति-शैली का अधिक प्रयोग किया, किन्तु फिर भी उन्होंने यव्य-तव्य अच्छे मुक्तकों की रचना की है। इस युग में ऐसी छोटी-छोटी किवताओं की भी रचना हुई, जिसमें छन्दों की संख्या पाँच-सात है तथा जो गेय न होकर पाट्य हैं— इन्हें 'प्रलय मुक्तक' कहा गया है। मुक्तक शैली में रचित 'आँसू' और 'मधुशाला' जैसी अत्यन्त लम्बी रचनाएँ भी लिखी गई हैं।

इधर 'प्रयोगवादियों' ने 'नई किवता' में एक ऐसी फैली का प्रयोग किया है, जो मुक्तक और गीति के बीच की कही जा सकती है। आकार-प्रकार की हिष्ट से इनकी रचनाएँ मुक्तक ही हैं; किन्तु उनका सस्वर पाठ होने के कारण वे गीति का रूप धारण कर लेती हैं। इनकी रचनाओं में भावात्मकता की अपेक्षा बौद्धिकता, अनुभूति की अपेक्षा विचारों की अधिकता है; अत: इन्हें सूक्तियाँ— अपितु उक्तियों संज्ञा दी जा सकती है।

उपर्युक्त पर्यालोचन से स्पष्ट है कि विभिन्न युगों में हिन्दी मुक्तक-काव्य की धारा विभिन्न विषयों के धरातल पर प्रवाहित होती हुई निरन्तर आगे बढ़ती रही और सदा बढ़ती रहेगी।

### :: चौंतीस ::

# हिन्दी गद्य का उद्भव और विकास

१. भूमिका-गद्य-साहित्य का अभाव क्यों ?

२ आधिनक काल से पूर्व हिन्दी गद्य--

(१) राजस्थानी गद्य : जैन रचनाएँ--राज्याश्रित साहित्य

(२) मैथिली गद्य

(३) ब्रजभाषा गद्य---मौलिक रचनाएँ, टीकाएँ, अनूदित ग्रंथ

(४) खड़ीबोली का प्रारम्भिक गद्य

३. आधुनिक काल में खड़ीबोली गद्य का विकास

४. उपसंहार ।

आधुनिक काल से पूर्व हिन्दी में गद्य-साहित्य इतनी न्यून माता तथा अविकसित दशा में मिलता है कि वह प्रायः नगण्य-सा समझा जाता है। पूर्ववर्ती यूगों में हिन्दी गद्य के अविकसित रहने का क्या कारण है, इस प्रश्न पर विचार तो अनेक विद्वानों ने किया है किन्तु कोई सन्तोषजनक समाधान अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। कुछ विद्वान् मानते हैं कि प्रत्येक भाषा के साहित्य का आरम्भ ही पद्य से होता है, अतः हिन्दी में भी ऐसा होना स्वाभाविक है। कुछ विचारकों के मतानुसार संस्कृत में पद्य का ही महत्त्व था तथा परवर्ती भारतीय भाषाओं ने भी संस्कृत के इसी आदर्श का पालन किया, अत: हिन्दी में भी गद्य का विकास नहीं हो सका । हमारे विचार से ये दोनों ही घाराणाएँ भ्रामक हैं । यह कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है कि प्रत्येक साहित्य का आरम्भ पद्य से ही हो । यदि थोडी देर के लिए इसे स्वीकार भी कर लिया जाय, जो इसके अनुसार हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक काल में भी गद्य का अभाव रहना चाहिए था, मध्यकाल पर यह लागू नहीं होता । इसी प्रकार यह मानना भी ठीक नहीं है कि संस्कृत में गद्य को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। हमें यह न भूलना चाहिए कि संस्कृत में 'काव्य' संज्ञा का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों के लिए होता था तथा गद्य को न केवल काव्य का उत्कृष्ट रूप माना जाता था, अपित् इसी को कवियों की कसौटी भी समझा जाता था। दूसरे संस्कृत में अनेक रूपों--नाटक, कथा, आख्यायिका आदि--की अत्यन्त समृद्ध एवं सुविकसित परम्परा थी। अतः हिन्दी के प्रारम्भिक युगों में गद्य का विकास न होने के पीछे 'संस्कृत के आदर्शों का पालन' करना नहीं, अपितु उन्हें त्याग देना ही कारण है। वस्तुत: हिन्दी से पूर्व अपभ्रंश में ही संस्कृत की गद्य-परम्परा बहिष्कृत एवं लुप्त हो चुकी थी। जिन काब्य-रूपों-- कथा, आख्यायिका, चरित आदि-में संस्कृत के साहित्यकारों ने गद्य का प्रयोग किया था, उन्हीं में अपभ्रंश के कवियों द्वारा पध प्रयुक्त हुआ है।

यहाँ प्रश्न है कि संस्कृत की गद्य-परम्परा परवर्ती भाषाओं में विकसित क्यों न हो पायी ? इस के उत्तर में हमारा निवेदन है कि जब किसी युग-विशेष में जीवन का हिट-कोण बौद्धिकतापरक, यथार्थवादी, वस्तुवादी एवं व्यावहारिक अधिक होता है, तो उसमें गद्य को अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जबिक इसके विपरीत जीवन में भावूकता, तर्क-शुन्यता, आध्यात्मिकता एवं काल्पनिकता की प्रतिष्ठा होने पर उसमें अभिव्यक्ति पद्य का माध्यम अपनाती है। ईसा की सातवीं-आठवीं शती से लेकर अठारहवीं शती तक के समय को भारतीय इतिहास की दृष्टि से मध्यकालीन यूग कहा जाता है, जिसमें धीरे-धीरे बौद्धिकता, तार्किकता, यथार्थव।दिता आदि के स्थान पर क्रमशः भावुकता, अन्ध-विश्वास, काल्पनिकता की प्रतिष्ठा हो गई। अतः ऐसी स्थिति में साहित्यकारों का भी पद्य की ओर उत्मुख हो जाना स्वाभाविक ही था। आगे चलकर जब पूनः मूद्रण-यंत्र के प्रचलन. शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक, सामाजिक एवं बौद्धिक आन्दोलनों के उत्थान तथा पत्न-पत्निकाओं के प्रसार के कारण जीवन में ज्यों-ज्यों बौद्धिकता, ज्ञान, तर्क एवं चिन्तन की प्रतिष्ठा हुई, त्यों-त्यों गद्य-साहित्य का भी विकास होता गया । उन्नीसवीं शताब्दी के पश्चात तो हिन्दी में गद्य साहित्य की इतनी उन्नति हुई कि कुछ इतिहासकार हिन्दी-साहित्य के आधुनिक काल से पूर्व हिन्दी गद्य के अभाव का सबसे बड़ा कारण विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण हमारे जीवन में बौद्धिकता के स्थान पर रागातमकता, दार्शनिकता के स्थान पर भिवत-भावना एवं यथार्थवादिता के स्थान पर काल्यनिकता की प्रतिष्ठा हो जाना ही है; अन्य कारण गौण हैं।

# आधुनिक काल से पूर्व हिन्दो गद्य की स्थिति

जैसा कि पीछे कहा गया है, आधुनिक काल से पूर्व हिन्दी गद्य प्रायः अविकसित रहा, किन्तु इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि उसका सर्वथा अभाव रहा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। पूर्ववर्ती युग के हिन्दी गद्य को भाषा की दृष्टि से मुख्यतः चार वर्गों में विभवत किया जा सकता है—(१) राजस्थानी गद्य (२) मैथिली गद्य (३) ब्रज-भाषा का गद्य और (४) खड़ीबोली का गद्य। इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ क्रमणः दिया जाता है।

१. राजस्थानी गद्य — राजस्थानी की प्राचीनतम उपलब्ध गद्य-रचनाएँ तेरहवीं शताब्दी की हैं, जिनमें 'आराधना' ( १२७३ ई० ), 'अतिचार' ( १२६३ ई० ), 'बालशिक्षा' ( संग्रामिंसह रचित, रचना-काल १२७६ ई० ) उल्लेखनीय हैं । ये रचनाएँ मुनि जिनविजय द्वारा संपादित 'प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ' में संगृहीत हैं । इन रचनाओं की भाषा उस समय की है, जबिक राजस्थानी और गुजराती अभिन्न थीं तथा वे अलग-अलग भाषाओं के रूप में विकसित नहीं हुई थीं, इसी लिए गुजराती और राजस्थानी के विद्वान् इन्हें अपनी-अपनी भाषाओं के साहित्य में स्थान देते हैं । डा० मोतीलाल मेनारिया, डा० हीरालाल माहेश्वरी ने इन्हें राजस्थानी साहित्य में ही स्थान दिया है । इनकी भाषा की प्राचीनता के कारण इन्हें अपभ्रंश की रचनाएँ मान लेने भी भी भ्रान्ति हुई है । इधर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में

लिखित शोध-प्रबन्ध में हिरमोहन श्रीवास्तव ने भी इन्हें हिन्दी-गद्य साहित्य में ही स्थान दिया है। अस्तु, इन रचनाओं को हिन्दी-गद्य की प्रारम्भिक अवस्था की सूचक कृतियों के रूप में स्वीकार कर लिया जाय तो अनुचित नहीं होगा। इनका अधिक विवरण अनुपलब्ध है, यहाँ इनकी शैली के कुछ नमूने प्रस्तुत हैं—

- (क) 'सम्यकत्व प्रतिपत्ति करहु, अरिहंतुदेवता सुसाधु गरु जिन प्रणीत धम्म सम्यक्तत्व दंडकु ऊचरहु, सागार प्रत्याख्यानु ऊचरहु चऊहु सरणि पइसरहु ।
  - ---('आराधना' से)
- (ख) 'पुंढ विकाई जीव आउकाई जीव ते उकाइ जीव वाउकाइ जीव वणस्व-इकाइ जीव बेइप्रिय त्रेप्रिय प्रिय जलचर थलचल खेचर जिंव जंतुताह भिच्छामि हुवइउं।' —(वही)

चौदहवीं-पंद्रहवीं शती में रचित अनेक राजस्थानी-गद्य-रचनाएँ श्री अगरचन्द्र नहाटा के पास सुरक्षित हैं, जिनमें से कुछ पर उन्होंने समय-समय पर 'राजस्थान-भारती' (वर्ष ३, अंक २-४) में प्रकाशित लेखों के द्वारा प्रकाश डाला है। इनमें से 'तत्व-विचार' एवं 'धनपाल कथा' उल्लेखनीय हैं, जिनका रचना-काल चौदहवीं शती माना गया है। 'तत्व-विचार' में जैन-धमें के सिद्धान्तों का निष्ठपण हुआ है। इसकी शैली का एक नमूना प्रस्तुत है—'एउ संसार असार। खणभंगर, आइण चउ गईउ। अणोर अपार संसार।—ईम परि परि ममता जीव जाति कुलादि गुण सम्पूर्ण दुर्लभु माणुख जनमु। सर्व्यंही भव मिंद्ध महा प्रधानु। मन चितितार्थ संपादकु। कथामि देव तणइ योगि पावियइ।' इसकी भाषा पर्याप्त विकसित परिलक्षित होती है।

'धनपाल कथा' में 'तिलक-मंजरी' के रचियता प्रसिद्ध जैन कि धनपाल के जीवन की एक कथा प्रस्तुत की गई हैं : इसकी भाषा-शैली का नपूना द्रष्टव्य है— 'उज्जयनी नाम नगरी। तिहंठे भोजदेव राजा। तीयिह तणइ पंचह सयह पंडितह मांहि मुख्यु धनपाल नामि पंडितु। तीयिह तणइ यरि अन्यदा कदाचित साधु विहरण निमित्तु पइठा। पंडितह णी भार्या त्रीजा दिवसह णी दिध लेउ उठी। '' '' न्नितिया भणियउं। केता दिवसह णी दिध। तिणि ब्राह्मणी भणियउं, त्रीजा दिवसह णो दिध। महामुनिहि भणियउं त्रीजा दिवसह णी दिधन उपगरी। व्रतिया ठाला नीसरता पंडिति धनपालि गवाक्षि उपविष्ट हूँतइ दीठा। विणवियउ, किसइ कारणि ठावा नीसरिया '' भगवंतहु! किसइ कारणि दिध न विहरू? महामुनिहि भणियउ।'

इसी प्रकार पन्द्रहवीं शती की एक अन्य रचना 'पृथ्वी चन्द्र चरित्र' का भी विवरण श्री अगरचन्द नाहटा ने 'राजस्थानी भारती' के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रचना का दूसरा नाम 'वाग्विलास' भी है। इसकी रचना माणिक्य चन्द्रसूरि ने १४२१ ई॰ में की थी। इसकी गैली अलंकारपूर्ण है। देखिए— 'जिणिइ वर्षा कालि मधुर ध्विन मेह गाजइ, दुर्भिक्ष तणा, भय भाजइ, जाणे सुभिक्ष भूगति आवतां जय ढक्का बाजइ। चिहुँ दिशि बीज झलझलइ, पंथी घर भणी पुलइ। विपरीत आकाश चंद्र सूर्य परियास। राति अंधरी, लवइं तिमिर। उत्तर नऊ उनयण, छायउ गयण। ""पाणी तणा प्रवाह

खलहलइ, वाड़ी ऊपर वेला वलइ। चीखिल चालतां सकट स्खलइं, लोक तणा मन धर्म ऊपरि वलइं।

राजस्थानी गद्य-साहित्य की एक सुदृढ़ परम्परा ऐतिहासिक एवं काल्पनिक गद्य कथाओं के रूप में मिलती हैं। इन कथाओं के तीन प्रकार माने जाते हैं—(१) वचिनका (२) ख्यात (३) बात । बचिनका में प्राय: ऐतिहासिक घटनाएँ ली जाती हैं तथा इसकी शैली की एक विशेषता यह है कि इसमें गद्य का प्रयोग तुकान्त रूप में होता है। ख्यात में भी किसी शौयंपूर्ण घटना का वर्णन होता है, किन्तु इसमें तुकान्त का नियम नहीं होता । बात में प्राय: काल्पनिक रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए जाते हैं। तीनों प्रकार की रचनाएँ राजस्थानी में बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, जिनमें शिवदास द्वारा रचित 'अचलदास खीची री वचिनका' (१४२५ ई०), खिरिया जगा-रचित 'वचिनक राठौर रतनिंतह जी री' (१६५८ ई०), नयनिंतह-रचित 'मुहणौत नैण सी री ख्यात' (१६६५ ई०) आदि विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। इनमें अपने आश्रयदाता नरेशों के पराक्रम का वर्णन आलंकारिक शैली में हुआ है। इसके अतिरिक्त राजस्थानी में बात साहित्य (वार्ता या कहानी) का भी एक विशाल भंडार है, जो अभी तक अप्रकाशित है।

राजस्थानी गद्य की विशेषताएँ—राजस्थान का अधिकांश गद्य-साहित्य या तो जैन-मंदिरों के आश्रय में रचित है या राजपूत नरेशों के आश्रय में । अतः दोनों प्रकार के आश्रय में इसे पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ है । धर्माश्रय में रचित गद्ध-साहित्य सर्वेत्र ही धर्म से प्रेरित नहीं है, अनेक जैन मुनियों ने शिक्षा देने के साथ-साथ कलात्मक सृष्टि के लक्ष्य से भी गद्य-रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, अतः उनमें पर्णित साहित्यिकता मिलती है ।

राजस्थानी गद्य-रचनाओं की भाषा-शैली के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि उसमें विभिन्न रचनाओं में काल-भेद एवं स्थान-भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार की भाषाएँ प्रयुक्त हुई हैं, अतः राजस्थानी गद्य के तेरहवीं शती से लेकर अब तक के विकासक्रम का अध्ययन विच्छिन्न रूप से किया जा सकता है।

विषय-वस्तु की दिष्टि से भी राजस्थानी गद्य-साहित्य का क्षेत्र पर्याप व्यापक है। उसमें धर्म, राजनीति, लोक-वार्ता आदि अनेक विषयों का समावेश हुआ है। वस्तुत: यह खेद की बात है कि राजस्थानी गद्य की यह विपुल सामग्री अभी तक उपे-क्षित पड़ी है।

२. मैथिली गद्य—राजस्थानी की भांति मैथिली भाषा में भी गद्य-साहित्य की दीर्घ परम्परा उपलब्ध होती है। उसका प्राचीनतम उपलब्ध गद्य-प्रनथ ज्योतिरीश्वर कृत 'वर्ण रत्नाकर' है, जिसका रचना-काल १३२४ ईस्वी माना जाता है। यह सात अध्यायों में विभवत है, जिन्हें क्रमशः 'नगर-वर्णन', 'नायक-वर्णन', 'आस्थान वर्णन', 'ऋतु वर्णन' 'प्रयनाक वर्णन', 'भट्टादि वर्णन' और 'कला वर्णन' नाम दिया गया है। यह वस्तुतः भारतीय काव्य-शास्त्र, कला-शास्त्र एवं ज्ञान-विज्ञान का कोप है, जिसमें विभिन्न विषयों का वर्णन काव्य शास्त्रीय दृष्टि से किया गया है। इसकी शैलो का एक

नमूना प्रस्तुत है—'निशाक नाइकाक शंखवलय अइसन आकाश दीक्षित कमंडल अइसन, तारकाक, सार्थवाह अइसन, श्रृङ्गार समुद्रक कल्लोल अइसन, कुमुद वनक प्राण अइसन, पश्चिमाचलक तिलक अइसन, अन्धकारक मुक्ति क्षेत्र अइसन, कन्दर्पं नरेन्द्रक यश अइसन।'

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि इसमें लेखक ने जहाँ व्याकरण का ढाँचा तत्कालीन लोक-भाषा से लिया है, वहाँ उसने विभिन्न संज्ञाओं एवं विशेषणों के रूप में संस्कृत के तत्सम शब्दों को अपनाया है। संस्कृत के तत्सम पदों के प्रयोग की प्रवृत्ति अपभ्रंश से परे हटने के लक्ष्य की सूचक है। आगे चलकर आधुनिक भाषा में भी अगभ्रंश के तद्भव रूपों के स्थान पर संस्कृत के तत्सम पद ही अधिक प्रयुक्त हुए हैं, अतः इस दृष्टि से भी 'वर्ण-रत्नाकर' आधुनिक भाषाओं के नवोत्थान की प्रवृत्ति का सूचक है।

आगे चलकर प्रसिद्ध गीतिकार विद्यापित ठाकुर (१३६०-१४४८ ई०) ने अपनी दो गद्य रचनाओं—'कीर्तिलता' एवं कीर्ति पताका'—द्वारा ज्योतिरीश्वर की गद्य-परम्परा को आगे बढ़ाया। 'कीर्तिलता' गद्य-पद्य मिश्रित ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें किव ने अपने आश्रयदाता कीर्तिसिंह के युद्ध की एक घटना का विवरण आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया है। पूरी रचना चार पल्लवों में विभक्त है तथा कथा का आरम्भ गणेश, शिव, सरस्वती की वंदना, दुर्जन-सज्जन चर्चा, आत्म-दैन्य के प्रदर्शन आदि के अनन्तर भृंगी-भृंग के संवाद से होता है। गद्य और पद्य का प्रयोग साथ-साथ हुआ है तथा पद्य-भाग में दोहा, छवद, रड्डा गीतिका आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं।

त्रिद्यापित की दूसरी रचना 'कीर्ति पताका' खंडित एवं अशुद्ध रूप में उपलब्ध है। इसमें महाराजा शिवसिंह की वीरता का आख्यान करते हुए युद्ध की घटना विणत की गई है। इसकी शैली का नमूना इस प्रकार है—-'राअन्हि करे परसे नासंचरे राउतिन्हि करे अस्त व्यापारे हुल्तारिह राउला कुलित हरिण यूथ न्याय परकट पपट वानस्ति रतरिह अपाच्छोग श्वोपित साहे पितगाहि ।' वस्तुतः इसकी शैली 'कीर्तिलता' से बहुत भिन्न तथा दोपपूर्ण प्रतीत होती है, अतः इमके वर्तमान रूप की प्रमाणिकता संदिग्ध है।

विद्यापित के अनन्तर मैथिली गद्य की कोई महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचना उपलब्ध नहीं होती। मिथिला, नेपाल एवं आसाम में रचित नाटकों में अवश्य मैथिली गद्य का प्रयोग मिलता है। विशेषतः आसाम के शंकर देव (१४४६-१५५६), माधव देव (१४४६-१५६६), गोपाल देव, रामचरण ठाकुर प्रभृति ने अपने नाटकों में संवादों के रूप में प्रायः गद्य का ही प्रयोग किया है। यहाँ एक उद्धरण प्रस्तुत है—'हा! हा! हमारा स्वामी परम सुकुमार नवीन वयस। वज्याधिक कठिन महेशक धनु, इहात गुण दिते स्वामी जानी निह पारय। हा! हा! पिता की दारुण कम्में कयिल।"

इन नाटकों में प्रयुक्त गद्य में भी पूर्वोक्त रचनाओं की ही भौति संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। मैथिली प्रदेश दीर्घकाल तक संस्कृत के अध्ययन का केन्द्र रहा है, संभवतः इसी से मैथिली गद्य में तत्सम शब्दों के प्रयोग

का बहुलता है। इसके अतिरिक्त अलंकृति एवं विद्वत्ता-प्रदर्शन के निमित्त भी संस्कृत-शब्दावली का प्रयोग संभव है। पर इससे गद्य की अभिव्यंजना-शक्ति एवं कलात्मकता में अभिवृद्धि हुई है, अत: मैथिली गद्यकारों की यह प्रवृत्ति प्रशंसनीय है।

क्रज-भाषा-गद्य — ब्रज-भाषा के गद्य-साहित्य को मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है — (क) मौलिक ग्रन्थ (ख) टीकाओं के रूप में लिखित रचनाएँ और (ग) अनूदित ग्रन्थ। इन तीनों वर्गों का परिचय यहाँ क्रमशः दिया जाता है।

(क) मौलिक ग्रन्थ—इस वर्ग में सबसे पुरानी रचना गोरखनाथ कृत 'गोरखसार' समझी जाती रही है तथा इसे कुछ विद्वान् सं० १४०० के आस-पास की रिवत मानते रहे हैं, किन्तु अब यह रचना अप्रामाणिक सिद्ध हो गई है। एक तो गोरखनाथ का जीवन-काल आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा दसवीं शताब्दी या उससे पूर्व सिद्ध किया गया है, जबिक इस ग्रन्थ की भाषा बहुत परवर्ती है तथा दूसरे इसमें गोरखनाथ के प्रति गहरो श्रद्धा व्यक्त की गई है, इसे गोरखनाथ द्वारा रिवत नहीं माना जा सकता। इसका नामकरण भी यह सूचित करता है कि इसमें किसी अन्य व्यक्ति ने गोरखनाथ के विचारों का 'सार' प्रस्तुत किया है। अस्तु, इसके रचिवता एवं रचनाकाल के सम्बन्ध में अभी तक निश्चत जानकारी का अभाव है। इसकी शैली का नमूना यहाँ प्रस्तुत है—''स्वामी तुम तो सत गुरु अम्हे तो सिष सबद एक पुछिवा दया किर मनन करिवा रोस। पराधीन उपरान्ति बन्धन नांही सुआधीन उपरान्ति पास नाहीं। आहि उपरान्ति पाप नांहीं, अचाहि उपरान्ति पुनि नांहीं, सुसबद उपरान्ति पास नाहीं नारायण उपरान्ति ईसर नांहीं।'' वस्तुतः विषय-वस्तु और भापा-शैली दोनों की ही दृष्टि से यह रचना सोलहवीं-सलहवीं शताब्दी या उसके बाद की प्रतीत होती है।

क्रज-भाषा-गद्य के विकास में सर्वाधिक योग देने का श्रेय पुष्टि सम्प्रदाय के भक्त-लेखकों को है, जिन्होंने अपने सम्प्रदाय के विभिन्न व्यक्तियों एवं विषयों को लेकर विपुल गद्य-साहित्य की सृष्टि की। पुष्टि-सम्प्रदाय के विभिन्न आचार्यों एवं भक्तों द्वारा प्रस्तुत गद्य-साहित्य की एक सूची-मान्न यहाँ प्रस्तुत की जाती है:

- (१) गोस्वामी विटठलनाय (१५१५-१५८५ ई०) द्वारा रचित ग्रन्थ—'श्रुङ्गार रस-मंडल', 'यमुनाष्टक', 'नवरत्न सटीक' आदि।
  - (२) चतुर्भुजदास द्वारा रचित 'षट्ऋतु की वार्ता'।
- (३) गोकुलनाय (१४४१-१६४० ई०) द्वारा रिचत 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता'', 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता', 'श्री गोसाईजी और दामोदरदासजी का संवाद' 'श्री गुसाईजी की बनयाता', 'नित्य सेवा प्रकार', 'चौरासी बैठक चित्त', 'अट्ठाइस बैठक चित्त, 'घर्ढं वार्ता', 'उत्सव भावना', 'रहस्य भावना', 'चरण-चिश्ह भावना', 'भाव-सिन्धु', 'भावना-वचनामृत' आदि।
- (४) गोस्वामी हरिराय जी (१५६०-१६६६ ई०) द्वारा रिचत ग्रंथ—'श्री आचार्य महाप्रभुन की द्वादस निज वार्ता', 'श्री आचार्य महाप्रभुन के सेवक चौरासी वैष्णवन की वार्ता', 'गोसाई जी के स्वरूप के चिन्तन का भाव'; 'कृष्णावतार स्वरूप-

निर्णय', 'सातों स्वरूपों की भावना', भाव बरसोत्सव', 'द्वादस निकुंज की भावना', 'सात-स्वरूप की भावना', 'छप्पन भोग की भावना' आदि।

- (५) गोविन्ददास ब्राह्मण कृत 'वार्ता'।
- (६) ब्रजभूषण (१७वीं शती) कृत ग्रंथ—'नित्य-विनोद, 'नीति विनोद', 'श्री महाप्रभुजी तथा गुसाईं जी का चरिन्न,, 'श्री द्वारिकानाथधीश जी की प्राकट्य वार्ता' आदि।
- (७) श्री द्वारिकेश जी भावना वाले (१६वीं गती)—'श्री नाथ जी आदि सात स्वरूपन की भावना', 'धनुमणि भावना', 'उत्सुक भावना', 'भाव भावना', 'भाव संग्रह' आदि ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वल्लभ-संप्रदाय के अनुयायियों ने शताधिक गद्य रचनाएँ प्रस्तृत की हैं, जिनका विस्तृत विवरण देना यहाँ संभव नहीं । फिर भी सामान्य रूप में इनके सम्बन्ध में कुछ बातें यहां कही जा सकती हैं। एक तो प्रारम्भिक रचनाओं में से अनेक के मूल लेखक कोई और हैं तथा वे प्रचारित किसी अन्य के नाम पर हैं। यथा, 'चौरासी बैज्जवन की बार्ता' तथा 'दो सौ बैज्जवन की बार्ता' को लिया जा सकता है। ये दोनों गोकूलनाथ जी के द्वारा रचित बताई जाती हैं, किन्तु दोनों की भाषा-शैली में इतना अन्तर है कि उन्हें एक ही व्यक्ति द्वारा रचित नहीं माना जा सकता। डा० धीरेन्द्र वर्मा ने अकाटय तर्कों के आधार पर सिद्ध किया है कि 'दो सी वैष्णवन की वार्ता' गोकुलनाथ द्वारा रिचत नहीं हो सकती । उनके विचार से यह किसी परवर्ती व्यक्ति द्वारा सबहवीं शती या उसके बाद की रचित है। ऐसी स्थिति में इनके रचियता एवं रचना-काल दोनों संदिग्ध हो जाते हैं। किन्तु यह बात गोस्वामी विट्रल-नाथ एवं गोकुलनाथ की ही कुछ रचनाओं पर लागू होती है, परवर्ती रचनाओं पर नहीं। दूसरे, इन रचनाओं में अपने संप्रदाय के आचार्यों एवं भक्तों का गुणगान करना, उसके सिद्धान्तों एवं विधि-विधानों पर प्रकाश डालना तथा भिनत-भावना को पुष्ट करना ही रचियताओं का लक्ष्य है, अतः इनमें साहित्यिकता या कलात्मकता के दर्शन नहीं होते । तीसरे, इनमें कथावाचकों की-सी शैली, 'जो' 'सो' की आवृत्ति आदि के कारण भाषा का शैथिल्य आ गया है। फिर भी इनमें क्रमशः गद्यशैली का विकास अवश्य हिष्टगोचर होता है। इस हिष्ट से विभिन्न शताब्दियों की रचनाओं का तुल-नात्मक अध्ययन किया जा सकता है, यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-

(अ) 'जो गोपी जन के चरण विषै सेवक की दासी करि जो इनके प्रेमामृत में डूबि के इनके मंद हास्य ने जीते हैं। अमृत समूह ता करि निकुंज विषै श्रुङ्गार रस श्रेष्ठ रचना कीनी सो पूर्ण होत भई।'

ष्ठ रचना काना सा पूण हात भइ । ——विट्रलनाथ (१६वीं शती) : 'श्रुङ्गार रस मंडन'

(अ) 'बहुर श्री आचार्यं जी-महाप्रभुत ने श्री ठाकुरजी के पास भट्ट भाग्यो जो मेरे आगे दामोदरदास की देह न छूटे और श्री आचार्यं जी महाप्रभु दामोदर दास सो कछू गोपा न रखते और श्री आचार्यं जी महाप्रभु श्री भागवत अहर्तिस देखत कथा कहते "।'

—गोकुलनाथ (१७वीं शती): 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता'

(इ) 'तुससीदास श्रो गोकुल में आए तब श्री गुसाई जी तो कहै सीताजी सहित श्री रामचन्द्र जी के दर्शन होय यह कृपा करो। तथ ही रघुनाथ जी को ब्याह भयो हतो। सो जानकी जी बहूजी पास ठाड़े हते। तब आप आज्ञा दिये जो तुलसीदास को दर्शन दऊ।'

-श्री द्वारिकेश भावना वाले (१६वीं शती)

वल्लभ-सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदायों के कुछ भक्तों ने भी कित्पय गद्य या गद्य-पद्य मिश्रित रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, जिनमें नाभादास (१७वीं शती) का 'अष्ट्याम', लिलत किशोरी और लिलत मोहिनी की 'श्री स्वामीजी महाराज की वच-िका', यशबन्त-सिंह की 'सिद्धान्त-बोध' आदि उल्लेखनीय हैं। 'अष्ट्याम' में राम-चन्द्रजी की दिनचर्या विणत है। इसकी भाषा पर्याप्त प्रवाहपूर्ण है, जैसे — 'तब श्री महाराज कुमार प्रथम वसिष्ठ महाराज के चरन छुई प्रनाम करते भए। फिर ऊपर वृद्धि समाज तिनको प्रनाम करत भए।' लिलत किशोरी और लिलत मोहिनी (१८वीं शती) निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इनके ग्रन्थ की शैली का एक नमूना द्रष्टव्य है।— 'वस्तु को दृष्टान्त मलयागिरि को समस्त वने वाको पवन सो चन्दन ह्वै जाय। वाके कछू इच्छा नाहीं। बांस और अरंड सुगन्ध न होये।' महाराजा यशवन्तिसह ने अपने 'सिद्धान्त-बोध' में ब्रह्म-ज्ञान पर विचार किया है।

वस्तुतः विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों द्वारा प्रस्तुत इस गद्य-साहित्य का महत्त्व या तो तत्कालीन मनःस्थितियों एवं परिस्थितियों के अध्ययन की दृष्टि से है या भाषा के नमूनों की दृष्टि से, विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से इनका महत्त्व नगण्य है।

कुछ लेखकों ने काव्य-शास्त्र, छन्द-शास्त्र तथा अन्य गास्त्रीय विषयों पर विचार करने के उद्देश्य से भी ब्रजभाषा में गद्यात्मक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। इनमें ये उल्लेखनीय हैं—बनारसीवास (श्वीं शती) की 'बनारसीविलास', सुखदेविंतह मिश्र (१६वीं शती) का 'पिंगल' ग्रंथ; बेनी किव (१७३५ ई०), का 'टिकैतराय प्रकाश', प्रियादास कृत 'सेवक-चरित्र' (१७७६ ई०), लल्लूलाल कृत 'राजनीति' (१७०६ ई०) और 'माधो विलास' (१६९७), बङशी सुमर्नीसह का 'पिंगल-काव्य-भूषण' (१६२२ ई०) आदि। बनारसी दास जैन किव के रूप में भी ख्यात हैं। इन्होंने 'बनारसी-विलास' में अलंकारों का विवेचन किया है। इनका एक गद्य-ग्रंथ और उपलब्ध है—'वचिनका की अनुगति'। इसकी शैली विवेचनात्मक एवं गम्भीर है, जैसे—'अनन्त जीव द्रव्य सिपहुँ कम जाननै। एक जीव द्रव्य अनन्त पुद्गल द्रव्य करि संयोजित माननै। ताकौ व्यौरो अन्य-अन्य रूप-जीव-द्रव्य ताकि परनित अन्य-अन्य रूप पुद्गल की परनित।' वस्तुतः इनका विषय जितना गूढ़ है, शैली उतनी स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों की भी शैली अस्पष्ट और शिथिल है।

ब्रज भाषा-गद्य के अन्य मौलिक ग्रन्थों में व्यास का 'शकुन-विचार', वैष्णवदास का 'भक्त-माल प्रसंग', मीनराज प्रधान का 'हरतालिका कथा,' कवि महेश का 'हम्मींर रासो' आदि उल्लेखनीय हैं। ये सभी अठारहवीं शती में रचित हैं तथा इनमें से अनेक गद्य-पद्य मिश्रित हैं। शैली की दृष्टि से भी ये अविकसित एवं शिथिल हैं। जैसे, 'शकुन-विचार' की शैली द्रष्टव्य है—'सुन भो पृच्छक तोहि शत्नुन को आधीन एक बार होइगो पै जो मन चाहि है सो तेरो कार्ज होइगो।'

अस्तु, इन ग्रन्थों कान तो विषय-विवेचन की दृष्टि से महत्व है और न ही साहित्यकता एवं शैली की दृष्टि से ही। इनकी अपेक्षा वल्लभ-सम्प्रदाय का वार्ता-साहित्य अधिक महत्वपूर्ण है।

(ल) टीका-साहित्य — विभिन्न साहित्यक, धार्मिक तथा अन्य प्रकार के ग्रन्थों की टीकाओं के रूप में लिखित गद्य-रचनाएँ ब्रज भाषा में बड़ी भारी संख्या में मिलती हैं। इनमें से प्रमुख रचनाओं की यहाँ नामावली मात्र प्रस्तुत की जाती है—(१) 'शिक्षा ग्रंथ' की टीका; टीकाकार—श्री गांपेश्वर (१७वीं शताब्दी ई०)। (२) 'हित चौरासी की टीका', प्रेमदास कृत। (३) 'भुवन दीपिका' सटीक; लेखक अज्ञात; १६१४ ई०। (४) 'रस-रहस्य' सटीक; कुलपित मिश्र (१७वीं शती)।(५) 'भागवत की टीका'; कुष्णदेव माथुर; १७वीं शती।(६) 'बिहारी सतसई' की टीका; राधाकृष्ण चौवे; १७वीं शती।(७) 'भाषामृत'; भगवनदास (१७वीं-१६वीं शती)। ६० 'कवि-प्रिया-तिलक' और 'बिहारी सतसई' की टीका 'अमर-चिन्द्रका'; सूरित मिश्र (१७वीं शती)। (६) 'अलंकार रत्नाकर'; दलपितराय तथा वंशीधर।(१०) 'हित चौरासी' तथा 'भवतमाल' की टीकाएँ;। (११) 'बिहार सतसई की टीका'; रघुनाथ।

टीकाकारों का लक्ष्य मूल विषय की व्याख्या करना मान्न था, किन्तु इसमें उन्हें प्रायः सफलता नहीं मिली है। अधिकांश टीकाकारों की शैली अस्पष्ट, प्रवाहशून्य एवं शिथिल है।

(ग) अनूदित-प्रत्थ—क्रज-भाषा-गद्य में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से अनूदित प्रन्थ भी बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं। इनमें से प्रमुख ग्रन्थों का उल्लेख यहाँ अनुवादक एवं अनुवाद-काल के सिहत किया जाता है—(१) 'नासकेतु पुराण'; नन्ददास १७०० ई०, (२) 'मार्कण्डेय पुराण'; दामोदर दास, १६४८ई०,(३) 'भाषामृत' (श्रीमद् भगवद् गीता का अनुवाद); भगवानदास, १७०० ई०, (४) श्रीमद्भगवद् गीता का अनुवाद; अगनन्द राय, १७०४ ई०, (५) 'वैताल-पचीसी'; सूरित मिश्र, १७१९ ई०, (६) बीस उपनिषद् भाष्यों के अनुवाद; अनुवादक अज्ञात; १७२० ई० (७) हितोपदेश'; देवीचन्द; १७४० ई०, (६) 'दर्शनी निर्णय' (वेदान्त सम्बन्धी दर्शन); मनोहरदास निरंजनी; १७५६ ई०, (६) 'सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति', अनुवादक अज्ञात, १६वीं शती। इनमें अतिरिक्त वैद्यक शास्त्र के तथा अन्य शास्त्रीय ग्रन्थों के भी कुछ अनुवाद मिलते हैं, जैसे—'माधव-निदान' (चन्दसेन मिश्र; १६१२ ई०), 'ग्रन्य-संजीवन' (आलम,१७वीं शती), वैद्यक ग्रन्थ की भाषा'। (अंतराम, १७५७ ई०) आदि।

इन अनुवाद-ग्रन्थों की भाषा-गैली पूर्वोक्त टीकाओं की अपेक्षा अधिक सशक्त एवं प्रवाहपूर्ण हैं; यथा—'अहो विप्रनिद राजा जन्मेजय नासकेतु पुराण ही कृतारथ है। जैसे कोई प्राणी एकाग्र चित्त दे किर सुरमें पढ़े जो पारगामी होय, जैसे राजा जनमेजय पार हो भयो और सहस्र गऊ दिये के फल होय। '(नासकेतु पुराण' नंददास कृत) अस्तु, ब्रज-भाषा में गद्य-साहित्य मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त है तथा उसका विषय-क्षेत्र भी विविध है, किन्तु साहित्यिकता एवं कलात्मकता की दृष्टि से वह उच्च कोटि का नहीं है। उसकी रचना धार्मिक, दार्शनिक एवं शास्त्रीय ग्रन्थों के विचारों को समझने-समझाने की दृष्टि से ही हुई है; लालित्य की प्रेरणा उसके मूल में प्रायः दृष्टि-गोचर नहीं होती।

(४) खड़ीवोली का प्रारम्भिक गद्य--दिक्खनी का गद्य-जैसा कि अन्यत खड़ी-बोली-पद्य पर विचार करते समय स्पष्ट किया गया है, खड़ी बोली के साहित्य का उद्भव एवं विकास प्रारम्भ में दक्षिण के अनेक मुस्लिम राज्यों के आश्रय में हुआ । खड़ी-बोली गद्य का भी प्रारम्भिक रूप दक्षिण-साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को 'हिन्दी', 'हिन्दवी', 'दिक्खनी' 'देहलवी', 'जबान हिन्दुस्तान' आदि कई नामों से पुकारा है, किन्तु वस्तुत: वह खड़ीबोली का ही प्रारम्भिक रूप है। दक्षिण के गद्य लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज गेसूदराज, शाह मीराँजी शम्सूल उश्शाक, शाह ब्रहान्द्रीन जानम, अमीनुद्दीन आला, मुल्ला वजही आदि के नाम विशेष रूप से जल्लेखनीय हैं। ख्वाजा बंदे नवाज गेसूदरा म (१३४६-१४२३ ई०) का जन्म दिल्ली में हुआ था किन्तु इनका जीवन दक्षिण में दौलताबाद एवं गुलबर्गा में व्यतीत हुआ। इन्होंने लगभग पन्द्रह ग्रन्थ फारसी-अरबी में तथा तीन ग्रन्थ दक्षिण या खड़ीबोली में लिखे। इनके दिनखनी के ग्रन्थ ये हैं--(१) मीराजुल आशकीन (२) हिदायतनामा और (३) रिसाला सेहवारा या बारहमासा । 'मीराजुल-आशकीन' दिवखनी की पहली रचना मानी जाती है तथा चौदहवीं शती की रचना होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्त्व भी है। यह १६ पृष्ठों की एक छोटी-सी रचना है, जिसमें सूफी धर्म के उपदेश दिये गए हैं इसकी भाषा-शैली का एक नमूना प्रस्तृत है--- 'कौल नबी अले उल-सलाम, कहे इन्सान के बुझने को (क) पाँच तन, हर एक तन को पाँच दरवाजे हैं हौर पाँच दरबान हैं। पैला तन वाजिबूल वजुह मोकम उसका शैतानी, नफुश उसका अम्मार याने वाजिब के आंक सों (सं) गैर न देखना सो, हिरस के कान गैर न सूना सों। इसकी शैली पर फारसी को प्रभाव परिलक्षित होता है। बंदे नवाज की अन्य रचनाएँ भी धर्मोपदेश सम्बन्धी हैं।

दिखनी गद्य की अन्य रचनाओं में 'शरहमरगूब उलमलूब' (शाह मीरांजी: १५वीं शती), 'इरशादनामा' (शाह जानम: १४५४-१५६३ ई०) 'रिसाला गुफ्तार शाह अमीन' (अमीनुद्दीन आला; मृत्यु १६७५), 'सबरस' (मुल्ला वजही: १६०५-१६६०ई०) आदि उल्लेखनीय हैं। इनका विस्तृत परिचय 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' में द्रष्टव्य है। यहाँ संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि ये रचनाएँ चौदहवीं शती से लेकर सबहवीं शती तक की खडी बोली के विकास-क्रम को स्पष्ट करती हैं। यद्यपि इन सभी का मूल लक्ष्य सूफी-सिद्धान्तों का प्रतिपादन है, किन्तु समय के साथ-साथ इनकी भाषा क्रमशः अधिकाधिक शक्ति-संपन्न होती गई है; बन्दे नवाज, मीरांजी, जानम, आला, वजही आदि की भाष-शैली का तुलनात्मक अध्ययन इस तथ्य को स्पष्ट करता है। वजही के अनन्तर भी अबदुस्समद (१६५१) हुसेनी (१६७०),

शाह बुरहानुद्दीन कादरी (१३७३), मुहम्मद शरीफ (१७००) आदि लेखकों ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया, किन्तु अठारहवीं शती में इसका स्थान उर्दू ने ले लिया जिससे इसका विकास दक्षिण में अवरुद्ध हो गया।

(ख) उत्तरी भारत में खड़ीबोली गद्य का विकास — उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की परम्परा का सूत्रपात सत्नहवीं-अठारहवीं शती से होता है। उत्तरी भारत की परम्परा के विकास में दक्षिणी परम्परा ने कितना योग दिया है, इसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो सका; किन्तु उत्तर एवं दक्षिण दोनों पर ही मुगल शासकों का अधिकार होने के कारण यह स्वीकार किया जा सकता है कि दोनों में राजनीतिक सम्बन्धों के साथ-साथ साहित्यिक सम्पर्क भी रहा होगा तथा इस तरह इनमें साहित्यिक परम्पराओं का भी आदान-प्रदान होना सम्भव है।

उत्तरी भारत की खड़ीबोली की प्राचीनतम गद्य-रचना के रूप में अब तक प्रसिद्ध किव गंग की 'चंद छंद बरनन की महिमा' (रचनाकाल सवहवीं शती) का उल्लेख किया जाता है। इसकी शैली का एक नमूना इस प्रकार है—'इतना सुन के पातसाहिजी श्री अकबर साहिजी आद सेर सोना नरहरदास चरन को दिया। इनके डेढ़ सेर सोना हो गया।' इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है।

अठारहवीं शताब्दी की दो महत्वपूर्ण गद्य-रचनाएँ 'माषा योगवासिष्ठ' (१७४१ ई०) एवं 'पद्म पुराण' (१७६१ ई०) है। इनमें से पहली रचना के रचियता पिटयाला के राज्याश्रित कथावाचक 'रामप्रसाद निरंजनी' थे तथा दूसरी के मध्यप्रदेश के निवासी पं० दौलतराम थे। दोनों ही पुस्तकों अनूदित हैं। भाषा-शैली की दृष्टि से 'योग वासिष्ठ' दूसरी की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ है।

जन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हिन्दी गद्य के क्षेत्र में एकाएक चार उच्चकोटि के गद्य लेखक अवतरित हूए। मुंशी सदासुखलाल, इंशा अल्ला खाँ, लल्लूलाल और सदल मिश्र। मुंशी सदासुखलाल (१७४६-१८२४ ई०) दिल्ली के निवासी थे तथा उर्द्र्फारसी के भी विद्वान् एवं साहित्यकार थे। खड़ीबोली में उन्होंने 'विष्णु पुराण' के आधार पर 'सुखसागर' नामक ग्रंथ का निर्माण किया, जो शैली की दृष्टि से प्रौढ़ है। उदाहरणार्थ यहाँ एक नमूना प्रस्तुत है—'इससे जाना गया कि मंस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो सौ वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरन्त ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होय उसे कहना चाहिये, कोई बुरा माने कि भला माने।' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनकी भाषाशौली की मीमांसा करते हुए ठीक लिखा है कि उन्होंने हिन्दुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर—पूरबी प्रान्तों में भी—प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान-स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यक रूप का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहनेवाले अहले जबान थे, पर उन्होंने अपने हिन्दी-गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु-संतों के बीच दूर-

दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पृष्ट भी बराबर रहताथा।'

इंशा अल्लाखां (मृत्यु १८१८ ई०) उर्दू के प्रिसिद्ध शायर थे, किन्तु इन्होंने अपनी 'उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी' (लगभग १८०३ ई०) की रचना में विशुद्ध 'हिन्दवी' के प्रयोग का प्रयास किया है। स्वयं उन्होंने भी इस तथ्य का निर्देश करते हुए लिखा है-'एक दिन बैठे-बैठे यह बात अपने घ्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पूट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गँवारी कुछ उसके बीच में न हो। ..... हिंदवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। बस, जैसे भले लोग—अच्छों से अच्छे — आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डोल रहे और छाँव किसी का न हो।' यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इंशा ने 'हिंदवीपन' और 'भाखापन' को अलग-अलग या परस्पर-विरोधी माना है। जैसा कि आचार्य जुक्ल ने स्पष्ट किया है, इंशा का 'भाखापन' से तात्पर्य संस्कृत मिश्रित हिन्दी से है। 'बाहर की बोली' से भी इंशा का तात्पर्य कदाचित् अरबी, फारसी और तुर्की से था! अस्तु, इंशा ने अपने समय के तथा अपने वर्ग के सुसम्य समभे जाने वाले लोगों की भाषा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, यह दूसरी बात है कि वे अपने संस्कारों के कारण उद्दं-फारसी के प्रभाव **से सर्वथा** मृक्त न रह सके । विशेषत: उनका वाक्य-विन्यास फारसी से प्रभावित है । उनकी शैली का एक नमूना द्रष्टव्य है--- 'तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुँह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखुंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत, जो वह मुआ निगोड़ा भूत, मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवाकर छिनवा लुंगी।' इंशा ने अपनी शैली को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों के साथ बीच-वीच में तुकान्त गद्य का भी प्रयोग किया है, यथा, एक ओर इस प्रकार के मुहावरों की बहार है- 'जैसा मुँह वैसा-थप्पड़', 'छाती के किवाड़ खुलना', 'हिचर-मिचर न रहे', 'आठ-आठ आँसू रोना', 'सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना' आदि —तो दूसरी ओर इस प्रकार की पंक्तियाँ भी मिलती है — 'रानी को बहत सी बेकली थी। कब सूझती कुछ बुरी-भली थी। चुपके-चुपके कराहती थी। जीना अपनान चाहती थी। अस्तु, इसमें कोई संदेह नहीं कि इंशा ने इस कृति को रचना विशुद्ध कलात्मक प्रेरणा से की थी, इसी से इसमें चमत्कार-प्रदर्शन, कहीं-कहीं आवश्यकता से अधिक हो गया।

लल्लूलाल (१७६३-१८२५) आगरे के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे तथा इन्हें संस्कृत के विशेष ज्ञान के साथ उर्दू का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान था। फोर्ट विलियम कालेज में इनकी नियुक्ति १८०२ ई० के आरम्भ में हुई थी तथा इसमें वे सम्भवतः १८२३ या उसके कुछ बाद तक कार्य करते रहे। इनके द्वारा रिचत ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है—१. सिहासन बत्तीसी' (१८०१), २. 'बैताल पच्चीसी, (१८०१) ३. 'मकुन्तला नाटक' (१८०१), ४. 'माघोनल' (१८०१), ५. 'राजनीति' (१८०२),

६. प्रेमसागर (१८१० ई०), ७. 'लतायफ-इ-हिन्दी' (१८१०), ८. ब्रजभाषा-व्याकरण (१८११), ६. 'सभा-विलास' (१८१४), १०. 'माधव-विलास' (१८४७), ११. 'लाल-चंद्रिका' (१८१८)। ये सभी ग्रन्थ अन्य ग्रन्थों के आधार पर रचित हैं। 'ब्रज-भाषा-च्याकरण' के अतिरिक्त कोई भी पूर्णतः मौलिक नहीं है। भाषा की दृष्टि से इनमें से तीन---'राजनीति', 'माधव-विलास' और 'लाल-चंद्रिका' ब्रज-भाषा के अन्तर्गत आते हैं जबकि शेष का सम्बन्ध खड़ीबोली से है । इनमें भी गुद्ध खड़ीबोली की रचना 'प्रेमसागर' ही है, शेष उर्दू-फारसी से प्रभावित हैं। प्रेण्सागर' की भाषा का एक नमूना प्रस्तुत है - 'महाराज! जब ऐसे स्मझाय बुझाय अक्रुरजी ने कृत्ती से कहा तक वह सोच समझ चुप हो रही और इनकी कुशल पूछ बोली-कहो अक्रुरजी ! हमारे माता-िता औ भाई वसुदेवजी कुटुंब समेत भले हैं और श्री कृष्ण वलराम कभी अपने पाँचों भाइयों की सुध करते हैं ? वस्तुत: 'प्रेमसागर, की भाषा पर कथावाचकों की शैनी का पर्याप्त प्रभाव है तथा उसमें स्थान-स्थान पर ब्रज-भाषा के प्रयोग मिलते हैं, यया-- 'सम्मुख जाय', 'सोई', 'भई', 'जाते भये', 'जान लीजे', 'जद' 'तद'। कहीं-कहीं तुक मिलाने का प्रयास भी मिलता है, जैसे—'मैंने बज औ द्वारिका की लीला गाई—वह है सबकी मुखदाई। जो जन इसे प्रेम सहित गावेगा—सो निःसंदेह भक्ति-मृक्ति पदारथ पावेगा। अब्द-रूपों की अस्थिरता इसमें मिलती है, एक ही पब्द के अनेक रूप इसमें मिलाते हैं---पिरथी, पृथ्वी, प्रथिवी, पृथ्वी, कर्म, करम, मूझ, मूज, मुझे आदि । डा० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने इनकी भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए इसके सम्बन्ध में ठीक लिखा है--'सम्यक् दृष्टि से विचार करने पर 'प्रेमसागर' की भाषा में माधूर्य और सरसता है, काव्याभास है, लेकिन वाक्य-रचना में सुसंबद्धता नहीं है। प्रत्येक वाक्य अपनी-अपनी ध्विन अलग-अलग उत्पन्न करता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि लल्लुलाल ने 'प्रेमसागर' की रचना प्रचार की दृष्टि से नहीं, वरन् पाठ्य पुस्तक के रूप में की थी। इसलिए उसमें कृतिमता, शिथिलता और अन्यावहारिकता का आ जाना कोई आक्ष्चर्यजनक बात नहीं। उस पर भी वह प्राचीन ग्रन्थ पर आधारित है। लल्लुलाल ने गद्य को अधिक ग्राह्य बनाने, उसकी अभिव्यंजनात्मक शक्ति को बढ़ाने और उसमें चमत्कार लाने की चेष्टा अवश्य की है, किन्तु उन्हें इस कार्य में अधिक सफलता नहीं हुई (मिली)।

सदल मिश्र (१८६८-१८४८ ई०) मूलतः विहार-निवासी थे। इन्होंने भी उपर्युक्त कॉलेज में रहते हुए दो महत्मपूर्ण कृतियाँ प्रस्तुत कीं—(१) 'चंद्रावती' या 'नासिकेतोपाख्यान' (१८०३) और (२) 'रामचिरत्न' (१८०५ ई०)। ये दोनों रचनाएँ क्रमणः संस्कृत की निवकेता कथा एवं 'अध्यात्म रामायण' पर आधारित हैं। स्वयं लेखक ने भी इस सम्बन्ध में पहली कृति में स्वीकार किया है—'महाप्रतापी वीर नृपति कंपना महाराज' के राज में खड़ीवोली में की, क्योंकि 'देववाणी' में कोई समझ नहीं सकता।' 'नासिकेतोपाख्यान' छोटी सी रचना है, जिसमें नासिकेत उत्पत्ति स यमलोक-याद्रा तक का विवरण प्रस्तुत है तथा अन्त में आत्म-ज्ञान की चर्चा की गई है। दूसरी रचना—'राम-चरित्न' लगभग २२० पृष्टों की है, जो सात कांडों में विभक्त

है। इसकी रचना का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए लेखक ने इसे जान गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से रचित बनाया है। उसके शब्दों में—संस्कृत की महाउदार सकल गुण-निधान मिस्तर जान गिलकृस्त साहब ने ठहराया और एक दिन आज्ञा की कि अध्यात्म रामायण को ऐसी बोली में करो जिनमें फारसी अरबी आवे, तब मैं इसको खड़ीबोली में करने लगा। इससे लेखक की भाषा-नीति पर भी प्रकाश पड़ता है।

जहाँ तक गद्य-शैली का सम्बन्ध है, सदल मिश्र को अधिक सफलता नहीं मिली। उनकी भाषा न केवल शिथिल, दोष-पूर्ण एवं प्रवाह-शून्य है, अग्ति उस पर प्रान्तीय भाषाओं का—विशेषत: बिहारी का—भी गहरा प्रभाव है—एक ओर उसमें 'गाछों', 'काँदती', 'जौन-जौन' जैसे शब्द मिलते हैं तो दूसरी ओर उसमें 'फूलन्ह के बिछोने', 'चहुँ दिस', 'स्मरणं किए से' 'विनती किया', 'सेवा में बाधा करने चाहता है', 'झूठाने नहीं सकता है' जैसे अशुद्ध प्रयोग मिलते हैं।

ईसाई-प्रचारकों का योग-दान--ईसाई-प्रचारकों ने भी हिन्दी गद्य के विकास में पर्याप्त योग दिया है। उन्होंने अपने मज का प्रचार करने के लिए अपने धार्मिक ग्रन्थों के अनुवाद, व्याख्यान, लेख तथा पाठ्य-पुस्तकें हिन्दी में प्रस्तुत कीं, जिनसे अप्रत्यक्ष में हिन्दी-गद्य की सेवा हुई। सन् १७६८ ई० में कलकत्ते के समीप १५ मील दूर पर श्रीरापुर में ईसाई-प्रचारकों का एक सुदृढ़ केन्द्र स्थापित हुआ। आगे चलकर इस संस्था ने अपना मुद्रण-यंत्र भी स्थापित कर लिया, जिससे अनेक पुस्तकों तथा पत्र-पितकाएँ प्रकाशित हुई। इनके द्वारा कलकता और आगरा में 'स्कूल-बुक-सोसायटी' की भी स्थापना हुई, जिनके द्वारा विभिन्न विषयों पर पाठ्य-पुस्तकों तैयार की गई। विदेशी पादरियों ने इस कार्य में अनेक भारतीय लेखकों का भी सहयोग प्राप्त किया तथा उन्हे गद्य-लेखन में प्रवृत्त किया। इन संस्थाओं के द्वारा १८३८ से १८५७ ई० के बीच में विभिन्न विषयों पर शताधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई। अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, कृति-कर्म, ग्राम-शासन, शिक्षा, यात्रा, नीति, धर्म, ज्योतिष, दर्शन, अंग्रेजी राज्य, व्याकरण, कोश आदि सभी प्रमुख विषयों पर इनके द्वारा सरल एवं लोकोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हुईं। अस्तु, ईसाई-प्रचारकों ने गद्य-शैली के विकास की दृष्टि से भले ही विशेष सफलता प्राप्त न की हो, किन्तु हिन्दी-गद्य का विषय-विस्तार प्रदान करने एवं गद्य-लेखन के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य किया । इनकी गद्य-शैली में एकरूपता एवं शुद्धता का अभाव अवश्य खटकता है। कहीं वे ब्रज-भाषा से प्रभावित हैं तो कहीं उदू से । इनमें कहीं-कहीं अत्यन्त दूषित एवं हास्यास्पद प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे 'परमेण्वर ने हमको डरपोकना आत्मा दिया', 'बालक ऐसा मूर्छा हो गया' आदि, पर विदेशी प्रचारकों की भाषा-सम्बन्धी कठिनाइयों को देखते हुए इसे स्वाभाविक कहा जा सकता है। जब स्वयं भारतीयों की शैली ही अभी तक निश्चित नहीं हो पाई थी, तो ऐसी स्थिति में यदि विदेशियों के नेनृत्व में लिखित गद्य एक रूपता से शून्य हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । अतः इनका प्रयास प्रशंसनीय है ।

बहा-समाज का योगदान--हिन्दी गद्य के विकास में वंगाल के राजा राम-

मोहनराय एवं उनके द्वारा स्थापित 'ब्राह्म-समाज' का भी योग-दान है। राजा राम-मोहनराय ने १८१६ ई० में वेदान्त-सूत्रों का हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित करवाया तथा आगे चलकर १८९६ ई० में एक पित्रका 'बंगदूत' भी हिन्दी में निकाली। यद्यपि राजा साहब की भाषा पर बँगला का थोड़ा प्रभाव रहता था, किन्तु फिर भी उनकी शैली पर्याप्त प्रवाहपूर्ण है। बंगाली होते हुए भी उन्होंने हिन्दी को अपनाकर अपनी व्यापक राष्ट्रीयता का भी परिचय दिया है। सारे राष्ट्र की भाषा हिन्दी ही हो सकती है, इस तथ्य को राजा साहब ने आज से ढेढ़ सौ वर्ष पूर्व ही ग्रहण कर लिया था, जो उनकी व्यापक दृष्टि एवं दूरदिषता का प्रमाण है।

पत्न-पत्निकाएँ—सन् १८२६ ई० में कानपुर से पं० युगलिक शोर शुक्ल के संपादकत्व में हिन्दी की प्रथम पांत्रका 'उदन्त मार्तण्ड' प्रकाशित हुई जो साप्ताहिक थी।
इस पत्निका का लक्ष्य विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना था, अतः इसमें राजनीतिक,
ऐतिहासिक, भौगोलिक, व्यापारिक आदि विविध विषयों का समावेश रहता था।
पर यह पत्निका लगभग एक वर्ष बाद बंद हो गई। इसके अनन्तर अनेक पत्न-पित्नकाएँ
निकलीं, जिनमे कुछ का विवरण इस प्रकार है—'बनारस अखबार' (काशी से राजा
शिवप्रसाद के संपादकत्व में, १८४५ ई०), 'सुधाकर' (काशी से बाबू तारा मोहन मित्र
के सम्पादकत्व में, १८५० ई०, 'बृद्धि प्रकाश' (आगरे से मुन्शी सदामुखलाल के द्वारा,
१८५२ ई० में)। इसके अतिरिक्त और भी कई पत्न निकले यथा—'विद्यादर्शन' (मेरठ), 'धर्म-प्रकाश' (आगरा), 'ज्ञान दीपिका' (सिकन्दराबाद), 'वृत्तान्तदर्गण' (आगरा), 'भारत खण्ड अमृत' (आगरा), 'ज्ञान प्रदायिनी पित्नका' (लाहौर)
आदि।

इत पत्त-पित्तकाओं में खड़ी बोली का प्रयोग होता था तथा इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक विश्यों पर गद्य-लेखन की परम्परा को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल के आरम्भ (१८५७ ई०) से पूर्व ही गद्य के क्षेत्र में खड़ीवोली की प्रतिष्ठा सम्यक् रूप में हो गई थी तथा-प्राय: सभी वर्गों में विद्वानों एवं लेखकों ने इस क्षेत्र में खड़ीबोली को ही पूर्णतः मान्यता दे दी थी। यद्यपि अभी तक खड़ीबोली का पूर्ण परिष्कार होना बाकी था, किन्तु उसकी स्थापना भली-भांति हो चुकी थी, राजस्थानी, ब्रज आदि भाषाओं का गद्य खड़ीबीली के गद्य की तुलना में सर्वथा पिछड़ गया था।

# आधुनिक काल में खड़ीबोली के गद्य का विकास

आधुनिक काल के आरम्भिक गद्य-लेखकों मे दो व्यक्तियों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है—-१. राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' और २. राजा लक्ष्मणिसह । राजाशिवप्रसाद (१८२३-१८६४ ई०) ने १८४४ ई० में बनारस से 'बनारस अखबार' निकाला, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। आगे चलकर सन् १८४६ ई० में उनकी नियुक्ति सरकारी-शिक्षा-विभाग मे इन्सपेक्टर के पद पर हो गई। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पाठ्य-पुस्तकों के अभाव की पूर्ति के लक्ष्य से विभिन्न विषयों की पुस्तकों हिन्दी में लिखीं। प्रारंभ में उन्होंने परिष्कृत हिन्दी का प्रयोग किया, किन्तु सरकारी अधिकारियों के प्रभःव से उनका झुकाव उर्दू या उर्दू मिश्रित हिन्दी की ओर हो गया, अतः आगे चलकर वे उद्दें के ही पक्षपाती हो गए। जहाँ उनके प्रारंभिक ग्रंथों 'मानव धर्म-सार', 'योग वाशिष्ठ के चुने हुए श्लोक', 'उपनिषद्-सार', 'भूगोल हस्तामलक', 'वामा मन-रंजन', 'आलसियों का कोड़ा', 'विद्यांकुर', 'राजा भोज का सपना', आदि की भाषा संस्कृत मिश्रित हिन्दी है वहाँ परवर्ती ग्रन्थों—'इतिहास तिमिर नाशक', 'वैताल-पचीसी', आदि—की भाषा उर्दू है।

राजा लक्ष्मणिसह (१८२६-१८६६ ई०) विशुद्ध हिन्दी के समर्थक थे, अतः उन्होंने राजा शिवप्रसाद की उपर्युक्त भाषा नीति का विरोध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि हिन्दी और उर्दू दो न्यारी-न्यारी बोलियों हैं तथा आवश्यक नहीं कि अरबी-फारसी के शब्दों के बिना हिन्दी न बोली जाय। अपने इसी दृष्टिकोण के अनु- एव उन्होंने कालिदास के अनेक ग्रंथों — मेचदूत, शकुन्तना, रघुवंश आदि — का अनुवाद हिन्दी में प्रस्तुत किया। इनमें उन्होंने गद्य को खड़ी बोली में तथा पद्य को अजभाषा में प्रस्तुत किया। इनमें उन्होंने गद्य को खड़ी बोली में तथा पद्य को अजभाषा में प्रस्तुत किया है। उनकी गद्य-शैली पर भी बजभाषा का कि चित् प्रभाव परि- लक्षित होता है — यथा — 'किर भी एक बेर प्यारी ने मुझ निर्देयों की ओर आंसू भरे नेसों से देखा। अब वही दृष्टि मेरे हृदय को विष की बुझी माल के समान छेदती है।' ('शकुन्तला' नाटक; १८६१ ई०)। वस्तुतः इनकी भाषा काव्य के अधिक उपयुक्त है, बौदिक विवेचन की क्षमता का उसमें अभाव है।

आयं-समाज की हिन्दी-सेवा---सन् १८७५ ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वतो (१८२३-८३ ई०) की प्रेरणा से महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था 'आर्य-प्रमाज' की स्थापना हई जिसके द्वारा धर्म, समाज, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में क्रान्ति हुई। आर्य-समाज के नेताओं ने धर्म और समाज के क्षेत्र में प्रचलित रूढ़ियों, अन्ध-विश्वामों, पाखंडों आदि का खंडन करके धर्म और सदाचार के शृद्ध रूप को प्रकाशित किया। इससे भारतीय समाज में जागृति की एक नई लहर और बौद्धिक चेतना की एक नई उद्दीप्ति आयी, जिसका प्रभाव साहित्य और भाषा पर भी पड़ना स्वाभाविक था। जैसा कि हमने अन्यत प्रतिपादित किया है, बौद्धिक चेतना का गद्य से सीधा-सम्बन्ध है। जब भी किसी व्यक्ति या समाज के द्वारा विचार-विमर्श, तर्क-विनर्क एवं चिन्तन-मनन के बौद्धिक प्रयास होते हैं तो उस स्थिति में उसकी अभिव्यक्ति में गद्य के तत्त्वों का आविर्भाव सहज ही हो जाता है। अ।र्य-समाज भित्त-आन्दोलन की भाँति भावात्मकता पर . आश्रित आन्दोलन नहीं था अपित वह बौद्धिकता पर आधारित था, अत: उनके नेताओं के द्वारा अत्यन्त सशक्त गद्य का प्रयोग हुआ है। स्वामी दयानन्द स्वयं गूजराती थे. तथा सस्कृत के उद्भट विद्वान् थे, फिर भी उन्होंने हिन्दी के राष्ट्रीय महत्त्व को स्वी-कार करते हुए अपने अनेक ग्रंथों की रचना हिन्दी में ही की, जिनमे 'सरवार्थ-प्रकाश' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका प्रथम संस्करण १८७५ ई० में तथा द्वितीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण सन् १८८३ ई० में प्रकाशित हुआ । यह ग्रंथ चौदह समुल्लासों में विभक्त हैं जिनमें वैदिक धर्म की व्याख्या के अनन्तर विभिन्न-वेद-विरोधी धर्म-सम्प्रदायों का खंडन किया गया है। इसकी गैली का एक नमूना द्रष्टव्य है—'ये सब बातें पोप-लीला के गपोड़े हैं। जो अन्यद्र जीव वहाँ जाते हैं, उनका धर्मराज चित्र गुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिए कि वहाँ के न्यायधीश उनका न्याय करें और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते क्यों नहीं?' यह उनकी तर्कपूर्ण गैली का नमूना है। कहीं-कहीं उनकी गैली व्यंगात्मक भी हो जाती है, यथा—'जैसे पहाड़ के बड़े-बड़े अवयव गरुड़ पुराण के बाँचने सुनने वालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सड़क रुक जायेगी तो वे वैसे निकल और चल सकेंगे।' यद्यपि स्वामीजी के अन्य भाषी होने के कारण उनकी गैली में कहीं-कहीं प्रयोग-शुद्धता का अभाव है पर उनकी वैचारिक गक्ति के कारण गौली पर्याप्त सशक्त हो गई है।

आगे चलकर आर्य-समाज ने विभिन्न पत्र-पित्तकाओं, शास्तार्थीं, प्रवचनों, उप-देशों, जीवन-चिरतों, निबन्धों, अनुवाद-ग्रंथों पाठ्य-पुस्तकों, उपन्यासों आदि के रूप में इतना साहित्य प्रस्तुत किया कि उसका पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत करना इस लेख में संभव नहीं। इसका विवरण डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त के शोध प्रबन्ध—हिन्दी भाषा और साहित्य को आर्य-समाज की देन' (१६६९ ई०) में देखा जा सकता है।

वस्तुतः आयं समाज ने गद्य की विभिन्न विधाओं एवं उसके विभिन्न माध्यमों को अपने प्रचार का साधन बनाते हुए हिन्दी गद्ध-साहित्य की उन्नित में पर्याप्त योग दिया। उसने न केवल संस्कृत की तत्सम शब्दावली को अपनाकर खड़ीबोली के शब्द भण्डार में अभिवृद्धि की, अपितु तर्कपूर्ण शैली का विकास करके उसे बौद्धिक विवेचन के भी उपयुक्त बनाया। गद्य के लिए जिस बौद्धिकता, ताकिकता, स्क्ष्मता एवं प्रवाह-पूर्णता की अपेक्षा है, वह आयं समाजी साहित्य में प्राय: दृष्टिगोचर होती है; अतः गद्य के विकास में इस आन्दोलन के योगदान को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।

भारतेन्द् हरिश्चंद्र एवं अन्य लेखक — जिस समय स्वामी दयानन्द सरस्वती एवं उनके अनुयायी धर्म एवं समाज के क्षेत्र में सुधार-कार्य कर रहे थे, ठीक उसी समय हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र नयी क्रान्ति का सूत्रपात कर रहे थे। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र (१८५०-१८५ ई०) ने अपने अन्य जीवन-काल में ही हिन्दी गद्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया। एक ओर उन्होंने गद्ध-शैली को परिमाजित एवं परिष्कृत करते हुए उपका मार्ग निश्चित किया तो दूसरी ओर उन्होंने निबन्ध, नाटक, इतिहास, आलोबना, संस्मरण, याता-विवरण आदि गद्ध-रूपों की परम्परा का प्रवर्त्तन किया गद्य की विभिन्न विधाओं के क्षेत्र में भारतेन्द्र के योगदान का स्पष्टीकरण अन्यत्र तत्सम्बन्धी विवेचन करते समय किया जाएगा, यहाँ उनकी गद्य-शैली की कतिपय विशेषताओं का संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा। एक तो, जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया है, भारतेन्द्र की गद्य-शैली अत्यन्त व्यावहारिक एवं हिन्दी की मूल प्रकृत के अनुकृत है। उन्होंने न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का अनावश्यक रूप में प्रयोग किया और

न ही उनका बहिष्कार किया। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग उन्होंने यथोचित रूप में किया है। इसी प्रकार-उर्दू-फारसी के शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने संतुलित हब्टि का परिचय दिया है। विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों तथा ब्रजभाषा के उप-युक्त प्रयोगों से भी उनकी भाषा मुक्त है । दूसरे, उन्होंने विषयवस्तु, भाव-विशेष एवं रूप-विशेष के अनुसार विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। जहाँ प्रणय, विरह एवं शोक के प्रसंग में उनकी शैली अत्यन्त कोमल एवं मध्र हो जाती है तो हास्य के क्षेत्र में वह चुलबुलेपन से युक्त हो जाती है। इसी प्रकार उनके नाटकों की शैली समीक्षात्मक लेखों की शैली से इतनी भिन्न है कि डा० श्यामसून्दर दास को तो एक बार यहाँ तक भ्रम हो गया था कि उनका नाटक सम्बन्धी समीक्षात्मक लेख किसी भीर का लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी शैली नाटकों की शैली से भिन्न है। वस्तुतः भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र भाषा के मर्म को समझने वाले प्रतिभशाली लेखक थे तथा उसे विषय, भाव एवं प्रसंग के अनुसार नये-नये रूपों में ढाल लेने की कला में सिद्धहस्त थे। अत: यदि उनकी सिद्धि कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में चका-चौंध उत्पन्न कर दे तो आश्चर्य नहीं। वैसे, देखा जाय तो न केवल उनके लेख एवं नाटकों की शैली में, अपित विभिन्न नाटकों की शैली में भी पारस्परिक अन्तर दिखाई देगा; यथा यहाँ दो उद्धरण प्रस्तूत हैं---

(अ) 'हाय ! प्यारे, हमारी यह दशा होती है और तुम तिनक नहीं ध्यान देते । प्यारे, फिर यह शरीर कहाँ और हम-तुम कहाँ ? " हाय नाथ ! मैं अपने इन मनोरथों को किसको सुनाऊँ और अपनी उमंगे कैसे निकालूँ ! प्यारे रात छोटी है और स्वाँग बहुत है।' ——('चन्द्रावली' नाटिका)

(आ) 'बात यह है कि कल कोतवाल को फाँसी का हुवम हुआ था। जब फाँसी देने को उसको ले गये, तो फाँसी का फंदा वड़ा हुआ, वयों कि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुवम हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फाँसी दे दो, क्यों कि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा।'

— (अंधर नगरी)
उपर्युक्त दोनों उद्धरणों में से जहाँ पहले में एक भी उर्दू-फारसी का शब्द नहीं
है, वहाँ दूसरे में 'हुकुम', 'अर्ज', 'सजा', 'जरूर' जैसे अनेक उर्दू-शब्द आये हैं। इस
अन्तर का कारण दोनों के पान्नों, परिस्थितियों एवं भावों में अन्तर का होना है।
एक का सम्बन्ध प्रणय-निवेदन से है, जब कि दूसरे सरकारी सिपाही अदालत की चर्चा
से है अत: प्रसंगानुसार भाषा में अन्तर आ जाना स्वाभाविक है।

भारतेन्दु-युग के अन्य लेखकों—प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्री-निवासदास, राधाकृष्ण दास, सुधाकर द्विवेदी, कार्त्तिकप्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी बद्रीनारायण चौधरी, बालमुकुन्द गुप्त, दुर्गाप्रसाद मिश्र, श्रद्धाराम फिल्लौरी, काशीनाथ, किशोरीलाल गोस्वामी, बिहारीलाल चौबे, तोताराम वर्मा, दामोदर शास्त्री प्रभृति ने भी हिन्दी गद्य के विकास में विभिन्न प्रकार से योग दिया। मूलत: हिन्दी भाषा न होते हुए भी हिन्दी-गद्य लेखन को प्रोत्साहित करने वाले इस युग के दो महान् व्यक्तियों में बंगाली बाबू नवीनचन्द्र राय (१८३७-१८६०) और इंगलैण्ड के फेडिरिक पिन्काट (१२३६-१८६६) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नवीनचन्द्र राय ब्राह्म-समन्त्र के अनुयायी थे। उन्होंने हिन्दी में अनेक पाठ्य-पुस्तकों का प्रणयन किया तथा एक पत्निका 'ज्ञान-प्रदायिनी' भी १८६७ ई० में निकाली। उन्होंने पंजाब में हिन्दी का प्रचार-कार्य भी किया, जो पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है। फेडिरिक पिन्काट महोदय भी हिन्दी के सच्चे हितैषी थे तथा उन्होंने हिन्दी में लेख लिखने एवं पत्निकाएं सम्पादित करने के अतिरिक्त अपने युग के भारतीय हिन्दी-लेखकों को भी बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने लंदन में बैठे-बैठे ही हिन्दी पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था। भारतेन्द्र हिरिचन्द्र के भी वे प्रशंसक थे। इस भारती-भक्त का देहान्त भी भारत-भूमि (लखनऊ में) हुआ, जबिक वे रीआ घास की खेती का प्रचार करने के लिए यहाँ आये हुए थे।

भारतेन्दु-युग के विभिन्न लेखक अपनी-अपनी पित्रकाएँ भी चलाते थे, जिनमें वे सामियक एवं ज्ञानवर्द्ध के विषयों पर वराबर कुछ न कुछ लिखते रहते थे। कुछ लेखक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग्यपूर्ण लेख एवं नाटक भी लिखते थे। इससे गद्ध-शैली के विकास की गति में वृद्धि हुई। पर इस युग के लेखक मनमौजी, विनोधी एवं निरंकुश स्वभाव के भी थे, व्याकरण की शुद्धता एवं शब्द-रूपों की एकता का उन्होंने बहुत कम ध्यान रखा। साथ ही व्यंग्यात्मक शैली का विकास अधिक हुआ, गंभीर विषयों में प्रवृत्ति कम होने के कारण विवेचनात्मक शैली अपेक्षाकृत कम विकसित हो पाई। वस्तुत: इन अभावों की पूर्ति परवर्ती युग में हुई। जिसकी चर्चा आगे की जायगी।

महाबीरप्रसाद द्विवेदी एवं उनके सहयोगी—हिन्दी गद्य के क्षेत्र मे नयी गति महावीरप्रसाद द्विवेदी (१८६४-१६३८ ई०) के प्रयासों से आई। वे सन् १६०० में 'सरस्वती' के संपादक नियुक्त हुए तथा इस पत्निका के माध्यम से ही उन्होंने अपने युग के हिन्दी-साहित्यकारों का नेतृत्व करते हुए उनका ध्यान हिन्दी गद्य और पद्य की विभिन्न न्यनताओं एवं व्रटियों की ओर आक्षित किया। जहाँ पद्य के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी-बोली की प्रतिष्ठा के आन्दोलन को हढ़ किया वहाँ गद्य के क्षेत्र में भाषा की शद्धता, शब्द-रूपों की एकरूपता, व्याकरण के दोष परिष्कार आदि की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया। गद्य के सम्बन्ध में उनकी भाषा-नीति के चार सूत्र इस प्रकार बताए जा सकते है---१. विषयानुकूल एवं जनता के अनुकूल सरल, शुद्ध एवं प्रवाहपूर्ण शैली का प्रयोग करना। २. उर्दू एवं अंग्रेजीं के प्रचलित शब्दों को स्वीकार करना। ३. शब्द-रूपों एवं प्रयोगों को निश्चित रूप प्रदान करते हुए भाषा में एकरूपता लाना। ४. भाषा की अभिव्यंजना-शक्ति की अभिवृद्धि के लिए संस्कृत के सरल एवं उपयुक्त तत्सम शब्दों, लोकोक्तियों एवं मुहावरों तथा अन्य भाषाओं के शब्दा को स्वीकार करना । इस नीति का न केवल उन्होंने स्वयं पालन किया, अपितु दूसरों से भी करवाया। उनके समय में विभिन्न लेखक एक ही शब्द को अनेक रूपों में प्रयुक्त करते थे, यथा-- 'इकलौता', 'एकलोता', 'इकलोता'; 'कूटलता', 'कूटिलता'; 'सिघासन', 'सिहासन'; 'हुवा', 'हुया', 'हुआ' आदि । कई लेखक व्याकरण की अशुद्धियाँ भी करते थे, जैसे — 'हमारे संतान', 'घी पड़ जाती है', 'धन्य है वह नयन', 'जन्म दिन पर' आदि । आचार्य द्विवेदी ने अपने विभिन्न लेखों में इन पर प्रकाश डालकर हिन्दी गद्य को एक परिष्कृत एवं सशक्त रूप प्रदान किया । गद्य-शैली के परिष्कार के अतिरिक्त गद्य के विषय-क्षेत्र के विस्तार एवं विभिन्न रूपों के विकास के लिए भी उन्होंने अपने युग के साहित्यकारों को प्रेरित एवं उत्साहित किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वयं भी साहित्यिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, भौगोलिक विषयों को अपने निबन्धों में प्रस्तुत किया । हिन्दी-समीक्षा के विषय में भी उनका योगदान है ।

महावीरप्रसाद द्विवेदी के समकालीन अन्य गद्य-लेखकों में डा॰ श्यामसुन्दरदास, माधवप्रसाद मिश्र, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पर्चासह शर्मा, मिश्र-बन्धु, बालमुकुन्द गुत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गोपालराम गहमरी, गोधिन्दनारायण मिश्र, लाला भगवानदीन प्रभृति उल्लेखनीय है, जिन्होंने गद्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया। इनकी सेवाओं की भी चर्चा अन्यत्न निबन्ध, उपन्यास आदि के प्रसंग में की जायगी।

हिन्दी गद्य का प्रौद्रतम रूप—हिन्दी गद्य का प्रौद्रतम रूप महावीरप्रसाद दिवेदी के परवर्ती थुग में दृष्टिगोचर होता है। न केवल गद्य-शैली की दृष्टि से; अपितु गद्य की विभिन्न विधाओं की दृष्टि से भी परवर्ती युग अत्यन्त समृद्ध एवं वैविध्यपूणं दिखाई पड़ता है। यद्यपि इस युग के समस्त गद्य-साहित्य का विस्तृत परिचय देना यहाँ संभव नहीं, किन्तु विभिन्न गद्य-रूपों के उच्चतम उन्नायकों का उल्लेख अवश्य किया जा सकता है, जिससे गद्य की प्रगति का अनुमान लगाया जा सके।

गद्य की कसौटी निबन्ध है-इन हब्टि से सर्वप्रथम निबन्ध-साहित्य को लिया जा सकता है। इस क्षेत्र में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की 'चिन्तामणि', आचार्य हजारी-प्रसाद द्विवेदी क 'अशोक का फूल', डा० नगेन्द्र के 'आस्था के चरण', महादेवी वर्मा के 'अतीत के चल-चित्र' को सर्वोत्तम उपलब्धियों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इनमें जहाँ विषय-वस्तु की व्यापकता, विचारों की गंभीरता एवं शैली की प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती है, वहाँ साहित्यिक सौन्दर्य भी अपने पूर्ण वैभव के साथ दिखाई पड़ता है। कथा-साहित्य के क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं के चित्रण की दृष्टि से मुंशी प्रेमचन्द, यशपाल, अमृतलाल नागर का, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, भगवती-चरण वर्मा, प्रभृति का तथा ऐतिहासिक दृष्टि से डा० वृन्दावनलाल वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में आदार्श रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। आलोचना के क्षेत्र में डा० नगेन्द्र के 'रस-सिद्धान्त' को सर्वोत्क्रुष्ट सैद्धान्तिक ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है तो व्यावहारिक एवं ऐतिहासिक समीक्षा के क्षेत्र में क्रमश: आचायं नन्ददलारे वाजपेयी एवं आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का साहित्य सर्वोत्तम उपलब्धि है। उसी प्रकार नाटकों और एकांकी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण 'प्रेमी', लक्ष्मीनारायण मिश्र, डा॰ रामकुमार वर्मा, सेठ गोविन्ददास, उपेग्द्रनाथ अश्क, उदय-शंकर भट्ट, भोहन राकेश, डा० लक्ष्मीनारायण लाल के योगदान पर गर्व किया जा

# हिन्दी गद्ये का उद्भव और विकास

सकता है। इसी प्रकार जीवनी, आत्मकथा, रेडियो-रूपक, रेखाचित्र, गर् के क्षेत्र में भी न्यूनाधिक मात्रा में कार्य हुआ है।

अस्तु, कहा जा सकता है कि यद्यपि खड़ीबीली गद्य की प्रतिष्ठा हुए अभी ए शताब्दी भी नहीं हुई, पर इस अल्पकाल में ही प्रत्येक हिष्ट से इसने जिस प्रकार प्रगति की है, वह सचमुच आश्चरंजनक हैं। वस्तुत: यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी एक ऐसी जीवित भाषा है, जिसके बोलनेवालों में पर्याप्त प्रतिभा, अद्भुत कर्मठता एवं निरन्तर कार्य में लगे रहने की क्षमता है, जिसके बल पर वह द्वुतगित से आगे बढ़ रही है। हाँ, स्वतन्त्रता के बाद अवश्य हम थोड़े शिथिल एवं व्यक्ति-केन्द्र हो गए हैं, जिससे हमारे कार्य में वैसी निष्ठा एवं तत्परता हिष्टगोचर नहीं होती, जैसी कि पूर्व-वर्ती उन्नायकों -भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद प्रभृति—में हिष्टगोचर होती थी; फिर भी हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का भविष्य उज्जवल है—यह बात गद्य-साहित्य पर पर विशेष रूप से लागू होती है।

### : पैंतीस :

# हिन्दी नाटक: उद्भव और विकास

- १. नाटक की मूलभूत प्रवृत्तियां।
- २. नाटक का उद्भव।
- ३. प्राचीन भारतीय नाटक साहित्य।
- ४. हिन्दी में नाटक-साहित्य--(क) मैथिली नाटक, (ख) रास-लीला नाटक, (ग) पद्यबद्ध नाटक, (घ) भारतेन्दु-युगीन नाटक, (ड) प्रसाद-युगीन नाटक, (च) प्रसाद-युगीन नाटक,

नाटक की उत्पत्ति के मूल में मनीवैज्ञानिकों ने मुख्यत: चार मनीवृत्तियों को स्वीकार किया है--(१) अनुकरण की प्रवृत्ति, (२) पारस्परिक परिचय द्वारा आत्म-विस्तार की प्रवृत्ति, (३) जाति या समुदाय की रक्षा की प्रवृत्ति और (४) आत्माभि-व्यक्ति की प्रवृत्ति । ये वारों प्रवृत्तियाँ मानव-हृदय में सहज स्वाभाविक रूप में ही विद्यमान हैं, अत: नाटय-कला के उद्भव के लिए किसी विशेष बाह्य परिस्थिति पर विचार करना अनावश्यक प्रतीति होता है। फिर भी 'भारतीय-नाटक' की उत्पत्ति को लेकर स्वदेशी एवं विदेशी विद्वानों में गहरा वाद-विवाद हुआ तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में विभिन्न मत स्थापित किए हैं। डाक्टर रिजवे (Ridgeway) का मत है कि नाटक का उदय मृत-वीरों की पूजा से हुआ। उनके विचारानुसार प्रारम्भिक काल में मृत आत्माओं की प्रसन्नता के लिए गीत, नाटक आदि का आयोजन हुआ। प्रोफेसर हिलेब्रा (Hillebrandt) और प्रोफेसर कोनो (Konow) भारतीय नाटक का उदय लौकिक व सामाजिक उत्सवों से मानते हैं। उधर डा॰ पिशेल (Pischel) भार-तीय नाटकों का मूल लौकिक आधार मानते हुए कहते हैं कि नाटकों का उदय कठ-पुतलियों के नाच से हुआ। प्राचीन भारतवर्ष में कठपुतलियों का प्रचार अवश्य था, इसके प्रमाण गुणाट्य की वृहत्कया, महाभारत एवं राजशेखर-कृत बाल रामायण में मिलते हैं, किन्तू इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि कठपुतलियों से ही नाट्य-कला का विकास हुआ। कौन जानता है, शायद कठपूतलियों के नाच का प्रचलन ही नाट्य-कला के अनुकरण पर हुआ हो ! डॉ॰ गुलाबराय ने इन सब मतों को उपेक्षा की हिष्ट से देखते हुए लिखा है--''ये सब कल्पनाशील विद्वान् इस बात को मूल जाते हैं कि भारतवर्ष में धार्मिक, सामाजिक और लौकिक कृत्यों में ऐसा भेद नहीं है, जैसा कि लोग समझते हैं। भारतवर्ष में धर्म मानव-जीवन का अंग है। इस देश का दुकानदार भी तो अपनी गोलक को महादेव बाबा की गोलक बताता है।" डॉक्टर साहब के इस तर्क में वहत बल है, अतः लौकिक या धार्मिक कृत्यों के वाद-विवाद में उलझना अनावश्यक है।

नाटक के उद्भव के सम्बन्ध में भरतमुनि ने अपने 'नाट्यशास्त्र' में एक घटना का उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अधर्ववेद से रस लेकर पांचवें वेद के रूप में नाट्य-वेद की रचना की। इसके लिए शिवजी ने ताण्डव नृत्य दिया और पार्वती जी ने लास्य प्रदान किया। यद्यपि यह प्रसंग विशुद्ध कल्पना पर आधारित है। किन्तु इससे दो तथ्यों पर प्रकाण पड़ता है, एक तो नाटक की उत्पत्ति चारों वेदों की रचना के अनन्तर हुई और दूसरे, नाटक के विभिन्न तत्व मूलतः चारों वेदों में विद्यमान हैं। अतः कोई आश्चर्य नहीं, यदि भारत में नाट्य-कला का उदय भी उत्तर-वैदिक युग से पूर्व हो गया हो।

कुछ विद्वान भारतीय नाटक को यूनानी नाट्य-कला की देन मानते हैं। अतः उनके मतानुसार भारत में नाट्य-कला का विकास भारत पर यूनानियों (सिकन्दर) के आक्रमण के अनन्तर हुआ। वे लोग यूनानी प्रभाव के प्रमाण-स्वरूप 'यवनिका' गब्द को प्रस्तुत करते हैं। किन्तु इस मत का खंडन विभिन्न भारतीय विद्वानों द्वारा किया जा चुका है। 'यवनिका' शब्द यवन (यूनानी) प्रदेश से सम्बन्धित नहीं है, अपितु इसका शुद्ध रूप 'जवनिका' (जव-वेग, जवनिका-वेग से उठने व गिरनेवाला पट) है। स्वयं यूनानी नाटकों में पर्दे का प्रचलन नहीं था, अत: 'यवनिका' का सम्बन्ध यूनानी नाटकों से स्थापित करना घुणाक्षर-न्याय मात्र है। इसके अतिरिक्त भी भारतीय नाटकों की प्रकृति एवं स्वरूप में गहरा अन्तर मिलता है। हमारे यहाँ नाटक अकों में विभाजित होते हैं, जबिक यूनानी नाटकों में अंक नहीं होते, वहाँ केवल दो दृश्यों में अन्तर लाने के लिए सम्मिलित गान (Chorus) का आयोजन कर दिया जाता था। वस्तुत: भारत में नाटकों का प्रचलन भारत-यूनानी सम्पर्क से भी बहुत पहले हो चुका था। इस तथ्य के अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। पाणिनि (ईसा से ४०० वर्ष पूर्व) के सुत्रों में कृशाण्य और शिलालिन नाम के नट-सूत्रकारों के नामों का उल्लेख हुआ। है। 'विनय-पिटक' में अश्वजित् और पुनर्वसु नाम के दो भिक्षओं का वृत्तान्त मिलता है, जिन्हें रंगशाला में नर्तकियों से बात करने व नाटक देखने के अपराध में प्रवाजनीय दण्ड मिला था। इसी प्रकार जैन कल्प-सूत्रों में भद्रबाहु स्वामी ने जड़वृत्ति के साधुर्शी के अन्तर्गत एक ऐसे साधु का भी उल्लेख किया है, जिसे नाटक देखने का शौक हो गया था। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या की प्रशंसा करते हुए उसमें अनेक नट एवं नर्तिकयों के निवास का वर्णन किया है। 'हरिवंश पुराण' में 'राम-जन्म' तथा 'कौबेर-रंभाभिसार' आदि नाटकों के खेले जाने का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनके अतिरिक्त भरत के 'नाट्य-सूत्र' (ईसा के लगभग १५० वर्ष पूर्व) में अभिनय-कला का जैसा सुक्षम-विवेचन हुआ है, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत में नाट्य-कला की एक दीर्घ परम्परा इससे कई शताब्दियों पूर्व रही होगी। वस्तृतः भारतीय नाट्य-कला बहुत प्राचीन है तथा उसका विकास यूनानी आक्रमण से पूर्व ही हो गया था। सम्भव है कि यूनानी यहाँ से अन्य कुछ कलाओं की भाँति नाट्य-कला की भी कुछ विशेषताएँ ले गए हों और उनका समन्वय अपने नाटकों में कर दिया हो।

भारत का बहुत-सा प्रारम्भिक साहित्य अनुपलब्ध है, अतः हमारे प्रारम्भिक नाटक भी अब प्राप्य नहीं हैं। उपलब्ध नाटकों में सबसे प्राचीन महाकिव भास (प्रथम शती ईसा पूर्व) की रचनाएं—प्रतिभा, पंचरात, स्वप्नवासवदत्ता आदि हैं, जिनमें नाट्य-कला का विकसित रूप दिष्टगोचर होता है। उनके अनन्तर कालिदास, शूद्रक, भवभूति, हर्ष-वर्द्धन, भट्टनारायण, विशाखदत्त आदि नाटककारों की अनेक उत्कृष्ट कृतियाँ मिलती हैं। संस्कृत में नाटक-साहित्य में बुद्धि और भावना का एकान्त संयोग, अनुभूतियों की विविधता क्षौर गंभीरता, चित्रण की असाधारण कुशलता और शैली की स्वाभाविकता और रोचकता अदि गुणों का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। कथावस्तु के क्षेत्र की जैसी व्यापकता भास में मिलती है, सौन्दर्य का जैसा सजीव अंकन कालिदाम में मिलता है, प्रेम की जैसी गंभीरता भवभूति में है, जीवन की यथार्थ परिस्थितियों का जैसा मामिक चित्रण शूद्रक ने किया है और राजनीति के दांव-पेचों का गुम्फन जिस सफलता से विशाखदत्त ने किया है, वह विश्व-नाटक-साहित्य के क्षेत्र में बद्धितीय है। संस्कृत नाटककारों में स्वाभाविकता का आग्रह इतना अधिक है कि वे विशिक्षत पात्रों के संभाषणों को सहज स्वाभाविक रूप में उपस्थित करने के लिए असंस्कृत, हेय एवं निम्नवर्गीय भाषा को भी कृतियों में स्थान दे देते हैं।

संस्कृत की नाट्य-परम्परा का विकास परवर्ती भाषाओं में समुचित रूप से नहीं हो सका। यद्यपि संस्कृत के प्रायः सभी नाटककारों ने अपनी रचनाओं में प्राकृत भाषा को थोड़ा बहुत स्थान दिया है, किन्तु फिर भी प्राकृत में उत्कृष्ट कोटि के नाटक बहुत कम लिखे गये। नाटक के एक विशेष रूप - सट्टक का ही प्राकृत में अधिक प्रचलन रही । प्राकृत सद्दकों में कर्पर-मंजरी, रंभामंजरी चन्द्रलेखा, शृङ्गारमंजरी, आनन्दसुन्दरी आदि उल्लेखनीय हैं। आगे चलकर अपभ्रंश में नाटक की परम्परा एक बार विलुप्त-सी हो गई। रासक-काव्यों के रूप में अवश्य अपभ्रंश में कई सी रचनाएँ मिलती हैं, किन्तू उनमें नाटकीय तत्त्वों का प्रायः अभाव है। एक तो वे विशृद्ध पद्य-बद्ध हैं. और दूसरे उनमें अभिनय सम्बन्धी संकेतों का उल्लेख नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त अभिनेय वस्तु का भी उनमें वर्णन दिया गया है, अतः उन्हें नाटक कहना उचित नहीं। फिर भी 'नाट्य-दर्पण', 'भाव-प्रकाश' व 'साहित्य-दर्पण' आदि ग्रंथों में 'रासक' के लक्षणों का निरूपण नाटक के रूप में हुआ है। 'साहित्य-दर्पणकार' के विचारानुसार रासक में पाँच पाल होते हैं, एक अंक होता है, सुख और निर्वहण संधियाँ होती हैं और कैशिकी एवं भारती वृत्तियाँ होती हैं। इसमें सुत्रधार नहीं होता। नायिका प्रसिद्ध और नायक मुर्ख होता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने 'मेनका हित' का नाम लिया है। यद्यपि अब न तो 'मेनका-हित' ही उपलब्ध है और न ही उपर्युक्त लक्षणों से युक्त कोई रासक-कृति मिलती है, परन्तु इसी से यह निष्चित हो जाता है कि कभी नाट्य-रासकों की परम्परा भी अवश्य रही है, यद्यपि आज वे अनुलब्ध या अप्रकाशित है।

# हिन्दी में नाटक-साहित्य का उद्भव

कुछ वर्षों तक हिन्दी में नाट्य-साहित्य का उद्भव १६वीं शती में माना जाता रहा,

किन्तु अब डॉ॰ दशरथ ओझा ने अपने महत्त्वपूर्ण अनुसंधान के द्वारा तेरहवीं शताब्दी से ही इसका उद्भव सिद्ध कर दिया है। उनके मतानुसार हिन्दी का सर्वप्रथम उपलब्ध नाटक 'गय-सुकुमार-रास' है, जो संवत् १२८६ वि० में रचित हुआ था । उनका कथन है कि ''इस रास में रास के सभी तत्त्व विद्यमान हैं। इसकी भाषा पर राजस्थानी हिन्दी का प्रभूत्व स्वीकार किया गया है। आगे चलकर रास के तीन रूप हो गये। पहला रूप तो नाट्य-रासक का ही रहा, जो गय-सुकुमार रास व भरतेश्वर बाहुबली रास आदि में बताया गया है। दूसरा रूप धार्मिक महापूरुषों के चरित्र-काव्य के रूप में विकसित हुआ, जिसमें से नूत्य और नाट्य का अंश क्रमशः लोप होने लगा। रास का तीसरा रूप रासो है, जो किसी राजा की पूरी जीवन-गाया को लेकर विरचित होता रहा।' डॉ॰ ओझा जी के इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि रास के अन्तिम दो रूपों में तो अभिनेता का सर्वया अभाव ही है, किन्तु उन्होंने प्रथम वर्ग में आनेवाली रचनाओं 'गय-सुकुमार-रास' व 'भरतेश्वर बाहबली रास' का विवेचन इतने चलताऊ ढंग से किया है कि जिससे यह सिद्ध नहीं होता कि ये दोनों ग्रन्थ भी मूलतः नाट्य-रासक हैं। 'गय-सुकुमार-रास' का जो थोड़ा सा परिचय दिया गया है, उससे उसके पात्नों के नाम व कथा-वस्तु का संकेत मात्र मिलता है, उसके नाटकीय तत्त्वों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । अतः इसे हिन्दी का आदि नाटक कहना संदेहास्पद है ।

#### मैथिली नाटक

हिन्दी का प्राचीनतम नाटक-साहित्य जो वास्तव में नाटकीय तत्त्वों से युक्त है, मैथिली भाषा में मिलता है। महाकवि विद्यापित द्वारा रचित अनेक नाटक बताये जाते हैं, किन्तु उनसे अब 'गोरक्ष-विजय' ही उपलब्ध है। इसका गद्य भाग संस्कृत में व पद्य भाग मैथिली में है। अप्रकाशित होने के कारण इसका अधिक विवरण अनुपलब्ध है। जब मिथिला के शासक-वर्ग के कुछ लोग नेपाल में चले गये, तो विद्यापित की नाट्य-परम्गरा का विकास निथिला और नेपाल —दोनों प्रदेशों में साथ-साथ हुआ। नेपाल में रचित नाटकों में 'विद्या-विलाप' (१५३६ ई०), 'मुद्रित कुवलयाश्व' (१६२८ ई०), 'हर गौरी विवाह' (१६२६ ई०), उषा-हरण', 'पारिजात-हरण', 'प्रभावती-हरण' (१७वीं शती) आदि उल्लेखनीय हैं। गियिला के नाटकों में से गोविन्द का 'नल-चरित-नाटक' (१६३६ ई०), रामदास झा का 'आनन्दविजय नाटक', देवनान्द का 'उषा-हरण' (१७वीं शती), रमापति उपाठयाय का 'रुक्मिणी-हरण' (१८वीं शती), उमापति उपा-ध्याय का 'पारिजात-हरण' (१८वीं शती) आदि महत्त्वपूर्ण हैं। नेपाल और मिथिला में रिचत इन मैथिली नाटकों की परम्परा बीसवीं शती तक अक्षुण्य रूप में मिलती है। इनकी रचना रंगमंच पर अभिनय करने के लिए होती थी, अतः इनमें अभिनेयता का गुण मिलता है। गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग इनमें हुआ है। भाषा प्रायः सरल मैथिली है। मैथिली नाटकों के प्रभाव से आसाम और उड़ीसा में भी कई ऐसे नाटक लिखे गए, जिनमें विषय-वस्तु. शिल्प एवं भाषा-शैली की दृष्टि से परस्पर गहरा साम्य दृष्टिगोचर होता है।

हिन्दी नाटक: उद्भव और विकास

#### रास-लीला नाटकों का विकास

जिस समय भारत के पूर्वी-प्रदेशों—मिथिला, आसाम, उड़ीसा आदि में उपयुंक्त मैथिली-नाटक-साहित्य का विकास हो रहा था, ब्रज-प्रदेश में रास-लीला नाटकों
का उद्भव हुआ। डॉ॰ दशरथ ओझा ने रास-लीला नाटकों को जैन-कवियों द्वारा
रासक या रासो काव्यों से सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया है, किन्तु वास्तव में दोनों में
कोई सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता। ब्रज-प्रदेश में विकसित रास-लीलाओं का मूल
प्रेरणा-स्रोत भागवत का रास सम्बन्धी वर्णन है। सर्व-प्रथम सोलहवीं शताब्दी में हितहरिवंश जी को राधा-कृष्ण के अलौकिक रास का दर्शन हुआ, जिसके अनुकरण पर
उन्होंने 'कृष्ण रास-मंडल' की स्थापना की और रास-लीलाओं का आयोजन किया।
जिस रास-लीला के दर्शन हित-हरियवंश जी को हुए थे, वह कैसी थी, इसका चित्रण
उन्होंने स्पष्ट रूप में किया—

आजु नागरी किशोरी भावती विचित्र ओर, कहा कहाँ अंग अंग परम माघुरी ।। करत केलि कंठ मेलि बाहु दंड गंड-गंड, परम सरस रास लास मंडली जुरी ।। स्याम सुन्दरी बिहार बांसुरी मृदंग तार, मधुर घोष नूपरादि किंकनी चुरी ।। देखत हरिवंश आलि नर्तानी सुधंग चालि, वारि फेरि देत प्रान देह सी दुरी ।।

गोस्वामी जी के इस रास-लीला-वर्णन में नाटकीयता का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता । न ही तो इसमें कोई कथावस्तु है, और न ही पान्नों का वार्तालाप । केवल क्रिया-विशेष का ही खुला वर्णन है। हमारी समझ में नहीं आता कि यह रास-लीला भक्तों और साधकों को इतनी मनोमुग्बकारी क्यों प्रतीत हुई तथा रंग-मंच पर इसका अभिनय किस प्रकार किया गया होगा। डॉ० ओझा लिखते हैं—''इसका पुनः पुनः प्रदर्शन करने के लिए लिलतसखी के गाँववाले कुछ लड़कों को इसके अभिनय के लिए पूरी शिक्षा दी गई।" ओझा जी के 'इस पूरी शिक्षा' वाले रहस्य को समझना कठिन है. किन्तु हम मान लेते हैं कि ऐसी लीलाएं अवश्य ब्रज में होती रही होंगी। आगे चलकर इस रास-लीला का क्षेत्र कुछ व्यापक किया और उसमें कथावस्तु के कुछ अंशों व दूसरे क्रिया-व्यापारों को स्थान दिया गया । नन्ददास जी ने 'गोवर्द्ध'न लीला' एवं 'प्याम सगाई-लीला' की रचना की तथा ध्रवदासजी व चाचा वृन्दावनदास ने लगभग ४०-५० लीलाएँ लिखीं। आगे चलकर बजवासीदास ने ७४ लीलाएँ लिखीं। कृष्ण-लीला के नाटकों की शैली पर नरसिंह लोला, भागीरथ लीला, प्रह्लाद लीला, दान लीला आदि की रचना हुई। यद्यपि प्रारम्भिक लोलाएँ नाटक की अपेक्षा कविताएँ अधिक हैं, कन्तु धीरे-धीरे उनका विकास अभिनय के अनुकुल होता गया, यद्यपि उनका रूप अन्त तक पद्य-बद्ध ही रहा । वस्तुत: इस श्रेणी के नाटक 'रास-लीला' के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा इनका प्रदर्शन अब भी विभिन्न रास-मंडलियों द्वारा होता है। रास-लीलाओं में नृत्य और गान की ही प्रधानता है।

#### पद्य-बद्ध नाटक

सत्रह्वीं और अठारहवीं शती में कुछ ऐसे पद्य-बद्ध नाटकों की रचना हुई, जो

शैली की दृष्टि से रास-लीलाओं से भिन्न हैं तथा जिनका अभिनय कदाचित् नहीं हुआ। इन नाटकों में रामायण महानाटक (१६६७ वि०), हनुमन्नाटक (हृदयराम, १६८० वि०), समयसार नाटक (बनारसीदास, १६६३ वि०), चंडी-चरिन्न (गृह गोविन्दिसह), प्रबोध-चन्द्रोदय (यणवन्तिसिंह, १७०० वि०), णकुन्तला नाटक (नेवाज, १७२७ वि०) और सभासार नाटक (श्री रघुराम नागर, १७५७ वि०), कहणाभरण (कृष्ण जीवन लछीराम १७७२ वि०) उपलब्ध हैं। उन्नीसवीं गताब्दी में भी इस प्रकार नाटक और भी लिखे गए। माधव-विनोद नाटक, जानकी रामचरित नाटक, रामलीला विहार नाटक, रामायण नाटक, प्रद्युम्न विजय नाटक, नहुष नाटक और आनन्द रघुनन्द नाटक की रचना हुई। इन नाटकों में विशुद्ध पद्य का प्रयोग हुआ है तथा 'नाटक' के नाम के अतिरिक्त और कोई ऐसी विशेषता नहीं मिलती, जिससे इन्हें नाटक कहा जा सके। हाँ, प्रबोध-चन्द्रोदय में अवश्य मूल संस्कृत रचना के अनुरूप ही नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है।

## आधुनिक युग का नाटक साहित्य

हिन्दी में नाटक के स्वरूप का समुचित विकास आधुनिक युग के आरम्भ से होता है। सन् १८५० से अब तक के युग को हम नाट्य-रचना की दृष्टि से तीनों खंडों में विभक्त कर सकते हैं: (१) भारतेन्द्र युग (१८५०-१६०० ई०), (२) प्रसाद युग (१६००-१६३०) और (३) प्रसादोत्तर युग (१६३० से अब तक)। इनमें से प्रत्येक युग के प्रमुख नाटककारों का परिचय यहाँ क्रमण प्रस्तुत किया जाता है।

क) भारतेन्द् युग-स्वयं बाबू भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने हिन्दी का प्रथम नाटक अपने पिता बाबू गोपालचन्द द्वारा रचित 'नहुष नाटक' (सन् १८४१ ई०) को बताया है, किन्तु तात्त्विक दृष्टि से यह पूर्ववर्ती ब्रजभाषा पद्य-बद्ध नाटकों की ही परम्परा में आता है। सन् १८६१ ई० में राजा लक्ष्मणसिंह ने 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' का अनुवाद प्रकाशित करवाया । भारतेन्द्र जी का प्रथम नाटक 'विद्यासुन्दर' (सन् १८६८ ई०) में किसी बंगला के नाटक का छायानुवाद था। इसके अनन्तर उनके अनेक मौलिक व अनुवादित नाटक प्रकाशित हुए, जिनमें पाखंड-विडम्बनम् (१८७२), वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति (१८७२), धनंजय-विजय, मुद्राराक्षस, (१८७५), सत्य-हरिश्चन्द्र (१८७४), प्रेम योगिनी (१८७४), विषस्य विषमीषधम्-(१८७६), कर्पर-मंजरी (१८-. ७६), चन्द्रावलो (१८७६), भारत दुर्दशा (१८७६), नीलदेवी (१८७७), अंधेर-नगरी (१८८१), और सती-प्रताप (१८५४ ई०) आदि उल्लेखनीय हैं। भारतेन्द्र के नाटक मुख्यत: पौराणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर आधारित हैं। सत्य-हरि-. श्वन्द्र, धनंजय-विजय, मुद्र।राक्षस, कर्पूर-मंजरी—–ये चारों अनुवादित हैं। अपने मौलिक नाटकों में उन्होंने सामाजिक कूरीतियों एवं धर्म के नाम पर होनेवाले कुकृत्यों आदि पर तीखा व्यंग्य किया है। 'पाखण्ड-विडम्बनं', 'वैदिक हिंसा हिंसा न भवति' इसी प्रकार के नाटक हैं । 'विषस्य विषमौषधम्' में देशी-नरेशों की दुर्दशा पर आंसु बहाए गए हैं तथा उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि वे न सँभले तो धीरे-धीरे अंग्रेज सभी देशी रियासतों को अपने अधिकार में ले लेंगे। 'भारत-दुर्देशा' में भारतेन्दु की राष्ट्र-भिवत का स्वर उद्घोषित हुआ है। इसमें 'अंग्रेज' को भारत-दुर्देव के रूप में चित्रित करते हुए भारतवासियों के दुर्गाग्य की कहानी को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्थान-स्थान पर विदेशी शासकों को स्वेच्छाचारिता, पुलिसवालों के दुर्गं वहार, भारतीय जनता की मोहान्धता पर गहरे आघात किए गए हैं। कुछ आलो-चक भारतेन्दु-साहित्य को भली प्रकार न समझने के कारण भारतेन्दु की राष्ट्रीयता के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सके। वस्तुतः उस युग में जबिक १८५७ की असफल क्रान्ति को लोग भूले नहीं थे, भारतेन्दु ने ब्रिटिश शासन एवं उसके विभिन्न अंगों की जैसी स्पष्ट आलोचना अपने साहित्य में की है, वह उनके उज्ज्वल देश-प्रेम एवं अपूर्व साहस का परिचय देती है।

भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र को संस्कृत, प्राकृत, बँगला व अंग्रेजी के नाटक.साहित्य का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने इन सभी भाषाओं से अनुवाद किए थे, नाट्य-कला के सिद्धांतों का भी उन्होंने सूक्ष्म अध्ययन किया था, जो उनकी रचना 'नाटक' से सिद्ध है। साथ ही उन्होंने अपने नाटकों के अभिनय की भी व्यवस्था की थी तथा उन्होंने अभिनय में भाग भी लिया था। इस प्रकार नाट्य-कला के सभी अंगों का उन्हें पूरा ज्ञान और अनुभव था। यदि हम एक ऐसा नाटककार ढुंढें, जिसने नाट्य शास्त्र के गम्भीर अध्ययन के आधार पर नाट्य-कला पर सैद्धान्तिक आलोचना लिखी हो, जिसने प्राचीन और नवीन, स्वदेशी और विदेशी नाटकों का अध्ययन व अनुवाद किया हो, जिसने वैयक्तिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक, ऐति-हासिक एवं मौलिक नाटकों की रचना की हो और जिसने नाटकों की रचना ही नहीं, अपित उन्हें रंगमंच पर खेलकर भी दिखाया हो-इन सब विशेषताओं से सम्पन्न नाटककार हिन्दी में ही नहीं-समस्त विश्व-साहित्य में केवल दो-चार ही मिलेंगे, और उन सबमें भारतेन्द्र का स्थान सबसे ऊँचा होगा। उनके नाटकों में जीवन और कला, सौन्दर्य और शिव, मनोरंजन और लोक-सेवा का सुन्दर समन्वय मिलता है। उनकी शैली सरलता, रोचकता एवं स्वाभाविकता के गुणों से परिपूर्ण है। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसे उच्चकोटि के नाटककार की केवल कुछ उपेक्षणीय दोषों के आधार पर डॉ॰ श्यामसुन्दर दास जैसे आलोचक ने भत्सीना की है। भारतेन्दु द्वारा लिखे गए गम्भीर आलोचनात्मक ग्रन्थ--'नाटक' को उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचित घोषित कर दिया, जबिक इस ग्रन्थ की भूमिका में भारतेन्द्र ने स्पष्ट रूप से इसे स्व-रचित स्वीकार किया है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की प्रेरणा व उनके प्रभाव से उस युग के अनेक लेखक नाट्य-रचना में प्रवृत्त हुए। श्री निवासदास ने 'रणधीर और प्रेममोहिनी', राधाकृष्ण-दास ने 'दुःखिनी बाला' और 'महाराणा प्रताप', खंगबहादुरलाल ने 'भारत-ललना', वदरीनारायण चौधरी 'प्रमधन' ने 'भारत-सौभाग्य', तोताराम वर्मा ने 'विवाह-विडम्बन', प्रतापनारायण मिश्र ने 'भारत-दुर्देशा रूपक' और राधाचरण गोस्वामी ने 'तन-मन-धन श्री गोसाईंजी के अर्पण' आदि नाटक लिखे। इन नाटकों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की ही प्रवृत्तियों का अनुकरण हुआ है। प्राय: सभी में समाज-सुधार, देश-प्रेम या हास्य-विनोद की प्रवृत्ति मिलती है। इनमें गद्य खड़ीबोली में तथा पद्य ब्रजभाषा में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत नाटकों के अनेक शास्त्रीय लक्षणों की इनमे उपेक्षा की गई है। भाषा पान्नों के अनुरूप रखी गई है। शैली में सरलता, स्वाभाविकता एव रोचकता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः भारतेन्दु-युग का नाटक-साहित्य जनता के बहुत समीप था तथा वह 'लोक-रंजन' एवं 'लोक-रक्षण'—दोनों के तत्त्वों से युक्त रहा है। उसने पाठ्य और दृश्य—दोनों रूपों में तत्कालीन लोक-हृदय का अनुरंजन किया।

(ख) प्रसाद-युग--आधुनिक हिन्दी नाट्य-साहित्य के दूसरे प्रभावशाली नेता जयशंकर प्रसाद हुए। यद्यपि भारतेन्दु युग की समाप्ति एवं जयशंकर प्रसाद के आगम्मन से पूर्व हिन्दी में अनेक नाटक लिखे गए, जिनमें अधिकाश संस्कृत, बंगला व अंग्रेजो से अनुवादित हैं, किन्तु वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं माने जाते। अनुवाद के माध्यम से बंगला के द्विजेन्द्रलाल राय और रवीन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव हिन्दी के नाटककारों पर पड़ा, जिससे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। पहले जहाँ पौराणिक एवं कल्पित कथानकों को ग्रहण किया जातः था, वहाँ नए युग में ऐतिहासिक विषयों को अपनाया गया। पूर्ववर्ती समाज-सुधारक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण के स्थान पर सांस्कृतिक एवं दार्शनिक चित्रण को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। अस्तु, इस परिवर्तन की सूचना सबसे पूर्व जयशकर प्रसाद के नाटकों में मिलती है।

श्री जयशंकर प्रसाद ने एक दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की-सज्जन (१६१० ई० ,कल्याणी परिणय (१६१२), करुणालय (१६१३), प्रायश्चित्त (१६१४), राज्यश्री (१६१४), विशाख (१६२१)। अजातशत् (१६२२), कामना (१५२३-२४), जनमेजय का नाग-यज्ञ (१६२३, स्कंदगुप्त (१६२८), एक घूँट (१६२६), चंद्रगुप्त (१६३१) और ध्रुव-स्वामिनी (१६३३)। भारतेन्द्र-युग के कवियों ने देश की दुर्दशा का वर्णन बारम्बार अपनी रचनाओं में किया, जिसके प्रभाव से भारतवासिया में करुणा, ग्लानि, दैत्य एवं अवसाद की भावना का विकास हो जाना स्वाभाविक था । ऐसी मन:-स्थिति में समाज एवं राष्ट्र विदेशी-शक्तियों से संघर्ष करने की क्षमता से शून्य हो जाता है। अतः प्रसाद जी ने अनने देशवासियों मे आत्मगौरव, उत्साह, बल एवं प्रेरणा का संचार करने के लिए अतीत के गौरवपूर्ण दृश्यों को अपनी रचनाओं चित्रित किया। यही कारण है कि उनके अधिकांश नाटकों का कथानक उस बौद्ध-युग से सम्बन्धित है, जब कि भारत की सांस्कृतिक पताका विश्व के विभिन्न भागों में फहरा रही थी। प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति को प्रसाद ने बड़ी सुक्ष्मता से प्रस्तुत किया है; उसमें केवल उस युग की स्थूल रेखाएँ ही नहीं मिलतीं, तत्कालीन वातावरण के सजीव अंकन की रंगीनी भी मिलती है। धर्म की बाह्य परिस्थितियों की अपेक्षा उन्होने दर्शन की अन्तरंग गृत्थियों को स्पष्ट करना अधिक उचित समझा है। पान्नों के चरित्र-चित्रण में भी उन्होंने मानसिक अन्तर्द्वन्द्व का चित्रण करते हुए उनमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन व विकास दिखाया है। मानव चरित्र के सत् और असत् दोनों पक्षों को पूर्ण प्रतिनिधित्व उन्होंने प्रदान किया है। नारी-रूप को जैसी महानता, सुक्ष्मता, शालीनता एवं गम्भीरता कि प्रसाद के हाथों प्राप्त हुई है, उससे भी अधिक सक्रिय एवं तेजस्वी रूप उसे नाटककार प्रसाद ने प्रदान किया। प्रसाद के प्रायः सभी नाटकों में किसी-न-किसी ऐसे नारी पात की अवतारणा हुई है, जो धरती के दुःखपूर्ण अन्ध-कार के बीच प्रसन्नता की ज्योति की भांति उद्दीप्त है; जो पाणविकता, दनुजता और क्रूरता के बीच क्षमा, करुणा एवं प्रेम के दिव्य संदेश की प्रतिष्ठा करती है; जो अपने प्रभाव से दुर्जनों को सज्जन, दुराचारियों को सदाचारी और नृशंस अत्याचारियों को उदार लोक-सेवी बना देती है। 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो' की उक्ति प्रसाद की इन दिव्य नायिकाओं पर पूर्णतः लागू होती है।

नाट्य-शिल्प की हष्टि से प्रसाद जी के नाटकों में पूर्वी और पश्चिमी तत्त्वों का सिम्मश्रण मिलता है। जहाँ उनके नाटको में कथावस्तु, रस, नायक, प्रतिनायक, विदूषक, शील-निरूपण, सत्य और न्याय की विजय में भारतीय नाट्य-साहित्य की परम्पराओं का पालन हुआ है, वहाँ पाश्चात्य नाटकों के संघर्ष एवं व्यक्ति-वैचित्र्य का निरूपण भी उनकी रचनाओं में हुआ है। भारतीय नाटकों की रसात्मकता इनमें भरपूर मिलती है, तो दूसरी ओर पाश्चात्य नाटकों की सी कार्य-व्यापार की गति-शीलता भी उनमें विद्यमान है। भारतीय नाटककार सुखान्त को पसन्द करते हैं—पश्चिम के कलाकार दुःखान्त को। प्रसाद ने अपने नाटकों का अन्त इस ढंग से किया है कि हम उन्हें सुखान्त भी कह सकते हैं और दुःखान्त भी; न उन्हें सुखान्त कह सकते हैं और व दुःखान्त ही। वस्तुतः उनका अन्त एक ऐसी वैराग्यपूर्ण भावना के साथ होता है, जिसमें नायक की विजय तो हो जाती है, किन्तु वह फल का उपभोग स्वयं नहीं करता; उसे वह प्रतिनायक को ही लौटा देता है। इस प्रकार के विचिन्न अन्त को 'प्रसादांत' की संज्ञा दी गई है।

रंगमंच व अभिनेयता की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों में अनेक दोष मिलते हैं। उनका कथानक इतना विस्तृत एवं विश्वंखिलत सा है कि उसमें उनसे शिथिलता आ जाती है। उन्होंने अनेक ऐसी घटनाओं एवं दृश्यों का आयोजन किया है, जो रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त एवं उचित नहीं। लम्बे-लम्बे स्वगत कथन एवं वार्तालाप, गीतों का अत्यधिक प्रयोग, दर्शन शास्त्र की सूक्ष्म एवं जटिल उक्तियों का समावेश, सर्वत्र संस्कृत-गिमत भाषा का प्रयोग, वातावरण की गम्भीरता आदि बातें उनके नाटकों की अभिनेयता में बाधक सिद्ध होती हैं। वस्तुत: अपने नाटकों से प्रसाद किव-दार्शनिक अधिक हैं, नाटककार कम। उनके नाटक विद्वानों द्वारा गम्भीर मनन की वस्तु हैं, जन-साधारण के सामने उनका सफल प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।

प्रसाद-युग में अन्य नाटककारों में माखनलाल चतुर्वेदी (कृष्णार्जुन युद्ध', पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त (बरमाला, राजमुकुट आदि), पाण्डेय बेचन भर्मा 'उग्न' (महात्मा ईसा), मुंशी प्रेमचन्द (कर्बला, संग्राम) आदि उल्लेखनीय हैं। यह ध्यान रहे कि विषय एवं शैली की दृष्टि से इन नाटककारों में परस्पर थोड़ा-बहुत अन्तर है, तथा ये सभी नाटकों के अतिरिक्त साहित्य के अन्य अंगों की भी पूर्ति करते रहे हैं, अतः नाटककार के रूप में इनकी कोई विशिष्टता नहीं मिलती।

## हिन्दी नाटक : उद्भव और विकास

## प्रसादोत्तर नाटक साहित्य

(क) ऐतिहासिक नाटक-प्रसादोत्तर युग में ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा का पर्यात विकास हुआ । इस क्षेत्र में हरिकृष्ण प्रेमी, वृन्दावनलाल वर्मा, गोविन्दवल्लभ पंत, चन्द्रगृष्त विद्यालंकार, सेठ गोविन्ददास, उदयशंकर भट्ट तथा अन्य कतिपय नाटक कारों ने महत्त्वपूर्ण योग दिया । हरिकृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटकों में 'रक्षाबन्धन' (१६३४), 'शिवा-साधना' (१६३७), 'प्रतिशोध' (१६३७), 'स्वप्न-भंग' (१६४०), 'अहुति' (१६४०), 'उद्धार' (१६४६), 'गपथ' (१६५१), 'भग्न-प्राचीर' (१६५४), 'प्रकाश-स्तम्भ' ('५४), 'कीर्ति-स्तम्भ' ('५५), 'संरक्षक' ('५०), 'विदा' ('५०), 'संवत्-प्रवर्त्तन' ('४६), साँपों की सृष्टि ('४६), 'आन का मान' (१६६१) आदि की लिया जा सकता है। प्रेमी जी ने अपने नाटकों में अति प्राचीन या सुदूर पूर्व के इति-हास को न लेकर प्राय: मुस्लिम-कालीन भारतीय इतिहास को लेते हुए उसके सन्दर्भ में आधुनिक युग की अनेक राजनीतिक, साम्प्रदायिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का समा-धान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। उनके विभिन्न नाटकों से राष्ट्-भिवत, आत्म-त्याग, बलिदान, हिन्दू-मुस्लिम एकता आदि भावों एवं प्रवृत्तियों की उद्दीप्ति एवं पृष्टि होती है। उन्होंने इतिहास का उपयोग रोमांस की सृष्टि के लिए नहीं, अपित आदशौं की स्थापना के लिए किया है। नाट्य-कला एवं शिल्प की दृष्टि से भी उनकी रचनाएं प्राय: निर्दोष एवं सफल सिद्ध होती हैं।

वृन्दावनलाल वर्मा इतिहास के विशेषज्ञ हैं, उनकी यह विशेषज्ञता उपन्यास और नाटक—दोनों के माध्यम से व्यक्त हुई है। उनके ऐतिहासिक नाटकों में 'झाँसी की रानी' (१६४८), 'पूर्व की ओर' ('५०), 'बीरबल' ('५०), 'लीलत विक्रम' ('५३) आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त वर्माजी ने सामाजिक नाटक भी लिखे हैं, जिनकी चर्चा अन्यक्ष की जायगी। वर्माजी के नाटकों में कथावस्तु एवं घटनाओं पर विशेष बल मिलता है, तथा कहीं-कहीं वे अति घटना-प्रधान हो गए हैं। फिर भी दृश्य-विधान की सरलता, चरित्व-चित्रण की स्पष्टता, भाषा की उपयुक्तता एवं गति-शीलता तथा संवादों की संक्षिप्तता के कारण इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से सफल हैं।

गोविन्दबल्लभ पंत ने अनेक सामाजिक एवं ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। उनके 'राज-मुकुट' (१६३५), 'अन्तः पुर का छिद्र' (१६४०) आदि ऐतिहासिक नाटक हैं। पहले नाटक में मेवाड़ की पन्ना धाय का पुत्र-बलिदान तथा दूसरे में वत्स-राज उदयन के अन्तः पुर की कलह का चित्रण प्रभावोत्पादक रूप में किया गया है। पंतजी के नाटकों पर संस्कृत, अंग्रेजी, पारसी आदि विभिन्न परम्पराओं का प्रभाव विलक्षित होता है। अभिनेयता का उन्होंने अत्यधिक ध्यान रखा है।

मूलत: अन्य क्षेत्रों से संबद्ध होते हुए भी ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में यदा-कदा प्रवेश करने वाले लेखकों की कृतियों में से यहाँ ये उल्लेखनीय हैं—चन्द्रगुप्त विव्यालंकार के 'अशोक' (१६३४), 'रेवा' ('३८); सेट गोविन्ववास के 'हर्ष' ('४२), 'शिशगुप्त'

('४२), 'कुलीनता' ('४१); उवयशंकर भट्ट का 'मुक्ति-पथ' ('४४', 'दाहर' ('३३), 'शक-विजय' ('४६); सियारामशरण गुप्त का 'पुण्य-पर्व' ('३३); लक्ष्मीनारायण मिश्र के 'गरुड़-ध्वज' ('४८), 'वत्सराज' ('४०), 'विस्ता की लहरें ('४३); उपेन्द्र नाथ अश्क का 'जय-पराजय' ('३७); सत्येन्द्र का 'मुक्ति-यज्ञ' ('३७), सुदर्शन का 'सिकन्दर' (४७) वैकुण्ठनाथ दुगल का 'समुद्रगुप्त' ('४६) जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द' का 'गौतम नन्द', बनारसीदास करुणाकर का 'सिद्धार्थ बुद्ध' ('४५) जगदीशचन्द्र माथुर का 'कोणाक' ('४१), देवराज दिनेश के 'यशस्वी भोज' और 'मानव-प्रताप' ('४२) चतुरसेन शास्त्री का 'छन्नमाल' ('४४) आदि । कुछ लेखकों ने जीवनी-परक नाटक भी लिखे हैं, यथा—लक्ष्मीतारायण मिश्र ने 'कवि भारतेन्द्द' ('४५) तथा सेठ गोविन्ददास ने 'भारतेन्द्द' ('४५), रहीम' ('४५) आदि की रचना की है । इन्हें भी हम ऐतिहासिक नाटकों में स्थान दे सकते हैं ।

ऐतिहासिक नाटकों की उपर्युक्त सूची से इनकी प्रगति एवं अभिवृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। यद्यपि यहाँ इनके विस्तृत विश्लेषण या विवेचन के लिए अवकाश नहीं है, सामान्य रूप में कहा जा सकता है कि इनमें इतिहास और कल्पना का सन्तुलित संयोग मिलता है। अधिकांश नाटकों में इतिहास की केवल घटनाओं को ही नहीं अपितु उनके सांस्कृतिक वानावरण को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया गया है। पातों के अन्तर्द्ध हु, युगीन चेतना एवं तात्कालिक सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास भी अनेक नाटककारों ने किया है। कला, शिल्प और शैली की हष्टि से भी इनमें पूर्ववर्ती नाटकों की तुलना में विकास हष्टिगोचर होता है। पर कहीं-कहीं ऐति-हासिक ज्ञान, विचार एवं प्रयोग की न्यूनता पर अधिक बल दिये जाने के कारण रोचकता एवं प्रभावोत्पादकता में भी न्यूनता का गई है।

(ख) पौराणिक नाटक—इस युग में पौराणिक नाटकों की परम्परा का भी विकास हुआ। विभिन्न लेखकों ने पौराणिक आधार को ग्रहण करते हुए अनेक उत्कृष्ट नाटक प्रस्तुत किए, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: सेठ गोविन्दास का कर्तव्य (१६३४), चतुरसेन शास्त्री का 'मेघनाद' ('३६); पृथ्वीनाथ शर्मा का 'उमिला' ('४०); सद्गुदशरण अवस्थी का 'मझली रानी'; रामचूक्ष बेनोपुरी का 'सीता की माँ'; गोकुलचन्द्र शर्मा का 'अभिनय रामायण'; किशोरीदास बाजपेयी का 'सुदामा' (१६३६) चतुरसेन शास्त्री का 'राधाकुष्ण'; वीरेन्द्रकुमार ग्रुप्त का 'सुप्रद्रा-परिणय'; कैलाशनाथ भटनागर के 'भीम-प्रतिज्ञा' (१६३४); और 'श्रीवत्स' (१६३७); उदयशंकर भट्ट के 'विद्रोहिणी अम्बा' (१६३४) और 'सागर-विजय' (१६३७); पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्न' का 'गंगा का बेटा' ('४०), डा० लक्ष्मणस्वरूप का 'नल-दमयन्ती' ('४१); प्रभुदस्त बह्यचारी का 'श्री शुक' ('४४); तारा मिश्र का 'देवयानी' ('४४); गोबिन्दास का 'कणं' ('४६); कामनिधि शास्त्री का 'प्रणपूर्ति' ('४०); उमाशंकर बहादूर का 'वचन का मोल' ('४१); गोविन्दवरलभ पंत का 'ययाति' ('४१); डा० कृष्णदास भारहाज का 'जजातवास, ('४२); मोहनलाल 'जिक्षासु' का 'पर्वदान' ('४२); हरिशंकर सिनहा 'श्रीवास' का 'मां दुगें' (४३); लक्ष्मीनारयण किश्र के 'नारद की वीणा' ('४६) और

'चक्र-च्यूह' ('४४), रांगेय राघव का 'स्वगंभूमि का याद्री' ('४१), मुखर्जी गुंजन का शिक्तियूजा' ('४२); जगवीश का 'प्रादुर्भाव' (४४); सूर्यंनारायण मूर्ति का 'महानाश की ओर' ('६०) आदि । डा॰ देविष सनाट्य शास्त्री ने अपने शोध-प्रवन्ध में इनकी सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए प्रतिगदित किया है कि 'इनका कथानक पौराणिक होते हुए भी उसके व्याज से आज की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने काप्रयास किया गया है । पौराणिक चरित्रों द्वारा किसी ने करतें व्य के आदर्श को पाठकों के सम्मुख रक्खा है, किसी ने किसी उपेक्षित पात्र के साथ सहानुभूति के दो आँसू बहाए हैं । किसी ने जाति-पात के भेद की समस्या का समाधान ढूँढ़ा है तो किसी ने नारी के गौरव के प्रति अपनी श्रद्धा के फूल अपित किए हैं । अधिकांश नाटककार इन पौराणिक नाटकों द्वारा आज के जीवन को देखने लगे हैं ।'....

इन नाटकों की दूसरी विशेषता है—प्राचीन संस्कृति के आधार पर पौराणिक गाथाओं के असम्बद्ध एवं असंगत सूत्रों में सम्बन्ध एवं संगति स्थापित करने का प्रयास । तीसरे, वे हमें आज के जीवन की संकीर्णताओं एवं सीमाओं से ऊपर उठाकर जीवन की व्यापकता एवं विशालता का सन्देश देते हैं । रंगमंच एवं नाटकीय शिल्प की हिंद सं अवश्य इनमें अनेक नाटक दोष-पूर्ण सिद्ध होगे, किन्तु गोविन्दवल्लभ पंत, सेठ गोविन्ददास, लक्ष्मीनारायण मिश्र जैसे मेंज हुए नाटककारों ने इसका पूरा ध्यान भी रक्खा है । अस्तु, इसमें कोई सन्देह नहीं कि के नाटक विषय-वस्तु की हिंद्द से पौराणिक होते हुए भी प्रतिपादन-शैली एवं कला के विकास की हिंद्द से आधुनिक हैं तथा वे आज के सामाजिक की रुचि एवं समस्याओं के प्रतिकृत नहीं हैं !

(ग) समस्या-प्रधान नाटक-इस यूग के कल्पनाश्रित नाटकों को भी उनकी मूलप्रवृत्ति की दृष्टि से तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-(१) समस्या-प्रधान नाटक (२) भाव-प्रधान नाटक एवं (३) प्रतीकात्मक नाटक । समस्या-प्रधान नाटकों का प्रचलन मूख्यतः इब्सन, बर्नार्ड शा आदि पाश्चात्य नाटककारों के प्रभाव से ही हुआ है। पाश्चात्य नाटक के क्षेत्र में रोमांटिक नाटकों की प्रतिक्रिया के फल-स्वरूप यथार्थ-वादी नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें सामान्य जीवन की समस्याओं का समाधान विश्वद्ध बौद्धिक दृष्टिकोण से खोजा जाता है। इनमें विशेषत: यौन समस्याओं को ही लिया गया है। बाह्य द्वन्द्व की अपेक्षा इनमें आन्तरिक या मानसिक द्वन्द्व अधिक दिखाया गया है। स्वगत-भाषण, गीत, काव्यात्मकता आदि का इनमें परित्याग कर दिया गया है। विस्य-वस्तु की दृष्टि से इन्हें भी दो उपभेदों में विभक्त किया जा सकता है-(१) मनोवैज्ञानिक एवं (२) सामाजिक । मनोवैज्ञानिक नाटकों में मूख्यतः काम सम्बन्धी समस्याओं का विश्लेषण यौन-विज्ञान एवं मनोविश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ग में मूख्यतः लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक आते हैं: दूसरे वर्ग में आज के यूग और समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान आदर्शवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ग के लेखकों में सेठ गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', वृन्दावनलाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविन्दवल्लभ पंत के नाम उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र के समस्या-प्रधान नाटकों में 'संन्यासी' (१६३१), 'राक्षस का मंदिर' ('३१), 'मुक्ति का रहस्य' ('३२), 'राजयोग' ('३४), 'सिन्दूर की होली' ('३४), 'आधी रात' ('३७) आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे थे जिनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। मिश्रजी के इन नाटकों में बौद्धिकताबाद, याथार्थवाद एवं फायडवाद की प्रमुखता है। इब्सन, शा आदि पाश्चात्य नाटककारों की भाँति इन्होंने भी जीवन के प्रति विशुद्ध बौद्धिकतावादी दिष्टिकोण का प्रतिपादन करते हुए पूर्ववर्ती रोमांसवादी या भावुकतावादी दिष्टिकोण का विरोध किया है। उनके अधिकांश नाटकों में यौन सम्बन्धी प्रवृत्तियों एवं कामसमस्याओं को ही सर्वाधक महत्त्व दिया गया है।

सामाजिक नाटकों के क्षेत्र में सेठ गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ 'अष्क', वृन्दावनलाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी आदि का महत्त्वपूर्ण योगदान है । सेठ गोविन्ददास ने ऐतिहासिक, पौराणिक विषयों के अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी अपने अनेक नाटकों में किया है, जिनमें से 'कुलीनता' ('४०), 'सेवा-पय' ('४०), 'दुःख क्यों ?' ('४६), 'सिद्धान्त-स्वातंत्र्य' ('३८), 'त्याग या ग्रहण' ('४३), संतोष कहाँ ('४५), 'पाकिस्तान' ('४६), 'महत्त्व किसे' ('४७), 'गरीबी और अमीरी' ('४७), 'बड़ा पापी कौन' ('४८) आदि उल्लेखनीय हैं । सेठजी ने आधुनिक युग की विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण सफलतापूर्वंक किया है ।

उपेन्द्रनाय 'अश्क' को न तो लक्ष्मीनारायण मिश्र की भाँति विशुद्ध यथार्थवादी कहा जा सकता है और न ही सेठजी की भाँति आदर्शवादी; वे इन ग्रन्थों के बीच की स्थिति में हैं, अत: उन्हें आदर्शों नुख यथार्थवादी कहना उनित होगा। उन्होंने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं का चिल्लण जहाँ यथार्थ के स्तर पर किया है, वहाँ उनके मूल में सुधार या क्रान्ति की भावना निहित है, जो आदर्शवाद की सूचक है। उनके प्रमुख नाटकों में 'स्वर्ग की झलक' ('३६), 'कैद' ('४५), 'उड़ान' ('४६), 'छटा बेटा' (४६), 'अलग-अलग रास्ते' ('४५) आदि उन्लेखनीय हैं। इन्होंने अपने नाटकों में नारी शिक्षा, नारी-स्वातंत्र्य, विवाह-समस्या, संयुक्त-परिवार आदि से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर सामाजिक दृष्टि से तीखे व्यंग्य किए हैं। अनेक नाटकों में उन्होंने आधुनिक समाज की स्वार्थपरता, धन-लोलुपता, अनैतिकता आदि का भी चिल्लण यथार्थवादी शैली में किया है। पर अश्क की नाट्य-कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समस्याओं और समाधानों की उपदेशात्मक एवं गम्भीर रूप में प्रस्तुत नहीं करते, अपितु उनका निदर्शन हास्य-व्यंग्यमयी शैली में करते हैं, जिससे उनका प्रभाव और अधिक तीखा हो जाता है। रंगमंच और शैली की दृष्टि से तो उनकी तुलना किसी भी अन्य नाटककार से करना कठिन है।

वृत्वावनलाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यासों और नाटकों के अतिरिक्त सामा-जिक नाटकों के क्षेत्र में से भी सफलता प्राप्त की है। उनके इस वर्ग के नाटकों में से 'राखी की लाज' (१६४३), 'बाँस की फाँस' ('४७), 'खिलौने की खोज' ('५०), 'केवट' ('५१), 'नीलकंठ' ('५१), 'सगुन' ('५१), 'निस्तार' ('५६), 'देखा-देखी' ('५६) आदि प्रमुख हैं। वर्माजी ने इन नाटकों में विवाह, जाति-पाँति, ऊँच-नीच, सामाजिक वैषम्य, नेताओं की स्वार्थ-परायणता आदि से सम्बन्धि विभिन्न प्रवृत्तियों एवं समस्याओं का अंकन प्रस्तुत किया है।

गोविन्सवल्लभ पंत के सामाजिक नाटकों में 'अंगूर की बेटी' (१६३७), 'सिन्दूर की बिन्दी' आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से पहली रचना में मदिरा-पान के विषय एवं भयंकर परिणामों का दिग्दर्शन कराते हुए अन्त में इस व्यसन से मुक्ति पाने की विधि पर प्रकाश डाला गया है। 'सिन्दूर की बिन्दी' में भ्रष्ट एवं परित्यक्त नारी की समस्या का चित्रण अत्यन्त सहानुमूतिपूर्व क प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार पंतजी के नाट कों में सर्वत्न समाज सुधार की भावना परिलक्षित होती है, किन्तु साथ ही उनमें रोचकता और कलात्मकता का भी अभाव नहीं है।

पृथ्वीनाथ शर्मा ने 'दुविधा' (१६३८), 'अपराधी' ('३६), 'साध' ('४४) आदि सामाजिक नाटकों की रचना की है, जिनमें उन्मुक्त-प्रेम, विवाह तथा सामाजिक न्याय से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। 'दुविधा' की नायिका स्वच्छन्द-प्रेम एवं विवाह में से किसी एक को चुनने की दुविधा से ग्रस्त दिखाई गई है। यही समस्या साध' में भी है। इस दृष्टि से वे लक्ष्मीनारायण मिश्र के समीप पड़ते हैं, किन्तु उनका दृष्टिकोण मिश्रजी के दृष्टिकोण की भौति अति यथार्थवादी नहीं है।

इस युग के अन्य सामाजिक नाटकों में उदयशंकर भट्ट के द्वारा रचित 'कमला' ('३६)', मुक्ति-पय' ('४४), 'क्रान्तिकारी' ('४३); हरिकृष्ण 'प्रेमी' का 'छाया'; प्रेम-चंद का 'प्रेम की वेदी' ('३३) वन्द्रशखर पाण्डेय की 'जीत में हार' ('४२); जगन्नाय प्रसाद मिलिन्द का 'समर्पण' ('४०), चतुरसेन शास्त्रो का 'पग घ्वित' ('४२), दयानाय भा का 'कर्मपथ' ('४३); जयनाथ निलन का 'अवसान' शंभूनाथ सिंह का 'धरती और आकाण' ('४४); अभयकुमार 'यौधेय' का 'नारी की साधना' ('४४); रघुवोरशरण मिश्र का 'भारत माता' ('४४); श्री संतोष का 'मृत्यु की ओर'; तुलसी भाटिया का 'मर्यादा'; रामनरेश द्विपाठी का 'पैसा परमेश्वर' आदि उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इन लेख को में से अधिकांश मूलतः नाटककार न होकर कवि या उपन्यासकार हैं, किन्तु फिर भी इन्होंने अपने युग, समाज और राष्ट्र की विभिन्न परिस्थितियों, प्रवृत्तियों एवं समस्याओं का अंकन इनमें कुशलतापूर्वंक किया है। विषय-प्रतिपादन एवं नाट्यिशल्प की दृष्टि से अधिकांश रचनाएँ सफल एवं रोचक हैं।

गीतिनाटक — कल्पनाश्चित नाटकों का दूमरा वर्ग मावप्रधान नाटकों का है, जिन्हें शैली की हिंदर से सामान्यतः 'गीतिनाटक' नाम दिया जाता है। इस वर्ग के नाटकों के लिए भाव प्रमुखता के साथ-साथ पद्य का माध्यम भी अपेक्षित होता है। आधुनिक युग में रिवत हिन्दी का पहला गीतिनाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रिवत 'करुणालय' (१६१२) माना जाता है। इसमें पौराणिक आधार पर राजा हरिष्वन्द्र तथा शुनःशेय की बिल की कथा प्रस्तुन की गई है। प्रसाद के अनन्तर एक दीर्घ समय तक गीति-नाटकों के क्षेत्र में कोई नया प्रयास नहीं हुआ, किन्तु परवर्ती युग में अनेक गीति-नाटक लिखे गए, यथा—मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा 'अनव' (१६१२), हरिकृष्ण

प्रेमी द्वारा विहान'; उदयशंकर भट्ट के द्वारा 'मत्स्यगंधा', 'विश्वामित्न', 'राधा' आदि; सेठ गोविन्ददास के द्वारा 'स्नेह या स्वर्ग' (१६४६); भगवतीचरण वर्मा द्वारा 'तारा' आदि । इस क्षेत्र में सर्गधिक सफलता उदयशंकर भट्ट को मिली है । उन्होंने अपने पात्रों की विभिन्न भावनाओं एवं उनके अन्तर्द्वन्द्व को अत्यन्त सशक्त एवं संगीतात्मक शैली में प्रस्तुत किया है । इनमें पात्रों के संवाद भी प्राय: लय और संगीत से परिपूण शब्दों में प्रस्तुत हुए हैं । गीति-नाटकों की परम्परा में सुमित्रानन्दन पन्त के 'रजत शिखर' और 'शिल्पी' (जिनमें उनके नौ गीति-नाट्य संगृहीत है), डॉ० धर्मवीर भारती का 'अंधा युग', सिद्धकुमार का 'लौह देवता' आदि उल्लेखनीय हैं ।

(ङ) प्रतीकवादी नाटक — प्रतीकवादी नाटकों की परम्परा का उत्थान प्रसाद के 'कामना' (१६२७) नाटक से माना जा सकता है। इसके अनन्तर लिखे गये प्रतीक-वादी नाटकों में से ये उल्लेखनीय हैं — सुमिन्नानन्दन पंत का 'ज्योत्मना' ('३४); भगवती प्रसाद वाजपेयी का 'छलना' ('३६), सेठ गोविन्ददास का 'नवरस', कुमार हृदय का 'नवशे का रंग' ('४१) आदि।

इधर स्वातंत्र्योत्तर युग के नाटककारों में से डॉ॰ लक्ष्मीनारायण लाल ने भी प्रतीकात्मक नाटकों के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों के उद्घाटन का प्रयास किया है। उनके नाटकों में से 'मादा कैक्टस' (५७), 'सुन्दर रस', 'दर्पण' 'करप्यू', 'तीन आँखों वाली मछली', 'सूखा सरोवर', 'रात की रानी', 'मिस्टर अभिमन्यू' आदि उल्लेखनीय हैं।

इस युग के प्रमुख नाटककारों में स्वर्गीय मोहन राकेश का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने 'आषाढ का एक दिन' (५६), 'लहरों का राजहंस' ('६३), 'आधे-अधूरे ('५६) आदि नाटकों के माध्यम से जीवन की यथार्थता का बोध प्रस्तुत किया है। 'आषाढ का एक दिन' संस्कृत के महाकि कालिदास के चिरत पर आधा-रित है जबिक 'लहरों का राजहंस' अश्वयोष के संस्कृत नाटक 'सौन्दरनन्द' पर आधारित है। दोनों का देश-काल प्राचीन होते हुए भी चिरत्न-चित्रण, अन्तर्द्वंन्द्व एवं संवेदनाओं की दिष्ट से आधुनिक हैं। 'आधे-अधूरे' पूर्णतः कल्पनाश्चित है जिसमें नारी-पुरुष, काम, प्रेम, विवाह और परिवार की समस्याओं को चित्रिन करते हुए आज के दाम्पत्य-जीवन की विषमताओं के उद्घाटन का प्रयास किया गया है। राकेश के नाटक शिल्प एवं रंगमंच की दृष्टि से भी सफल सिद्ध हुए हैं।

विगत दो दशकों में अनेक नाट्यरचनाएँ प्रकाश में आई हैं, जिनमें नरेश मेहता की 'सुबह के घंटे' 'उलझन', 'दामाद', 'खंडित यात्राएँ' आदि; विनोद रस्तोगी की 'आजादी के बाद', 'नये हाथ' आदि, विमला रैना की 'तीन युग', रेवती शरण शर्मा की 'चिराग की लौ', 'अपनी धरती', शम्भूनाथ सिंह की 'धरती और आकाश', शम्भू भंडारी की 'बिना दोवारों के घर', ब्रजमोहन शाह की 'निरंकुश', लक्ष्मीनारायण मिश्र की 'चक्रव्यूह','वितस्ता की लहरें' आदि, सर्वदानन्द की 'भूमिका', चिरंजीत की 'तस्वीर उसकी' आदि उल्लेखनीय हैं। सामान्यतः इन रचनाओं में यथार्थवादी दृष्टिकोण से

जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया गया है तथा नाट्य शिल्प एवं अभिनेयता का ध्यान रखा गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी नाटक का विकास अनेक रूपों और अनेक दिशाओं में हुआ है फिर भी हिन्दी रंगमंच के अभाव तथा एकांकी, रेडियो-रूपकों तथा चल-चित्रों की प्रतियोगिता के कारण इसके विकास की गित मंद रही है। वैसे पिछले कुछ वर्षों में अव्यावसायिक संस्थाओं की ओर से रंगमंच के विकास का प्रयास हो रहा है जिससे नाटक का भविष्य उज्ज्वल दिखाई पड़ता है। यदि चल-चित्रों के माध्यम से साहित्यक नाटकों को प्रस्तुत किया जा सके तथा चल-चित्र को भी नाट्य साहित्य का अंग मान लिया जाय तो इससे दोनों की ही प्रगति सम्भव है। किन्तु ऐसा तभी सम्भव है जविक नाटककारों, फिल्म-निर्माताओं एवं दर्शकों के बीच सामंजस्य स्थापित हो। आशा है कि निकट भविष्य में ऐसा सम्भव हो सकेगा।

#### :: छत्तीस ::

## हिन्दी उपन्यास : स्वरूप और विकास

- १. उपन्यास शब्द की व्याख्या ।
- २. उपन्सास शब्द का प्रचलित अर्थ।
- ३. उपन्यास के तत्त्व ।
- ४. उपन्यास के भेद या प्रकार।
- ४. उपन्यास का उद्भव और विकास।
- ६ हिन्दी उपन्यास (क) भारतेन्द्र-युग, (ख) खत्नी-गहमरी-गोस्वामी, ग) प्रेमचन्द और उनके अनुयायी, (घ) जैनेन्द्र, जोशी, भगवतीचरण, (ङ) राहुल, यशपाल, (च) हजारीप्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, वृन्दावनलाल वर्मा, (छ) अन्य।
- ७. उपसंहार।

'उपन्यास' शब्द का मूल अयं है—'निकट रखी हुई वस्तु,' (उप — निकट; न्यास — रखी हुई), किन्तु आधुनिक युग में इसका प्रयोग साहित्य के एक ऐसे रूप विशेष के लिए होता है, जिसमें एक दीर्घ कथा का वर्णन गद्दा में किया जाता है। यद्यपि मूल अयं से प्रचलित अयं का कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी कुछ विद्वानों ने दोनों में संगति बैठाने का प्रयत्न किया है। एक लेखक महोदय का विचार है कि उपन्यास में जीवन को बहुत निकट प्रस्तुत कर दिया जाता है, अतः इसका यह नाम सर्वथा उचित है, किन्तु वे भूल गए हैं कि साहित्य के कुछ अन्य अंगों— जैसे कहानी, नाटक, एकांकी आदि में भी जीवन को उपन्यास की ही भौति बहुत समीप उपस्थित कर दिया जाता है। प्राचीन काव्य-शास्त्र में इस शब्द का प्रयोग नाटक की 'प्रतिमुख संधि' के एक उपभेद के रूप में किया गया है। भरत मुनि ने इसके लिए 'उपपत्तिकृतो ह्यर्थः' तथा 'प्रसादनम्' आदि विशेषण प्रस्तुत किए हैं, जिनका अर्थ होता है— 'किसी अर्थ को युक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करनेवाला तथा प्रसन्नता प्रदान करनेवाला' किन्तु यह बात साहित्य के अन्य अंगों पर भी लागू होती है। अस्तु, 'उपन्यास' शब्द का कथा-साहित्य के अंग-विशेष के लिए क्यों प्रयोग होने लग गया, तथा सबमे पूर्व किस व्यक्ति ने ऐसा किया— यह एक अनुसंधान का विषय है।

आधुनिक युग में 'उपन्यास' शब्द अंग्रेजी-के 'नॉवेल' (novel) के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, एक दीर्घ कर्योत्मक गद्य रचन। है। 'वह वृहत् आकार का गद्य आख्यान या वृत्तान्त जिसके अन्तर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाले पातों और कार्यों का चित्रण किया जाता है।' गुजराती में 'नवल-कथा', मराठी में 'कादम्बरी' एवं बँगला में 'उपन्यास' शब्द का प्रयोग भी अंग्रेजी के 'नॉवेल' के अर्थ में ही किया जाता है। सम्भवतः हिन्दी में भी इस शब्द का प्रयोग बँगला के अनुकरण पर ही होने लगा है। खैर, यह अनुकरण चाहे ठीक हो या न हो, किन्तु अब इसका प्रचलन इतना अधिक हो गया है कि इसे हटाना, परिवर्तित करना या संशोधित करना सम्भव नहीं।

## उपन्यास के तत्व

पाश्चात्य विद्वानों ने उपन्यास के मुख्यतः ये छः तत्त्व निर्धारित किए हैं, (१) कथा-वस्तु, (२) पात्र या चरित-चित्रण, (३) कथोपकथन, (४) देश-काल, (५) शैली और (६) उद्देश्य। हमारे विचार से इस विश्लेषण में उपन्यास के एक बड़े महत्त्वपूर्ण तत्त्व की उपेक्षा की गई है और वह तत्त्व है भाव या रस। साहित्य का सबसे महत्त्व-पूर्ण तत्त्व—भाव माना गया है तथा साहित्य और दर्शन, साहित्य और विज्ञान को पृथक् करनेवाला तत्त्व भाव ही है। साहित्य का कोई भी अंग या कीई भी रूप किवता, नाटक, उपन्यास इस भाव-तत्त्व से शून्य नहीं रह सकता, वह साहित्य की श्रेणी में ही नहीं आ सकता। वृद्वनिलाल के उपन्यासों में से भाव-तत्त्व को निकाल दीजिए, वे उपन्यास न रहकर इतिहास बन जाएँगे; जैनेन्द्र, अज्ञेय, जोशी के उपन्यासों को मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण से पृथक् करनेवाला तत्त्व, भावनाओं का चित्रण ही है। आचार्य गुलाबराय जी ने एक बार इस तत्त्व की ओर संकेत भी किया था, किन्तु विदेशी विद्वानों की विचार-शक्ति से हमारा दिमाग इस तरह अवरुद्ध रहता है कि उसमें स्वदेशी आचार्यों की मौलिक धारणाएँ कठिनता से प्रवेश पा सकती हैं।

उग्न्यास की कथावस्तु में प्रमुख कथानक के साथ-साथ कुछ प्रासंगिक कथाएँ भी चल सकती हैं, किन्तु दोनों परस्पर् मुसम्बद्ध होनी चाहिए। उसके कथानक का आधार वास्तिवक जीवन होना चाहिए जिससे कि उसमें स्वाभाविकता रहे, किन्तु जिन उपन्यासों का लक्ष्य ही विचिन्न घटनाओं द्वारा आश्चर्यंजनक बातों का निरूपण करना हो, वहाँ पह नियम लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के एच० जी० वेल्स ने अपने कथा-साहित्य में जान-बूझकर ही काल्पनिक-चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है, अतः यदि इस ढंग से उपन्यास लिखे जायँ तो उनमें ऐसा होना स्वाभाविक है। श्री प्रेमचन्द जी ने अपने 'काया-कल्प' में 'पुनर्जन्म' को ही उद्देश्य माना है अतः उसमें एक ही पात्र के तीन जीवनों की घटनाओं का समावेश होना स्वाभाविक है, भले ही वे पाठक जो पुनर्जन्म के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते, इसे एक दोष बतावें।

उपन्यास के कथानक के तीन आवश्यक गुण हैं—रोचकता, स्वाभाविकता एवं प्रवाह या गतिशीलता। उपन्यास के प्र<u>थम पृष्ठ में ही ऐ</u>सी शिवत होनी चाहिए कि पाठक के हृदय में ऐसा कौतूहल जागृत कर दे कि वह पूरी रचना को पढ़ने के लिए विवश हो जाय। यदि कोई पाठक किसी उग्न्यास को जान-बूझकर अधूरा लोड़ देता है, तो यह दोष पाठक का नहीं, अपितु लेखक का है, जो अपने उपन्यास के कथानक में प्राण नहीं फूँक सका।

पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी स्वाभाविकर्ता, सजीवता एवं क्रमिक विकास का होना आवश्यक है। प्राचीन महाकाव्यों की भौति उपन्यास के पात न तो अति मानवीय होते हैं और न ही उनका चरित्र प्रारम्भ से लेकर अन्त तक एक जैसा होता है। पात्रों में वर्गगत विशिष्टताओं के साथ-साथ वैयक्तिक विशेषताओं का भी सम-न्वय होना चाहिए, अन्यथा उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। ('गोदान') में होरी, हीरा और शोभा-तीनों एक ही परिवार और एक ही वर्ग से सम्बन्धित हैं, किन्तू फिर भो तीनों में इतना सुक्ष्म अन्तर रखा गया है जिससे हम एक-दूसरे को पहचान सकों, अलग कर सकों। पान्नों के चरित्र में परिवर्तन या विकास परिस्थितियों व वातावरण के प्रभाव से क्रमणः दिखाया जाना चाहिए। कथोपकथन, देश-काल और शैली पर भी स्वाभाविकता और सजीवता की बात लागू होती है। विचार, समस्या और उद्देश्य की व्यंजना इस ढंग से होनी चाहिए कि वह रचना की स्वाभा-विकना एवं रोचकता में बोधक सिद्ध न हो। इन सभी तत्त्वों का लक्ष्य मूख्यत: पाठक को भावानभूति प्रदान करना है, अत: इनका समन्वय भाव-तत्त्व के अनुकूल होना चाहिए, न कि भाव-तत्त्व का इनके अनुकूल । प्रत्येक उपन्यास में किसी एक भावना की प्रमुखता होती है; जैसे--प्रेमचन्दजी के 'निर्मला' और 'गोदान' में करुणा की; वर्माजी के 'मगनयनी' में शौर्य्य या उत्साह की; जोशीजी के 'संन्यासी' में रित या प्रेम की । उपन्यास के भाव-तत्त्व की आयोजना एवं उसका विश्लेषण रस-सिद्धान्त के आधार पर किया जाना उचित है। यदि हमारे लेखक और आलोचक इस ओर ध्यान दें तो नवीनतम उपन्यास-साहित्य में विकसित होनेवाली अति बौद्धिकता व ग्रुष्कता की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। जो विद्वान् विशुद्ध विचारात्मकता या भुष्क सिद्धान्त-प्रतिपादन में रुचि रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे उपन्यास को छोडकर 'दर्शन', 'मनोविज्ञान' या 'तर्क-शास्त्र' के ग्रन्थों की रचना में प्रवृत्त हों, अन्यथा उप-न्यास-साहित्य, उपन्यास-साहित्य न रहकर, 'उपन्यास-शास्त्र' बन जायगा।

#### भेद

हिन्दी के आलोचकों ने छपन्यास के अनेक भेद किए हैं, जैसे घटना-प्रधान, चिरत्न-प्रधान, सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक आदि। यह वर्गीकरण वैज्ञानिक हिष्ट से सर्वथा असंगत एवं अव्यावहारिक हैं। क्या सामाजिक उपन्यासों में घटनाओं की प्रधानता नहीं होती? अथवा मनोविश्लेषणात्मक में चरित्र की प्रधानता नहीं होती? पहले दो वर्गों का सम्बन्ध उपन्यास के तत्त्वों से है, जब कि सामाजिक और ऐतिहासिक का सम्बन्ध उनकी विषय-वस्तु से हैं। उपन्यासों का वर्गीकरण या तो उसके विषय के आधार पर अथवा तात्त्विक या शैलीगत विशेषताओं के अनुसार होना चाहिए, किन्तु उपर्युक्त वर्गीकरण में दोनों को अनुचित ढंग से मिला दिया गया है। विषय-वस्तु की हिष्ट से उपन्यास के भेदों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है—वैय-क्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक आदि अनेक विषयों का समावेश उपन्यासों में किया जा सकता है। ज्यो-ज्यों देश और काल

के अनुसार मानव-जाति की रुचि में परिवर्तन होता जायगा, त्यों-त्यों उपन्यास का विषय भी बदलता रहेगा, अत: विषय-वस्तु के आधार पर किए गए वर्गीकरण को भी प्रत्येक यूग में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसी प्रकार उगन्यास-साहित्य के विकास के साथ-साथ उनमें नयी-नयी शैलियों का प्रयोग तथा नवीन शिल्पात प्रवृत्तियों का विकास भी सदा होता रहेगा, अतः इनके आधार पर भी उपन्यास के भेदोपभेद को स्थायी रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम उपन्यास के तत्त्वों की प्रमुखता के आधार पर ही उसे इन सात वर्गों में विभाजित करना अधिक उचित समझते हैं--(१) कथा-वस्तु-प्रधान या घटना-प्रधान, (२) चरित्र-प्रधान, (३) कथोपकथन-प्रधान या संवादा-हमक, (४) देश-काल-प्रधान या वातावरण-प्रधान, (५) शैली-प्रधान, (६) उद्देश्य-प्रधान या विचारात्मक अथवा समस्या-प्रधान और (७) रस-प्रधान अथवा भावात्मक । यद्यपि प्रत्येक उपन्यास में उपयुक्त सभी तत्त्व किसी न किसी मात्रा में विद्यमान रहते हैं, किन्तु फिर भी लेखक के दृष्टिकोण, युग की प्रवृत्ति, आधारभूत विषय के अनुसार प्रत्येक उपन्यास में कोई एक तत्त्व प्रमुखता प्राप्त कर लेता है। हिन्दी के प्रारम्भिक तिलस्मा, ऐयारी एवं जासूसी उवन्यासों में घटनाओं की प्रधानता थी, तो अयोध्यासिह उपाध्याय के 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' में कोरी शैली का ठाठ था। प्रेमचन्दजी के उपन्याओं में समस्याओं की प्रमुखता थी, तो वृन्दावनलाल वर्मा की रचनाओं में बाता वरण या देश-काल की प्रमुखता है। इसी प्रकार जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी आदि लेखकों की रच-नाओं में जिन्हें 'मनोविश्लेषणात्मक' कहा गया है, मुख्यत: पान्नों के चरित्न के विश्ले-षण को सर्वाधिक महत्त्र दिया जाता है। कुछ ऐसे उपन्यास भी रचे गए हैं और रचे जा सकते हैं, जिनमें कथोपकथन का बाहुल्य हो या जिनमें विचारात्मकता की अपेक्षा भावात्मक उदगारों की प्रधानता हो। अत: हम समझते हैं कि इस प्रकार का वर्गी-करण उपन्यास-कला के स्वरूप एवं उसकी प्रवत्तियों को स्पष्ट करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

## उपन्यास का उदभव और विकास

आधुनिक उपन्यास-साहित्य के रूप-विधान का विकास सबसे पहले यूरोप में माना जाता है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि प्राचीन भारत में उपन्यास जैसी किसी विधा का प्रचार ही नहीं रहा । संस्कृत गद्य में लिखे गए पचतंत्र, हितोपदेश, वैताल-पंचिंगति, वृहत्कथा-मंजरी, वासवदत्ता, कादम्बरी और दशकुमार-चरित में हमें क्रमशः औपन्यासिकता का विकास मिलता है । पंचतन्त्र और हितोपदेश में पशु-पक्षियों का इतिवृत्त है, वैताल-पंचविंशति और वृहत्कथा-मंजरी में मानवीय घटनाओं का वर्णन है, किन्तु उनमें अस्वाभाविकता आ गई है, अतः आधुनिक उप-यास से इनमें बहुत अन्तर है । कुछ विद्वानों ने 'कादम्बरी' को भारत का पहला उपन्यास माना है, यहाँ तक कि मराठी साहित्य में 'उपन्यास' का पर्यायवाची ही 'कादम्बरी' है, किन्तु हमारे विचार से यह ठीक नहीं । 'कादम्बरी' में अलौकिकता, भावात्मकता एवं आलंकारिकता का आग्रह इतना अधिक है कि उसे उपन्यास कहना, 'उपन्यास' शब्द के साथ अन्याय होगा। वस्तुतः मानवीय चरित्न के स्वाभाविक चित्रण, मनोवैज्ञानिक तथ्यों के उद्घाटन, यथार्थवादी

दृष्टिकोण एवं शैली की स्वाभाविकता की दृष्टि से 'दशकुमार-चरित' को हम भारत का पहला सफल 'उपन्यास' कह सकते हैं। इसमें अनेक स्वतन्त्र कथानकों को मूल कथावस्य के क्षीण तन्तुओं के द्वारा परस्पर सम्बद्ध किया गया है, जो आधुनिक उपन्यास की दृष्टि से इसका यह एक बड़ा भारी दोष है; किन्तु इसके अन्य गुणों को देखते हुए यह दोष उपेक्षणीय कहा जा सकता है।

संस्कृत के कथा-साहित्य का प्रचार अरब, इराक तथा यूरोप के अनेक प्रदेश में होता हुआ ठेठ यूनान तक हो गया। संस्कृत की अनेक कथाओं का अनुवाद मध्य-एशिया और यूरोप की विभिन्न भाषाओं में हुआ, जिनके आधार पर अनेक पाश्चात्य विद्वान् यूरोप के रोमंटिक कथा-साहित्य का मूल उद्भव भारतवर्ष के कथा-साहित्य को मानते हैं। जिस प्रकार भारत से भेजी हुई रुई और उन को यूरोगवाले कपड़े के बढ़िया थानों में परिवर्तित करके लौटाते रहे हैं, कुछ वैसे ही भारत का प्राचीन कथा-साहित्य यूरोप के क्रमणः रोमांटिक कथा-साहित्य एवं उपन्यास का रूप धारण करके लौटा।

जैसा कि ऊपर स्वष्ट किया गया है, उपन्यास की उद्भव यूरोप में रोमांटिक कथा-साहित्य से हुआ, जो मूलतः भारतीय प्रेमाख्यानों से प्रेरित था। रोमांटिक का अर्थ है जिसमें प्रेम और साहस का निरूपण हो। संस्कृत के 'वासवदत्ता', 'कादम्बरी' और 'दशकूमार-चरित' में प्रेम, साहस और धैर्य का ही चित्रण किया गया है। इस युग के भारतीय कथा-साहित्य में इन तत्त्वों की इतनी प्रधानता थी कि आचार्य रुद्रट ने कथा-साहित्य के लक्षण निर्धारित करते समय प्रेम और साहस को उसका आवश्यक लक्षण माना है। यूरीप में रोगांटिक उपन्यासों का प्रचार सर्वप्रथम इटली में माना जाता है। चौदहवीं शताब्दी के मध्य में इटली के लेखक वोकेशियो ने 'डी केमराम' की रचना की, जो व्यंग्य और विनोद से ओत-प्रोत थी। सत्तहवीं गती में स्पेन के लेखक सरवन्ते ने 'डान क्विकजोट' की रचना की। आगे चलकर फ्रांस में रोमानी और यथार्थवादी कथा-साहित्य की बहुत उन्नति हुई । दूसरी ओर सलहवीं-अठारहवीं शती में इंगलैण्ड में अनेक महत्त्वपूर्ण उपन्यासों की रचना हुई, जैसे —सर फिलिप सिडनी कृत 'आर्केटिया' (१५६०), जॉन बूनियन का 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' (१६८४), डेनियलू-डैसो का 'राबिन्सन क्रसो' (१७१६), जोनाथन स्विषट का 'गुलीवर्स ट्रेवल्स' (१७२६) आदि । आगे चलकर इंगलैण्ड. फ्रांस. जर्मनी व रूस में अनेक उच्च कोटि के उपन्यासों की रचनाएँ हुईं, जिनमें सेम्युअल रिचर्डसन का 'पामेला' (१७४०), हैनरी फील्डिंग का 'टाम जोन्स' (१७४६), आलिवर गोल्डिस्मिथ का 'विकार ऑफ वेकफील्ड', जेन आस्टिन का 'प्राइड एण्ड प्रेंजुडिस', सर वाल्टर स्कॉट का 'वेवर्ली नॉवेल्स' चार्ल्स डिकेन्स का 'डेविड कॉपरफील्ड', बॉण्टी का 'जेन आयर' थैकरे का 'वेनिस फेयर', जार्ज इलियट का 'एडम बीड' आदि इंगलैण्ड में प्रकाशित हुए । फांस के उपन्यास-लेखकों में वाल्तेयर, विकटर ह्यागो, बालजक, जार्ज सेण्ड, जोला, पतावेयर, अनातीले फ्रांस आदि उल्लेख-नीय हैं। इनके अतिरिक्त जर्मनी में गेटे तथा रूस में पुश्किन, गोगोल, लर्मान्तोफ, तुर्गनेव, दास्ताएव्स्की, टॉलस्टाय जैसे महान् लेखकों का आविर्भाव हुआ।

उपर्युक्त नामात्रली से स्वष्ट है कि अठारह्वीं शताब्दी के अन्त तक यूरोप के विभिन्न भागों में उपन्यास साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था, किन्तु हिन्दी में इसका अविभिन्न उन्नीसवीं शती के अन्तिम चरण में हुआ। आधुनिक युगीन भारतीय साहित्य में उपन्यासों का विकास अंग्रेजी साहित्य के सम्पर्क में हुआ, अतः जिन भाषा-भाषियों का अंग्रेजी से अधिक सम्पर्क था, उनमें उपन्यासों का प्रचार पहले होना स्वाभाविक था। यही कारण था कि बंगाल में उपन्यासों की रचना हिन्दी से पूर्व आरम्भ हो गई थी। बँगला के अनेक उपन्यासकारों—बंकिमचन्द्र, शरत् रवीन्द्र आदि—का हिन्दी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा।

### हिन्दी उपन्यास

हिन्दी साहित्य के सभी अंगों के विकास की ओर ध्यान देनेवाले भारतेन्दु हिरिश्चन्द्र की दृष्टि उपन्यास-साहित्य पर भी पड़ी। उन्होंने 'पूर्ण प्रकाश और चन्द्र-प्रभा' नामक एक उपन्यास का अनुवाद किया तथा एक मौलिक उपन्यास की भी रचना आरम्भ की जो दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो सका। हिन्दी में सबसे पहला मौलिक उपन्यास 'परीक्षा गुरु' भारतेन्दु के जीवन काल में ही—सन् १८८२ में—प्रकाशित हो गया था, जिमकी रचना का श्रेय लाला श्री निवासदास को है। लेखक ने भूमिका से स्पष्ट किया है कि इसके लेखन में 'महाभारतादि सस्कृत, गुलिस्तां वगैरह फारसी इस्पेक्टेटर, लार्ड वेकन, गोल्डिस्मय, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली है।' इससे तथा इसके ढाँच से पता चलता है कि इनकी रचना बंगला उपन्यासों के आधार पर न होकर सीध अंग्रेजी के उपन्यासों की प्रेरणा से हुई। 'परीक्षा-गुरु' में दिल्ली के एक सेठ-पुत्र की कहानी है, जो कुसंगति में पड़ गया था जिसका उद्धार अन्त में एक सज्जन मिल्न द्धारा हुआ है। लेखक में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण यह रचना एक सफल उपन्यास का रूप धारण नहीं कर सकी।

भारतेन्दु-युग के अन्य कई लेखकों ने भी उपन्यासों की रचना की, जिनमें श्रद्धाराम फिल्लौरी का 'भाग्यवती', रत्नचन्द प्लीडर का 'नूतन चरिन्न' (१८६२), बालकृष्ण भट्ट का 'नूतन ब्रह्मचारी' (१८६६) और 'सौ अजान एक सुजान' (१८६२), राधाकृष्ण दास का 'निस्सहाय-हिन्दू' (१८६०), राधाचरण गोस्वामी का 'विधवा-विपत्ति' (१८८८), कार्तिकप्रसाद खत्नी का 'जया' (१८६६), बालमुकुन्द गुप्त का 'कामिनी' आदि उल्लेखनीय हैं। डा० विजयशंकर मल्ल ने श्री फिल्लौरी जी के 'भाग्यवती' को हिन्दी का पहला उपन्यास घोषित किया है, किन्तु उन्होंने अपनी घोषणा की पुष्टि अपेक्षित प्रमाणों से नहीं की। इन लेखकों ने मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त बँगला के उग्न्यासों के भी हिन्दी में अनुवाद किए। बाबू गदाधर सिंह ने 'बंग विजेता' और 'दुर्गेशनन्दिनी', राधाकृष्णदास ने 'स्वर्णलता', प्रतापनारायण मिश्र ने 'राजिंसह', 'इन्दिरा', 'राधारानी' आदि; राधाचरण गोस्वामी ने 'विरजा', 'जावित्नी', 'मृण्मयी' आदि का अनुवाद किया। बाबू रामकृष्ण वर्मा और कार्तिक-

प्रसाद खत्नी ने चर्दू और अंग्रेजी के बहुत मे रोमांटिक और जासूसी उपन्यासों के अनुवाद प्रस्तुत किए। वस्तुतः भारतेन्दु-युग में अनूदित उपन्यासों की ही प्रधानता रही। मौलिक उपन्यासों में भी कला का विकास दृष्टिगोचर नहीं होता। उनमें इति-वृत्त एवं घटनाओं की प्रधानता, चरित्र-चित्रण का अभाव, उपदेशात्मकता की भरमार एवं शेजी की अपरिपक्वता दृष्टिगोचर होती है।

हिन्दी के मौलिक उपन्यासों के प्रचार में वृद्धि करने का श्रेय तीन लेखकों — देवकीनंदन खत्नी, गोपालराम गहमरी और किशोरीलाल गोस्वामी को है। खत्नीजी ने सन् १०६१ में 'चन्द्रकांता' और 'चंद्रकांता-संतित' की रचना की, जिनमें तिलम्मी और ऐयारी का वर्णन है। ये उपन्यास इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि कई लोगों ने केवल इन्हें पढ़ने के लिए ही हिन्दी सीखी। गहमरीजी ने एक 'जासूस' नामक पत्न निकाला, जिसमें पाँच दर्जन से भी अधिक जासूसी उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। उनके उपन्यासों का मूलाधार अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास होते थे। गोस्वामीजी ने भी 'उपन्यास' पत्निका निकाली, जिसमें उनके ६५ छोटे-बड़े उपन्यास प्रकाशित हुए। गोस्वामीजी के उपन्यासों का विषय सामाजिक था। किन्तु उनमें कामुकता और विलासिता का चित्रण अत्यधिक था। अस्तु, लेखक-त्रय की ये रचनाएँ कलात्मक दृष्टि से अत्यन्त साधारण कोटि की हैं। इनमें प्रायः अस्वाभाविक घटनाओं की भर-मार है।

खती, गहमरी और गोस्वामी की सम्मिलित विवेणी और प्रेमचन्द के बीच की सीमा को मिलानेवाले श्री हरिऔध, लज्जाराम मेहता एवं कुछ अनुवादक हैं हरिऔधजी ने 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' और 'अधिखला फूल' लिखकर आई॰ सी॰ एस॰ के विद्यायियों के लिए हिन्दी मुहावरों की पाठ्य-पुस्तक का अभाव पूरा किया, तो दूसरी और मेहताजी ने 'आदर्श हिन्दू' और 'हिन्दू गृहस्थ' लिखकर सुधारवाद की पताका लहराई।

प्रेमचन्द (१८८०-१६३६ ई०) के पदार्णण के पूर्व तक हिन्दी उपन्यास मानो किसी अविकसित कलिका की भाँति मौन, निस्पन्द एवं चेतनाहीन सा हो रहा था, दिवाकर की प्रथम रिश्मयों की भाँति प्रेमचन्द की पावन कला का पुनीत स्पर्श पाकर मानो वह जग उठा, खिल उठा और मुस्कराने लगा। राजा-रानियों और सेठ-सेठानियों के महलों की चारदीवारी में बन्द रहनेवाला कथानक जनसाधारण की लोक-भूमि में उन्मुक्त छप से विचरण करने लगा। लौह-मूर्तियों की भाँति स्थिप रहनेवाले या कठ-पुतिलयों की भाँति लेखकों के मौन-संकेतों पर अस्वाभाविक गित से दौड़ने-फुदकनेवाले पात्र मांसल, सजीव और व्यक्तित्व-सम्पन्न होकर सामान्य मनुष्यों के रूप में आत्म-प्रेरणा से परिचालित होते दिखाई पड़ने लगे। इसी प्रकार कथोपकथन, देश-काल, शैली, उद्देश्य, रस आदि अन्य औपन्यासिक तत्त्वों का विकास प्रथम बार प्रेमचन्दजी की कृतियों में हुआ। उन्होंने केवल सस्ते मनोरंजन के स्थान पर जीवन की जवलंत समस्याओं को अपनी कला का लक्ष्य बनाया। यही कारण है कि उनके प्रत्येक उपन्यास में किसी न किसी सामयिक समस्या का चित्रण मार्मिक रूप में हुआ है; जैसे सेवा-सदन (१६१८) में

वेश्याओं की, रंगभूमि (१६२८) में शासक वर्ग के अत्याचारों की, प्रमाश्रम (१६२८) में किसानों की, कर्म-भूमि (१६३२) में हरिजनों की, निर्मला (१६२२) में दहेज और वृद्ध-िवाह की गवन (१६३१) में मध्यवर्ग की आर्थिक विषमता की और गोदान (१६३६) में पुनः किसान, मजदूर के शोषण की । प्रेमचन्दजी के प्रारम्भिक उपन्यासों में आदर्शवादिता अधिक होने के कारण उनमें कहीं-कहीं काल्पनिकता और अस्वाभाविकता अधिक आ गई है, किन्तु आगे चलकर वे पूरे यथार्थवादी बन गए, जिसका प्रमाण गोदान में मिलता है। जहाँ प्रारम्भिक रचना में उन्होने समस्याओं के समाधान का गाँधीवादी ढंग से प्रयत्न किया है, वहाँ उनके अन्तिम उपन्यासों — निर्मला गोदान—आदि में केवल समस्या को प्रस्तुत करके ही सन्तोष कर लिया गया है।

प्रेमचन्दजी के अनन्तर हिन्दी में शताधिक उच्चकोटि के उपन्थासकारों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न विषयों पर लेखनी उठाई । इनको हम अनेक वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम वर्ग में वे लेखक आते हैं, जिन्होंने सामाजिक समस्यात्रों का चित्रण करते हुए प्रेमचन्दजी की परम्परा को आगे बढाया । इस वर्ग में जयशंकर प्रसाद, विश्वम्भरनाय शर्मा 'कौशिक', पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', चतुरसेन शास्त्री, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', आदि उल्लेखनीय हैं। श्री जयशंकर प्रसाद जी ने 'कंकाल' में भारतीय नारी-जीवन की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है । उनके अन्य उपन्यास 'तितली' में नारी-हृदय की महानता का उद्घाटन हुआ है । कौशिकजी ने 'मां' और 'भिखारी' में भी नारी की सामाजिक स्थित का चित्रण करते हुए उसके विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। 'उग्र' जी लेखक के रूप में सचमूच उग्र हैं— उन्होंने 'दिल्ली का दलाल', 'बुधुवा की बेटी' आदि में सम्य-समाज की भीतरी दुर्बल-ताओं, अनीतियों, और घृणित प्रवृत्तियों का उद्घाटन आवेगपूर्ण एवं धड़ल्लेदार शैली में किया है। चतुरसेन शास्त्री ने विधवाश्वमों की ओट में 'हृदय की प्यास' बूझाने वालों की खबर ली है। उनकी 'गोली' देशी रियासतों के शासकी की घृणित विला-सिता को नग्न रूप में प्रस्तुत करती है। शास्त्रीजी ने कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं, जिनकी चर्चा आगे की जायगी । अश्कजी के उपन्यासों--मूख्यत: 'गिरती-दीवारें -- मध्यवर्गीय समाज की वाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों का उद्घाटन यथार्थ-वादी शैली में हुआ है। विवाह सम्बन्धी सामाजिक रूढ़ियों के कारण होनेवाली आधु-निक युवक-युवतियों के प्रणय की अक्षफल परिणति पर उन्होंने 'चेतन' के माध्यम से प्रकाश डात्रा है। सामाजिक समस्याओं को लेकर लिखे जानेवाले इन सभी उपन्यासों की शैली में प्रायः सरलता और स्वाभाविकता का आग्रह मिलता है।

दूसरे वर्ग में चिरत-प्रधान उपन्यास-रचियताओं को रखा जा सकता है। श्री जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, भगवतीचरण वर्मा व श्री सिच्चदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' ने विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषण-कत्ताओं के सिद्धान्तों के अनुकूल अपने औपन्यासिक पात्रों के चिरत को सूक्ष्मतापूर्वक चित्रित किया है। चिरत-चित्रण को इनमें इतनी अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई है कि उसके समक्ष अन्य तत्त्व गौण हो गए हैं। ऐसी स्थित में इनमें सामाजिक परिस्थितियों के स्थान पर व्यक्ति की मानसिक

प्रवृत्तियों के विश्लेषण को विस्तार मिलना स्वाभाविक था। जैनेन्द्रजी के उपन्यासों में 'सुनीता', 'परख', 'सुखरा', 'त्यागपत्र', 'विवर्त्त' आदि उल्लेखनीय हैं। उनके अधिकांश उपन्यासों में पित-पत्नी एवं अन्य पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्धों का चित्रण किया गया है। इनकी नायिका प्राय: दिवाहिता होती है, जो वैयिक्तिक कुण्ठाओं के कारण अपने सम्पक्तं में आने वाले किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है। नायिका का पित इस स्थिति से परिचित होता हुआ भी, उमे चुपचाप सहन कर लेता है। प्रारम्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि नायिका पित को छोड़कर नव-परिचित से सम्बन्ध स्थापित कर लेगी, किन्तु अन्त तक जाते-जाते जैनेन्द्रजी परिस्थिति को सँभाल लेते हैं। कदाचित् वे यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि पत्नी को अन्य व्यक्तियों से मिलने-जुलने की जितनी अधिक स्वतंत्रता दी जाए, उतनी ही उसके चरित्र में इढ़ता एवं सबलता आती है। वस्तुतः उनके उपन्यासों में शैली की सरलता के साथ-साथ शुष्कता, भावात्मकता के साथ-साथ बौद्धिकता आवश्यकता से अधिक है।

श्री इलाचन्द्र जोशी ने भी अपने 'संन्यासी', 'पर्दे की रानी', प्रेत और छाया' 'सुबह के भूत्रे', 'मुक्ति-पथ' आदि में चारितिक प्रवृत्तियों एवं वैयक्तिक परिस्थितियों का ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है, किन्तु जैनेन्द्रजी की भाँति शुष्क कथानक नहीं हैं। उनके पास प्रत्येक उपन्यास में प्रस्तुत करने के लिए नये-नये कथानक हैं, नयी-नयी समस्याएं हैं, अतः उन्हें एक ही वस्तु को बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ओर उनके पास कल्पना का वैभव है तो दूसरी ओर अनुभूतियों का संचित कोष — जिसके बल पर वे अपनी रचनाओं को सौन्दर्य और रस से भरपूर करने में समर्थ हैं। जैनेन्द्रजी के उपन्यास यदि पेंसिल से बनाए हुए 'रफ स्केच' सदृश हैं, तो जोशीजी की रचनाएँ रंग-बिरंगी सूक्ष्म रेखाओं से सजे हुए सुन्दर चित्र हैं। जिस जटिल दार्शनिकता पर जैनेन्द्रजी गर्व कर सकते हैं, उससे जोशीजी के उपन्यास शुन्य हैं, किन्तु जोशीजी की भावनाओं का तारल्य, भाषा का प्रवाह और शैली की प्रीढता आज के किसी भी उपन्यासकार के लिए ईर्ष्या की वस्तु बन सकती है। किन्तु अपनी कुछ रचनाओं में वे दार्शनिकता-प्रिय आलोचकों से प्रशंसा पाने के निमित्त या उन्हें केवल विद्यार्थियों के काम की वस्तु बनाने के लोभ से उस शुष्क सिद्धान्त-निरूपण में भी पड़ गए हैं, जो उग्न्यास की औपन्यासिकता का ह्रास कर देते हैं—'सूबह के भले', 'मुक्ति-पथ' आदि रचनाएँ ऐसी ही हैं।

भगवतीचरण वर्मा ने 'तीन वर्ष', 'आखिरी दांव' 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में सामा-जिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी मनोविश्लेषण को प्रमु-खता दी है। दूमरी ओर अज्ञेय जी ने 'शेखर: एक जीवनी' और 'नदी के द्वीप' में योन प्रवृत्तियों का चित्रण सूक्ष्म, जटिल एवं गम्भीर शैली में किया है, जो सामान्य पाठक के हृदय को शान्ति प्रदान करने की अपेक्षा उसके मस्तिष्क की कुरेदने में सहा-यक सिद्ध होता है।

तृतीय वर्ग में साम्यवादी हिन्टकोण से लिखे गए उपन्यासों को स्थान दिया जा

सकता है। श्री राहुल सांकृत्यायन की 'सिंह सेनापति', 'बोल्गा से गंगा' और श्री यशपाल की 'दादा कामरेड', 'देशद्रोही', 'मनुष्य के रूप', 'झूठा सच' आदि रचनाओं में वर्ग-वैषम्य का चित्रण करते हुए सामाजिक क्रान्ति का समर्थन किया गया है।

चतुर्थं वर्ग में देशकाल-प्रधान या ऐतिहासिक उपन्यास आते हैं। यद्यपि ऐतिहासिक कथानकों की ओर हिन्दी लेखकों का ध्यान बहुत पहले चला गया था, किशोरीलाल गोस्वामी ने कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे थे, किन्तु उनमें ऐतिहासिकता का
निर्वाह नहीं मिलता। इस क्षेत्र की उत्कुष्ट रचनाओं में आचार्य चतुरसेन शास्त्री की
'वैशाली की नगरवधू', श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्म-कथा' और
'चारु चंद्रलेख', यणपाल की 'दिन्या' आदि हैं; जिनमें सम्बन्धित युग के सम्पूर्ण वातावरण को प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा
को चरम विकास तक पहुँचा देने का श्रेय श्री वृन्दावनलाल वर्मा को है। आपने 'गढ़कुण्डार', 'विराटा की पद्मिनी', 'झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई' और 'मृगनयनी' का
प्रणयन किया है, जिनमें इतिहास के अनेक विस्मृत प्रसंगों को नव-जीवन प्राप्त हुआ
है। विशेषतः 'मृगनयनी' में ऐतिहासिकता और औपन्यासिकता, तथ्य और कल्पना,
भाव और शैली का सुन्दर समन्वय मिलता है। नवीनतम ऐतिहासिक उपन्यासों में डॉ॰
रांगेय राघव का 'अंद्रा रास्ता', सुनामी का 'भगवान् एकलिंग' आदि उल्लेखनीय हैं।

इनके अतिरिक्त हिन्दी उपन्यासों का एक नया वर्ग 'आंचलिक उपन्यासों' का भी और विकसित हो रहा है। इनमें किसी अंचल या प्रदेश-विशेष के वातावरण को सजीव रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के उपन्यासों में फणीश्वरनाथ रेणु का 'मैला आंचल' और 'परती परिकथा', उदयशंकर भट्ट का 'लोक परलोक', बलभद्र ठाकुर के 'आदित्यनाथ', 'मुक्तावती', 'नैपाल की वो वेटी', श्यामू संन्यासी का 'उत्थान', तरन-तारन का 'हिमालय के आंचल' आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें लोक-संस्कृति, लोक-गोतों एवं लोक-शब्दावली का प्रयोग प्रचुर माता में हुआ है।

स्वातंत्वीत्तर युग में हिन्दी उपन्यास की प्रगति तीव्र गित से हुई है। पिछले पच्चीस वर्षों में अनेक नये और पुराने उपन्यासकारों की भताधिक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ प्रकाश में आई हैं। इस युग के लेखकों में अमृतलाल नागर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने 'महाकाल', 'सेठ बाँके लाल', 'बूंद और समुद्र', 'शतरंज के मोहरे', 'सुहाग के नूपुर', 'अमृत और विष', 'मानव का राजहंस' आदि में मानवतावादी हिट से समाज के विभिन्न पक्षों का चित्रण मार्मिक रूप में किया है। इसी वर्ण में राजेन्द्र यादव को स्थान दिया जा सकता है जिन्होंने 'सारा आकाश', 'उखड़े हुए लोग', 'शह और मात' आदि उपन्यासों में दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन की अनुभूतियों को प्रस्तुत किया है। मोहन राकेश के 'अंधेरे बंद कमरे', 'न आने वाला कल' आदि उपन्यासों में उच्च शिक्षित व्यक्तियों के जीवन की कुंठाओं की सफलतापूर्वक व्यक्त किया गया है।

सामाजिक विष्टिकोण से समस्याओं का विष्टेषण करने वाले उपन्यासकारों में से नागार्जुन, भैरवप्रसाद गुप्त, अमृत राय, मन्मथनाथ गुप्त प्रभृति की अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ इस युग में प्रकाश में आई हैं जिनमें नागार्जुन की 'रितिनाथ की चाची', 'बलचनमा', 'दुखमोचन', 'उग्रतारा' आदि; भैरवप्रसाद गुप्त की 'गंगा मैया', 'सती मैया का चौरा' आदि; अमृत राय की 'बीज', 'नागफनी का देश' और 'हाथी के दांत' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मन्मथनाथ गुप्त ने 'काजल की कोठरी', 'बहता पानी'आदि में क्रान्तिकारी जीवन के अनुभवों का चित्रण किया है। वस्तुतः इन लेखकों ने व्यक्ति के अन्तर्द्वन्द्व की अपेक्षा सामाजिक विषमताओं के उद्घाटन पर अधिक बल दिया है।

मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण को प्रमुखता देने वाले नये उपन्यासकारों में डा॰ देवराज, डा॰ प्रभाकर माचे हैं, डा॰ लक्ष्मीनारायण लाल, नरेश मेहता, गिरिधर गोपाल, यादवचन्द्र जैन प्रभृति का नाम उल्लेखनीय है। डा॰ देवराज ने 'पथ की खोज', 'बाहर भीतर', 'अजय की डायरी' 'मैं, वे और आप' में नारी-पुरुष सम्बन्धों का चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। डा॰ प्रभाकर माचवे के 'द्वाभा' और 'साँचा'; डा॰ लक्ष्मीनारायण लाल के 'बया का घोंसला और साँप', 'धरती की आँखें', 'काले फूल का पौदा'; नरेश मेहता के डूबते मस्तूल' 'धूमकेतु; एक श्रुति', 'यह पथ बंधु था'; गिरिधर गोपाल के 'चाँदनी का खंडहर', यादवचन्द्र जैन के 'पत्थर पानी' में विभिन्न पात्रों के व्यक्तित्व का विश्लेषण सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है।

नवोदित उपन्यासकारों में से श्रांलाल गुक्ल का 'राग दरबारी', राही मासूम रजा के 'आधा गाँव' और 'टोपी गुक्ला' तथा शिवप्रसाद सिंह का 'अलग-अलग वैतरणी' उल्लेखनीय हैं। महिला उपन्यासकारों में से मन्तू भंडारी ('आपका बंटी'), ऊषा प्रियंवदा ('क्कोगी नहीं राधिका'), मेहिरुन्निसा परवेज ('आंखो की दहलीज'), कृष्णा सोबती ('सूरजमुखी अंधेरे कें), आदि के नाम उल्लेखनीय है। महिला लेखिकाओं में शिवानी ने भी अनेक महत्त्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं जिनमें नारी-जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण मामिक रूप में हुआ है। उनका 'चौदह फेरे' विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

उपलब्धियां और अभाव—उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हिन्दी का उपन्याससाहित्य आज अनेक दिशाओं में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिन्दी का उपन्याससाहित्य प्रत्येक दुष्टि से विशाल, ज्यापक एवं वैविध्यपूर्ण है। अतः अव तक की प्रगति
पर हम संतोष कर सकते हैं, किन्तु भविष्य की ओर देखने पर थोड़ी आशंका भी होती
है। स्वतंत्रता के बाद से हमारे साहित्यकार अतियथार्थवादिता, प्रयोगशीलता एवं नृतनता
की वृत्तियों से बुरी तरह ग्रस्त होते जा रहे हैं। यह बात कथा-साहित्य के रचयिताओं
पर भी लागू होती हैं। हमारे विचार से अतियथार्थवाद या नग्न यथार्थवाद उस रंगीन
मिठाई की तरह से आकर्षक, लुभावना एवं स्वादिष्ट हैं, जिसे खाने के बाद हैजा हो
जाने का भय रहता है। अवश्य ही नग्नता, अश्लीलता और कामुकता भी जीवन का
एक पक्ष है, किन्तु हमें अपनी दृष्टि उसी तक सीमित नहीं कर लेनी चाहिए। यदि
हमारे साहित्यकार अपने युग और समाज की नग्न तस्वीर देने के साथ-साथ स्वस्थ
जीवन-दृष्टि, असंतुलित दृष्टिकोण एवं व्यापक जीवन-दर्शन भी दे सकें, तो इससे उनकी
कला में सौन्दर्य के साथ-साथ औदात्य का भी संचार हो सकता है। यदिये जीवन को
केवल भोगने के साथ-साथ खुली दृष्टि से उसे देखने-पढ़ने का भी प्रयास करें तथा अपने
आपको काफी-हाउसों के वातावरण से बाहर निकालकर अतीत की महान् परम्पराओं

एवं वर्तमान की समस्याओं पर भी नजर डालें, तो इनसे उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में अधिक संतुलन आ सकता है।

\_\_\_ आज के उपन्यास-साहित्य पर यह आक्षेप भी लगाया जा सकता है कि उसका क्षेत्र केवल पुशिक्षित समाज एवं शहरी जीवन तक सीमित हो गया है। आंचलिक उपन्यासों में ग्राभीण जीवन की भी झलकियां दी गई हैं, पर अनेक उपन्यासकारों ने आंचलिकता को फैशन के रूप में ग्रहण किया है, ग्रामीण जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं का यथार्थ-बोध बहुत कम रचनाओं में उपलब्ध होता है। इस प्रसंग में नवो-दित लेखिका सोमा वीरा की यह चुनौती ध्यान देने योग्य है-- 'हमारा आधुनिक साहित्य केवल 'मध्यवर्गीय नगर साहित्य' इसलिए है क्योंकि हमारे अधिकांश साहित्यकार केवल इसी वर्ग की बातों को लेकर, केवल इसी वर्ग के लिए लिखते हैं। थोड़ा विचार करने से ही यह बात भली-भाँति समझ में आ सकती है। पिछले दस वर्षों में कितनी कहानियाँ या उपन्यास गाँव की वास्तविक जिन्दगी को लेकर लिखे गए हैं ? अ। दिवासियों के जीवन पर. किसी राजनैतिक पृष्ठभमि पर, करोड्पतियों की जिन्दगी पर, रात को सडक पर सोनेवालों और दिन से चना-मुँगफली बेचनेवालों की जिन्दगी पर, भिखारियों पर. स्पोर्ट स के खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों पर मिछ्यारों पर, अछूतों पर, अर्थात् मध्यवर्ग के अतिरिक्त समाज के अन्य अंगों से सम्बन्धित विषयों पर कितन साहित्यकारों ने अपनी कलम उठायी है ?' (ज्ञानोदय; नवम्बर '६४) वस्तुत: हमारे उपन्यास-साहित्य का विषय-क्षेत्र संकृचित एवं जीवन-दृष्टि संकीणं होती जा रही है, जो ठीक नहीं। आशा है, हमारे साहित्यकार स्वरूप दृष्टिकोण, व्यापक युग-बोध एवं संतुलित जीवन-दर्शन का उपयोग करते हए इन अभावों की पूर्ति का प्रयास करेंगे।

## :: सैंतीस ::

# हिन्दी कहानी: स्वरूप और विकास

- १. 'कहानी' शब्द की व्याख्या।
- २. कहानी के सामान्य लक्षण।
- ३. कहानी के तत्त्व।
- ४. कहानी के स्वरूप ।
- प्र. कहानी का उद्भव और विकास—(क) प्राचीन कहानी, (ख) आधुनिक कहानी।
- ६. हिन्दी में कहानी का विकास—(क) प्रारम्भिक कहानीकार, (ख) प्रथम युग (ग) द्वितीय युग, (घ) तृतीय युग, (ङ) महिला लेखिकाएँ।
- ७. उपसंहार।

'कहानी' या 'कथा' शब्द का शाब्दिक अर्थ है —कहना। इस अर्थ के अनुसार जो कुछ भी कहा जाय, कहानी है; किन्तु विशिष्ट अर्थ में हम किसी विशेष घटना के रोवक ढंग से वर्णन को 'कहानी' कहते हैं। 'कथा' और 'कहानी' पर्यायवाची होते हुए भी अब दोनो के अर्थ में सूक्ष्म अन्तर आ गया है। 'कथा' व्यापक है, इसमें सभी प्रकार की कहानियाँ तथा उपन्यासों का समावेश किया जाता है, जबिक कहानी के अन्तगंत लघु कथाओं को ही लिया जाता है। कहानी के अनिवायं लक्षण हैं—(१) गद्य में रचित होना। (२) मनोरंजक या कौतूहल-वर्द्ध क होना। (३) अन्त में किसी चमत्कार-पूर्ण घटना की योजना। हिन्दी के एक प्राध्यापक महोदय लिखते है—''कहानी में कथानक का होना आवश्यक तो है लेकिन अनिवायं नहीं।'' हमारे विचार से कहानी में किसी कथानक या घटना का होना अनिवायं है, अन्यथा रेखा-चित्र और कहानी में कोई-अन्तर नहीं रह जायगा।

कहानी के तत्त्वों की विवेचना करते समय प्राय: उन्हीं छः तत्त्वों का उल्लेख किया जाता है, जा उपन्यास के माने गए हैं; जैसे —कथावस्तु, चरिन्न-चिन्नण, कथोप-कथन, दश-काल,शैली और उद्श्य। इसका तात्पर्य यह है कि तात्त्विक दृष्टि से कहानी और उपन्यास में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु ऐसी बात नहीं है। उपन्यास में इस सभी तत्त्वों का प्रयोग किसी न किसी माना में किया जाता है, किन्तु कहानी का क्षेत्र इतना सीमित होता है कि उसमें तत्त्वों का छूट जाना स्वाभाविक है। दूसरे, उपन्यास और कहानी मे तत्त्वों की प्रयोग-विधि मे अन्तर है। सभी प्रकार के मिष्टाक्रों में मैदा चीनी, घृत आदि का प्रयाग सामान्यतः किया जाता है, किन्तु उनके प्रयोग की माना एवं विधि मे अन्तर होता है, ठीक यही अन्तर उपन्यास और कहानी में है। उपन्यास

की कथावस्तु में एक से अधिक कथानकों का गुम्फन किया जाता है, किन्तु कहानी में केवल एक ही कथानक रहता है। उपन्यासकार के कथानक का मार्ग लम्बा होता है, उसके बीच-बीच में अनेक मोड, अनेक विश्वाम-स्थल एवं अनेक घटना-स्थल उपस्थित होते हैं. जबिक कहानीकार की यावा छोटी-सी होती है, जिसमें विभिन्न मोडों, विश्राम-स्थलों और घटना-स्थलों की सम्भावना ही नहीं होती । इसके अतिरिक्त उपन्यासकार की गति शिथिल होती है; बैलगाड़ी में बैठे हुए राहगीर की भौति वह अपने दाएँ-बाएँ झाँकता हुआ धीरे-धीरे आगे बढ़ता है जब कि कहानीकार वायुपान की चाल से अपने लक्ष्य की ओर सीधा दौडता है; उसके दाएँ-बाएँ क्या हो रहा है, इसे देखने का अव-काश उसे नहीं रहता । उपन्यास में पान्नों की संख्या कहानी से कई गुणा अधिक होती है और वह सभी के व्यक्तित्व की प्राय सभी विशेषताओं का चित्रण करता है, जबकि कहानीकार कुछ पात्रों का लेकर उनकी कुछ विशेषताओं का या किसी एक प्रमुख प्रवृत्ति का ही उद्घाटन कर पाता है। कहानी के कथोपकथन में लम्बे-लम्बे व्याख्यानों या दीर्घ बहुनबाजी के लिए स्थान नहीं होता। सभी कहानीकार अपने देश-काल के समस्त वातावरण को प्रस्तुन करना आवश्यक नहीं समझते । उपन्यासकार की भांति कहानी-कार अपनी रवना में अने क समस्याओं का या अनेक सिद्धान्तों का चित्रण नहीं करता, अपित वह अपना सारा ध्यान किसी एक विचार सिद्धान्त या समस्या पर ही केन्द्रित करता है।

इनके अतिरिक्त कहानी में भाव-तत्त्व की भी स्थित होती है। पीछे हमने उपन्यास के प्रसंग में प्रमाणित किया है कि साहित्य के प्रत्येक अंग में भाव-तत्त्व का होना अनिवार्य है, यह बात कहानी पर भी ल'गू होती है। कहानी में अनेक स्थायी भावों एवं संचारियों का ही प्रस्फुटन हो पाता है। मुक्तककार की भौति कहानीकार भी रस के सभी अवयवों का प्रत्यक्ष का में चित्रण न करके उन्हें व्यंजना के द्वारा व्यक्त करता है। जिन कहानियों में भुष्क इतिवृत्त या कोरा मनोविष्लेषण होता है, जिनमें मानवीय भावनाओं को उद्देलन करने की क्षमता नहीं होती, वे चौपड़, ताश या शतरंज के खेल की भौति पाठक के मस्तिष्क को थोड़ी देर तक उलझाए रखने में तो समर्थ होती हैं, किन्तु उनसे हृदय को सच्ची भावानुभूति प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी कहानियों का स्थान साहित्य में वृन्द, गिरिधर, वैताल जैसे मुक्तककारों की सूक्तियों के तुल्य ही है।

कहानी के स्वरूप का परिचय देनेवाली एक पुस्तक हिन्दी में बहुत सुन्दर आव-रण पृष्ठ के साथ प्रकाशित हुई है, जिसमें कहानी के छ. उपकरण निर्धारित किए गए हैं—(१) कल्पना और भाव, (२) प्रेम, (३) सौन्दर्य, (४) कथानक का आधार, (५) कहणा और (६) हास्य । यहाँ लेखक के दृष्टिकोण की मौलिकता का तो परिचय मिलता है—क्योंकि हमारा विश्वास है कि किसी भी अन्य स्वदेशी या विदेशी लेखक ने ऐसा विवेचन नहीं किया होगा, किन्तु माथ ही उसमें अनेक असंगतियाँ भी विद्यमान हैं। क्या प्रेम, कहणा और हास्य का समावेश प्रथम उपकरण 'भाव' में नहीं हो जाता? इसके अतिरिक्त यह भी प्रथन उठता है कि क्या कहानी में प्रेम, कहणा और हास्य के अति-रिक्त अन्य मानवीय भावनाओं का चित्रण सम्भव नहीं? कहानी के उपकरणों में 'कथानक के आधार' को तो स्थान दिया गया है, किन्तु स्वयं कथानक को नहीं, और यदि कथानक के आधार को लिया जाता है तो सौन्दर्य और प्रेम के आधार की जपेक्षा क्यों ? अस्तुतः कहानी के तत्त्वों का यह विवेचन सर्वथा अनुपयुक्त एवं असंगत है। कहानी का उद्भव और विकास

मानव-सभ्यता के आदि-काल से ही कहानी कहने की परम्परा किसी-न-किसी रूप में रही है, अतः विश्व के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ ऋग्वेद में भी यम-यमी, पुरू-रबा-उर्वेशी आदि संवादात्मक आख्यानों का मिलना स्वाभाविक है। आगे चलकर हमारे विभिन्न ब्राह्मणों, उपनिषदों, महाकाव्यों, पुराणों, जैसे-बौद्ध साहित्य तथा अव-दान और जातक साहित्य में कहानियों का अगाध भंडार मिलता है। संस्कृत में रचित पंच-तंत्र और हितोपदेश की कहानियों का प्रचार दूर-दूर तक हुआ। पंचतंत्र का अनुवाद छठी शती में ईरान के शाह खुसरो नौशेरवां ने पहलवी भाषा में करवाया। तदनत्तर ईसाई पादरी बुद ने सीरियन भाषा में तथा कुछ अन्य विद्वानों ने अरबी, लैटिन; ग्रीक, जर्मन, फेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी में इसके अनुवाद किए। भारतीय कथा साहित्य के कुछ अन्य ग्रन्थों का भी पाश्चात्य देशों में पर्याप्त प्रचार हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व के कथा-साहित्य के विकास में भारतीय कथा-साहित्य ने पर्याप्त योग दिया।

आधुनिक कहानी का आरम्भ यूरोप के विभिन्न लेखक-समूहों के द्वारा १६वीं शती में हुआ । इस लेखक-समूह में सर्वप्रथम उल्लेखनीय हैं जर्मनी के ई० टी० डब्ल्यू० हॉफमैन, जिनके कहानी संग्रह १०१४ और १०२१ के बीच प्रकाशित हुए। दूसरी ओर जैकब और बिल्हेल्म ग्रिम ने परियों और पुराणों की कथाओं के संग्रह इसी काल में प्रकाशित करवाए। किन्तु इस युग में सर्वोत्कृष्ट कहानियाँ एडगर एलन पो के द्वारा लिखी गईं। पो ने न केवल कहानियाँ लिखीं, अपितु उसने कहानी-कला का विवेचन भी किया। उसके अनुसार कहानी में पूर्व-निश्चित प्रभावान्वित सबसे अधिक महत्त्वपूणे हैं। लेखक इसी प्रभावान्वित को ध्यान में रखकर सारी कहानी को सूत्र में गूंयता है। आगे चलकर मोपासाँ, चेखव, ओ' हेनरी आदि ने कहानी-कला के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूप का और अधिक विकास किया। यूरोप में विकसित कहानी का स्वरूपों और बँगला के माध्यम से बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हिन्दी में पहुँचा।

यहाँ हमें प्राचीन कहानी और आधुनिक कहानी के स्वरूप का अन्तर स्पष्ट कर लेना चाहिए। प्राचीन कहानियों का क्षेत्र इतना व्यापक होता था कि इसमें पशु-पिक्षयों तक का भी पात्रों के रूप में समावेश होता था, किन्तु आधुनिक कहानी सामान्यत: मनुष्य वर्ग तक सीमित है। दूसरे, प्राचीन कहानी में उच्च-वर्ग—राजा-रानी, सेठ-सेठानी आदि—के जीवन की काल्पनिक घटनाओं का वर्णन अधिक होता था, जबिक आधुनिक युग में जन-साधारण के जीवन की यथार्थ परिस्थितियों का अंकन होता है। प्राचीन कहानियों के पात्रों के चरित्र का विश्लेषण नहीं होता था और नही उनके चरित्र में

## हिन्दी कहानी : स्वरूप और विकास

कृतिम विकास प्रस्तुत किया जाता था, जबिक आधुनिक कहानियों उनमें देश-काल के वातावरण का भी चित्रण अपेक्षित नहीं था। वस्तुतः प्र.
में अलोकिकता. अस्वाभाविकता, आदर्शवादिता एवं काल्पनिकता का आप्रह् था, जबिक आधुनिक कहानी में लौकिकता, स्वाभाविकता, यथार्थवादिता एवं विच। त्मकता पर अधिक बल दिया जाता है। प्राचीन कहानी स्वर्ग-लोक की कल्पना थी, जबिक आधुनिक कहानी हमें धरती के सुख-दुःख का स्मरण कराती है। अिहन्दी में विकास

हिन्दी गद्य में कहानी शीर्षक से प्रकाशित होनेवाली सबसे पहली रचना 'रानी केतकी की कहानी' है, जो सन् १८०३ ई० में लिखी गई। इसके अनन्तर राजा शिव-प्रसाद 'सितारे-हिन्द' के 'राजा भोज का सपना', भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 'अद्भुत-अपूर्व स्वप्न' का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें कहानी की सी रोचकता मिलती है। आधुनिक ढंग की कहानियों का आरम्भ आचार्य गुक्ल ने 'सरस्वती' पित्रका के प्रकाशन काल से माना है। इन्होंने प्रारम्भिक कहानियों का विवरण इस प्रकार दिया है—(१) इंदुमती—किशोरीलाल गोस्वामी (१९०० ई०),(२) गुलबहार—किशोरीलाल गोस्वामी (१९०२), (३) प्लेग की चुड़ैल—मास्टर भगवानदास (१९०२), (४) ग्यारह वर्ष का समय—रामचन्द्र शुक्ल (१९०३), (५) पंडित और पंडितानी—गिरजादत्त वाजपेयी (१९०३), (६) दुलाईवाली—बंग-महिला (१९०७)। ये सभी कहानियाँ 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई थीं। इस प्रकार हिन्दी के प्रथम कहानीकार श्री किशोरीलाल गोस्वामी सिद्ध होते हैं।

उपर्युवत प्रारम्भिक कहानीकारों के अनन्तर हिन्दी में अनेक उच्चकोटि के लेखकों—जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', सुदर्शन, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्न', आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि का आविर्भाव हुआ। प्रसाद जी (१८६१-१६३७) की प्रथम कहानी 'ग्राम' सन् १६०६ ई० में प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात् आपने सनय-समय पर अनेक कहानियाँ लिखीं। आपके कहानी-संग्रह 'छाया', 'प्रतिष्ट्वित', 'आकाशदीप', 'आंधी' और 'इन्द्रजाल' प्रकाशित हुए हैं। उनकी आरम्भिक कहानियों पर बंगला का प्रभाव है, किन्तु बाद में वे अपनी स्वतन्त्र शैली का विकास कर सके। उनके दृष्टिकोण में भावात्मकता की रंगीनी होने के कारण उनकी कहानियाँ भी इसी से ओत-प्रोत हैं। उनमें भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण, वाता-वरण की सघनता एवं गैली की गम्भीरता अधिक है, स्थूल समस्याओं एवं सरल विचारों का प्रतिपादन उनमें कम हुआ है। उनकी कुछ कहानियों में ऐतिहासिक कथानकों को लिया गया है। किन्तु फिर भी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि प्रसाद की कहानियों में रहस्यवाद की अस्पष्टता, दर्शन की जिटलता एवं विचारों की दुष्टहता के कारण मनोरंजन की माता कम हो गई है। वस्तुत: नाटकों की भांति उनकी कहानियाँ भी विद्वान् पाठकों के चिन्तन की वस्तु हैं।

मुंशी प्रेमचन्द के द्वारा रचित कहानियों की संख्या तीन सी से अधिक है, जो 'मानसरोवर' के आठ भागों में संगृहीत हैं। उनके कुछ स्फुट संग्रह—सप्त सरोज, नव-

## हिन्दी कहानी : स्वरूप और विकास

, प्रेम-पूर्णिमा, प्रेम-द्वादशी, प्रेम-तीर्थ, सप्त-सुमन आदि शीर्षकों से भी है। प्रेमचन्दजी पहले उर्दू में लिखते थे—उनका उर्दू में लिखा हुआ हानी-संग्रह 'सोजे-वतन' सन् १६०७ में प्रकाशित हुआ था जो स्वातन्त्र्य भाव- से ओत-प्रोत होने के कारण सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। सन् १६१६ भ उनकी हिन्दी में रचित प्रथम कहानी 'पंच-परमेश्वर' प्रकाशित हुई। उनकी कहा- नियों में 'पंच-परमेश्वर' के अतिरिक्त 'आत्माराम', 'बड़े घर की बेटी', 'शतरंज के खिलाड़ी', 'वज्जपात', 'रानी सारंधा', 'अलग्योझा', 'ईदगाह', 'पूस की रात', 'सुजान भगत', 'कफन', 'पं० मोटेराम' आदि अधिक विख्यात हैं।

प्रेमचन्दजी की कहानियों में जन-साधारण के जीवन की सामान्य परिस्थितियों, मनोवृत्तियों एवं सभस्याओं का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ। वे साधारण-से-साधारण बात को भी मर्म-स्पर्शी रूप में प्रस्तुत करने की कला में सिद्ध-हस्त थे। प्रसादजी की रहस्यात्मकता, जटिलता एवं दार्शनिकता से वे मुक्त हैं। उनकी शैली में ऐसी सरलता, स्वाभाविकता एवं रोचकता मिलती है, जो पाठक के हृदय को उद्वेलित करने में समर्थ हा सके। उनकी सभी कहानियाँ सोहेश्य हैं—उनमें किसी-न-किसी विचार या समस्या का अंकन हुआ है, किन्तु इससे उनकी रागात्मकता में कोई न्यूनता नहीं आई। भाव और विचार, कला और प्रचार का सुन्दर समन्वय किस प्रकार किया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रेमचन्द का कहानी-साहित्य है।

केवल तीन कहानियाँ लिखकर ही अमर हो जानेवाले कहानीकार श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का हिन्दी कहानी-साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान है। उनकी प्रथम कहानी 'उसने कहा था' सन् १६१५ में प्रकाशित हुई थी, जो अपने ढंग की अनुठी रचना है। इसमें किशोरावस्था के प्रेमांकुर का विकास, त्याग और बलिदान से ओत-प्रोत पवित्र भावना के रूप में किया गया है। कहानी का अन्त गम्भीर एवं शोकपूर्ण होते हए भी इसमें हास्य और व्यंग्य का समन्वय इस ढंग से किया गया है कि उसमें मूल स्थायी-भाव को कोई ठेस नहीं पहुँचती । विभिन्न दृश्यों के चित्रण में सजीवता, घटनाओं के आयोजन में स्वाभाविकता एवं गैली की रोचकता- सभी विशेषताएँ एक-से-एक बढ-कर हैं। कहानी की प्रथम पंक्ति ही पाठक के हुदय को पकड़कर बैठ जाती है, और जब तक वह पूरी कहानी नहीं पढ़ लेता, उसे छोड़ती नहीं, तथा जिसने एक बार कहानी को पढ लिया, वह 'उसने कहा था' वावय को कदाचित जीवन-भर भूल नहीं पाता। क्या भाव, क्या विचार, क्या शिल्प और क्या शैली-सभी की दृष्टि से यह कहानी एक अमर कहानी है। गुलेरीजी की दूसरी कहार्न 'सुखमय जीवन' पर्याप्त रोचक एवं भावोत्तेजक है। इसमें एक अविवाहित युवक के द्वारा विवाहित जीवन पर लिखी गई पुस्तक को लेकर अच्छा विवाद खड़ा किया गया है, जिसकी परिणति एक अत्यन्त रोचक प्रसंग में हो जाती है। 'बुद्धू का काँटा' भी अच्छी कहानी है।

उर्दू से हिन्दी में आनेवाले लेखकों में विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' (१८६र १६४६) भी उल्लेखनीय हैं। उनकी प्रथम कहानी 'रक्षा-बन्धन' सन् १६१३ में प्रकाशित हुई थी। विचारधारा की हिष्ट से 'कौशिक' जी प्रेमचन्द की परम्परा में आते हैं, उन्होंने भी समाज-सुधार को अपनी कहानी-कला का लक्ष्य बनाया। उनकी कहानियों की शैली अत्यन्त सरस, सरल एवं रोचक है। उनकी हास्य और विनोद से परिपूर्ण कहा-नियां 'चांद' में 'दुबे जी की चिट्ठियां' के रूप में प्रकाशित हुई थीं। उन्होंने लगभग ३०० कहानियां लिखीं जो 'कल्प-मदिर', 'चित्रशाला' आदि में संगृहीत हैं। पं० बद्री-नाथ भट्ट 'सुदर्शन' (जन्म—१८६६) का भी महत्त्व कहानी-कला के क्षेत्र में 'कौशिक' जी के तुल्य माना जाता है। उनकी प्रथम कहानी 'हार की जीत' सन् १६२० में 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई, तब से आपके अनेक कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे—'सुदर्शन-सुधा', 'सुदर्शन-सुमन', 'तीर्थ-यात्रा', 'पुष्प-लता', 'गल्प-मंजरी', 'सुप्रभात' 'चार कहानियां', 'नगीना', 'पनघट' आदि। उन्होने अपनी कहानियों में भावनाओं एवं मनोवृत्तियों का चित्रण अत्यन्त सरल और रोचक शैली मे किया है।

पांडेय बेचन सर्मा 'उग्न' का प्रवेश हिन्दी कहानी-जगत् में सन् १९२२ में हुआ। आपकी उग्नता के प्रभाव को आलोचकों ने 'उल्कापात' 'धूमकेतु', 'तूफान' या 'बवंडर' की उपमा दी है, इसी से आपकी कला के विद्रोही रूप का अनुमान किया जा सकता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों और राष्ट्र को हानि पहुँचानेवाली प्रवृत्तियों के प्रति गहरा विद्रोह व्यक्त किया। उनमें वीभत्सता एवं अश्लीलता भी आ गई है, किन्तु उनका उद्देश्य जीवन की इस कुरूपता का प्रचार करना नहीं, अपितु उसका अन्त करना है। उनके कहानी-संग्रह 'दोजख की आग', 'चिनगारियाँ', 'वलात्कार', 'सनकी अमीर' आदि प्रकाशित हुए हैं।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने भी अपनी कहानियों में सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया है, किन्तु उनकी शैली में 'उग्न' जी की सी उग्नता नहीं है। 'उग्न' जी की सी यथार्थवादिता भी उनमें नहीं मिलती। उनकी कहानियों के संग्रह 'रजकण' और 'अक्षत' आदि प्रकाशित हुए हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियों 'दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी', 'दे खुदा की राह पर', 'भिक्षुराज', 'ककड़ी की कीमत' आदि हैं।

हिन्दी कहानी-साहित्य का दूसरा युग जैनेन्द्रकुमार के आगमन से आरम्भ होता है। आपने स्थूल समस्याओं के स्थान पर सूक्ष्म मनोविज्ञान का चित्रण किया है। उन्होंने हिन्दी कहानी को एक नई अन्तर्ह िष्ट, संवेदनशीलता और दार्शनिक गहराई प्रदान की। किन्तु उन्होंने सामान्य मानव की सामान्य परिस्थितियों को न लेकर असामान्य मानव की असामान्य परिस्थितियों से प्रभावित मानसिक-प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया। उनका हष्टिकोण समाजवादी की अपेक्षा व्यक्तिवादी, भौतिकवादी की अपेक्षा अध्यात्मवादी अधिक है। उनके पास विषय-सामग्री का अभाव है। प्रायः वे एक ही बात का पिष्टपेषण अपनी अनेक रचनाओं में करते रहते हैं। घटनाओं की अपेक्षा उन्होंने चरित्र-चित्रण एवं शैली को अधिक महत्व दिया है। आपकी कहानियों के संग्रह वातायन, स्पर्धा, फौसी, पाजेब, जय-संधि, एक रात, दो चिड़ियाँ आदि हैं।

श्री ज्वालादत्त शर्मा ने बहुत थोड़ी संख्या में कहानियाँ लिखी हैं, किन्तु हिन्दी जगत् में उनका अच्छा स्वागत हुआ। उनकी कहानियों में 'भाग्य-चक्र', 'अनाथ

बालिका' आदि उल्लेखनीय हैं। जनादेन प्रसाद झा 'द्विज' ने अपनी कहानियों में करुण-रस की अभिन्यक्ति मौलिक ढंग से की है। उनके कहानी-मंग्रह 'किसलय', 'मृदुदल', 'मधुमयी' आदि प्रकाशित हुए हैं। मार्मिकता की दृष्टि से 'द्विज' की कहानियों का बहुत ऊँचा स्थान है। श्री चंडीप्रसाद 'हृदयेश' का दृष्टिकोण आदर्शवादी था। उनकी कहानियों में हमें सेवा, त्याग, बलिदान, आत्म-शुद्धि आदि उच्च भावनाओं का चित्रण मिलता है। उनमें भावुकता का प्राधान्य है। उनके कहानी-संग्रह 'नन्दन-निकुंज', 'वनमाला' आदि नामों से प्रकाशित हुए हैं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त की कहानियों में यथार्थ की कटुता और कल्पना की रंगीली का सुन्दर समन्वय मिलता है। उनमें प्रणय-भावनाओं का चित्रण मधुर रूप में हुआ है। उधर सियारामगरण गुप्त ने किवता की भौति कहानी के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त की है। उनकी सबसे अच्छी कहानी 'झूठ-सच' है, जिसमें आधुनिक युगीन यथार्थवादी लेखकों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। कहानी-कला की दृष्टि से भी यह रचना बेजोड़ है। उनकी कहानियाँ 'मानुषी' में संगृहीत हैं।

श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने कहानी की अपेक्षा उपन्यास के क्षेत्र में अधिक ख्याति अर्जित की है। उनकी कहानियों में भी कल्पना और इतिहास का समन्वय मिलता है। 'कलाकार का दंड' संग्रह में उनकी कई कहानियाँ संगृहीत हैं। वर्माजी की शैली में सरलता और स्वाभाविकता होती है।

हिन्दी कहानी के तीसरे युग में जैनेन्द्रजी द्वारा प्रवितित मनोविश्लेषण की परम्परा का विकास हुआ। श्री भगवतीप्रसाद बाजपेयी ने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक सत्यों का उद्घाटन किया है। उनके अनेक कहानी-संग्रह—'हिलोर', 'पुष्किरिणी', 'खाली बोतल' आदि प्रकाणित हुए हैं। उनकी कहानियों में 'मिठाईवाला', 'झाँकी', 'त्याग', 'वंशी-वादन' आदि उत्कृष्ट कोटि की मानी गई हैं। श्री भगवतीचरण वर्मा ने कहानी के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त की है। उनमें विश्लेषण की गम्भीरता के साथ-साथ मामिकता और रोचकता का गुण भी मिलता है। उनके कहानी-संग्रह 'खिलते फूल', 'इन्स्टालमेंट', 'दो बाँके' आदि उल्लेखनीय हैं। श्री सिच्चितानद हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' ने अपने साहित्य में मनोविश्लेषण की परम्परा को और भी आगे बढ़ाया है। विषयगा, परम्परा, कोठरी की बात, जयदोल आदि उनके सुन्दर कहानी-संग्रह हैं। इसी परम्परा में इलाचन्द्र जोगी के 'रोमांटिक छाया', 'आहुति', 'दीवाली और होली' आदि कहानी-संग्रह आते हैं। जोशीजी ने मनोविज्ञान के सत्यों का उद्घाटन अन्य लेखकों से अधिक ममंस्पर्शी रूप में किया है।

सामाजिक विषयों को लेकर कहानी लिखनेवाले लेखकों में उपेन्द्रनाथ 'अश्क' का नाम उल्लेखनीय है। उनकी कहानियों में पिजरा, पाषाण, मोती, दूलो, मरुस्थल, गोखरू, खिलीने, चट्टान, जादूगरनी, चित्रकार की मौत आदि बहुत लोकप्रिय हुई हैं। 'अश्क' जी विषय-वस्तु, शैली एवं रोचकता की दिष्ट से प्रेमचन्दजी की परम्परा को अ। गंबदाते हैं। श्री यशपाल ने अपनी कहानियों में आधुनिक समाज की विषमताओं

पर व्यंग्य किया है । उनकी कहानियों में 'पराया सुख', 'हलाल का दुकड़ा', 'ज्ञानदान' 'कुछ न समझ सका', 'जबरदस्ती', 'बदनाम' आदि उल्लेखनीय हैं ।

श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार और रमाप्रसाद 'पहाड़ी' का हिन्दी कहानी के क्षेत्र में बहुत ऊँचा स्थान है। आपकी कहानियों के द्वारा कहानी-कला का विकास हुआ है। विद्यालंकार जी के कहानी-संग्रह 'चन्द्रकला', 'अमावस' तथा पहाड़ी जी के 'सड़क पर', 'मौली', 'बरगद की जड़ें' आदि उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी में हास्य-रस की कहानियां लिखनेवालों में श्री जी० पी० श्रीवास्तव, हिरशंकर शर्मा, कृष्णदेवप्रसाद गौड़, 'बेढब' बनारसी', अन्नपूर्णानन्द, मिर्जा अजीम बंग चुगताई और जयनाथ 'निलन' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री जी० पी० श्रीवास्तव की कहानियों में 'पिकनिक', 'भड़ामसिह शर्मा', 'गुदगुदी', 'लतखोरीलास' आदि महत्वपूर्ण हैं। उनका हास्य साधारण स्तर का है। 'बेढब बनारसी' और अन्नपूर्णानन्दजी की रचनाओं में अधिक परिष्कृत रुचि का हास्य मिलता है। अन्नपूर्णानन्दजी की कहानियों में 'महाकवि चच्चा', 'मेरी हजामत', 'मगन रहु चोला' उल्लेखनीय हैं। मिर्जा जी ने 'गीदड़ का शिकार', 'लेफ्टनेन्ट', 'कोल-तार' आदि कहानियौं जिखीं। 'निलन' जी के कहानीसंग्रह में 'नवाबी सनक', 'शतरंज के मोहरे' 'जवानी का नशा', 'टीलों की चमक' आदि उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी कहानी-साहित्य की अभिवृद्धि में महिला लेखिकाओं ने भी कम योग-दान नहीं किया। सुभद्रकुमारी चौहान, उमा नेहरू, शिवरानी देवी, तेजरानी पाठक, उषादेवी मिल्ला, सत्यवती मलिक, कमलादेवी वर्मा, चन्द्रप्रभा, तारा पांडेय, चन्द्रकिरण सौनिरिक्सा, रामेश्वरी शर्मा, पुष्पा महाजन, विद्यावती शर्मा आदि ने बहुत सी कहा-नियाँ लिखी हैं। इनकी कहानियों में प्रायः पारिवारिक जीवन और हिन्दू समाज में नारी की दारुण स्थिति के चिल्ल हैं. फिर वे जीवन के उस गरिमामय द्वन्द्व को भी उस ध्यापक दृष्टि से नहीं औक सकी हैं, जैसा कि विश्व की महान् कहानी-लेखिकाओं ने किया है।

नयी कहानी

सन् १९५० से हिन्दी किवता की भौति हिन्दी कहानी के क्षेत्र में भी अति यथार्थवादी प्रवृत्तियों का प्रस्फुटन एवं विकास हो रहा है। 'नयी किवता' की भौति 'नयी कहानी' का नारा बुलन्द करते हुए नवोदित कथाकार नग्न यथार्थ का चित्रण स्वच्छन्द रूप से अपनी कहानियों में कर रहे हैं। अधुनिकता, समसामयिकता, न्यूनता आदि आकर्षक शब्दों की ओट में अपनी भोगवादी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति को अवशृंठित करने के प्रयास में ये सैलग्न हैं। उनके पास निजी हिष्टकोण एवं वैयक्तिक मान्यताओं का अभाव है, इसलिए स्वदेश और विदेश की प्रत्येक नवोदित प्रवृत्ति के अन्वानुकरण के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते हैं, एक ही लेखक किसी समय एक प्रवृत्ति से प्रस्त दिखाई पड़ता है तो दूसरे क्षण किसी दूसरी से। जो लेखक कुछ समय पूर्व प्रगतिशीलता के गुण गाता हुआ दिखाई पड़ता था। अब नग्न यौनवाद के प्रवाह में बहता हुआ, प्रतिक्रियावादी साहित्य की रचना में निरत दिखाई पड़ता है। उपेन्द्रनाथ

'अश्क' ने इस प्रवृत्ति को फैशन का नाम देते हुए बताया है कि हिन्दी कहानी में किस प्रकार एक के बाद एक नये-नये फैशन प्रचलित हो रहे हैं। कभी अश्लील कहानियों का फैशन चलता है, तो कभी आंचलिक कहानियों का और कभी सैन्स तथा सिम्ब-लिज्म का। वस्तुतः नये कहानीकारों में सुदृढ़ आस्था, स्वस्थ जीवन दर्शन एवं व्यापक जीवन-दृष्टि का नितान्त अभाव है। वे वानना की संकीणं घाटियों और विलासिता की खंदक में फंसकर प्रगति की राह से विमुख होते हुए दिखाई पड़ते है। यह स्थिति न केवल इन साहित्यकारों व साहित्य-जगत के लिए, अपितु समाज के लिए भी घातक है।

नये कहानीकारों को भी विषयगत प्रवृत्तियों की दृष्टि से अनेक वर्गो में विभक्त किया जा सकता है। पहले वर्ग में राजेन्द्र यादव (कहानी संग्रह - 'जहाँ लक्ष्मी कैद है', छोटे-छोटे ताजमहल', 'एक पुरुष एक नारी' आदि), मोहन राकेश (संग्रह-'नये बादल', 'जानवर और जानवर', 'एक और जिन्दगी' आदि, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मार्कण्डेय, कमलेश्वर, अमरकान्त (जिन्दगी और जोंक), डा॰ लक्ष्मी-नारायण लाल, रमेश बक्षी, शैलेश मटियानी, नरेश मेहता, मन्तृ भंडारी, प्रभृति कहानीकार आते हैं, जिन्होंने मुख्यतः शहरी मध्यवर्गीय जीवन की आन्तरिक परिस्थि-तियों का चित्रण किया है। इनका दृष्टिकोण अति यथार्थवादी, तथा लक्ष्य यौन विकृ-तियों, कुंठाओं, अभावों आदि के चित्रण का रहा है। शिल्प और शैली के क्षेत्र में भी इन्होंने नूतनता पर बल दिया है। दूसरे वर्ग में फणीश्वरनाथ 'रेणु' (संग्रह—'ठुमरी') राजेन्द्र अवस्थी तृषित (संग्रह — 'गंगा की लहरें), मार्कण्डेय (महुआ, आम के जंगल), **शिवप्रसाद सिंह ('इ**च्हें भी **इ**न्तजार है') शेखर जोशी आदि को स्थान दिया जा सकता है। इन्होंने आंचलिक पृष्ठभूमि पर ग्रामीण जीवन को अकित करने का प्रयास किया है। तीसरे वर्ग में हास्य-व्यंग्यमयी कहानियों के लेखकों को स्थान दिया जा सकता है, जिनमें केशवचन्द्र वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रवीन्द्रनाथ त्यागी, शान्ति मेहरोत्रा आदि का नाम उल्लेखनीय है। चतुर्थ वर्ग ऐसे लेखकों का है, जिन्होंने व्यापक प्रगतिशील दृष्टि से जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया है। इस वर्ग में कृष्णचन्द्र (संग्रह 'गरजन की एक शाम' 'काला सूरज' 'घुँघट में गोरी जले', अमृतराय (संग्रह—'भोर से पहले', 'तिरंगे कफन', 'नूतन आलोक') भैरवप्रसाद गुप्त प्रभृति को स्थान दिया जा सकता है। इनके अतिरिक्त अनेक कहानी-कार ऐसे भी हैं जिन्हें किसी एक विशिष्ट वर्ग में स्थान नहीं दिया जा सकता, यथा— विष्णु प्रभाकर, सत्यपाल आनन्द, कृष्ण बलदेव वैद आदि।

इधर सातवें दशक में 'नयी कहानी' के विरुद्ध भी अनेक छोटे-बड़े संप्रदाय खड़े हुए हैं, जो 'अकहानी', 'सचेतन कहानी', 'समकालीन कहानी', 'प्रभाववादी कहानी', 'सिक्रय कहानी', 'लघु कहानी' आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। 'अकहानी' पश्चिम की 'एन्टी पोइट्री' एवं 'एन्टी स्टोरी' से प्रेरित है जिसमें अनास्थामूलक प्रवृत्तियों की प्रमुखता है। 'सचेतन कहानी' आन्दोलन के प्रवर्तंकों ने मानवतावादी सूल्यों, आस्थामूलक प्रवृत्तियों एवं स्वस्थ जीवन दिष्टकोण का लक्ष्य अपनाया था, किन्तु व्यवहार में वे ऐसा नहीं कर पाये। इस वर्ग में डा० महीपसिंह, मनहर चौहान, कुलभूषण, रमेश

गौड़, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोवड़ा, सुरेन्द्र मल्होत्ना, जगदीश चतुर्वेदी, वेद राही, धर्मेन्द्र गुप्त, देवेन्द्र गुप्त (स्वर्गीय), योगेन्द्रकुमार लल्ला, राजीवसक्सेना,'देवेन्द्र सत्यार्थी जैसे अनेक प्रतिभाशाली लेखक सम्मिलित हैं। इसी प्रकार 'समकालीन कहानी', 'प्रभाववादी कहानी', 'सिक्रिय कहानी' 'लघु-कहानी' आदि शीर्षक हिन्दी कहानी के क्षेत्र में आत्म-स्यापना के लिए किये गये विभिन्न लयु प्रयासों के सूचक हैं। हर वर्ग या गुट अपने अलग लेबिल से अपना अस्तित्व प्रमाणित करना चाहता है किन्तु तात्त्विक हिन्द से इनमें परस्पर अधिक अन्तर नहीं है।

हिन्दी कहानी-क्षेत्र में अवतीर्ण होनेवाली अन्य नयी प्रतिभाओं में कृष्णा सोवती, रजनी पिनकर, पुष्पा जायमाज, उषा प्रियम्बदा, विजय चौहान, सलमा सिद्दीकी, सीमा वीरा, मेहरुन्निसा परवेज, शान्ति मेहरोत्ना, इन्दुबाली प्रभृत्ति लेखिकाओं तथा डा० वीरेन्द्र महेन्दरीत्ता (संग्रह—'शिमले की क्रीम', 'पुरानी मिट्टी नये साँचे') प्रयाग शुक्ल, रघुवीर सहाय, दूधनायिसह, सुरेन्द्रपाल, गिरिराज, धर्मेन्द्र गुप्त, रवीन्द्र कालिया, (संग्रह— नौ साल छोटी पत्नी', 'काला रजिस्टर', 'गरीबी हटाओ', 'चकैया नीम') मृत्युं क्जय उपाध्याय, अवधनारायण सिंह, निर्मल वर्मा, रामकुमार, अमरकान्त, मार्कण्डेय, ठाकुरप्रसाद सिंह, बलवन्त सिंह, गंगाप्रसाद विमल, परेश आदि के नाम उल्लेखनीय है।

अस्तु, अब तक के पर्यालोचन से स्पष्ट है कि हिन्दी कहानी के क्षेत्र में प्रति-भाओं का अभाव नहीं है, किन्तु जीवन में किसी व्यापक लक्ष्य एवं उदात्त मूल्य के अभाव में उपन्यास की भौति कहानी का क्षेत्र भी संकीर्ण एवं सीमित होता जा रहा है। उसमें मुख्यतः मध्यवर्गीय णहरी जीवन के कल्पित, अस्वस्थ एवं कुंठ।ग्रस्त रूपका ही उद्घाटन अधिक हो रहा है, अन्य वर्ग और अन्य पक्ष उपेक्षित हो रहे हैं। आंच-लिकता के फैशन ने अनेक कहानीकारों का ध्यान ग्रामीण जीवन की ओर अर्कावत किया है, किन्तु जैसा कि उपेन्द्रनाथ अश्क ने स्पष्ट किया है, ग्रामीण जीवन के वास्त-विक अनुभवों के अभाव में लेखकों को उसके चित्रण में बहुत कम सफलता मिली है। अप्रका के शब्दों में 'देहात की कटु यथार्थता से इन कथाकारों को कोई प्रयोजन नहीं था। देहात में कैसे अत्याचार-अनाचर हो रहे हैं, इनसे भी कोई इन्हें गरज नहीं थी। देहात की उस धरती में उन्होंने शहर के पेचीदा मन वाले लोग बसा दिए।' वस्तृत: विषय-वस्त की दृष्टि से तथाकथित 'नयी कहानी' एक ऐसे वर्ग के कहानीकारों के व्यक्तित्व, चरित्र एवं जीवन-दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है, जिनका जीवन घर के बंद दरवाजों, कालेज की दीवारों, शहर की गलियों और नगर के मदिरालयों में बीता है, जिनकी जीवन-याता काफी हाउसों से लेकर पत्र-समादकों के कार्यालयों तक सीमित है, जिनकी सबसे बड़ी समस्या दिमत वासना, सैक्स की भूख, सुन्दर प्रयसियों की चाह और भोगी हुई पत्नियों का तलाक है, जिनका आदर्श फायड, सार्व और कामू है, जो रहते हैं भारत में, किन्तु स्वप्न लंदन की रात या पेरिस के मध्यान्ह का लेते हैं तथा काफो का प्याला, सिगरेट का घुओं और सम्पादक का मनीआडर ही जिनकी रचनाओं का सबसे बड़ा प्रेरणा-स्रोत है। ऐसी स्थिति में उनसे किसी गंभीर अनुभूति, ब्यापक अनुभव एवं बड़े सत्य की आशा करना व्यर्थ है।

विषय-क्षेत्र की भौति शैली की हिष्ट से भी नयी कहानी में अनेक ह्रासोन्मुखी प्रवृत्तियों उभर रही हैं। साहित्य की अन्य विधाओं से कहानी के सबसे बड़े वैशिष्ट्य कथातत्त्व का ह्रास होता जा रहा है। जिस प्रकार रस-विहीन किवताएँ और सिद्धान्त-शून्य आलोचनाएँ लिखी जा रही है, उसी प्रकार कथाशून्य कहानियाँ लिखने के भी प्रयोग किए जा रहे हैं। वे कहानी कम एवं रेखाचित्र, डायरी, पत्र या निबन्ध अधिक दिखाई देती हैं। रचना-शैली में कलात्मक चातुर्य, साज-सज्जा एवं परिष्कार को त्याज्य घोषित करते हुए स्वच्छन्द एवं निर्वाध अभिव्यक्ति को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है। सरल उपमाओं के स्थान पर अस्पष्ट बिम्बों, दुरूह प्रतीकों तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ये सब प्रवृत्तियों कहानी को प्रगति की ओर ले जा रही हैं या दुर्गति की ओर, यह चिन्तनीय है। फिलहाल इस सारी दूषित-प्रवृत्तियों का समर्थन करने के लिए 'आधुनिकता', 'नूतनता', 'कलात्मकता', 'नयी संवेदना', 'आधुनिक बोध' जैसे लुभावने विशेषणों का आश्रय लिया जा रहा है, पर दूसरी ओर अनेक प्रतिभाष्याली एवं प्रगतिशील कहानीकार, आलोचक एवं पत्र-सम्पादक इस स्थिति के प्रति सावधान भी हैं—अतः आशा की जा सकती है कि इसमें शीघ्र ही सुधार होगा।

### :: अड़तीस ::

## हिन्दी निबन्ध: स्वरूप और विकास

- १. 'निबन्ध'-परिभाषा ।
- २. निबन्ध-स्वरूप और लक्षण।
- ३. निबन्ध के भेदोपभेद।
- ४. निबन्ध की शैली के भेद।
- ५ हिन्दी में विकास—(अ) भारतेन्दु युग, (आ) द्विवेदी युग, (इ) शुक्ल युग, (ई, शुक्लोत्तर युग।
- ६. उपसंहार ।

प्रतः 'निबन्ध' शब्द का अर्थ 'रोकना' या बौधना है तथा इसके पर्यायवाची के रूप में 'लेख', 'संदर्भ', 'रचना', 'प्रस्ताव' आदि का उल्लेख किया जाता है, किन्तु आषकल इसका प्रयोग लैटिन के 'एग्जीजियर' (निष्चिततापूर्वक परीक्षण करना) से ब्यूत्पन्न 'ऐसाई' (फ्रेंब) व 'ऐसे' (अंग्रेजी Essay) के अर्थ में होता है। आधुनिक साहित्य में 'निबन्ध' की विधा का विकास भी बहुत कुछ पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से हुआ है, अतः इसके स्वरूप को स्पष्ट रूप में हृदयंगम करने के लिए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न परिभाषाओं पर दृष्टिपात कर लेना उपयोगी सिद्ध होगा अाधूनिक निबन्ध के जन्मदाता मौनतैन महोदय का कथन है-"'निबन्ध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है। "र्दूसरी ओर जानसन महोदय के मत में ''निबन्ध मन का आकस्मिक और उच्छृह्वल आवेग---असम्बद्ध और चिन्तनहीन बुद्धि-विलास मात्र' है। केवल नामक एक पाश्चात्य विद्वान् ने निबन्ध की उपहासपूर्ण ढंग से व्याख्या करते हुए लिखा है-- 'निबन्ध लेखन-कला का बहुत प्रिय साधन है। जिस लेखक में न प्रतिभा है और न ज्ञान-बुद्धि की जिज्ञासा, वही निबन्ध लेखन में प्रवृत्त होता है तया विविधता तथा हल्की रचनाओं में आनन्द लेने वाला पाठक ही उसे पढ़ता है।" वस्तुत: प्रारम्भिक निबन्धों में असम्बद्धता, उच्छुङ्खलता एवं हल्कापन होता था, जिसका उल्लेख इन परिभाषाओं में किया गया है, किन्तु आगे चलकर निबन्ध भी एक विचार-प्रधान, सुसम्बद्ध एवं प्रौढ़ रचना के रूप में विकसित हो गया; इसलिए बेकन, लीक्स व आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसे विचार प्रकाशन का एक गंभीर साधन माना है।

उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध है कि निबन्ध में दो रूप मिलते हैं—एक असम्बद्ध और चिन्तनहीन विचारों से समन्वित और दूसरा गम्भीर विचारों की प्रौढ अभिव्यक्ति के रूप में; अत: इनमें से किस रूप को स्वीकार किया जाय—यह विचारणीय है। हमारे विचार से उपर्युक्त दोनों ही हष्टिकोण अतिवादी हैं। यदि निबन्ध सर्वथा असम्बद्ध और उच्छुक्तल विचारों से समन्वित हुआ, तो पागल के प्रलाप में और उसमें कोई अंतर

नहीं रह जायगा, दूसरी ओर गूढ़ विचारों का लेखा होने की स्थिति में निबन्ध और दर्शन-शास्त्र में भी कोई भेद न रह जायगा। व्यापक अर्थ में राजनीतिक, सामाजिक, अर्थशास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों के प्रतिपादक लेख को भी निबन्ध कहते हैं, किन्त् क्या उन्हें निबन्ध के संकुचित अर्थ - साहित्यिक निबन्ध-के अन्तर्गत स्थान दे सकते थे ? निबन्ध को हम साहित्य (संकुचित अर्थ में काव्य) का एक अंग मानते है और साहित्य का एक अनिवार्य तत्व है-भाव तत्व । इसी भाव तत्व के आधार ५र ही हम इतिहास और साहित्य में अन्तर मानते हैं। अतः साहित्यिक निबन्ध में विचारों का प्रतिपादन करते हुए भी उसमें भावोत्तेजन की क्षमता होनी आवश्यक है। निबन्धों में भावोत्तेजना का यह गुण तभी आ सकता है, जबिक इनमें रचियता के व्यवितत्व का जीवित स्पर्श हो, उनमें उनकी अनुभूतियों का प्रकाशन हो और उनकी शैली में रोच-कता हो। निबन्ध में विचार होते हैं, किन्तु वे मस्तिष्क के गुष्क चिन्तन पर ही आधा-रित नहीं होते । उनके पीछे हृदय की तरल रागात्मकता भी होती है । अस्त, साहि-त्यिक निबन्ध के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है-(१) वैयक्तिक अनुभूतियों से समन्वित विचारों का प्रतिपादन, (२) पाठक के मस्तिष्क को ही नहीं, उसके हृदय को भी गुदगुदाने की क्षमता, (३) साहित्यिक गुणों से समन्वित शैली । कुछ लोगों का विचार है कि गम्भीर निबन्ध केवल मस्तिष्क को ही छूते है, हृदय को नहीं किन्तू ऐसी बात नहीं। साहित्य की श्रेणी में आनेवाले निबन्ध चाहे कितने ही गम्भीर या गम्भीर विषय पर क्यों न हों, वे हमारे हृदय की भाव वीचियो को अवश्य उद्वेलित करते हैं। वे औत्सुक्य, चिता, वितर्क, विबोध, हर्ष आदि संच।रियो को उद्दीत करते हुए उस भाव-दशा का विकास करते हैं, जिसे रस-सिद्धान्त के आचार्यों ने 'शांत-रस' कहा है। बौद्धिक विषयों की भावात्मक अनुभृति या पूर्ण तन्मयता का नाम ही शान्त-रस है, जो उत्कृष्ट साहित्यिक निबन्धों के द्वारा प्राप्य है।

प्रश्न है, क्या साहित्यिक निबन्धों का विषय भी साहित्यिक होना आवश्यक है ? इस उत्तर में हम कहेंगे कि यदि निबन्ध-लेखक विषय का प्रतिपादन साहित्यिक ढंग से करता है, तो साहित्येतर विषयों पर लिखे गए निबन्ध भी साहित्यिक बन सकते हैं, जबिक शुष्क वैज्ञानिक शैली में लिखे गए साहित्यिक विषयों के लेख भी साहित्यिक नहीं कहे जा सकते । स्वर्गीय बालमुकुन्द गुप्त द्वारा लिखे गए 'शिव-शंभु के चिट्ठों' की मूल प्रेरणा राजनीतिक होते हुए भी वे विशुद्ध साहित्य के अन्तर्गत लिये जा सकते है, जबिक हमारे कुछ विद्वानों द्वारा शुष्क गैली में लिखे गए अनेक जटिल साहित्यिक निबन्ध भी साहित्यिकता से शून्य हैं।

यद्यपि निबन्ध को किसी परिभाषा में बाँधना या उसके लिए कुछ नियमों का निर्धारण करना संभव नहीं, फिर भी विद्वानों ने उसके सामान्य लक्षण निश्चित करने का प्रयास किया है। डाक्टर गुलाबराय जी ने निबन्ध के ये पाँच लक्षण निश्चित किए हैं— (१) निबन्ध एक गद्य रचना के रूप में लिखा जाता है। (२) निबन्ध में लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व की झलक होती है। (३) निबन्ध में अपूर्णता और स्वच्छन्दता के होते हुए भी वह स्वतः पूर्ण होता है। (४) निबन्ध में व्यक्ति के एक दृष्टिकोण का प्रतिपादन

होता है। (४) निबन्ध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक और सजीव होता है। निबन्ध के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए प्रो० जयनाथ 'नलिन' ने अपने ग्रन्थ 'हिन्दी निबन्धकार' में लिखा है कि निबन्ध का कोई निश्चित विषय नहीं होता । सभी स्थानों पर निबन्ध स्वतन्त्रता से विचरण कर सकता है। 'सबै भूमि गोपाल की जा में अटक कहा' वाली बात निबन्ध के विषय में स्वत:सिद्ध है । निबन्ध में महत्व विषय का नहीं, उस आत्मा का है जो बोल रही है, उन प्राणों का है जो उसमें सक्रिय है। निबन्ध नमक मिर्च पर भी लिखा जा सकता है और कृष्ण महाराज की कपड़े की कंगाली पर भी, जो फूठपाथों पर गडी अनेक द्रौपदियों को एक इंच कपड़ा भी नहीं दे सकती। निबन्ध के स्वरूप की दूसरी विशेषता है -- आकार-लघुता । निबन्ध सामान्यतः पन्द्रह-बीस पृष्ठों के आकार का होता है। अधिक बड़ा निबन्ध, निबन्ध न होकर प्रबन्ध हो जायेगा । तीसरी विशेषता है -- निबन्ध मन के स्वाधीन विचरण एवं चिन्तन पर आधारित होता है। इसी को दूसरे शब्दों में लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना कह एकते हैं। चौथी विशेषता है--निबन्ध की शैली में संक्षिप्तता, रोचकता एवं व्यंग्या-त्मकता का होना । वस्तृतः डाँ० गुलाबराय जी के निर्धारित लक्षणों व प्रो० निलन द्वारा उल्लिखित विशेषताओं में अन्तर नहीं है । अतः निबन्ध की ये विशेषताएँ वहुमत से स्वीकृत मानी जा सकती हैं।

निबन्ध की विषय-वस्तु के वर्णन, विवेचन, प्रकटीकरण आदि के आधार पर उसके सामान्यतः चार भेद किए जाते हैं-(१) वर्णनात्मक, (२) विवरणात्मक, (३) विचारात्मक और (४) भावात्मक । वर्णनात्मक निबन्धो में प्रायः भूगोल, याता, वाता-वरण, ऋतु, तीर्थ-दर्शनीय स्थान, मेले-तमाशे, पर्व-त्योहार, सभा-सम्मेलन आदि विषयों का वर्णन होता है जबिक विवरणात्मक में किसी वृत्तान्त या घटना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वर्णनात्मक निबन्धों में दृश्यों का चित्रण अधिक होता है, जबिक विवरणात्म ह में घटनाओं का । वर्णनात्मक में स्थानगत वर्णन होता है, जबिक विवरणात्मक में कालगत; दूसरे शब्दों में वर्णनात्मक निबन्ध में अधिकतर स्थिर क्रियाहीन पदार्थ का चित्र रहेगा, जबकि विवरणात्मक में क्रियाशीलता का। अतः वर्णनात्मक और विवरणात्मक में मोटा भेद घटनात्मकता या कथात्मकता का होता है। विचारात्मक निबन्धों में किसी विचारधारा, सामाजिक, साहित्यिक या राजनीति समस्या का अथवा किसी नवीन तथ्य आदि का प्रतिपादन, विवेचन, विश्लेषण या स्पष्टीकरण होता है। भावात्मक निबन्धों में लेखक की शैली में भावूकता अधिक होती है। वैसे विचारात्मक एवं भावात्मक दोनों में ही विचार और भावना का अंश किसी न किसी रूप से अवश्य होता है, किन्तू एक में बौद्धिकता अधिक होती है, जबिक दूसरे में उसकी हार्दिकता को प्रमुखता प्राप्त होती है। इन चारों प्रकार के ही निबन्धों मे क्रमशः लेखक से सम्बन्धित किसी दृश्य, घटना, विचार या भावना का चित्रण होता े और यही विशेषता इन सबको एक ही शीर्षक के अन्तर्गत बंधे रहने के लिए विवश लि<sup>,</sup> रैती है।

निबन्ध में प्रयुक्त की जानेवाली शैली के भी अनेक भेद किए गए हैं, जैसे-

समास शैली, व्यास शैली, धारा-शैली, विक्षेप-शैली आदि । सामान्यत: वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबन्धों में व्यास शैली का, विचारात्मक में समास शैली का तथा भावात्मक में धारा शैली, तरंग शैली एवं विक्षेप शैली का प्रयोग होता है । किन्तु यह नियम हढ़ता से लागू नहीं होता ।

## हिन्दी में विकास

हिन्दी में निबन्ध का आविर्भाव आधुनिक युग में ही हुआ। इसके कारण स्पष्ट हैं। एक तो इससे पूर्व गद्य का ही विकास नहीं हुआ था। दूसरे, पूर्ववर्ती साहित्य-कारों का लक्ष्य मुख्यत: अपनी भावानुभूतियों का ही प्रकाशन था, विचारों की अभिष्यं-जना करना कम था। तीसरे, निबन्धों के प्रचार के साधनों—मुद्रण-यंत्र, समाचार-पत्र आदि का भी प्रचलन आधुनिक युग में हुआ और चौथे, मध्ययुग में उस सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी उन्मेष नहीं हुआ था, जिसने भारतेन्दु युग के निबन्धों में प्राण फूंके। भारतेन्दु युग में हरिश्चन्द्र-चित्रका, ब्राह्मण, सार-सुधा-निधि, प्रदीप आदि पित्रकाओं का भी प्रकाशन हुआ, जिनसे हिन्दी निबन्ध के विकास में पर्याप्त योग मिला। भारतेन्दु युग से लेकर अब तक के निबन्ध-साहित्य को प्रो० जयनाथ 'निलन' ने चार युगों में बाँटा है (१) भारतेन्दु युग, (२) द्विवेदी युग, (३) प्रसाद युग और (४) शुक्लोत्तर-युग। हमारे विचार से अन्तिम दो युगों का यह नामकरण ठीक गहीं है। प्रसाद जी ने कुछ निबन्ध अवश्य लिखे थे, किन्तु फिर भी निबन्धकार के रूप में उनका महत्त्व अधिक नहीं। वस्तुतः 'प्रसाद युग' को 'शुक्ल युग' एवं प्रगतिवाद-युग को 'शुक्लोत्तर-युग' कहना ही निबन्ध साहित्य के क्षेत्र में अधिक उपयुक्त होगा।

भारतेन्दु-युग (१६३०-६० वि०) के प्रमुख निबन्धकारों में स्वयं भाग्तेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन', प्रतापनारायण मिश्र, बालमकुन्द गुप्त, राघाचरण गोस्वामी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र मात्र एक साहित्यकार नहीं थे, अपितु साहित्यकार के विराट् रूप थे। उन्होंने कविता, नाटक, निबन्ध आलोचना आदि सभी रूपों का विकास ही नहीं किया, अपितु उनमें उन विशेषताओं और प्रवृत्तियों का समन्वय भी किया जो उस यूग में सम्भव थीं। कविता और नाटक की भाँति उनके निबन्धों का क्षोत्र भी बहुत ध्यापक है। इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, खोज, यात्रा, प्रकृति-वर्णन, आत्मचरित, व्यंग्य-विनोद आदि सभी विषयों पर इस महामानव ने कलम उठाई है। काश्मीर-कुसुम, उदय-पूरोदय, कालचक्र, बादशाहु-दर्पण-आदि निबन्धों में उस युगावतार की सूक्ष्म ऐतिहासिक हिष्ट का परिचय मिलता है, तो वैद्यनाथ धाम, हिरद्वार और सरयूपार की याल्रा सम्बन्धी लेखों में उनका भारतीय संस्कृति एवं भारत-भूमि के प्रति अनुराग छलक रहा है। आचार्य शुक्ल ने एक बार घौषित किया था कि भारतेन्दु में प्रकृति प्रेम नहीं है, किन्तु यदि वे इनके प्रकृति-सम्बन्धी निबन्धों को ध्यान में रखते तो उन्हें ऐसी बात कहने का साहस नहीं होता। पूरा निबन्ध नहीं, उसकी कुछ पंक्तियों मात इस भ्रम का निराकरण कर देंगी--- ''ठण्डी हवा मन की कली खिलाती हुई बहने लगी। दूर से

धानी और काही रंग के पर्वतों पर सुनहरापन आ चला। कहीं आधे पर्वत बादलों से घिरे हुए, कहीं एक साथ वाष्प निकलने से उनकी चोटियाँ छिपी हुईं और कहीं चारों ओर से उन पर जलधारा-पात से बुक्के की होली खेलते हुए बड़े ही सुहावने मालूम पड़ते थे।" याता-सम्बन्धी निबन्धों में भी उनकी भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति का स्रोत बीच-बीच में फूट पड़ा है—"गाड़ी भी ऐसी टूटी-फूटी जैसे हिन्दुओं की किस्मत और हिम्मत। अब तो तपस्या करके गोरी-गोरी कोख से जन्म लें तब ही संसार में सुख मिले।"

भारतेन्दु जी ने अनेक निबन्धों में तत्कालीन धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया है; 'लेवी प्राण लेवी', 'स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन', 'ज्ञांति विवेकिनी सभा', 'पांचवें पैगम्बर', 'अंग्रेज स्तोव', 'कंकड़ स्तोव' आदि निबन्ध इसी कोटि के हैं। 'कंकड़ स्तोव' की कुछ पंक्तियाँ ब्रष्टव्य हैं—''कंकड़ को प्रणाम है। देव नहीं महादेव, क्योंकि काशी के कंकड़ शिव शंकर के समान हैं।....आप अंग्रेजी राज्य में भी गणेश-चतुर्थी की रात को स्वच्छन्द रूप से नगर में भड़ाभड़ लोगों के सिर पर पड़कर रुधिरधारा से नियम और शान्ति का अस्तित्व बहा देते हो। अत्तप्व, हे अंग्रेजी राज्य में नवाबी स्थापक! तुमको नमस्कार है।'' यहाँ हिन्दुओं की मूर्तिपूजा,बहुदेवो-पासना पर जो व्यंग्य किया गया है, वह मीठा होता हुआ भी कबीर की उक्तियों से अधिक प्रभावशाली है।

भारतेन्दु के निबन्धों में विषय के अनुरूप विभिन्न प्रकार की भाषा-शैलियों का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में मामिक अभिव्यंजना, विदग्ध वाग्मिता, सजीव अनेक-रूपता और मन-मोहक स्वच्छता मिलती है। उसमें कहीं स्वाभाविक अलंकार-योजना है तो कहीं गोष्ठी-वार्तालाप का ढंग अपनाया गया है। उनके आलोचनात्मक निबन्धों 'नाटक', 'वैष्णवता और भारतवर्ष' की भाषा अत्यन्त प्रौढ़ है, किन्तु फिर भी उसमें दुरूहता, दुर्बोबता, कृत्निमता और समासात्मकता दृष्टिगोचर नहीं होती। अस्तु, विषय और शैली—दोनों की ही दृष्टि से भारतेन्दु का निबन्ध-साहृत्य महत्वपूर्ण है।

भारतेन्दु युग के अन्य निबन्धकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र एवं बालमुकुन्द गुप्त का बहुत ऊँचा स्थान है। भट्टजी 'हिन्दी प्रदीप' के सम्पादक थे, और उनकी लेखनी से वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार के निबन्ध प्रसूत हुए हैं। कुछ निबन्धों के शीर्षक से ही उनके विषय-क्षेत्र की व्यापकता का अनुमान लगाया जा सकता है—'मेला-ठेला', 'वकील', 'सहानुभूति', 'आशा', 'खटका' 'इंगलिश पढ़े तो बाबू होय!', 'रोटी तो किसी भौति कमा खाय मुछन्दर', 'आत्म-निर्भरता', 'माधुर्य', 'शब्द की आकर्षण शक्ति' आदि। भट्टजी के निबन्धों से विचारों की मौलिकता, विषय की व्यापकता, शैली की रोचकता आदि सभी गुण विद्यमान हैं।

'ब्राह्मण' के सम्पादक प्रतापनारायण मिश्र ने भी विभिन्न विषयों पर लेख लिखें। कभी 'भौं', 'दौत', 'पेट', 'मुच्छ', 'नाक' आदि पर मिश्रजी की विनोदिनी लेखनी चनी, तो कभी उसने 'बुद्ध' 'प्रतात-चरित', 'दान', 'जुआ', 'अपन्यय' जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। एक ओर उन्होंने 'नास्तिक', 'ईश्वर की मूर्ति', 'णिव मूर्ति 'सोने का डंडा' 'मनोत्रेग' आदि विषयों पर लिखा, तो दूसरी ओर 'समझदार की मौत हैं', 'टेढ़ जान शंका सब काहू', 'घूरे के लत्तां बिनै', 'कनातन क डोल बाँधै', 'होली हैं अथवा होरी हैं' जैसी उक्तियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। मिश्रजी के निबन्धों में मुहावरों का प्रयोग भी अत्यधिक मावा में हुआ है, कह निक्हीं तो वे एक वाक्य में ही अने क मुहावरों की झड़ी लगा देते हैं—'डाकखान अथवा तारघर के सहारे से बात की वात में चाहे जहां की जो बात हो, जान सकते हैं। इसके अतिक्ति बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात जमती है, बात उखड़ती है, बात खुलती है, बात छिपती है, बात चलती है, बात अड़ती है। '

एक विद्वान् ने लिखा है—'भाषा में स्खलन', शैली मे घरूपन और ग्रामीणता, चंचलता और उछल-कूद मिश्रजी की विशेषता है। भागा सम्बन्धी दोष जहाँ-तहाँ लापर-वाही से विखरे पड़े है। कहीं-कहीं वाक्य का विलक्षण और दुर्बोध रूप भी मिलता है। उदूं के एक-दो शब्द भी परदेशों की तरह डरे-डरे से दीख पड़ते हैं। 'तेग-अदा', 'कमाने अब्न', 'निहायत' आदि 'भौं' मे मिल जाएंगे। 'पर केवल इन्हीं के तक में दूसरे को कुछ नहीं, फिर क्यों इनकी निन्दा की जाय?' का अर्थ टेढ़ी खीर है। विराम चिन्ह तब प्रयुक्त ही अधिक नहीं होते थे। इन्होंने तो उनका जैसे बहिष्कार ही कर रखा हो। इनके अभाव मे वाक्य कभी इतना लम्बा हो जाता है, कि समझने में उसे बार-वार पढ़ना पड़ता है।' (हिन्दी निबन्धकार पृ० ८७)

भारतेन्दु के मिल चौधरी बदरीनारायण 'प्रेमघन' दो पत्नों— 'आनन्द कादिम्बनी' (मासिक) और 'नागरी-नीरद' (साप्ताहिक) — के सम्पादक थे। इन पत्नों में उनके अने कि निबन्ध प्रकाशित हुए, गैसे — 'हिनी भाषा का विकास', 'परिपूर्ण प्रवास', 'उत्साह आलम्बन', आदि। 'प्रेमघन' जी की भाषा में आलंक। रिक्ता, कृत्विमता और चमत्का-रोत्पत्ति का प्रयास मिलता है। एक बार उन्होंने शुक्लजी की एक एक पंक्ति को सुधारकर यह रूप दिया — 'दोनों दलों की दल-दली में दलपित का विचार भी दलदल में फँसा रहा।' दलपित का विचार दलदल में फँसा या नहीं, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'प्रेमघन' जी की भाषा इस कृत्विमता के दलदल में फंसी रही।

बालमुकुन्द गुप्त एवं राधाचरण गोस्वामी—भारतेन्दु कृग और द्विवेदी पुग को मिलानेबाली दो कड़ियों के सहश हैं। गुप्तजी ने 'बंगवासी', 'भारत मिल' आदि का संपादन करते हुए अनेक निवन्ध लिखे। उनके निबन्धों में विदेशी शासकों की नीति पर मीठा व्यंग्य किया गया। 'शिव-शम्भु' के उपनाम से इन्होंने अनेक निबन्ध लिखे जो 'शिव-शम्भु का चिट्ठा' नाम से प्रसिद्ध है। इनमें लाड़ें कर्जन को सम्बोधित करके भारतवासियों की राजनीतिक विवशता को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। कहीं-कहीं उनका व्यंग्य बड़ा तीखा हो गया है। होली के अवसर पर अखे गए चिट्ठे में वे लिखते हैं—'कुष्ण हैं, उद्धव हैं, पर बजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। सूर्य है, धूप नहीं, चन्द्र है, चांदनी नहीं। माई लार्ड नगर में ही हैं, पर शिव-शम्भु उनके द्वार तक नहीं फटक

सकता है, उनके घर चल होली खेलना तो विचार ही दूसरा है। माई लार्ड के घर तक बात की हवा तक नहीं पहुंच सकती। ""माई लार्ड के मुख चन्द्र के उदय के लिए कोई समय भी नियत नहीं है।" इस प्रकार राधाचरण गोस्वामी के निबन्ध भी व्यंग्य से ओत-प्रोत हैं। उन्होंने अपने युग की सामाजिक कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य किया है। "जब राधाचरण धार्मिक अन्धविश्वास पर चोट करते हैं, तो उनकी बोली में कबीर के प्राण बजते दीखते हैं। कबीर के व्यंग्य में कटु तीखापन है, गले से उतरते हुए लकीर-सी खिचती है; गोस्वामी जी का व्यंग्य शहद में डूबा, हँसी में लिपटा और कल्पना से रंगीन है।" 'यमपुर की यादा' खेल में वैतरणी पार करते समय लेखक को वहाँ के प्रधान ने रोक लिया, पूछा क्या तुमने गोदान किया है? तब लेखक उत्तर देता है— 'साहब प्रथम प्रश्न तो सुन लीजिए, गोदान का कारण क्या? यदि गो की पूंछ पड़ककर पार उतर जाते हैं, तो क्या बैल से नहीं उतर सकते? जब बैल से उतर सकते हैं; तो कुत्ते ने क्या चोरी की है ?" लेखक ने किसी साहब को कुत्ता दान में दिया था, इसी से वह 'वैतरणी पार' का पास-पोर्ट बनवा लेना चाहता है।

वस्तुतः भारतेन्दु युग के सभी निबन्धकारों में वैयक्तिकता के साथ-साथ सामाजिकता का समन्वय मिलता है। उनके विषय क्षेत्र में व्यापकता और विविधता मिलती
है। हास्य और व्यंग्य का पुट उन्होंने दिया है, किन्तु यह रहस्य और व्यंग्य सोद्देश्य है—
उसका उद्देश्य किसी सामाजिक या राजनीतिक विषमता पर चोट करना है। गूढ़ से गूढ़
विषयों को भी इस युग के लेखकों ने सरन, सुबोध एवं मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया
है। उनकी भाषा-शैली में व्याकरण की हिन्द से स्वच्छता या शुद्धता भले ही न हो,
किन्तु पाठक के हृदय को गुदगुदाने, उसके मस्तिष्क को झंकृत करने व उसकी आत्म को
स्पर्श करने में वह पूर्णतः समर्थ है। उनके निबन्ध शुष्क वैज्ञानिक निबन्ध नहीं, अपितु
वे आदर्श साहित्यिक निबन्ध हैं, जिनसे विचारों के साथ-साथ भावनाओं का भी उद्वेलन
होता है; जिनसे केवल ज्ञान की ही वृद्धि नहीं होती, रसानुभूति की प्राप्ति भी होती है।

द्विवेदी-युग—द्विवेदी युग का आरम्भ हम श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी के 'सर-स्वती' के सम्पादन का कार्य-भार संभालने के समय (सन् १६०३ ई० या १६६० वि०) से ही मान सकते हैं। 'सरस्वती' में आते ही द्विवेदीजी ने सबसे पहला कार्य तत्कालीन लेखकों की भाषा को संस्कारित एवं परिमाजित करने का किया। वे व्याकरण सम्बन्धी भूलों की आलोचना करते हुए विराम-चिन्हों के प्रयोग एवं उपयोग पर प्रकाश डालने लगे। वे भाषा के गठन और स्वरूप को समझाने का प्रयत्न करते थे। भाषा के सम्बन्ध में उनकी नीति थी कि हिन्दी को अन्य भाषाओं के शब्दों से सर्वथा अछूता न रखा जाय। किन्तु प्रयत्नपूर्वक तत्सम शब्दों का भी वहिष्कार न किया जाय। उनकी इस नीति का प्रभाव तत्कालीन सभी प्रमुख निबन्धकारों की भाषा-शैली पर पड़ा।

निबन्धकार द्विवेदी का आदर्श बेकन था। उन्होंने बेकन के निबन्धों का अनुवाद 'बेकन विचार रत्नावली' के रूप में किया। बेकन की भौति द्विवेदीजी भी निबन्धों में विचारों को प्रमुखता है ते हैं। उनके निबन्ध—'किव और किवता', 'प्रतिभा', 'किवता', 'साहित्य की महत्ता' 'क्रोध', 'लोभ' आदि — नये-नये विचारों से गुम्फित हैं। भारतेन्द्र

युगीन निबन्धों की-सी वैयक्तिकता का प्रदर्शन, सजीवता, रोचकता एवं सहज उच्छू-ह्मलता का दिवेदीजी के निबन्धों में अभाव सा है । उनके निबन्धों में भाषा की शृद्धता, सार्थकता, एकरूपता, शब्द-प्रयोग-पद्रता आदि गुण तो मिलते हैं, किन्तू पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता, विश्लेषण की गम्भीरता, चितन की मौलिकता उनमें बहुत कम है। फिर भी उनके निबन्धों में व्यास-शैली के कारण पर्याप्त सरलता आ गई है। तथा कहीं-कहीं हास्य-व्यांग्य व भावात्मकता का प्रस्फूटन हुआ है; जैसे--''फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पा-दन और उन्नयन किसने किया है ? पादाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊँचा उठाया ? साहित्य ने ! साहित्य ने ! साहित्य ने !!!" आजकल के छायावादी 'कवि और कविता' लेख में भी उनकी शैली द्रष्टव्य है—''छायावादियों की रचना तो कभी-कभी सम**झ** में भी नहीं आती। वे बहुधा बड़े ही विलक्षण छन्दों का या वृत्तों का भी प्रयोग करते हैं। कोई चौपदे लिखते हैं, कोई छः पदे; कोई ग्यारह पदे तो कोई तेरह पदे। किसी की चार सतरें गज-गज लम्बी तो दो सतरें दो ही अंगूल की ! फिर ये लोग बेतुकी पथावली भी लिखने की बहुधा कृपा करते हैं। इस दशा में इनकी रचना एक अजीब गोरखधंबा हो जाती है। न ये शास्त्र की आज्ञा के कायल, न ये पूर्ववर्ती किवयों की प्रणाली के अनुवर्ती, न ये सत्समालोचकों के परामर्श की परवाह करनेवाले । इनका मूल-मन्त्र है - "हम चुनीं दीगरे नेस्त।"

सम्भवतः उपर्युक्त पंक्तियों में थोड़े हलकेपन का आभास हो, किन्तु ऐसा सर्वत्र ही नहीं हुआ है। विषय के अनुरूप उनकी शैली में गम्भीरता भी दृष्टिगोचर होगी। 'मेघदूत' निबन्ध की कुछ पंक्तियां हमारे कथन की सार्थकता प्रमाणित करेंगी। 'किविता-कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य-भवन के सहश है, जिसमें पद्य-रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं—ऐसे रत्न जिनका मोल ताज-महल में लगे हुए रत्नों से भी कहीं अधिक है।' वस्तुतः द्विवेदीजी के प्रमुख संग्रह 'रसज्ञ-रंजन' में सचमुच रसज्ञ पाठकों के रंजन की पूर्ण क्षमता है।

दिवेदी-युग के अन्य निबन्धकारों में माधवप्रसाद मिश्र, गोविन्दनारायण मिश्र, श्यामसुन्दर दास, पद्मसिंह शर्मा, अध्यापक पूर्णसिंह एवं गुलेरी का नाम उल्लेखनीय है। विषय-वस्तु की दृष्टि से उन्होंने द्विवेदी जी का ही अनुकरण करते हुए विचारा-त्मक निबन्ध भी लिखे हैं, किन्तु फिर भी इनमें कहीं-कहीं शैली की विशिष्टता दृष्टि-गोचर होती है। माधवप्रसादजी ने 'धृति', 'सत्य' जैसे विषयों पर गम्भीर शैली में प्रकाश डाला है। गोविन्दनारायण मिश्र की शैली में अलंकारों की छटा मिलती है। संस्कृत की शब्दावली के अतिशय प्रयोग के कारण उनके निबन्ध जटिल से हो गए हैं। उदाहरण के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषा देखिए—''मुक्तहारी नीर-क्षीर-विचार सुचतुर-किव-कोविद-राज-हिम-सिहासनासिनी मंददासिनी, विलोक प्रकाशनी सरस्वती माता के अति दुलारे, प्राणों से प्यारे पुत्नों की अनुपम, अनोखी, अतुल-वाली, परम प्रभावशाली सुजन मन-मोहिनी नवरस भरी सरस सुखद-विचिन्न वचन-रबना का नाम ही साहित्य है।'' इस परिभाषा को पढ़कर साहित्य तो दूर रहा, स्वयं इस परिभाषा को समझना ही टेढ़ी खीर है।

बाबू श्यामसुन्दरदास उच्च कोटि के आलोचक होने के साथ-साथ सफल निबन्ध-कार भी थे। उन्होंने प्राय: आलोचनात्मक गम्भीर विषयों पर ही लेख लिखे - जैसे 'भारतीय साहित्य की विशेषताएँ', 'समाज और साहित्य', 'हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा', 'कर्त्तव्य और सम्यता' आदि । उनके निबन्धों में विचारों का संग्रह और समन्वय ही मिलता है, आत्मानुभूतियों का प्रकाशन या भावात्मकता के दर्शन उनमें नहीं होते । उनकी शैली प्रौढ़ होते हुए भी सरल थी, उसमें कहीं भी अस्पष्टता या जटिलता हिष्ट-गोचर नहीं होती । किन्तु भारतेन्द्र युग की-सी रोचकता या द्विवेदीजी की-सी सुबोधता का भी उनके निबन्धों में अभाव है। बाबूजी के समकालीन ही तुलनात्मक समालीचना के जन्मदाता पद्मसिंह शर्मा थे । शर्माजी के निबन्धों में के दो संग्रह—-'पद्मपराग' और 'प्रबन्ध-मंजरी' प्रकाणित हुए हैं। उन्होंने अपने निबन्धों में महापुरुषों के जीवन का चित्रण, समकालीन व्यक्तियों के संस्मरण या उनको श्रद्धांजिल, साहित्य-समीक्षा आदि विषयों को ग्रहण किया है। उनकी शैली में वैयक्तिकता, भावात्मकता एवं सरलता का पुट मिलता है। गणपति शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—हा ! पंडित गणपति शर्मा जी हमको व्याकूल छोड़ गये। हाय हाय! क्या हो गया। यह वज्ज-पात. यह विपत्ति का पहाड़ अचानक कैसे टूट पड़ा । यह किसकी वियोगाग्नि से हृदय छिन्न-भिन्न हो गया। यह किसके वियोग-बाण ने कलेजे को बींध दिया, यह किसके शोकानल की ज्वालाएँ प्राणपखेरू के पंख जलाए डालती हैं। हा ! निर्दय काल-यवन के एक ही निष्ठुर प्रहार ने किस भव्य मूर्ति को तोड़कर हृदय-मंदिर सूना कर दिया।"

अध्यापक पूर्णसिंह और पण्डित चन्द्रधर भ्रमा गुलेरी अपनी शैली की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। अध्यापक पूर्णसिंह के निबन्धों में स्वाधीन-चिंतन, निर्भय-विचार-प्रकाशन, एवं प्रगतिशील तत्त्व मिलते हैं। उनकी शैली में अनुठी लाक्ष-णिकता और अपूर्व व्यंग्य मिलता है। ''बादल गरज-गरजकर ऐसे ही चले जाते हैं, परन्तु बरसनेवाले बादल जरा-सी देर में बारह इंच तक बरस जाते हैं।'' या ''पुस्तकों अखबारों के पढ़ने से या विद्वानों के व्याख्यानों को सुनने से बस ड्राइंग-हाल के बीर पैदा होते हैं।'' ''आजकल भारतवर्ष में परोपकार का बुखार फैल रहा है।'', ''पुस्तकों के लिखे नुस्खों से तो और भी बदहजमी हो जाती है।'' जैसे वाक्य उनकी शैली की रोचकता का नमूना प्रस्तुत करते हैं।

गुलेरी जी के निबन्ध संख्या में कम हैं, किन्तु गुणों की हिष्ट से वे बहुत महत्व-पूर्ण हैं। उनमें गम्भीरता के साथ मनोविनोद, पांडित्य के साथ चुलबुलापन, प्राचीनता के साथ नवीनता, सांस्कृतिकता के साथ प्रगतिशीलता का सुन्दर समन्वय हिष्टिगोचर होता है। उनकी शैली में सरलता, सरसता, व्यंयात्मकता, एवं रोचकता का गुण प्रभूत मात्रा में विद्यमान है। 'कळुवा-धर्म' से कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—-''पुराने से पुराने आयों की अपने भाई असुरों से अनबन हुई। असुर असुरिया में रहना चाहते थे, आर्य सप्तसिंधु को आर्यावर्त बनाना चाहते थे। आगे ये चल दिये, पीछे वे दबाते आये "पर ईरान के अंगूरों और गुलों का, मुझवत् पहाड़ की सोमलता का चस्का पड़ा हुआ था, लेने जाते तो वे पुराने गन्धवं मारने दौड़ते हैं। हाँ, उनमें से कोई-कोई उस समय का चिलकीआ नकद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गौएँ थीं। "मोल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसी कि तरकारियों का भाव करने में कुंजड़ियों से हुआ करती है। ये कहते कि गौ की एक कला में सोम बेच दो। वह कहता, वाह! सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर ये गौ के गुण बखानते। जैसे बुड्ढे चौबेजी ने अपने कन्धे पर चढ़ी बाल-वधू के लिए कहा था कि 'या ही में बेटी' वैसे ये भी कहते कि 'इस गौ से दूध होता है, मक्खन होता है, दही होता है, यह होता है, वह होता है, यह होता है, उककी गौली पर सर्वंत्र उनका व्यक्तित्व अंकित है।

द्विवी-युग के उपर्युक्त निबन्धकारों के परिचय से स्पष्ट है कि इस युग के निबंध सामान्यतः दिचार-प्रधान ही हैं। भारतेन्दु-युगीन निबन्धों की भाँति इनमें तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति एवं राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों का अंकन नहीं मिलता। हास्य और व्यंग्य के स्थान पर इनमें गम्भीरता अधिक है। अध्यापकजी एवं गुलेरी के निबन्धों को छोड़कर शेष में वैयक्तिकता का प्रस्फुटन नहीं मिलता। मौलिकता, नवीनता एवं ताजगी भी इनमें नहीं है। वस्तुतः ये निबन्ध कम हैं, विचारों के संग्रह अधिक। व्याकरण की दृष्टि से अवश्य इन निबन्धों की भाषा युद्ध एवं परिमाजित हुई।

शुक्ल-युग—हिन्दी निबन्ध के विकास की गित में तीसरा मोड़ तब उपस्थित होता है, जब आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'चितामणि' द्वारा नये विचार, नयी अनुभूति और नवीन शैली पाठकों के सामने प्रस्तुत की। 'चितामणि' के निबन्धों का विषय अत्यन्त सूक्ष्म एवं गम्भीर—मनोविज्ञान एवं रसानुभूति—है, तथा उनका प्रति-पादन भी प्रौढ़तम शैलों में हुआ। उनमें एक ओर चितन की मौलिकता, विवेचन की गम्भीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं शैलों की प्रौढ़ता हिष्टिगोचर होती है, तो दूसरी ओर उनमें लेखक की वैयक्तिकता, भावात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता का दर्शन भी स्थान-स्थान पर होगा। उनके निबन्धों में व्यक्ति एवं विषय का ऐसा सफल समन्वय हुआ कि इस बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उन्हें व्यक्ति-प्रधान कहें, या विषय-प्रधान ? ईर्ष्या, श्रद्धा, लज्जा, क्रोध, लोभ आदि मनोवृत्तियों का विश्लेषण उन्होंने अत्यन्त पैनी हिष्ट से किया है। इन निबन्धों में एक ओर उनकी सूक्ष्म मनो-वैज्ञानिकता का परिचय मिलता है, तो दूसरी ओर उनका समाज-शास्त्रीय हिष्टकोण भी स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक, समाज-शास्त्री एवं साहित्यकार—तीनों के कार्य भार का निर्वाह अकेले शुक्लजी ने 'चितामणि' मे सफलतापूर्वक किया है।

उनके साहित्यिक एवं आलोचनात्मक निबन्धों—'कविता वया है?' 'साधारणी-करण' और 'व्यक्ति-वैचित्र्यवाद', 'रसात्मक बोध के विविध रूप', 'काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था' आदि—से उनकी अपूर्व प्रतिभा, उनके स्वतन्त्र चिंतन एवं मौलिक विचारों की धाक पाठक पर बैठ जाती है। उनके विचारों एवं निष्कर्षों से कोई चाहे सहमत हो या न हो, किन्तु उनकी मौलिकता सभी को स्वीकार करनी होगी। साधारणी- करण की जिस समस्या को शताब्दियों पूर्व संस्कृत के आचार्यों ने सुलझाने का प्रयत्न किया था, उसे आचार्य शुक्ल ने नये ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः ऐसा 'नवनवोन्मेषणालिनी प्रतिभा' को लेकर अवतरित होनेवाले निबन्धकार व आलोचक शताब्दियों के पश्चात् एक-दो दिखाई पड़ते हैं।

निबन्धकार शुक्लजी की शैली में भी निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेन्दु युग की सी मौलिकता उसमें है, किन्तु वे उसके छिछलेपन से दूर हैं, द्विवेदी-युग की सी विचारात्मकता उसमें है, किन्तु वैसी शुष्कता का उनमें अभाव है। विचारों की गम्भीर घाटियों के बीच-बीच में उत्तरी हाक्य-व्यंग्य है बोत-प्रोत शक्तियाँ किसी स्वष्ठ-श्रीतल निझेंर के कोमल-मत्तुर कम-कल स्वर की तरह सुनाई पड़ती हैं। कहीं लज्जा और ग्लानि पर विचार करते-करते वे लिखने लगते हैं—''—लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी ही गई उपासक सब पत्यर के हो गए। ...आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई हैं।....राजधमं, आचार्य धमं, बीर धमं, सब पर सोने का पानी फिर गया, सब एक-धमं हो गए।....सबकी टकटकी टके की ओर लगी हुई है।'' तो कहीं वे चाटुकार लोगों की खबर लेते हुए कह बैठते हैं—''इसी बात का विचार करके सलाम-साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने के पहले अर्देलियों से उनका मिखाज पूछ लिया करते हैं।'' वस्तुत: शुक्लजी के निबन्धों में वे सभी गुण मिलते हैं, जो गम्भीर विषयों के निबन्ध के लिए अपेक्षित हैं। हां, उनके कुछ निवन्ध अति गम्भीरता, अति प्रौढ़ता एवं अति सूक्ष्मता के कारण साधारण पाठक के लिए पहेलियों के तुल्य जटिल, दुरूह एवं शुष्क अवश्य बन गए हैं।

शुक्त-युग के अन्य निबन्धकारों में ढा॰ गुलाबराय, पदुमलाल पुन्नालाल बस्शी; माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, रायक्रुष्णदास, वासुदेवशरण अग्रवाल, शान्तिप्रिय द्विवेदी आदि उल्लेखनीय हैं। गुलाबरायजी के अनेक निबन्ध-संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें 'फिर निराशा क्यों ?' 'मेरी असफलताएँ', 'मेरे निबन्ध' आदि लोक-प्रिय हैं। आपके निबन्धों में व्यक्तित्व की सरलता, अनुभूति का सम्मिश्रण, विचारों की स्पष्टता एवं शैली की सुबोधता मिलती है। 'मेरी असफलताएँ' में आपने वैयक्तिक विषयों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके निबन्धों में व्यंग्य भी स्थान-स्थान पर मिलता है, किन्तु उसका लक्ष्य कोई और नहीं, वे स्वयं ही हैं। 'मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ' की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टभ्य हैं--'खैर, आजकल उस (भैंस) का दूध कम हो जाने पर भी और अपने मित्रों को छाछ भी पिला न सकने की विवशता की झूँझल के होते हुए भी उसके लिए भूसा लाना अनिवार्य हो जाता है। कहाँ साधारणीकरण और अभिव्यंजनावाद की चर्चा और कहाँ भूसे का भाव ! भूसा खरीदकर मुझे भी गधे के पीछे ऐसे ही चलना पड़ता है, जैसे बहुत से लोग शकल के पीछे लाठी लेकर चलते हैं। .... लेकिन मुझे गधे के पीछे चलने में उतना ही आनन्द आता है, जितना कि पला-यनवादी को जीवन से भागने में।" आचार्यजी ने अपने अनेक निबन्धों में साहित्य और मनोविज्ञान की अनेक समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत किया है।

बख्शी पदुमलाल पुन्नालालजी ने अपने निबन्धों में मौलिक विचार एवं नूतन

शैली का आदर्श उपस्थित किया है। उसके निबन्धों के विषय हैं—'उत्सव', 'राम-लाल पंडित', 'नाम', 'समाज-सेवा', 'विज्ञान' जादि। उनकी शैली में कुछ ऐसी विशिष्टता परिलक्षित होती है, जो अन्यत्न सुलभ नहीं। राय कृष्णदास, वियोगी हरि एवं शान्तिप्रिय द्विवेदी के निबन्धों में विचारों की अपेक्षा निजी अनुभूतियों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। वस्तुतः हिन्दी में भावात्मक निबन्धों या गद्य-काव्य के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं लेखकों को है। डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल ने प्रायः सांस्कृतिक विषयों पर कलम उठाई है, तो दूसरी ओर रघुवीरसिंह ने इतिहास के धूमिच दृश्यों को नया रंग-रूप प्रदान किया है। इन सभी निबन्धकारों की शैली में निजी विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्ल-युग में निबन्धों के विषय-क्षेत्र में और अधिक गम्भीरता एवं सूक्ष्मता आई। इस युग के निबन्धों में मुख्यत: साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति, इतिहास जैसे विषयों की गम्भीर समस्याओं पर नये-नये हिंटकोण से मौलिक विचार प्रस्तुत किए गए। साथ ही निजी अनुभूतियों एवं भावनाओं का प्रकाशन भी अनेक निबन्धकारों ने किया है। भाषा-शैली की हिंट से भी द्विवेदी-युग इस युग का निबन्ध-साहित्य बहुत अधिक विकसित एवं प्रौढ़ दिखाई पड़ता है।

शुक्लोत्तर युग--- शुक्ल परवर्ती निबन्धकारों में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, नन्वदुलारे वाजपेयी, वासुदेवशरण अग्रवाल, शान्तिप्रिय द्विवेदी, डा॰ नगेन्द्र, जैनेन्द्र कुमार, डा॰ सत्येन्द्र, डा॰ विनयमोहन शर्मा, डा॰ रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, इलाचन्द्र जोशी, चन्द्रबली पांडे, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारीसिह 'दिनकर', शिवदान- सिंह चौहान, प्रकाशचन्द्र गुप्त, देवेन्द्र सत्यार्थी, कन्हैंया लाल मिश्र 'प्रभाकर', डा॰ भगवतशरण उपाध्याय, डा॰ भगीरय मिश्र, डा॰ पद्मसिह शर्मा 'कमलेश', विश्वम्भर 'मानव', डा॰ रामरतन भटनागर आदि प्रमुख रूप में उल्लेखनीय हैं।

मुक्लोत्तर निबन्धकारों में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का स्थान शीर्षस्थ है। उनके अनेक निबन्ध-संग्रह प्रकाणित हुए हैं, यथा — 'अशोक के फूल', 'कल्पलता', 'विचार और वितर्क', 'विचार-प्रवाह', 'कुटज' आदि। आपके निबन्धों का विषय-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है; उनमें भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति एवं परम्परागत ज्ञान-विज्ञान के साथ आधुनिक युग की विभिन्न पिरिस्थितियों, प्रवृत्तियों एवं समस्याओं का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। जहाँ उनके निबन्ध अध्ययन-क्षेत्र की व्यापकता एवं चिन्तन की गम्भीरता से युक्त हैं, वहाँ वे उनके व्यक्तित्व की सरलता, सहजता एवं सरसता से भी समन्वित हैं। वस्तुतः व्यक्ति और विषय का गूढ़ तादातम्य उनमें परिलक्षित होता है। इसिष्ठ उनके गम्भीर से गम्भीर निबन्ध भी पाठक को उबाते नहीं, अपितु वे उसका अनुरंजन करते हुए रसानुभूति प्रदान करते हैं। अवश्य ही उनके कुछ निबन्ध इसके अपवाद भी हैं, जिनमें लेखक का मन रमा नहीं है, पर उनके अधिकांश निबन्ध लित या कलात्मक निबन्ध के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आचार्य द्विवेदी के निबन्धों की शैली लेखक के मनोभाव एवं विषय की प्रकृति के अनुकूल बदलती रहती है। कालिदास युगीन वातावरण का चित्रण करते समय जहाँ उनकी शब्दावली सहज ही संस्कृत-गिमत हो जाती है, वहाँ ग्रामीण जीवन के प्रसंगों में लोक-भाषा के चलताऊ शब्द भी यत-तत आ टपकते हैं। आधुनिक जीवन की विकृतियों एवं दूषित प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते समय वे प्रायः हास्य-व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग करते हैं। यहाँ उनकी व्यंग्यमयी शैली का एक नमूना प्रस्तुत है— 'आसमान में निरन्तर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं और मैं निश्चित जानता हूँ कि रहस्यवादी आलोचना लिखना कुछ हँसी-खेल नहीं है। पुस्तक को छुआ तक नहीं और आलोचना ऐसी लिखी कि तैलोक्य विकम्पित ! यह क्या कम साधना है !'

आचार्यं नन्दवुलारे बाजपेयी मूलत: विचारक एवं आलोचक हैं, अत: उन्होंने मुख्यतः आलोचनात्मक निबन्ध ही लिखे हैं। उनके निबन्धों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें 'हिन्दी-साहित्य: बीसवीं शताब्दी', 'आधुनिक साहित्य', 'नया साहित्य: नये प्रश्न'। इन कृतियों को विषय-नस्तु की हिष्ट से जहाँ आलोचना में स्थान दिया जाता है, वहाँ काध्य-रूप एवं शैली की हिष्ट से निबन्ध के अन्तर्गंत भी लिया जा सकता है। इनके निबन्ध विचार-प्रधान वर्ग के अन्तर्गंत आते हैं। उनके विचार निजी चितन-मनन पर आधारित हैं, अत: इस दृष्टि से अवश्य उन पर व्यक्तित्व की छाप है, किन्तु उनकी प्रतिपादन-शैली विषय के साथ इस प्रकार बँधी हुई, विचारों से जकड़ो हुई है कि उसमें व्यक्तित्व की स्वतन्त्र सत्ता का आभास प्रायः नहीं मिलता। जहाँ उनका विचारक अत्यन्त गम्भीर हो जाता है, वहाँ उनकी शैली भी गूढ़ एवं बोझिल हो जाती है। वस्तुतः इस हिष्ट से वे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की परम्परा में आते हैं। उनकी शैली की बौद्धिकता एवं तार्किकता उच्च स्तरीय पाठकों को बौद्धिक आनन्द प्रदान करनी है।

भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्त्व सम्बन्धी विषयों पर ंिनबन्ध-रचियताओं में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इनके तत्सम्बन्धी अनेक निबन्ध संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें 'पृथ्वी-पुत्र', 'मातृ-भूमि', 'कला और संस्कृति' आदि उल्लेखनीय हैं। डा० अग्रवाल के निबन्धों में अध्ययन की गम्भीरता के साथ-साथ चिन्तन की मौलिकता के भी दर्शन होते हैं। वे प्राचीन तत्त्वों एवं गुित ग्यों को अपनी व्याख्याओं द्वारा नया रूप प्रदान करते हुए उन्हें आधुनिक पाठक के लिए बोध-गम्य बना देते हैं। उनकी शैली में सरलता और स्पष्टता मिलती है, जो उनके निबन्धों का अतिरिक्त गुण है।

आत्मानुभूतिपरक वैयक्तिक निबन्ध प्रस्तुत करने की दृष्टि से पं० स्वांतिष्रिय दिवेदी का हिन्दी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनके विभिन्न निबन्ध-संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यथा—'जीवन-याता', 'साहित्यिकी', 'हमारे साहित्य-निर्माता', 'कवि और काव्य', 'संचारिणी', 'युग और साहित्य', 'सामयिकी' आदि। इन्होंने प्राय: कला एवं साहित्य सम्बन्धी विषयों पर ही स्वानुभूतिभूलक विचार प्रस्तुत किए हैं, किन्तु 'पथ चिन्ह', 'परिन्नाजक की प्रज्ञा' आदि में वैयक्तिक प्रसंगों को भी लिया। इनकी गैली अत्यन्त सरस एवं प्रभावोत्पादक है, जो कहीं-कहीं करुणोत्पादक भी बन गई है, यथा, वे अपनी बहिन से सम्बन्धित संस्मरण में उसका परिचय प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं— 'छुटपन में ही वह विधवा हो गई थी। उस अबोध वय में उसने जाना ही नहीं कि

उसके भाग्य-िक्षतिज में क्या पट-परिवर्तन हो गया। जन्मकाल से माँ का जो अंचल उसके मस्तक पर फैला हुआ या सयानी होने पर उसने वही अंचल अपने मस्तक पर ज्यों का त्यों पाया, मानो शैशव ही उसके जीवन में अक्षुण्ण हो गया। अचानक एक दिन जब वह अंचल भी मस्तक पर से छाया की तरह तिरोहित हो गया, तब उसके जीवन में मध्यान्ह की प्रखर ज्वाला के सिवा और क्या शेष रह गया था।

डा० नगेन्द्र ने साहित्यिक आलोचनात्मक निबन्धों की अभिवृद्धि में असाधारण योग दिया है। उनके निबन्ध-संयहों में धे 'बिचार और विवेचन', 'विचार और अनुभूति', 'विचार और विश्लेषण', 'कामायनी के अध्ययन को समस्याएं' आदि उल्लेख-नीय हैं। इनके निबन्धों का मूल स्वर विषय-प्रधान है, किन्तु अनेक निबन्धों में व्यक्तित्व के दर्शन भी स्पष्ट रूप में होते हैं। फिर भी इनका प्रयास पाठक का ध्यान अपनी अपेक्षा विवेच्य विषय या मूल समस्या की ओर आकर्षित करने की ओर अधिक रहता है; एक कुशल व्याख्याता की भांति वे किसी भी समस्या पर अपना समाधान प्रस्तुत करने से पूर्व उसे पाठक के हृदय में उतार देते हैं। यही कारण है गूढ़ से गूढ़ विषय को भी पाठक रुचियूवंक ग्रहण करता चलता है। उनका साधारणी-करण सम्बन्धी निबन्ध इस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कुछ निबन्धों में डा० नगेन्द्र ने व्याख्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली के स्थान पर रूपकात्मक या अप्रस्तुत त्मक शैली के भी प्रयोग किए हैं, यथा—'वीणापाणि के कम्पाउण्ड में' या 'हिन्दी उपन्यास' में किया गया है। वस्तुतः विचारों की गम्भीरता, चिन्तन की मौलिकता एवं शैली की रोचकता—इन तीनों का समन्वय इनके निबन्धों में परिलक्षित होता है।

जैनेन्द्रकुमार मुख्यतः कथकार हैं, किन्तु निबन्धों के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान किया है। उनके निबन्ध-संग्रहों में 'जड़ की बात', 'जैनेन्द्र के विचार', साहित्य का श्रेय बौर प्रेय', 'प्रस्तुत प्रश्न', 'सोच-विचार', 'मन्यन' आदि उल्लेखनीय हैं। जैनेन्द्रजी ने प्राय: दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक आदि विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनकी चिन्तन-प्रणाली स्पष्ट न होकर द्वन्द्वात्मक है। इसका प्रभाव उनकी शैली पर भी पड़ा है। उनके निबन्ध पाठक को एकाएक किसी सूस्पष्ट निर्णय तक नहीं पहुँचाते, अपित उसे चक्करदार मार्ग से ले जाकर एक संदिग्ध स्थिति में छोड़ देते हैं। वस्तुत: जैनेन्द्र पाठक पर अपना निर्णय नहीं थोपते, अपित उसकी निर्णय-शनित को इस प्रकार उत्तेजित एवं आन्दोलित कर देते हैं कि जिससे वह स्वयं ही उस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है, जहाँ कि जैनेन्द्र उसे पहुँचाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इनकी शैली का एक नमूना यहाँ प्रस्तुत है--'पर आंखों देखी बात है कि पैसा उठा लिया जाता है, इंसान को छोड़ दिया जाता है। उनको कीमत पैसे की नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह अनर्थ कैसे होने में आया? क्यों यह जरूरी नहीं है कि जैसे पैसे की तरफ प्रीति का हाथ बढ़ता है, वैसे ही बल्कि उससे भी अधिक इंसान की तरफ हमारा प्रेम का हाथ बढ़े ? क्यों यह जरूरी है कि आदमी दया की प्रतीक्षा करे और तब तक उस ओर से अपने को अछूता बनाए रखें ? अगर पैसे को धुल में से उठा कर जेब में रखना उस पर उपकार

करना नहीं है, तो रोगी को सड़क पर से उठाकर अस्पताल में रखने में भी उपकार की कहाँ आवश्यकता आ जाती है !'

डा॰ नगेन्द्र ने साहित्य एवं कला सम्बन्धी विषयों पर उत्कृष्ट निबन्ध प्रस्तुत किए हैं जो 'कला, कल्पना और साहित्य', 'साहित्य की झाँकी' आदि में संगृहीत है। इनके निबन्धों में अध्ययन की गम्भीरता, ज्ञान-क्षेत्र की व्यापकता एवं चिन्तन की स्पष्टता परिलक्षित होती है। अपने तथ्य को ये तकं एवं प्रमाण से भली-भाँति पुष्ट करके प्रस्तुत करते हैं, जिनसे वह पाठकी की बुद्धि को सहज ही ग्राह्म हो जाता है। इनकी सैबी यें भी स्पष्टता एवं रोचकता के दर्शन होते हैं।

डा० विजयमोहन जर्मा के निबन्ध 'साहित्यावलोकन', 'दृष्टिकोण' आदि में संगुहीत है। उन्होंने मुख्यतः सौन्दयं-शास्त्रीय एवं साहित्यिक विषयों को लिया है। इनके व्यक्तित्व की सरलता एवं उदारता के अनुरूप ही इनके निबन्धों में भी विचारों की स्पष्टता व शैली की ऋजुता मिलती है। किसी विषय का प्रतिपादन करने से पूर्व प्रायः वे उसके सम्बन्ध में पाठक की जिज्ञासा को इस प्रकार जागृत कर देते हैं कि जिससे वह इनके प्रतिपाद्य को सुनने व समझने तत्कालीनतापूर्वक प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ 'कलाकार और सौन्दर्य बोध' शीषंक निबन्ध का यह अंश द्रष्टव्य है—'सौन्दर्य क्या है, उसका 'बोध' कैसे होता है, और किय या कलाकार पर उसकी किस प्रकार प्रतिक्रिया होती है? ये प्रश्न वर्षों से साहित्य और दर्शन में विवाद बने हुए हैं।' इस प्रकार के प्रश्नों से पाठक की उत्स्युकता का बढ़ जाना स्वाभाविक है।

अत्यन्त तीखी, व्यंग्यपूर्णं एवं सशक्त शैली में निर्वाध रूप में अपने विषय को प्रस्तुत कर देने वाले निबन्धकारों में डा॰ रामिक्लास शर्मा का विशेष स्थान है। उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति एवं राजनीति सम्बन्धी विषयों पर शताधिक निबंध प्रस्तुत किये हैं, जो 'संस्कृति और साहित्य', 'प्रगित और परम्परा', 'प्रगितशील साहित्य की समस्याएं', 'स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य' आदि संग्रहों में संगृहीत हैं। डा॰ शर्मा का दृष्टिकोण मानसंवादी या प्रगितवादी है, अतः उन्होंने अपने निबन्धों में विभिन्न विषयों का प्रतिपादन इसी दृष्टिकोण से किया है। इनके अतिरिक्त प्रकाश चन्द्र गुप्त एवं शिषक्त वार्तिसह चौहान ने भी प्रगितवादी दृष्टिकोण से विभिन्न निबन्ध प्रस्तुत किये हैं। प्रकाशचन्द्र गुप्त के निबन्ध 'नया हिन्दी साहित्य : एक भूमिका', 'साहित्य-धारा' आदि में तथा शिवदानसिंह चौहान के निबन्ध 'साहित्यानुशीलन', 'आलोचना के मान' आदि में संगृहीत हैं। इन दोनों की शैनी में भी सरलता, स्पष्टता एवं रोचकता मिलती है।

खा॰ मगवतशरण उपाध्याय ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विषयों पर उत्कृष्ट नियन्ध प्रस्तुत किये हैं। उनके नियन्धों में अध्ययन एवं चिन्तन की गम्भी-रता परिलक्षित होती है। उनके नियन्ध-संग्रहों में 'भारत की संस्कृति का सामाजिक विश्लेषण', 'इतिहास के पृष्ठों पर', 'खून के धब्बे', 'सांस्कृतिक नियन्ध' आदि उल्लेख-नीय हैं। डा॰ मागीरथ मिश्र, डा॰ रामरतन मटनागर, डा॰ रामधारों सिह 'विनकर' प्रभृति ने साहित्य के विभिन्न पक्षों एवं विषयों को लेकर सुन्दर नियन्ध प्रस्तुत किए हैं। डा॰ भगीरथ मिश्र के नियन्ध 'कला और साहित्य' डा॰ भटनागर के 'अध्ययन

और आलोचना' में तथा डा॰ 'दिनकर' के 'मिट्टी की ओर', 'अर्द्ध नारीश्वर, 'रेती के फूल' आदि में संगृहीत हैं।

संस्मरणात्मक निबन्धों के क्षेत्र में महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुर, हरिवंशराय 'बच्चन' और देवीदयाल चतुर्वंदी 'मस्त' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महादेवी वर्मा ने 'अतीत के चल-चित्र', 'समृति की रेखाएँ', 'श्रृंखला की कड़ियाँ' आदि निबन्ध-संग्रह प्रस्तुत किये हैं। इसमें विषमता एवं दीन-हीन जनों की वेदना का चित्रण अनुभूति से ओत-प्रोत शब्दों में किया गया है। जहाँ इनका विषय उदात्त है, वहाँ इनकी शैली भी अत्यन्त सशक्त एवं प्रौढ़ है। उनमे दार्शनिक की अन्तहं ब्हिट, किव की वाणी, चित्रकार की तूलिका पद्यकार की लेखनी का समन्वव हिंदिगोचर होता है। इसी प्रकार बेनीपुरीजी ने भी अपने संस्मरणात्मक निबन्धों के रूप में समाज के विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के चित्र सहृदयतापूर्ण शैली में अंकित किये हैं, जो 'माटी की मूरतें' व 'गेहूं और गुलाब' में संगुहीत हैं। इनकी शैली कहीं-कहीं अत्यन्त काव्या-त्मक हो उठती हैं; यथा—'कभी-कमी मालूम होता है, किसी अदृश्य छोर को पकड़-कर शत-सहस्र ज्योत्सना-कुमारियाँ चन्द्र-मंडल से एक-एक कर उत्तर रही हैं। और आकुल-व्याकुल समुद्र की इन तरंग-मालाओं के कम्पित अधरों को चूम-चूमकर अट्ट-हास कर उठती हैं।' 'बच्चन' ने 'क्या भूलूं: क्या याद कहूँ' में और मस्तजी ने 'झरोखे' में अपने जीवन के मर्मस्पर्शी संस्मरण अंकित किए हैं।

आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय ने अनेक समीक्षात्मक एवं ग्रवेषणात्मक निबन्ध लिखे थे जो 'एकता', 'विचार-विमर्श', आदि में संगृहीत हैं। इनके निबन्धों में गम्भीर अध्ययन एवं तर्कपूर्ण शैली का सामंजस्य परिवक्षित होता है । निलनिवलीचन शर्मा, रांगेय राघव, डा॰ देवराज प्रभृति ने विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर उच्चकोटि के निबन्ध लिखे हैं। इलाचन्द्र जोशी के अनेक निबन्ध-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, यथा--'साहित्य-सर्जना', 'विवेचन', 'विश्लेषण', 'देखा-परखा', 'महापूरुषों की प्रेंमकथाएँ आदि । जोशी जी ने साहित्य, मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण से सम्बन्धित विभिन्न विषयों का विवेचन प्रभागोत्पादक शैली में किया है। सच्चिवानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' ने भी साहित्यिक विषयों पर निबन्ध प्रस्तूत किये है, जो उनके 'तिशंकू' में संगृहीत हैं। यशपाल ने कथा-साहित्य के अतिरिक्त निबन्ध-साहित्य की अभिवृद्धि में असाधारण योग दिया है। 'देखा, सोचा, समझा', 'मावर्सवाद', 'चवकर क्लब', 'न्याय का संघर्ष', 'गांधीवाद की शव-परोक्षा', 'राज्य की कथा' आदि संग्रहों में अनके विभिन्न प्रकार के निबन्ध संगृहीत हैं। उनकी शैली में सरलता और विचारो-त्तेजकता मिलती है। कहीं-कहीं वे स्वयं व्यंग्य का भी प्रहार वरते है, यथा-- 'कार-तुसों की एक दुकान खोलो, जिसमें 'कलमाइड कारतूस' मूसलमानों के लिए और 'झटकाइड कारतूस' सिखों के लिए रहें । अच्छा गुनाफा रहेगा ।

हास्य-व्यंग्यपूर्ण निबन्धों के क्षेत्र में गोपालप्रसाद व्यास, प्रभाकर माचवे एवं बेढब बनारसी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। व्यासजी के व्यंग्य-विनोदपूर्ण निबन्ध 'कुछ सच: कुछ झूठ', आदि में संगुहीत हैं। ये छोटी से छोटी बात को भी अत्यन्त रोचक एवं साहित्य ढंग से प्रस्तुत कर देने की कला में सिद्ध-हस्त हैं। उदाहरण के लिए स्नान-घर में एक भैंस के घुस जाने की घटना को लेकर वे एक अनूठा निबन्ध रच देने के साथ-साथ यत्न-तत्न विभिन्न वर्गों के साहित्यकारों को भी भैस के बहाने याद कर लेते हैं—'एक दिन बाबूजी की पत्नी गुसलखाने में स्नान कर रही थी, तो भैंस भी अपना अधिकार समझकर उसमें घुस पड़ी। सँकरा दरवाजा, छोटी जगह। भैंस घुस तो गई, मगर अब निकले कैसे ?…एकदम नई उलझन थी। प्रगतिशील भैंस के बढ़े हए कदम प्रतिक्रियावादी होने को कतई तैयार न थे।'

प्रभाकर माचवे ने भी साधारण विषयों—'मुँह', 'गला', 'गाली', 'बिल्ली', 'मकान' आदि—को लेकर अत्यन्त रोचक निबन्धों की रचना की है, जो उनके 'खरगोश के सींग' में संगृहीत हैं। उनकी शैली सरल, मुहावरेदार एव प्रवाहपूर्ण है। देवेन्द्र सत्यार्थी ने लोक-संस्कृति एवं लोक गीतों की पृष्ठिभूमि को लेकर विभिन्न विषयों पर अनुभूतिपूर्ण निबन्ध लिखे हैं, जो 'एक युग: एक प्रतीक', 'रेखाएं बोल उठीं'' 'क्या गोरी क्या साँवरी', 'कला ने हस्ताक्षर' आदि में संग्रहीत हैं। सत्यार्थीजी की शैली में मन को आकर्षित करने की क्षमता मिलती है। जयनाथ 'निलन' के आलोचनात्मक निबन्ध 'कला और चितन' में संगृहीत हैं, जो उनके मौलक चितन के द्योतक हैं।

हिन्दी में अन्तर्व्यू शैलो में निबन्ध प्रस्तुत करने की परम्परा के प्रवर्त्तक के रूप में डा॰ पद्मिंसह शर्मा 'कमलेश' का नाम उल्लेखनीय है। इनके निबन्ध 'मैं इनसे मिला' (दो भाग) में संगुहीत हैं। इन्होंने विभिन्न साहित्यकारों के इण्टरव्यू के आधार पर उनके व्यक्तित्व, दर्शन एवं साहित्य-सर्जन के विभिन्न पक्षों को कलात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इनके अतिरिक्त भी डा॰ कमलेश ने हिन्दी को अनेक उच्चकोटि के निबन्ध प्रदान किए हैं, जो विचारों की स्पष्टता के साथ-साथ शैली की सरसता से भी युक्त हैं।

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रमाकर' एवं रामनाथ सुमन ने जीवन और समाज के लिए प्रेरणादायक निबन्ध रोचक एवं प्रभावोत्पादक शैली में प्रस्तुत किये हैं। 'प्रभाकर' जी के निबन्ध-संग्रहों में 'जिन्दगी मुस्कराई', 'बाजे पायलिया के घुंघरू', 'दीपजले, शंख बजे', 'क्षण बोले, कण मुस्काये', आदि उल्लेखनीय हैं। 'सुमन' जी के निबन्धों की संख्या शताधिक है, जो विभिन्न संग्रहों में संग्रहीत हैं। इधर हिन्दी में अनेक निबन्ध-संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें डा॰ विद्यानिवास मिश्र के 'तुम चन्दन हम पानी', ठाकुरप्रसाद सिंह का 'पुराना घर: नये लोग' डा॰ शिवप्रसाद सिंह का 'शिखरों का सेतु', श्रीलाल शुक्ल का 'अंगद का पाँव' आदि निबन्ध-संग्रह उल्लेखनीय हैं। श्री हरिशंकर परसाई एवं कुबेरनाथ राय के भी अनेक ललित निबन्ध पत्न-पित्रकाओं मे प्रकाशित हुए हैं।

अस्तु, उपर्युंक्त विवरण से स्पष्ट है कि हिन्दी-निबन्ध-साहित्य ने थोड़े से समय में ही पर्यास उन्नति कर ली है। भारतेन्दु युग से लेकर अब तक निबन्ध-साहित्य में क्रमशः प्रौढ़ता आती रही, किन्तु फिर भी नवीनतम निबन्ध-साहित्य में कुछ दूषित प्रवृत्तियों का भी विकास हो रहा है। एक तो अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए कुछ निबन्धकार पाश्चात्य लेखकों से उधार लिए विचारों को बिना समझे ही उगलते चले जा रहे हैं, जिससे उनकी भाषा में न तो प्रवाह मिलता है और न ही कला का सौन्दर्य।

दूसरे, हमारे निबन्धों में वैयक्तिकता का तत्त्व न्यून होता जा रहा है। तीसरे, हमारा हिष्टकोण साहित्य की समस्याओं तक ही सीमित है, क्या हम राजनीतिक एवं सामा-जिक समस्याओं को अपने निबन्ध का विषय नहीं बना सकते; जैसा कि भारतेन्दु-युग में हुआ था? चौथे, हमारे निबन्धों में सहज प्रफुल्लता, ताजगी, रोचकता एवं व्यंग्या-रमकता का हास होता जा रहा है। आशा है, हिन्दी के लेखक इस ओर ध्यान देंगे।

### :: उन्तालीस ::

# हिन्दी एकांकी : स्वरूप और विकास

- (क) एकांकी की व्याख्या -
- १. 'एकांकी का अर्थ।
- २. एकांकी का स्वरूप।
- ३. एकांकी का नाटक से सम्बन्ध।
- ४. एकांकी के भेद । (ख) एकांकी का विकास—
  - (4) 244
- १. उद्भव।
- २. प्राचीन भारतीय साहित्य में एकांकी।
- ३. हिन्दी में विकास : प्राचीन एकांकी -(अ) भारतेन्द्र युग, (अ) द्विवेदी युग।
- ४. हिन्दी में आधुनिक एकांकी का विकास—(अ) प्रसाद—'एक घूट', (आ) रामकुमार वर्मा, (इ) लक्ष्मीनारायण मिश्र, (ई) उपेन्द्रनाथ अक्ष्क, (उ) उदयशंकर भट्ट, (ऊ) भुवनेक्वर प्रसाद, (ए) सेठ गोविन्ददास, (ऐ) जग-दीशचन्द्र माथुर, (ओ) गणेशप्रसाद द्विवेदी, (औ) अन्य एकांकीकार।

एकांकी शब्द का अर्थ है—एक अंकवाला। दृश्यकाव्य का वह विशेष भेद जिसमें केवल एक अंक होता है, 'एकांकी' कहलाता है। आधुनिक हिन्दी साहित्य में इस शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के 'वन ऐक्ट प्ले' के अर्थ में हुआ। हिन्दी के विभिन्न विद्वानों ने एकांकी की व्याख्या अपने-अपने ढंग से की है। प्रो॰ सद्दुगुरुशरण अवस्थी की मान्यता है कि एकांकी में एक सुनिश्चित-सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग-सम्पन्न प्रवाह और निदर्शन में चातुरी आवश्यक है। वे एकांकियों में लम्बे-लम्बे कथोपकथनों, दृश्यों की अतिशयता, विषयान्तरता, वर्णन-बाहुल्य, चरित्र-विकास के लम्बे प्रयोगों और उलझी कल्पनाओं को पसन्द नहीं करते। सेठ गोविन्द-दासजी का मत भी अवस्थीजी से मिलता-जुलता है। वे सर्वप्रथम किसी मूल विचार या समस्या को आवश्यक मानते हैं। इसके अनन्तर विचार के विकास के लिए संघर्ष की आवश्यकता बताई गई है तथा विचार और संघर्ष दोनों के लिए कथानक, पान्न, कथोपकथन आदि की आयोजना होती है। प्रसिद्ध एकांकीकार श्री उपेन्द्रनाथ 'अक्क' ने 'एकांकी' की तीन आवश्यक बातें बताई हैं—(१) आकार तथा समय की लघुता (३५ मिनट से ४५ मिनट तक की अवधि), (२) अभिनय-शीलता और (३) रंग-संकेतों की स्पष्टता। वे एकांकी में संकलन-त्रय को भी बहुत महत्व देते हैं।

डॉ॰ रामकुमार वर्मा ने एकांकी के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। डॉ॰ साहब के विवेचन को प्रो॰ रामचरण महेन्द्र ने अगांकित निष्कर्षों में प्रस्तुत किया है:—

- १. एकांकी में मुख्यतः किसी एक ही घटना या जीवन की कोई एक प्रमुख संवेदना होनी चाहिए, उसका विकास कौतूहलवर्द्ध क नाटकीय शैली में होना चाहिए तथा चरम सीमा पर पहुँचकर एकांकी का अन्त होना चाहिए।
- २. एकांकी अभिव्यंजित घटनाओं का चुनाव जीवन की दैनिक घटनाओं में से होना चाहिए, जिससे यथायंता एवं मनोरंजन का समावेश हो सके।
- ३. दो विरोधी पात्नों या वर्गों के विरोधी भावों में संघर्ष दिखाया जाना चाहिए। संघर्ष हो एकांकी का प्राग है।
- ४. एकांको के कथन में कौतूहल, जिज्ञासा, गति की तीव्रता एवं चरम-सीमा में परिणति होनी चाहिए।
  - ५. यथार्थवाद को स्थान देते हुए आदर्शवाद की ओर संकेत किया जा सकता है।
- ६ एकांकी में स्वाभाविकता एवं जीवन से निकटता बनाए रखने के लिए संकलन-त्रय का पालन कठोरता से होना चाहिए। संकलन-त्रय से तात्पर्य है—समय की एकता और कार्य की एकता।

उपर्युक्त सभी विद्वानों के विचारों का गहरा मन्थन करते हए डा॰ रामचरण महेन्द्र ने अन्त मे एकांकी के आठ तत्व निर्धारित किए हैं --(१) कथावस्तु, (२) संघर्ष या द्वन्द्व, (३) संकलन-त्रय (४) पात और,चरित्रचित्रण, (४) कथोपकथन, (६) भिनयशीलता, (७) रंगमंच निर्देश और (८) प्रभाव-ऐक्य । हमारे विचार से इस संख्या में थोड़ी-बहुत घटा-बढ़ी की जा सकती है। अभिनय-शीलता और रंगमंच निर्देश दोनों का समावेश एक ही तत्त्व 'अभिनय' में किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रभाव-ऐक्य का समावेश भी संकलन-त्रय में हो जाता है-जब कार्य की एकता होगी तो प्रभाव-ऐक्य होना स्वाभाविक है। साहित्य का सबसे प्रमुख तत्त्व है-भाव। साहित्य का चाहे कोई भी भेद हो, उसमें भाव तत्व का होना आवश्यक है। किन्तु डॉ॰ महेन्द्र ने पाश्चात्य विद्वानों की ही भौति इस तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया। संघर्ष या द्वन्द्व तथा संकलन-त्रय, पात और कथा-वस्तु के आवश्यक लक्षण हैं, अत: इन तत्वों की अलग स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती । वस्तुतः डॉ॰ महेन्द्र ने तत्वों और विशेष-ताओं को घुला-मिला दिया है। हमारे दृष्टिकोण से एकांकी के सात तत्व माने जा सकते हैं-कथावस्त, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, शैली, उद्देश्य (विचार) और भावना तथा एकांकी की विशेषताओं के अन्तर्गत संकलन-त्रय, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, रोच-कता, गतिशीलता एवं अभिनयशीलता का उल्लेख होना चाहिए ।

#### एकांकी का नाटक से सम्बन्ध

एकांकी और नाटक दोनों ही दृष्य-काव्य के अंग हैं, किन्तु फिर भी दोनों में पर्याप्त अन्तर है। 'एकांकी' में एक अंग, एक घटना; एक कार्य और समस्या होती है, जबिक नाटक में कई अंकों, घटनाओं, कार्यों और समस्याओं का आयोजन हो सकता है। अत: स्थूल दृष्टि से एकांकी नाटक बहुत लघु और सीमित होता है, किन्तु फिर भी किसी छोटे नाटक को एकांकी या बड़े एकांकी को छोटा नाटक नहीं कह सकते। नाटक

से निकालकर अलग किए गए एक अंक को भी एकांकी नहीं कहा जा सकता। एकांकी अपने आप में पूर्ण द्रोता है तथा उसकी सत्ता, उसका व्यक्तित्व एवं उसकी चाल-ढाल नाटक से बहुत कुछ भिन्न होती है। एकांकीकार अपने लक्ष्य की ओर सीधा दौड़ता है. जबिक नाटककार धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। एकांकी की शैली में संक्षिप्तता एवं गति-शीलता होती है।

ष्ठाँ० महेन्द्र ने दोनों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है—''एकांकी का नाटक से वही सम्बन्ध है, जो कहानी का उपन्यास से अथवा खंडकान्य का महाकान्य से। नाटक में जीवन का विस्तार, लम्बाई और परिधि का विस्तार है, उसका क्षेत्र जीवन की भाँति सुविस्तृत है। एकांकी का क्षेत्र सीमित है, परिधि संकुचित है और जीवन का एक पहलू हो चिवित करने का अल्प कार्य है। "एकांकी में केवल एक ही घटना, एक ही महत्वपूर्ण पहलू या परिस्थिति रह सकती है। नाटक में कथानक के चारों भाग स्पष्ट रहते हैं। एकांकी प्रायः संघर्ष-स्थल से प्रारम्भ होता है और शीघ्र ही गित पकड़कर चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। नाटक की गित धीमी होती है, एकांकी में वेग-संपन्न प्रवाह का महत्व है। "एकांकी में संकलन-व्रय का होना महत्वपूर्ण है; यही उसे जीवन का यथार्थवादी चित्र बनाता है। बड़े नाटक में संकलन-व्रय का निर्वाह आवश्यक नहीं है।" (हिन्दी एकांकी: उद्भव और विकास; पृ० ३७-३८)

क्या एकां की को नाटक का लघु-संस्करण कह सकते हैं? इसका निषेधात्मक उत्तर देते हुए प्रो॰ सद्गुरुशरण अवस्थी लिखते हैं—''वह बिल को छलनेवाला बावन अंगुल का मनुष्य नहीं और न चक्र-सुदर्शन सिहत विष्णु का हाथ है। वह न किसी का लघु संस्करण है और न किसी का खण्ड अवतार। वह अपनी निजी सत्ता रखनेवाला साहित्य का एक अंग है।'' (नाटक और नाटक; पृ॰ ९०) वस्तुतः जिस प्रकार मेढक को न तो बैल का लघु संस्करण कह सकते हैं और न ही उसका एक अंग, उसी प्रकार एकांकी को नाटक का लघु-संस्करण या उसका कोई एक भाग नहीं कहा जा सकता।

### एकांकी के भेद

मूल प्रवृत्तियों, विषयों एवं शैलियों के आधार पर एकांकी के विभिन्न भेद किए गए हैं। डॉ॰ सत्येन्द्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर एक एक एकांकी के आठ भेद किए हैं—(१) आलोचक एकांकी, जो हमारी तुटियों की आलोचना करते हैं। (२) विवेक-वान एकांकी, जिसमें वाद-वाद रहता है। (३) भावुक एकांकी, जिसमें भावात्मकता आदि होती है। (४) समस्या एकांकी, जिसमें समस्या का चित्रण होता है। (५) अनुभूतिमय एकांकी। (६) व्याख्यामूलक एकांकी। (७) आदर्शमूलक एकांकी और (८) प्रगतिवादी एकांकी। हमारी हिंट में एकांकियों का यह वर्गीकरण ठीक प्रतीत नहीं होता। भावुक एकांकी और अनुभूतिमय एकांकी में, आलोचक एकांकी और व्याख्यामूलक एकांकी में, विवेकवान एकांकी और आदर्श एकांकी ये कोई विशेष अन्तर नहीं हैं। फिर जब प्रगतिवादी एकांकी है, तो छायावादी, रहस्यवादी और प्रयोगवादी एकांकी भी हो सकते हैं।

विषयों के आधार पर एकांकी के पाँच भेद किए हैं—(१) सामाजिक, (२) पौराणिक, (३) ऐतिहासिक; (४) राजनीतिक और (४) साहित्यक। किन्तु इनके अतिरिक्त भी एकांकी के विषय हो सकते हैं, जैसे, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक आत्माभिव्यंजनात्मक, काल्पनिक आदि। अतः विषयों की संख्या निश्चित करना संभव नहीं। (१) सुखान्त, (२) दुःखान्त, (३) प्रहसन, (४) फेंटेसी, (४) गीतिनाट्य या सोपेरा (६) झाँकी, (७) संवाद या संभाषण, (८) स्वोक्ति रूपक या मोनो-ड्रामा, (१) रेडियो-प्ले। ये भेद संभवतः पाश्चात्य आलोचकों के मतानुसार किए गए हैं। प्रत्येक नाटक या एकांकी या तो दुःखान्त होगा या सुखान्त या समन्वयात्मक (प्रसादान्त)। अतः 'अन्त' के आधार पर उसके तीन ही भेद किए जा सकते हैं। 'प्रहसन' से तात्पर्य हास्य-प्रधान एकांकी से है। फैंटेसी में रोमांस और कल्पना की अधिकता होती है। गीति-नाट्य में काव्यात्मकता अधिक होती है। झाँकी में केवल एक छोटासा दृश्य प्रस्तुत कर दिया जाता है। 'सम्भाषण' में केवल दो पान्नों की बात-चीत का आयोजन होता है। मोनो-ड्रामा या स्वोक्तिरूपक में केवल एक पान स्वगत-कथन के रूप में किसी पूर्व घटना या आप-बीती को व्यक्त करता है। रेडियो-प्ले में ध्विन के उतार-चढ़ाव आदि को प्रमुखता दी जाती है।

वस्तुतः समय के साथ-साथ एकांकी के स्वरूग, विषयों और शैलियों में जो विकास होगा, उसके अनुसार उसके भेदोपभेदों की संख्या में भी विस्तार और परिवर्तन होता रहेगा, अतः किसी वर्गीकरण को स्थायी और अन्तिम नहीं कहा जा सकता । वर्तमान में हम एकांकी के दो प्रमुख भेद कर सकते हैं — (१) प्राचीन एकांकी — संस्कृत में प्रचलित और (२) आधुनिक एकांकी — पाश्चात्य साहित्य में विकसित ।

## एकांकी का उद्भव

यद्यपि आधुनिक युग में एकांकी के जिस रूप और शैली का प्रचलन हो रहा है, उसका विकास पाश्चात्य देशों में हुआ, किन्तु यह सत्य है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में भी एकांकी या एकांकी से मिलते-जुलते रूपकों का प्रचार रहा है। नाटक के विभिन्न भेदों में व्यायोग, प्रहसन, भाण, वीथी, नाटिका, गोष्ठी आदि में एक ही अंक हो । है, अतः इन्हें प्राचीन ढंग से 'एकांकी' कह सकते हैं। इसी आधार पर डॉ॰ सरनामसिंह, प्रो॰ लिलतप्रसाद और प्रो॰ सद्गुरुषरण अवस्थी ने एकांकी का उद्गम संस्कृत माहित्य से सिद्ध किया है, जब कि प्रो॰ अमरनाथ गुप्त, प्रो॰ प्रकाशचन्द्र गुप्त तथा डॉ॰ एम॰ पी॰ पी॰ खती ने इसे पाश्चात्य साहित्य की देन के रूप में स्वीकार किया है। यदि हम 'एकांकी के व्यापक रूप को ग्रहण करते हुए उसमें सभी प्रकार के प्रचीन एवं नवीन—एकांकियों को लेते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि एकांकियों की दीर्घ परम्परा भारत में रही है, यह दूसरी बात है कि आधुनिक एकांकी का विकास स्वतंत रूप में हुआ हो।

संस्कृत एवं प्राकृत में 'एकांकी' के अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्री प्रहलादावन देव ने सन् १९६३ ई० में 'पार्थ पराक्रम' (व्यायोग) रचना की थी। इसके अतिरिक्त सौगंधि हरण (विश्वनाथ); किरातार्जुनीय (वत्सराज), धनंउ य-विजय (कंचन-पंडित), भीम विक्रम (मोक्षादित्य), निर्भय भीम (रामचन्द्र) अर्धि, साल व्यायोग हैं। 'प्रहसन' की कोटि में आनेवाली एकांकियों में 'कन्दपंकेलि', 'धूर्र्णचित्य', 'लटक मेलक', 'लता काम लेखा', 'धूर्त्त समागम'. 'धूर्त्त नाटिका', 'हास्य चूड़ामणि' आदि संस्कृत में उपलब्ध है। इसी प्रकार 'भाण' (जिसमें केवल एक ही अंक और पात होता हैं) के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं—जैसे वामन भटट का 'श्रुङ्गार भूषण', रामचन्द्र दीक्षित कृत 'श्रुङ्गार-तिलक', शंकर कृत 'श्रद्धातिलक', वत्सराज कृत कर्पूर चित्रत' आदि। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे अनेक विद्वानों ने इन एकांकियों को उपेक्षा की हिंद से देखा है। यह कहना कि पश्चिमी ढंग से एकांकी लिखने पर ही एकांकी कहला सकता है, वास्तव में हमारे दिव्हितोण की एकांगिता है, अन्यया हमारा 'भाण' जिसमें कि केवल एक ही पात्र होता है—एकांकी कला का अत्यन्त विकसित रूप है।

#### हिन्दी में एकांकी का विकास

हिन्दी में एकांकी लेखन का आरम्भ भारतेन्दु-युग से होता है, किन्तु एकांकी के कुछ तत्व हमारे पूर्ववर्ती साहित्य में भी यत-तत्र उपलब्ध होते हैं। यदि हम गद्य और पद्य के अन्तर को भूल जायं तो तुससी के 'रामचि'तमानस', केशव की 'रामचिन्द्रका', नरोत्तमदास के 'सुदामा-चिरत्न' में से कुछ हभ्य ऐसे निकालकर अलग किए जा सकते हैं, जी एकांकी का रूप धारण करने में समर्थ हो सकें। तुलसी के 'परशुराम-लक्ष्मण संवाद', 'कैकेयी-मंथरा संवाद'; 'अंगद-रावण-संवाद' या केशव के 'रावण-वाणासुर संवाद', 'रावण-अंगद संवाद' अथवा नरोत्तम के 'सुदामा चिरत्न' में 'पित-पत्नी' संवाद में स्वतन्त्र रूप में एकांकी की सी नाटकीयता, तीव्रता, मामिकता एवं व्यंग्यात्मकता मिलती है। सन् १८५० के अनन्तर गीति-नाट्यों में लिखे गए 'इन्दरसभा', 'बन्दर सभा', 'मुछन्दर सभा' आदि को भी डा० रामचरण महेन्द्र ने एकांकी का प्रारम्भिक रूप माना है।

हिन्दी में प्राचीन ढंग के गद्य-पद्य एकांकियों का आरम्भ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा हुआ। उन्होंने प्राचीन संस्कृत-नाट्य-साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करते हुए नाटक व एकांकी के विभिन्न रूपों के विकास का प्रयत्न किया। उन्होंने 'धनंजय-विजय' (व्यायोग-अनूदित), 'प्रेम-योगिनी' (अपूर्ण मौलिक), 'पाखण्ड-विडम्बना' (अनूदित); अंधेर नगरी (प्रहसन), 'विषस्य विषमीषधम्' (भाण), 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' (प्रहसन) आदि की रचना की, जिनमें प्राचीन ढंग के एकांकियों के लक्षणों का निर्वाह हुआ है। अपने इन एकांकियों में जहाँ उनका एक लक्ष्य कला का विकास करना है, वहाँ दूसरी ओर जनता का ध्यान तत्कालीन समस्याओं की ओर आकर्षित करना भी है। उनके प्रहसनों में विभिन्न रूढ़ियों, रीति-रिवाजों, सामाजिक एवं राष्ट्रीय बुराइयों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। विदेशी सरकार की खबर भी यव-तव ली गई।

'विपस्य विषमीषधम्' में वे लिखते हैं—''धन्य है ईश्वर ! सन् १५६६ में जो लोग सौदागरी करने आये थे, वे आज स्वतन्त्र राजाओं को यों दूध की मक्खी बना देते हैं।'

हिन्दी एकांकी-साहित्य के पूर्ण अधिकारी विद्वान् हाँ महेन्द्र भारतेन्द्रु के इन एकांकियों पर विचार करते हुए लिखते हैं—''किन्तु जिस बात से हम विशेष प्रभावित होते हैं, वह उनकी प्रतिभा है। उन पर नये ढंग के बँगला नाटकों तथा फारसी रंगमंच का भी प्रभाव था। फारसी रंगमंच की दोहा-शेर वाली पद्धति की छाप उनके एकांकियों पर है। अंग्रेजी का प्रभाव बंग-साहित्य के माध्यम से उनकी एकांकी-कला पर पड़ा है।''

भारतेन्दु के अतिरिक्त उनके युग में अन्य लेखकों ने शताधिक रूपकों व प्रहसनों आदि की रचना की, जिन्हें प्राचीन ढंग के एकांकी कह सकते हैं। इनमें से कुछ का नाम यहाँ उद्धृत किया जाता है—'तन मन धन गुसाई जी के अपंण' (राधाचरण गोस्वामी), 'कलयुगी जनेऊ' (देवकीनन्दन त्रिपाठी), 'शिक्षादान' (बालकृष्ण भट्ट), 'दु:खिनी बाला' (राधाकृष्ण दास), 'रेल का विकट खेल' (कार्तिकप्रसाद), 'वैदिकी मिथ्या मिथ्या न भवति' (जी एल० उपाध्याय), 'हिन्दी उद्दं नाटक' (रत्नचन्द्र) 'चौपट-चपेट' (किशोरीलाल गोस्वामी) आदि। इन एकांकियों में वे सभी विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं, जो पीछे भारतेन्द्र के एकांकियों में बताई गई हैं। वस्तुतः इन्हें इनके लेखकों ने 'नाटक' की संज्ञा दी है, जिससे इनकी गणना 'नाटक' के अन्तर्गत ही होती रही है। किन्तु इनके लक्षणों एवं शैली को देखते हुए इन्हें एकांकी के अन्तर्गत ही स्थान दिया जाना उचित है।

द्विवेदी-युग में हिन्दी एकांकी के स्वरूप पर पश्चात्य एकांकी का भी प्रभाव पड़ने लगा जिससे उनके बाह्य रूप में क्रमशः थोड़ा-थोड़ा अन्तर आने लगा; किन्तु उनकी मूल आत्मा भारतेन्दु-युग के अनुरूप ही रही। उनका प्रमुख उद्देश्य—समाज सुधार एवं राष्ट्रोन्नति ही रहा। इस युग के प्रमुख एकांकियों में मंगलाप्रसाद विश्वकर्मा का 'शेरिसह', सियाराम शरण का 'क्रष्ण', ब्रजलाल शास्त्री के 'भारती' में प्रकाशित अनेक एकांकी—'नीला', 'दुर्गावती', 'पन्ना', 'तारा' आदि, रामिसह वर्मा के दो प्रहसन—'रेशमी रूमाल' 'क्रिसमिस', सरयूप्रसाद मिश्र का 'भयंकर भूत', शिवरामदास गुप्त का 'नाक में दम', बदरीनाथ भट्ट का 'रेगड़ समाचार के एडीटर की धूल दच्छना', रूपनारायण पांडेय का 'मूर्ख मंडली', पांडेय बेचन शर्मा 'उग्न' का 'चार बेचारे', श्री सुदर्शन का 'आनरेरी मजिस्ट्रेट' आदि उल्लेखनीय हैं। इस युग के एकांकियों को विषय-वस्तु की दृष्टिट से चार वर्गों में विभाजित किया गया है—(१) सामाजिक व्यंग्यात्मक, (२) राष्ट्रीय ऐतिहासिक, (३) धार्मिक पौराणिक और (४) अनुवादित।

शिल्प की दृष्टि से भी द्विवेदी-युग के एकांकियों में पूर्व युग से विकास दृष्टि-गोचर होता है। भारतेन्दु-युग में कहीं-कहीं नांदी, प्रस्तावना, भरत वाक्य आदि की प्रवृत्ति दीख पड़ती थी, जो इस युग में आकर लुस हो गई। कथानक को तीव्रगति से चरम-सीमा तक पहुँचाने का प्रयस्त भी किया जाने लगा। पद्य का पूर्ण बहिष्कार होने लगा। हिन्दी एकांकी : स्वरूप और विकास

फिर भी एकांकी के पाण्चात्य रूप का पूर्ण विकास इनमें दृष्टिगोचर नहीं होता । आधुनिक एकांकी

पश्चात्य शैली में लिखे गए एकांकी - जिन्हें हम यहाँ 'आधुनिक एकांकी' कह सकते हैं -- का विकास हिन्दी में लगभंग सन् १६३० ई० के अनन्तर हुआ। श्री जय-शंकर 'प्रसाद' ने संवत् १६८३ लगभग (१६३० ई०) में 'एक घूँट' की रचना की। विभिन्न विद्वानों ने 'एक घूँट' को आधुनिक ढंग का सर्वप्रथम हिन्दी एकांकी स्वीकार किया है। डॉ॰ हरदेव बाहरी का कथन है--''यों तो भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र, बदरीनारा-यण चौधरी, राधारमण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र और राधा-कृष्ण दास ने पिछली शताब्दी में ही ऐसे रूपक लिखे थे, आजकल के एकांकियों से मिलते-जुलते हैं, परन्तु उन्हें आदर्श एकांकी नहीं कह सकते । हिन्दी एकांकी का प्राद-भीव जयशंकर 'प्रसाद' के 'एक घुंट' से होता है।'' दूसरी ओर डॉ॰ नगेन्द्र की मान्यता है -- "सचमुच हिन्दी एकांकी का प्रारम्म 'प्रसाद' के 'एक घूँट' से होता है। 'प्रसाद' पर संस्कृत का प्रभाव है-इसलिए वे हिन्दी एकांकी के जन्मदाता नहीं कहे जा सकते, यह बात मान्य नहीं है। एकांकी की टैकनीक का 'एक घूँट' में पूरा निर्वाह है।'' (आधुनिक हिन्दी नाटक, पृ० १३१) इस मत का समर्थन प्रो० सद्गृरुशरण अवस्थी, डॉ॰ सत्येन्द्र, प्रो॰ प्रकाशचन्द्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने भी किया है, अतः इसे . स्वीकार कर लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। डॉ॰ महेन्द्र ने प्रसाद के 'सज्जन' और 'करुणालय' को भी एकांकी के अन्तर्गत लिया है।

'प्रसाद' के 'एक घूंट' के अनन्तर अनेक लेखकों ने अनूदित एवं मौलिक एकांकी लिखें। श्री कामेश्वरनाथ भागंव ने 'विशष्त केण्डल स्टिक्स' का अनुवाद 'पुजारी' शीषंक से प्रस्तुत किया। हेराल्ड ब्रिगहाउस के 'दि प्रिंस हू वाज पाइपर', जे० ए० फर्गूसन के 'केम्पबेल आफ् किल्म्होर', ए० ए० मिलन के 'दि मैन इन दि बौउलर हैट' आदि के अनुवाद भी विभिन्न लेखकों द्वारा सन् १६३८-३६ के लगभग किए गए। सन् १६३८ में 'हंस' का 'एकांकी' विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिससे हिन्दी के लेखकों को एकांकी की कला के सम्बन्ध में अनेक नयी बातें ज्ञात हुईं।

मौलिक एकांकियों की परम्परा को आगे बढ़ाने का श्रेय सर्वप्रथम डॉ॰ रामकुमार वर्मा को है। उनका 'बादल की मृत्यु' सन् १६३० में प्रकाशित हुआ, जिसे डॉ॰ सत्येन्द्र ने 'एक चूंट' के अनन्तर दूसरा स्थान दिया है। कला की दृष्टि से यद्यपि यह सफल एकांकी नहीं था, पर प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में इनका स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें काल्पनिकता एवं काव्यात्मकता अधिक है, नाटकीयता कम। इसी से कुछ विद्वानों ने इसे 'अभिनयात्मक गद्यकाव्य' के नाम से पुकारा है। आगे चलकर वर्माजी के कई एकांकी-संग्रह प्रकाशित हुए, जिन्हें कालक्रमानुसार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—'पृथ्वीराज की आंखें' (१६३७), 'रेशमीटाई' (१६४६), चारुमिता (१६४३), विभूति (१६४३), सप्तिकरण (१६४७), रूप-रंग (१६४८), कौमुदी-महोत्सव (१६४४), काम-कंदला (१६४४), बापू (१६५६), इन्द्र-धनुष (१६४७), रिमझिम

(१६५७) आदि । डा॰ वर्मा के एकांकियों को विषय की दृष्टि से सामाजिक एवं ऐति-हासिक वर्ग में रक्खा जा सकता है। उन्होंने जीवन की तात्कालिक यथार्थता के स्थान पर चिरन्तन सत्य का चित्रण किया है। उनका दृष्टिकोण आदर्शवादी है, अतः उसकी रचनाओं में महत्वपूर्ण संदेश की अभिव्यक्ति हुई है। उनके कुछ एकांकियों में भावात्म-कता की भी प्रधानता है। वर्माजी की शैली में सरसता एवं प्रौढ़ता मिलती है।

वर्माजी के साथ-साथ ही एकांकी के क्षेत्र में अवतीणं होनेवाले लेखकों में श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपेन्द्रनाय 'अक्क', उदयशंकर भट्ट, भुवनेश्वरप्रसाद मिश्र, सेठ गोविन्ददास, जगदीशचन्द्र माथुर, गणेशप्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुख है। मिश्रजी के एकांकी- संग्रह इस क्रम से प्रकाशित हुए हैं—अशोक वन, प्रलय के पंख पर, एक दिन, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग में विष्लव, भगवान मनु तथा अन्य एकांकी आदि। इन्होंने अपने एकांकियों में पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण सूक्ष्म रूप में किया है। उनमें ज्ञान और मनोरंजन का समन्वय सुन्दर ढंग से हुआ है। अभिनयशीलता का भी उनमें पूर्ण निर्वाह है। डॉ० नगेन्द्र का मत है—'इसके अतिरिक्त विदेशी साहित्य का बुद्धिवाद, यथार्थ-वाद, चिरन्तन नारीत्व की समस्या, प्रकृति की ओर परिवर्तन का अनुरोध, जीवन के मौलिक सत्यों की निर्श्वान्त स्वीकृति आदि संस्कृति संकुल प्रवृत्तियाँ उनके मन में काम कर रही हैं। इधर भारत की अपनी समस्याओं—यहाँ की आध्यात्मिकता का भी उन पर प्रभाव है।'' (आधुनिक हिन्दी नाटक; पृ० ५६)।

सामाजिक समस्याओं के चित्रण में श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्क' को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई । वे मध्यवर्ग के समाज की कमजोरियों, रूढियों तथा जीर्ण-भीर्ण परम्पराओं पर व्यंग्यातमक शैली से प्रकाश डालते हैं। व्यंग्य की तीखी चोट करने में 'अश्क' की बराबरी हिन्दी का और कोई एकांकी लेखक नहीं कर सका। 'अधिकार का रक्षक' उनकी इस व्यंग्यात्मक शैली का स्थायी प्रमाण है। उन्होने सर्वेत पातानुकूल भाषा शैली का प्रयोग किया है, जिससे उनके एकांकियों में कहीं-कहीं खडी बोली के स्थान पर राजस्थानी, अवधी, बंगाली, पंजाबी आदि का भी प्रयोग मिलता है। मनो रंजन एवं अभि-नेयता की दृष्टि से भी अनेक एकांकी पूर्णतः सफल हैं। उनके एकांकियों को तीन वर्गी में विभाजित किया जा सकता है—(१) सामाजिक व्यंग्य— पापी (१६३७). लक्ष्मी का स्वागत (१९३८), मोहब्बत (१९३८), क्रासवर्ड पहेली (१९३९), अधिकार का रक्षक (१६३६), आपस का समझौता (१६३६), स्वर्ग की झलक (११३६) विवाह के दिन (१६३६), जोंक (१३३६) आदि । (२) सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक एकांकी - चरवाहे (१६४२), चिलमन (१६४२), खिड़की (१६४२) चुम्बक (१६४२), मैमूना (१६४२), देवताओं की छाया में (१६४२), चमत्कार (१५४३), सूखी डाली (१६४६), अंधी गली (१६४२) आदि । (३) मनोवैज्ञानिक एकांकी प्रहसन — आदि मार्ग (१६४७), अंजो दीदी, भवर (१६४४), कैसा साब, कैसी आया, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ (१६४१), बतिसया (१६५२), सयाना मालिक, जीवन-साथी (१६५२) आदि । वस्तुत:'अश्क' का

एकांकी साहित्य परिमाण की दृष्टि से विशाल है, रूप और शैलियो की दृष्टि से विवि-धता-पूर्ण और कला की दृष्टि से अत्यन्त प्रौढ़ है।

श्री उदयशंकर भट्ट ने 'एक ही कन्न में' (१६३३), 'दस हजार, (१६३६), 'दुर्गा', 'नेता', 'उन्नीस सौ पैंतालिस', 'वर-निर्वाचन', 'सेठ लाभचन्द्र' आदि एकांकियों की रचना सन् १६४० से पूर्व की । इनमें विभिन्न सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। सन् १६४० और १६४२ के मध्य उन्होंने 'स्त्री का हृदय', 'नकली और असली', 'बड़े आदमी की मृत्यु', 'विष की पुड़िया', 'मुंशी अनोखेलाल' आदि एकांकियों की रचना की, जिनमें हास्य और व्यंग्य का भी विकास मिलता है। आगे चलकर उनके अनेक एकांकी प्रकाशित हुए जिनमें 'आदिम युग', 'प्रषम विवाह', 'मनु और मानव', 'समस्या का अन्त', 'कुमार-सम्भव', 'निरती दीवारें', 'पिशाचों का नाच', 'बीमार का इलाज', 'आत्म-प्रदान', 'जीवन', 'वापसी', 'मंदिर के द्वार पर', 'दो अतिथि', 'अघटित', 'अंद्यकार', 'नये मेहमान,' 'नया नाटक', 'विस्फोट', 'धूम-शिखा' आदि उल्लेखनीय हैं। भट्टजी की कला का प्रौढ़तम रूप 'बाबूजी', 'यह स्वतन्त्रता का युग', 'मायोपिया', 'अपनी अपनी खाट पर', 'बार्गन', 'प्रहदशा' 'पर्दे के पीछे' आदि में मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने रेडियो के लिये भी एकांकी लिखे हैं, जैसे—'गांधी का रामराज्य', 'ध्रमं-परम्परा', 'एकला चलो रे', 'अमर अर्चना', 'मालती माधव', 'वन-महोत्सव', 'मदन-दहन' आदि।

'विश्वामित', 'मत्स्यगंधा', आदि में भट्टजी ने काव्यात्मक शैली में भावनाओं के घात-प्रित्वात का चित्रण किया है। वस्तुतः भट्टजी के एकांकियों का क्षेत्र पर्याप्त है; उनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण मामिक रूप में हुआ है। डॉ॰ नगेन्द्र ने इनके सम्बन्ध में लिखा है—''भट्टजी के एकांकियों का संविधान रंगमंचीय है तथा उन्हें सरलता से अभिनीत किया जा सकता है '''तात्पर्य यह है कि भट्टजी के एकांकी जहां ज्ञान-बहुल हैं, और मानव जीवन की पार्ट्यशता को प्रकट करते हैं, वहाँ वे जीवन के बहु-व्यापी अंग-उपांगों का गहन विश्लेषण भी करने हैं। भूत, भविष्यत, वर्तमान के प्रति तीक्ष्ण दृष्टि, मानव के विकास में चेतना का अन्तर्दर्शी विवेचन, उनके इस साहित्य का रूप है। मालूम होता है, जैसे भट्टजी के द्वारा गीति, कविता, कथानक की प्रौढ़ता, समय की अन्तरंग दृष्टि, ऐतिहासिक ऊहापोह, जीवन-कल्याण की सभी भावनाओं का उनके नाटकों में प्रकटीकरण हुआ है।'' (हिन्दी एकांकी: उद्भव और विकास; पृष्ठ १६३)

श्री भुवनेश्वरप्रसाद मिश्र पाश्चात्य एकांकियों एवं एकांकीकारों की शैली का हिन्दी में पूर्ण विकास करने की हिन्ट से बहुत विख्यात हैं। उनका प्रथम एकांकी 'श्यामा: एक वैवाहिक बिडम्बना' सन् १६३६ में प्रकाशित हुआ था जिस पर बर्नार्ड शा के 'कैन्टिडा' का प्रभाव हिन्दिगोचर होता है। तत्पश्चात् 'पितता' (१६३४), 'एक साम्यहीन साम्यवादी' (१६३४), 'प्रतिभा का विवाह' (१६३६), 'रहस्य रोमांच: लाटरी' (१६३५), 'मृत्यु' (१६३६), आदि प्रकाशित हुए जो पाश्चात्य प्रभाव से युक्त हैं। उनकी प्रौढ़ रचनाओं में 'सवा आठ बजे', 'आदमखोर' (१६३६), 'इंसपेक्टर जन

रल' (१६४०), 'रोशनी और आग' (१६४१), 'फोटोग्राफर के सामने' (१६४४), 'तौंबे के कीड़े' (१६४६), 'इतिहास की केंचुल' (१६४६), 'आजादी की नींद' (१६४८), 'सीकों की गाड़ी' (१६५०) आदि उल्लेखनीय हैं। आपने ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर 'सिकन्दर' (१६५०), 'अकबर' (१६५०) और 'चंगेज खाँ' की भी रचना की है।

अापने सामाजिक रूढ़ियों विवाह-वैषम्य, विभिन्न मनोवृत्तियों एवं मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण को ही अपनी कला का लक्ष्य बनाया है। उनके एकांकियों का मूल केन्द्र काम-चेतना तथा तत्संबंधी विभिन्न मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का भावात्मक चित्रण है। ''हिन्दू समाज के कठोर नियंत्रण, रूढ़ियों एवं पाखण्ड में आधुनिक शिक्षा-प्राप्त युवक-युवितयों की वासना अनियंत्रित रूप से भड़ककर विकृत हो चुकी है, जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ रही है, वैसे-वैसे शिक्षित एवं आधिक दृष्टि से सम्पन्न मध्यवर्ग की सेनस भावना-प्रन्थियों जटिलतर होती जा रही हैं। इस प्रकार की क्रान्तिकारी भावनाओं से परिपूर्ण समस्याओं में भुवनेश्वर ऐसे उलझ गये हैं कि कहीं-कहीं यह भ्रम हो जाता है कि ये एकांकी भारत के लिये हैं या पश्चिमी प्रदेशों के विकसित समाज के लिये। उन्मुक्त प्रेम, वैवाहिक वैषम्य, बाहर से सुसंस्कृत किन्तु अन्दर से अनेक जटिलताओं के पुलिदे पात्र प्रारम्भिक एकांकियों को कुछ कृतिम और अस्वाभाविक बनाते हैं।'' फिर भी इसमें कोई सन्देह कि एकांकी के विविध तत्वों के विकास, उनकी शिल्पविध के प्रयोग एवं शैली की कलात्मकता की दृष्टि से उनके एकांकियों का बहुत महत्व है।

सेठ गोविन्ददास ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक नैतिक एवं सामयिक आदि सभी विषयों पर कलम उठाई है। उनके नाटकों एवं एकांकियों की संख्या सौ से भी ऊपर है। आपके कुछ एकां की ये हैं—(१) ऐतिहासिक—बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन? नानक की नमाज, तेगबहादुर की भविष्यवाणी, परमहंस का पत्नीप्रेम आदि। (२) सामाजिक समस्या प्रधान—स्पर्धा, मानव-मन, मैदी, हंगर-स्ट्राइक, ईद और होली, जाति-उत्यान, वह मरा क्यों? आदि। (३) राजनैतिक—सच्चा कांग्रेसी कौन? (४) पौराणिक—कृषि-यज्ञ आदि। सेठजी का हष्टिकोण आदर्शनदादी एवं सुधारवादी है, अतः उनमें समस्याओं का चित्रण प्रचारात्मक ढंग से होता है। कला की सूक्ष्मता के स्थान पर उनमें विचारों की प्रौढ़ता अधिक है। कहीं-कहीं मनोरंजन की मावा उनमें न्यूनातिन्यून रह जाती है। उनकी शैली सरल एवं रोचक हैं।

श्री जगदीशचन्द्र माथुर का प्रथम एकांकी 'मेरी बाँसुरी' सन् १६३६ में प्रकाशित हुआ था। तदनन्तर आपके अनेक एकांकी प्रकाशित हुए—मोर का तारा (१६३७), किंलग-विजय (१६३७), रीढ़ की हड्डी (१६३६), मकड़ी का जाला (१६४१), खंडहर (१६५३), खंडकी की राह (१६४६), घोंसले (१६५०), कबूतर-खाना (१६५१), भाषण (१६५२), ओ मेरे सपने (१६५३), शारदीय (१६५५), बंदी (१६५५) आदि। माथुरजी के प्रायः सभी एकांकी रंगमंच की हिंटसे बहुत सफल हैं। आपने यथार्थवादी शैली में विभिन्न समस्याओं का न केवल चित्रण किया है, अपितु, उनका मौलिक समाधान

भी प्रस्तुत किया है। हास्य और ब्यंग्य का पुट उनके एकांकियों में मिलता है। वस्तुत: उनकी रचनाओं में विचार और अनुभूति, प्रचार और कला तथा ज्ञान और मनोरंजन दोनों का सुन्दर समन्वय उपलब्ध होता है।

श्री गणेशप्रसाव द्विवेदी अंग्रेजी-एकांकी साहित्य की ज्ञान-गरिमा को लेकर हिन्दी में अवतीणं हुए। भुवनेश्वरप्रसाद पाश्चात्य प्रभाव को भली प्रकार पचा नहीं पाए थे, किन्तु द्विवेदीजी ऐसा कर पाये हैं। आपके प्रमुख एकांकी ये हैं—सोहाग-बिन्दी, वह फिर आयी थी, वर्दें का अपर पाश्वं, शर्माजी, दूसरा उपाय ही क्या है, सर्वस्व-समपंण, कामरेड गोष्ठी, परीक्षा, रपट, रिहुर्सल, धरती-माता आदि। अपने प्रायः सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण किया है। यौन-आकर्षण, प्रेम-वैषम्य, अनमेल-विवाह आदि से उत्पन्न होनेवाली मानसिक जटिलताओं का सूक्ष्म विश्लेषण इनके साहित्य में मिलता है। एकांकी के शिल्प और कला का विकास भी उनकी रच गओं में मिलता है।

स्वतंत्रता के बाद हिन्दी एकांकी का विकास बड़ी द्रुत गित से हुआ है। डॉ॰ जयनाथ 'निलन', प्रभाकर माचने, भगवतीचरण वर्मा, डॉ॰ लक्ष्मीनारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येन्द्र शरत, रेबतीशरण वर्मा, विमला लूथरा, चिरंजीत, देवराज दिनेश, राजीव सक्सेना प्रभृति ने शताधिक सफल एकांकियों की रचना की है। इनके कथानक में विविधता का पर्याप्त समावेश दृष्टिगत होता है। राजनीतिक, सामाजिक ऐतिहासिक, पारिवारिक, धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक सभी विषयों पर एकांकी लिखे गये हैं। समकालीन समस्याओं पर भी लेखकों ने एकांकियों द्वारा प्रकाश डाला है। दैकनीक की दृष्टि से भी वे रंगमंच के और अधिक निकट आ रहे हैं। अब प्रारम्भिक पूर्वकथा नहीं दी जाती, पाद स्वयं अपना परिचय देते है, रंगमंच की सूचनाएँ पर्याप्त होती हैं. संगीत का बहुत कम प्रयोग होता है। हर प्रकार की अस्वाभाविकता से बचने और भाषा, संवाद आदि सभी क्षेत्रों में स्वाभाविकता की रक्षा के प्रयत्न में आज एकांकी विविधता, कलात्मकता और प्रौढ़ता सभी दृष्टियों से उन्नति करता है।

रेडियो नाटक को हम एकांकी का रूप मानते हैं। यद्यपि उनकी टेकनीक मंचीय एकांकी से मिन्न होती है, तथापि वह एकांकी का ही एक भेद है—१. जिससे वर्तमान सामाजिक विषमताओं से मुक्ति और नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं। २. समाजवादी यथार्थवाद जिसमें व्यक्ति और समाज की समस्याओं का यथार्थ चित्रण होता है। ३. मनोविश्लेषणात्मकता की जिसमें अवचेतन मन की उलझी संवेदनाओं और कुंठाओं के चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं। ४. ऐतिहासिक—जिसमें अतीत की ऐतिहासिक, पौराणिक या धार्मिक परिस्थिति एवं वातावरण से सम्बन्धित कथावस्तु को लिया गया है। रेडियो प्रहसन और झलकियाँ जहाँ एक ओर हमारा मनोरंजन करती हैं वहाँ वे समाज के गले-सड़े अंगों पर व्यंग कर उनके प्रति हमारा आक्रोश और विक्षोभ भी जागृत करती हैं। सारांश यह है कि नवीन एकांकी केवल मनोरंजन की वस्तु ही नहीं है, वे गम्भीर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान तथा नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते हैं। हिन्दी

एकांकियों ने अनेक, अछूते विषयों, नई समस्याओं तथा नवीन दृष्टिकोण अभिव्यक्त कर हिन्दी साहित्य को सम्पन्न बनाया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी का एकांकी-साहित्य आज पर्याप्त उन्नत दशा में है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह अत्यन्त व्यापक, विचारों से दृष्टि से गम्भीर एवं शैली की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण है। इसके माध्यम से जहाँ एक ओर भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास-पुराण की नयी व्याख्या प्रस्तुत हुई है, वहाँ दूसरी ओर बाधुनिक जीवन के प्रायः सभी पक्षों एवं उनकी समस्याओं का अंकन भी इसमें हुआ है। एकांकी के प्रायः सभी प्रचलित भेदोपभेदों, यथा—ध्विन काक, संगीत रूपक, रेडियो प्रहसन या झखकी, मनोलॉग या स्वगत-नाट्य, आदि का भी विकास इसमें दृष्टिगोचर होता है। अतः हिन्दी-एकांकी साहित्य की प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकता है। इतना अवश्य है कि विद्वान् पाठकों एवं समीक्षकों द्वारा एकांकीकारों को अपेक्षित प्रोत्साहन प्रायः नहीं दिया गया है। आज जितनी चर्चा कहानी एवं कविता की की जाती है, उतनी एकांकियों की नहीं होती, जबिक अपनी उपलब्धियों की दृष्टि से यह इनकी अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। आशा है, आलोचकगण इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्व पर ध्यान देंगे।

#### :: चालीस ::

# हिन्दी आलोचना : स्वरूप और विकास

- १. 'आलोचना' शब्द की व्याख्या।
- २. आलोचना के प्रकार।
- ३. भारतीय साहित्य में आलोचना का विकास।
- ४. हिन्दी में समीक्षा का विकास—(क) भिनतकाल और रीतिकाल (ख) आधु निक युग—भारतेन्दु युग, द्विवेदी गुग, शुक्लजी और उनके परवर्ती समी-क्षक, अन्य प्रमुख समीक्षक ।
- ५. उपसंहार।

'आलोचना' शब्द 'लोचृ' धातु से बना है, 'लोचृ' का अर्थ है—देखना अतः आलोचना का अर्थ है 'देखना'। किसी वस्तु या कृति की सम्यक् व्याख्या उसका मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। डॉ॰ श्यामसुन्दरदास के शब्दों में 'साहित्य-क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करना आलोचन कहलाता है।—यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानें तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा।' आलोचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए डॉ॰ गुलाबरायजी लिखते हैं कि—'आलोचना का मूल उद्देश्य कि वि वृति का सभी हिन्दकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमाजित करना एवं साहित्य की गित निर्धारित करने में योग देना है।'

विभिन्न दिष्टिकोणों, प्रयोजनों एवं पद्धतियों की दृष्टि से आलोचना के मूलतः दो भेद किए जा सकते हैं—(२, साहित्यिक समीक्षा एवं (२) वैज्ञानिक समीक्षा। साहित्यिक समीक्षा में समीक्षक का लक्ष्य व्यक्तिगत (Subjective) दृष्टि से कृति के सम्बन्ध में निजी अनुभूतियों, धारणाओं एवं मूल्यों को कलात्मक गैली में प्रस्तुत करने का होता है, जबिक वैज्ञानिक समीक्षा में वस्तुगत (Objective) दृष्टि से कृति का प्रामाणिक विवेचन, विश्लेषण करते हुए उसके सम्बन्ध में सुनिश्चित एवं संतुलित निर्णय-देने का होता है। वैज्ञानिक समीक्षा में गैली या पद्धति भी भावात्मक न होकर विचारात्मक होती है। वस्तुतः साहित्यिक समीक्षा जहाँ कला या साहित्य की कोटि में आती है, वहाँ वैज्ञानिक समीक्षा विज्ञान या अनुमंधान की श्रेणी में रखी जा सकती है। इनमें से भी प्रत्येक के तीन-तीन उपभेद होते हैं—ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक। ऐतिहासिक में जहाँ इतिद्वास के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की जाती है, वहाँ सैद्धान्तिक में सिद्धान्तों एवं मूल्यों की स्थापना की जाती है। व्यावहारिक समीक्षा में पूर्वं निष्टित सिद्धान्तों के अधार पर कृति का विवेचन एवं मूल्यांकन प्रस्तुत किया है जाता

है। समीक्षक के द्वारा प्रयुक्त दृष्टिकोण के आघार पर इन सबके तीन-तीन उपभेद और किए जा सकते हैं—(१) शास्त्रीय (२) मनोविश्लेषणात्मक (३) सामाजवादी। इनमें क्रमशः परम्पर्गत साहित्य-शास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण, समाजवादी या प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसी प्रकार समीक्षा के दो निम्नस्तरीय भेद और भी हैं—(१) भावाभिव्यंजक (२) पत्नकारक (पत्न-पत्निकाओं में निकलने वाले रोचक परिचय)। वस्तुतः ये दोनों भेद शुद्ध समीक्षा के अन्तर्गत नहीं आते, अतः इन्हें समीक्षाभास ही मानना चाहिए। इस प्रकार समीक्षा के अनेक भेद प्रचलित हैं।

### भारतीय साहित्य में आलोचना का विकास

भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम सैद्धान्तिक आलोचना का विकास हुआ जिसे 'काव्य-शास्त्र' या 'अलंकार-शास्त्र' के नाम से पुकारा जाता रहा है। उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरतमूनि द्वारा रचित 'नाट्य-शास्त्र' है जिसमें साहित्य के मानदण्ड के रूप में 'रस-सिद्धान्त' की प्रतिष्ठा की गई है। साहित्य का मूल तत्व भाव है; रस-सिद्धान्त की भाव और भावनाओं के उद्देलन की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करता हुआ साहित्य की विषय-वस्तु का वर्गीकरण एवं विश्लेषण प्रस्तुत करता है। काव्य में भाव तत्व को सर्वाधिक महत्व प्रदान करके रस-सिद्धान्त के आचार्यों ने एक उचित दिशा में काव्य-शास्त्र को आगे बढाया । भारत के परवर्ती आचार्यों में से अनेक ने रस सिद्धान्त के विभिन्न अस्पष्ट स्थलों की विस्तृत ब्याख्या की, विशेषत: रस-निष्पत्ति की समस्या को लेकर भट्ट लोल्लट, शंकूक, भट्टनायक, अभिनव ग्रप्त, पंडितराज जगन्नाथ आदि ने अपने-अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की । आगे चलकर भःमह, उद्भट, दण्डी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में 'अलंकार' की प्रतिष्ठा की। अलंकार के सम्बन्ध में उनकी धारणाएँ बहुत व्यापक थीं, वे उसे 'सौन्दर्य' के पर्यायवाची के रूप में ग्रहण करते थे। परवर्ती ग्रुग में वामन के द्वारा 'रीति-सम्प्रदाय' की, कूंतक के द्वारा 'वक्रोक्ति सम्प्रद्राय' की तथा आनन्द-वर्द्ध नाचार्य द्वारा 'ध्विति सम्प्रदाय' की प्रतिष्ठा हुई, जिन्होंने क्रमण: रीति, वक्रोक्ति एवं ध्विन को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। क्षेमेन्द्र ने इन सभी के उचित प्रयोग को महत्वपूर्ण मानते हुए 'क्षोचित्य सम्प्रदाय' की स्थापना की । मम्बट, विष्वनाथ, पंडितराज जग-न्नाथ आदि व्याख्याताओं ने क्षेमेन्द्र के दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों में रस, अलंकार, रीति, ध्विन, वक्रोक्ति आदि सभी का विवेचन किया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत-साहित्य में आलोचना का पर्याप्त विकास हुआ, किन्तु यह आलोचना सिद्धान्त-स्थापना तक ही सीमित है, उनका व्यवहार विशद रूप में उपलब्ध नहीं होता। जितना श्रम नए-नए मिद्धान्तों की स्थापना के लिए किया गया, उतना संभवत: उनके प्रयोग में नहीं किया गया। आधुनिक युग की भाँति हमें कहीं भी किसी पूरे ग्रन्थ या किसी किब की आलोचना स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में नहीं मिलती। बात यह है कि हमारे यहाँ आलोचना की निर्णयात्मक पद्धति का प्रचलन रहा, विभिन्न विद्यालयों, गोष्टियों एवं राज-दरबारों में केवल मौखिक रूप से इस बात की

चर्चा होती रही थी कि अमुक रचना में यह दोष है, अमुक में यह गुण है उनका लिखित विवेचन नहीं होता था। हाँ, कुछ कान्य-शास्त्रियों ने अपने ग्रंथों के 'कान्य-दोष' प्रकरण में अवश्य पूर्ववर्ती एवं समकालीन साहित्यकारों की खबर अप्रत्यक्ष रूप में ली है। आलोचना के कुछ अन्य रूपों, जैसे टीकाओं, व्याख्याओं आदि के लिखने का अवश्य संस्कृत में प्रचार रहा।

### हिन्दी में समीक्षा का विकास

संस्कृत की का व्य-शास्त्र की परम्परा के अनुसार द्विन्दी साहित्य के मध्यकाल में सैद्धान्तिक आलोचना का विकास हुआ। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे प्रारम्भिक सैद्धान्तिक आलोचना के ग्रंथ सिद्धात-विवेचन के उद्देश्य से न लिखे जाकर भक्ति या श्रृङ्गार अथवा काव्य-रचना की प्रेरणा से रचित हए। सूरदास की 'साहित्य-लहरी' एवं नन्ददास की 'रस-मंजरी' में नायिका-भेद का प्रतिपादन संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर ही हुआ है. किन्तु उनका लक्ष्य नायिका-भेद को समझाना न होकर अपने आराध्य कृष्ण की प्रेम-लीलाओं में योग देना है। अकबर के कुछ दरबारी कवियों-करणेश, रहीम, गोपा, भूपति आदि द्वारा भी काव्य-विवेचन न होकर रसिकता का पोषण करना था। सत्नहवीं शताब्दी के मध्य में केशवदास ने 'कवि-प्रिया' और 'रसिक-प्रिया' की रचना की, जिनका उद्देश्य काव्य शास्त्र के सामान्य नियमों एवं सिद्धान्तों का परिचय कराना था, इनकी रचना ही पातुर प्रवीण राय को काव्य-शास्त्रकी शिक्षा देने के निमित्त हुई थी। अतः केशवदास के विवेचन में भले ही प्रौढता न मिलती हो. किन्त इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा उन्होंने विशुद्ध आचार्यत्व की प्रेरणा से किया था। केशवदास की परम्परा का विकास परवर्ती यूग के कवियों ने किया, जिन्हें हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--(१) काव्य शास्त्रीय ग्रंथां के रचयिता - अनेक कवियों ने काव्य-शास्त्र के सभी अंगों का प्रतिपादन किया, जिनमें आचार्यत्व की झलक मिलती है। (२) रस और नायिका-भेद सम्बन्धी ग्रंथों के रचियता -- इस वर्ग के किवयों का लक्ष्य आचार्यत्व कम था, मनोरंजन के निमित्त काव्यशास्त्र की आड में कामूकता और रसिकता को प्रवाहित करना अधिक था। (३) अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थों के रच-यिता-कुछ कवियों ने केवल अलंकारों का प्रतिपादन किया है। इनका उद्देश्य विद्या-थियों के अलंकार-ज्ञान के निमित्त काव्यमय शैली में 'पाठ्य-पुस्तकों' का निर्माण करना था। उस यूग में मूद्रण यंत्रका अभाव था, अतः किसी एक पुस्तक का सर्वत्र प्रचार नहीं हो पाता था, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कवियों द्वारा विभिन्न ग्रंथों की रचना होती थी। (४) कवियों ने केवल नख-शिख एवं षड्ऋतु-वर्णन को लेकर काव्य ग्रंथों की रचना की। इनमें भी विश्रद्ध रसिकता का उद्रेक मिलता है।

इस प्रकार मध्यक'ल में काव्य-शास्त्रीय एवं अलंकार-सम्बन्धी ग्रंथों में ही समीक्षा के सिद्धान्तों का प्रतिपादन मिलता है, किन्तु इनका महत्व अधिक नहीं है। एक तो इनका आधार संस्कृत काव्य-शास्त्र है, जिनका आज-भाषा-पद्य में अनुवाद कर

देना ही इनका लक्ष्य रहा है। इनमें मौलिकता नहीं मिलती। दूसरे, इनमें विवेचन की प्रौढ़ता, गम्भीरता या स्पष्टता का अभाव है और तीसरे, इनमें गद्य का प्रयोग न होने के कारण ये समीक्षा के सच्चे स्वरूप को प्रस्तुत करने में असमर्थं हैं।

वस्तुतः मध्यकालीन ग्रंथों का इतना ही महत्व है कि इनके द्वारा हमारा साहित्य-शास्त्र संस्कृत काव्य-शास्त्र के मामान्य नियमों से परिचित रह सका—संस्कृत काव्य-शास्त्र की परम्परा अगुद्ध, अपूर्ण एवं अपरिक्व रूप में प्रचलित रह सकी। हाँ, इनकी एक देन और भी—इन ग्रन्थों में विभिन्न अंगों के सरल उदाहरण भी भारी संख्या में उपखब्ध हो जाते हैं। इस दृष्टि से ये संस्कृत काव्य-शास्त्र से भी आगे बढ़ जाते हैं।

## आधुनिक हिन्दी साहित्य में समीक्षा का विकास

आधुनिक हिन्दी साहित्य के जन्मदाता एवं पोषक विराट् साहित्यकार भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने हिन्दी-साहित्य के सभी उपेक्षित अंगों का विकास किया था, अत: आलो-चना-साहित्य भी उनके यूग-परिवर्तनकारी करों के स्पर्श से वंचित कैसे रह सकता था। यदि संस्कृत के प्रथम आचार्य भरत मूनि ने 'नाट्य-शास्त्र' लिखा, तो आधुनिक हिन्दी के जनक बाबू भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने 'नाटक' की रचना की । यह दूर्गाग्य की बात है कि डा० श्यामसून्दरदासजी की यह धारणा बन गई थी कि 'नाटक' स्वयं भारतेन्दु द्वारा रचित नहीं है, जिसके कारण यह ग्रन्थ अभी तक उपेक्षित-सा रहा । डा० श्साम-सुन्दरदास ने अपनी धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि ग्रन्थ की भाषा भारतेन्दु के अन्य ग्रन्यों से नहीं से मिलती, किन्तु उनका यह तर्क समीचीन नहीं । विषय के अनुरूप लेखक की शैली में थोड़ा-बहुत परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह ग्रंथ सैद्धान्तिक आलोचना का है, नाटक की भाषा-शैली से इसमें अन्तर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ की 'भूमिका' और 'समर्पण' में स्वयं भारतेन्द्र हरि-श्चन्द्र ने स्पष्ट रूप में लिखा है--"आशा है सज्जनगण मात्र गुणग्रहण करके मेरा श्रम सफल करेंगे।" इस ग्रन्थ को भारतेन्द्रजी ने अपने इष्टदेव को प्रेमपूर्व ह समर्पित किया है--"नाथ ! आज एक सप्ताह होता कि मेरे इस मनुष्यजीवन का अंतिम अंक हो चुकता....नहीं तो यह ग्रन्य प्रकाश भी न होने पाता....जब प्रकाश होता है तो समर्पण भी होना आवश्यक है। अतएव अपनाए हुए को वस्तु समझकर अंगीकार कीजिए !" सब कुछ होने पर भी डा॰ श्यामसून्दरदास ने इसे किसी अन्य का रचित घोषित क्यों किया, यह समझ में नहीं आता। एक बात अवश्य है कि स्वयं डा० श्यामसुन्दर ने भी नाट्य-शास्त पर एक ग्रंथ 'रूपक-रहस्य' लिखा था। हो सकता है 'रूपक-रहस्य' के महत्व को बनाये रखने के लिए ही उन्होने यह रहस्य खड़ा किया हो।

भारतेन्दु के 'नाटक' का प्रकाशन सन् १८८३ ई० में हुआ था। यह ग्रंथ एक अत्यन्त प्रीढ़ रचना है, जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्य-शास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिन्दी के नाटककारों के लिए सामान्व

नियम निर्धारित किये गये हैं, जिसमें स्थान-स्थान पर लेखक की मौलिक उद्भावनाएँ प्रकट हुई हैं। एक ओर वे नाटक के भेदों का विवेचन करते हुए अपने युग के सभी नाटकों-कठपुतलियों के खेलों, बाजीगरों के तमाशों, पारिसयों के नाटकों आदि पर हिष्टिपात करते हैं, तो दूसरी ओर वे अपने युग का मार्ग-प्रदर्शन करते हुए लिखते हैं— 'नाटकादि हश्य-काव्य प्रणयन करना हो तो प्राचीन समस्त रीति ही परित्याग करें, यह आवश्यक नहीं किन्तु वर्तमान समय में इस काल के किव तथा सामाजिक लोगों की रुचि उस काल की अपेक्षा अनेकांश में विलक्षण हैं, इसमें संप्रति प्राचीन मत अवलम्बन करके नाटक आदि हश्यकाव्य लिखना युक्ति-संगत नहीं बोध होता। नाटक की अर्थ-प्रकृतियों, संधियों आदि रूढ़ियों के सम्बन्ध में वे घोषणा करते हैं ''संस्कृत नाटक की भांति हिन्दी नाटकों में इनका अनुसंधान करना या किसी नाटकांग में इनको ध्यानपूर्वक रखकर हिन्दी नाटक लिखना व्यर्थ है।'' इस प्रकार की उक्तियां सिद्ध करती हैं कि भारतेन्द्रजी में केवल अनुवाद करने की ही क्षमता नहीं थी, वे प्राचीन नाट्य-शास्त्र को नया रूप देने में भी पूर्णतः समर्थ थे, भले ही 'रूपक-रहस्य' के लेखक महोदय को यह मौलिकता अरुचिकर प्रतीत हो।

इस ग्रन्थ में सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादन के अनन्तर संस्कृत, हिन्दी और यूरोप के नाटक-साहित्य के विकास पर प्रकाश डाला गया है तथा अपने समकालीन नाटकों की यत-तव समीक्षा की गई है। उनकी समीक्षा के व्यावहारिक रूप में कहीं-कहीं तीखी व्यंग्यात्मकता के भी दर्शन होते हैं। जैसे वे पारसी नाटकों की आलोचना करते हुए लिखते हैं——''काशी में पारसी नाटकवालों ने नाचघर में जब शकुन्तला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यंत खेमटेवालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक-मटककर नाचने और 'पतरी कमर बल खाय' यह गाने लगा तो डॉक्टर थिवो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रभृति विद्वान् यह कहकर उठ आये कि अब देखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं। यही दशा बुरे अनुवादों की होती है। बिना पूर्व-किव के हृदय से हृदय मिलाए अनुवाद करना शुद्ध झख मारना हो नहीं, किव की लोकान्तर स्थित आत्मा को नरक-कष्ट देना है।''

भारतेन्दु की 'नाटक' रचना के साथ साथ ही चौधरी बदरीनारायण 'प्रेमघन' ने अपनी 'आनन्द कादिम्बनी' पित्रका में 'संयोगिता-स्वयंवर' और 'बंग-विजेता' पुस्तकों की समालोचना विस्तृत रूप में की तथा दूसरी ओर बालकृष्ण भट्ट ने 'हिन्दी-प्रदीप' में 'सच्ची समालोचना' शीर्षक से 'संयोगिता-स्वयंवर' की आलोचना की। भारतेन्दु के द्वारा प्रवितित समालोचना के कार्य के आगे बढ़ाने का श्रेय इन्हीं दोनों लेखकों को है। 'संयोगिता-स्वयंवर' लाला श्रीनिवासदासजी द्वारा रिचत ऐतिहासिक नाटक था। अत: कहना चाहिए कि सैद्धान्तिक समीक्षा की भौति व्यावहारिक समीक्षा के क्षेत्र मे भी प्राथ-मिकता नाटक को ही मिली। भट्टजी एवं प्रेमघनजी की आलोचनाओं में समीक्षा का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। कहीं-कहीं उनमें तीक्ष्ण व्यंग्यात्मकता भी आ गई है---'नाटक में पांडित्य नहीं वरन् मनुष्य के हृदय से आपको कितना गाढ़ा परिचय है, यह दर्शाना चाहिए।'' भट्टजी की शैली में भावात्मकता, आत्मानुभूति एवं लेखक को

सीधा सम्बोधित करने की प्रवृत्ति भी मिलती है—''लालाजी यदि बुरा न मानिये तो एक बात आपसे धीरे से पूछें, वह यह कि आप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुरावृत्त की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही वह ऐतिहासिक नाटक हो गया ! \*\*\*\* कुपा करके विचारी निरपर्धिनी कवित्व-शक्ति के भाव का प्राण ऐसी निदंयता के साथ न लीजियेगा \*\*\* लालाजी। कभी आपने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि स्त्रियों की कितनी मृदु प्रकृति होती है और कितनी लज्जा उनमें होती है। अहा, अहा, तिनक और ज्यादा धंस जाता तो काहे को आपको नाटक लिखने का कष्ट सहना पड़ता ! ' प्रेमधन जी की शैली में भट्ट की-सी सरसता एवं व्यंग्यात्मकता तो नहीं मिलती, किन्तु गम्भीरता उनमें अधिक है।

भारतेन्द्र-पुग में उपर्युक्त लेखकों द्वारा विभिन्न पत-पितकाओं से समालोचनाएँ प्रकाशित होती रहीं, जिससे हिन्दी में व्यावहारिक समीक्षा का विकास होने लगा। सन् १६०० ई० में 'सरस्वती' के संपादक के रूप में महावीरप्रसाद द्विवेदी का हिन्दी-समीक्षा क्षेत्र में अवतरण हुआ। किन्तु उनके आगमन से पूर्व दो-तीन आलोचनात्मक छोटी पुस्तिकाएँ और भी प्रकाशित हो चुकी थीं—गंगाप्रसाद अग्निहोत्री की 'समालोचना, (१८६६), अंबिकादत्त व्यास की 'गद्य-काव्य मीमांसा' आदि। द्विवेदी जी ने 'कालिदास की निरंकुशता', 'नैषध-चिरत-चर्चा', 'विक्रमांक देव चिरत चर्चा' आदि ग्रन्थों की रचना की। उन्होंने अपने ग्रन्थों में प्राचीन एवं नवीन किवयों के गुग-दोषों का विवेचन व्यंग्यात्मक गैली में किया। वस्तुत: वे मूलत: एक शिक्षक, संशोधक और सुधारक थे। उन्होंने अपनी समीक्षाओं के द्वारा हिन्दी-काव्य को श्रुङ्गारिकता के दल-दल से निकालकर उसे देश-प्रेम और समाज-सुधार की भावनाओं से अनुप्राणित कर दिया। ब्रजभाषा के स्थान पर शुद्ध खड़ीबोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी उन्हों ही है। द्विवेदीजी की गैली में सरला, सरसता एवं व्यंग्यात्मकता मिलती है।

द्विवेदीजो के अनन्तर हिन्दी-समीक्षा के क्षेत्र में मिश्रबन्धुओं (गणेशबिहारी मिश्र श्यामबिहारी मिश्र और शुक्रदेविबहारी मिश्र) का प्रवेश हुआ, जिन्होंने 'हिन्दी नवरत्न', 'मिश्रबन्धु-विनोद' आदि की रचना की। 'हिन्दी-नवरत्न' में किवयों का श्रेणी विभाग करते हुए देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध किया। उन्होंने बिहारी की किवता में अनेक दोष ढूँढ़ निकाले। बिहारी पर किए गए इस आक्रमण से प्रेरित होकर पं० पद्मसिष्ट शर्मा ने 'बिहारी सतसई की भूमिका' लिखी, जिस ने चमत्कारपूर्ण ढंग से बिहारी की उत्कृष्टता का प्रतिपादन किया गया। इस प्रकार देव और बिहारी को लेकर एक विवाद चल पड़ा। पंडित कृष्णविहारी मिश्र ने 'देव और विहारी' में दोनों किवयों की किवताओं की तुलना संयत तथा मार्मिक शैली में की। किन्तु कहीं-कहीं उन्होंने बिहारी पर भद्दे आक्षेप भी किए। इसके उत्तर में लाला भगवानदीन ने 'बिहारी और देव' लिखी, जिसमें पुन: बिहारी को बड़ा सिद्ध किया गया।

इस प्रकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इस क्षेत्र में अवतीर्ण होने से पूर्व हिन्दी में तुलनात्मक समीक्षा-पद्धित का प्रचार हो रहा था, जिसके सामने न कोई विशेष आदर्श था और न ही कोई विशेष सिद्धान्त । अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अपने-अपने ढंग से जिसे चाहें बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न हो रहा था। किन्तु आचार्य शुक्ल साहित्य का एक सुनिश्चित मान-दण्ड एवं समीक्षा की एक विकसित पद्धित लेकर अवतरित हुए। उन्होंने स्थूल नैतिकता या भौतिक लाभ-हानि के प्रश्न को त्यागकर साहित्य की सूक्ष्म शक्ति—भावनाओं के उद्देलन की शक्ति को साहित्य की क्षौटी के रूप में अपनाया। उन्होंने शताब्दियों प्राचीन रस-सिद्धान्त को नया जीवन प्रदान किया। उन्होंने काव्य में सौन्दर्य या रस को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया, किन्तु फिर भी उसमें कुछ ऐसे तत्वों का समन्वय किया, जिससे उनकी आलोचना सामाजिकता से दूर नहीं जा सकी। वे समाज-हितैषिता को साहित्य का साध्य तो नहीं मानते, किन्तु एक ऐसे साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, जो साहित्य को व्यापकता प्रदान करता है। वस्तुतः उन्होंने 'कला कला लिए' और 'कला जीवन के लिए' दोनों में अपूर्व सामंजस्य स्थापित किया।

आचार्य शुक्ल द्वारा रचित ग्रन्थों में 'जायसी ग्रंथावली की भूमिका', 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', 'गोस्वामी तुलसीदास', 'चितामणि' आदि उल्लेखनीय हैं। आचार्य शुक्ल जी के आदर्श किव तुलसीदासजी हैं। उन्होंने जितना अधिक महत्व इन्हें दिया तथा जैसा सूक्ष्म विश्लेषण इनके काव्य का किया, उतना वे किसी अन्य किव उसकी रचनाओं का नहीं कर सके। शुक्ल जी की शैली में सूक्ष्मता, गम्भीरता और प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। वस्तुतः आचार्य शुक्ल ने अपनी प्रौढ़ रचनाओं के द्वारा हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में यूग-परिवर्तन उपस्थित कर दिया।

शुक्लजी के ही समकालीन आलोचकों में वाबू श्यामसुन्दरदास और पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने एक वैज्ञानिक की भाँति पूर्व और पश्चिम के साहित्य-सिद्धान्तों का निष्पक्ष दृष्टि से अनुशीलन करके उन्हें हिन्दी में प्रस्तुत कर दिया। हिन्दी में सैद्धान्तिक समीक्षा का प्रथम प्रौढ़ ग्रंथ 'साहित्यालोचक' बाबू श्यामसुन्दरदास जी के द्वारा प्रस्तुत हुआ। यद्यपि यह ग्रन्थ मौलिकता की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण न शें है, किन्तु फिर भी इसका स्थायी महत्त्व है। बष्शीजी ने 'विश्व-साहित्य' की रचना की, जिसमें विश्व साहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है।

शुक्लोत्तर युग---शुक्ल-परवर्ती युग में हिन्दी-समीक्षा का विकास द्रुत गति से हुआ। इस युग के समीक्षात्मक विकास को विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हुए इस प्रकार विवेचित किया जा सकता है-

(क) ऐतिहासिक समीक्षा—इस वर्ग में मुख्यतः आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा॰ रामकुमार वर्मा, डा॰ भागीरथप्रसाद मिश्र प्रभृति आते हैं। आचार्य द्विवेदी ने 'हिन्दी साहित्य की भूमिका', 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल', 'हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास' आदि प्रन्थों द्वारा हिन्दी साहित्य के इतिहास पर नूतन आलोक प्रसारित करते हुए अनेक नूतन स्थापनाएँ स्थापित कीं। विभेषतः संत-साहित्य एवं वैष्णव भिवत आन्दोलन के सम्बन्ध में उन्होंने अनेक नये तथ्यों का उद्घाटन किया। उनके अन्य समीक्षात्मक ग्रन्थ—'स्रसाहित्य', 'कबीर' आदि भी महत्वपूर्ण हैं जो कि ध्यावहारिक समीक्षा के अन्तर्गत आते हैं। डा॰ रामकुमार वर्मा ने 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' में आदिकाल एवं भिवतकाल का विवेचन अत्यन्त विस्तार

से किया है। तथा कियों का मूल्यांकन साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। डा० भागीरथप्रसाद मिश्र ने 'हिन्दी काव्य-शास्त्र का इतिहास' एवं 'हिन्दी साहित्य: उद्भव और विकास' के द्वारा हिन्दी के इतिहास को स्पष्ट किया है। इनके अतिरिक्त डा० श्रीकृष्णलाल एवं डा० केसरी नारायण शुक्ल, ने भी आधुनिक काल का स्पष्टी-करण किया है।

- (ख) सैद्धान्तिक समीक्षा-इस वर्ग में मुख्यत: डा० गुलाबराय, डा० नगेन्द्र, आचार्यं बलदेव उपाध्याय. डा॰ राममूर्ति विपाठी, प्रभृति आते हैं । डा॰ गुलाबराय ने 'सिद्धान्त और अध्ययन', 'काव्य के रूप', 'हिन्दी नाट्य विमर्श' आदि ग्रन्थों में भारतीय एवं पाण्चात्य दृष्टिकोणों से साहित्य-सिद्धान्तों का विवेचन किया है। डा॰ नगेन्द्र इस क्षेत्र में आचार्य शुक्ल के वास्तविक उत्तराधिकारी सिद्ध होते हैं, उन्होंने 'रीतिकाव्य की भूमिका', 'भारतीय काव्य-शास्त्र की भूमिका', 'रस-सिद्धान्त', काव्य-बिम्ब', 'अरस्तू का काव्य-शास्त्र' जैसे ग्रन्थों के द्वारा भारतीय एवं पाश्चात्य सिद्धान्तों को निकट लाने का प्रयास करते हए हिन्दी समीक्षा को एक प्रौढ़ एवं सशक्त आधार प्रदान किया है। उन्होंने एक ओर तो संस्कृत की आचार्य परम्परा को तथा दूसरी ओर ग्रीक-चिन्तन-परंपरा को हिन्दी की धरती पर अवतरित करने में भगीरय का प्रयास किया है, जिस पर हिन्दी समीक्षा गर्व कर सकती है । आचार्य बलदेव उपाध्याय ने 'भारतीय साहित्य शास्त्र' में तथा डा॰ राममूर्ति विपाठी ने 'भारतीय साहित्य', 'रस-विमर्श', आदि में भारतीय सिद्धान्तों का विवेचन किया है। इस प्रसंग में डा॰ रामलाल सिंह का 'समीक्षा-दर्शन', डा० सत्यदेव चौधरी का 'रीतिकालीन आचार्य', डा० कृष्णदेव झारी का 'रस-शास्त्र और साहित्य समीक्षा' डा० भोलाशंकर व्यास का 'ध्वनि-सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त' भी उल्लेखनीय हैं। इसके द्वारा भारतीय सिद्धान्तों का पुनर्विवेचन नूतन दृष्टि से हुआ है।
- (ग) व्यावहारिक समीक्षा—-इस वर्ग में शुक्लोत्तर समीक्षकों में आचार्य नन्द-दुलारे वाजपेयी का सर्वोच्च स्थान हैं। उन्होंने 'हिन्दी-साहित्य : बीसवीं शती', 'आधुनिक हिन्दी-साहित्य', 'नया साहित्य नये : प्रश्न', 'जयशंकर प्रसाद', 'सूरदास' आदि ग्रन्थों का प्रणयन किया। वस्तुत: छायावादी रचनाओं का सर्वप्रथम सम्यक् मूल्यांकन प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य बाजपेयी को हैं। उपन्यासकार प्रेमचन्द की सीमाओं की ओर भी सर्व प्रथम संकेत करने का साहस अ।पने ही किया। स्वातं-त्योत्तर युग में प्रयोगवादियों के साथ संघर्ष करते हुए उन्हें नयी कविता की ओर अग्रसर करने का श्रेय भी इन्हें दिया जा सकता है। वस्तुत: वे अपने युग के सजग समीक्षक थे।

शुक्ल-परम्परा के अन्य समीक्षकों में आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र, डा० विनय मोहन शर्मा, डा० सत्येन्द्र, डा० हरवंशलाल शर्मा, डा० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश', डा० विगुणायत का नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने अपनी प्रौढ़ समीक्षात्मक कृतियों द्वारा अनेक प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्यकारों का नया मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। डा० शम्भूनाथ सिंह, डा० विश्वम्भरनाथ उपाघ्याय, डा० प्रेमस्वरूप गुप्त ने भी इस क्षेत्र में योग दिया है।

मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण से समीक्षा करनेवाले आलोचकों में डा० देवराज उपाध्याय का स्थान सर्वोपिर है। उन्होंने अपने 'हिन्दी काव्य-साहित्य और मनोविशान' में मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से कथा-साहित्य का विवेचन प्रस्तुत किया है। हिन्दी के कित्यय आलोचकों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर हिन्दी-साहित्य के विभिन्न पक्षों की आलोचना प्रस्तुत की है, जिनमें डा० रामविलास शर्मा, अमृतराय, डा० शिवदान सिंह चौहान का नाम उल्लेखनीय हैं।

(घ) वैज्ञानिक समीक्षा—हिन्दी समीक्षा की विगत शताब्दी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि समीक्षा की वैज्ञानिक पद्धित की स्थापना है। इसमें समीक्षक भारतीय एवं पाश्चात्य प्राचीन एवं नवीन मानदंडों को संशोधित एवं समिन्वत करता हुआ तटस्थ व संतुलित दृष्टि से विषय-वस्तु का विवेचन-विश्लेषण व मूल्यांकन करता है। साहित्य के विभिन्न तस्वों, उसकी प्रक्रियाओं व समस्याओं के स्पष्टीकरण के लिए इसमें सौन्दर्य-शास्त्र, मनोविज्ञान व मनोविश्लेषण की भी सहायता ली जाती है। वस्तुतः इसमें साहित्य-सिद्धान्तों को व विभिन्न रचनाओं से सम्बन्धित निष्कर्षों को सावंदिशिक या यूनिवर्सल रूप देने की चेष्टा की जाती है, इसलिए उसमें शैली की भावुकता एवं काल्पनिकता या रंगीनो की अपेक्षा निष्कर्षों की प्रामाणिकता पर अधिक बल दिया जाता है।

वैज्ञानिक समीक्षा पद्धित के उन्नायकों में डा० माताप्रसाद गुप्त का नाम सर्वो-पिर है जिन्होंने एक ओर तो अपने 'तुलसीदास' में तुलसी-साहित्य का संतुलित विवेचन प्रस्तुत करके तथा दूसरी ओर 'बीसलदेव रास', 'पयावत', 'चौदायन', 'मृगावती', 'कबीर-ग्रन्थावली' आदि का पाठ-शोधन करके वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया। तदनन्तर डा० दीनदयालु गुप्त ने अपने 'अष्टछाप और बल्लभ सम्प्रदाय' के द्वारा वैज्ञानिक शोध-पद्धित को अग्रसर किया। इनके अतिरिक्त हिन्दी के अनेक शोध-कर्त्ताओं ने विभिन्न साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विश्लेषण व मूल्यांकन में वैज्ञानिक दृष्टि का उपयोग किया है—इसमें डा० भगीरथ मिश्र, डा० कृष्णलाल, डा० लक्ष्मी-सागर वाष्णेय, डा० सावित्री सिन्हा, डा० सरनाम सिंह, डा० सत्येन्द्र, डा० भोलानाथ तिवारी; डा० हीरालाल माहेश्वरी, डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल प्रभृति का नाम उल्लेखनीय है।

हिन्दी में वैज्ञानिक समीक्षा-पद्धति को सम्यक् रूप में प्रतिष्ठित करने का एक विनम्न प्रयास प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक के द्वारा भी हुआ। उसने अपने 'साहित्य-विज्ञान' या 'सहित्य का वैज्ञानिक विवेचन' तथा 'रस-सिद्धान्त का पुनिववेचन' में साहित्य-सिद्धान्तों को वैज्ञानिक रूप देने की तथा 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक रूतिहास' में साहित्यितिहास लेखन के विकासवादी सिद्धान्तों की स्थापना की चेष्टा की है। इसी प्रकार 'बिहारी-सतसई: वैज्ञानिक समीक्षा' व 'महादेवी: नया मूल्यांकन' में विवेच्य वस्तु की तटस्थ एवं संतुलित हिष्ट से विवेचना का प्रयास किया गया है। ये प्रयास

कहाँ तक सफल हैं। इसका निर्णय तो विद्वान् पाठक ही करेंगे, हमारा लक्ष्य तो यहाँ केवल सूचना देना मात्र है।

अधितिक साहित्य और नयी किवता के आलोचकों में डा० इन्द्रनाथ मदान, डा० नामवर सिंह, डा० जगदीश गुप्त, डा० श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा प्रभृति के नाम महत्व-पूर्ण हैं। डा० मदान ने प्रेमचन्द से लेकर आज तक के कथा-साहित्य की विवेचना अत्यन्त सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी अनेक नवीन प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। डा० नामवर सिंह ने अपनी नवीनतल कृति 'कविता के नये प्रतिमान' समीक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। इसी प्रकार अन्य आलोचकों ने भी नये साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

इधर हिन्दी में पत्नकारिता के स्तर की एकांगी, व्यक्तिगत, रोचक किन्तु असंतुलित समीक्षाएँ भी प्रकाशित हो रही हैं, जो वस्तु की समीक्षा तो कम करती हैं, किन्तु चौंकाती अधिक हैं।

इस प्रकार हिन्दी समीक्षा का विकास विभिन्न क्षेत्रों में नये-नये रूपों में हो रहा है। 'साहित्य-संदेश', 'आलोचना', 'माध्यम', 'लहर', 'कल्पना', 'नयी-धारा' आदि पित्रकाओं ने भी इसके विकास में पर्याप्त योग दिया है। वस्तुतः हिन्दी-समीक्षा आज प्रत्येक दृष्टि से प्रौढ़ है। फिर भी यह कटु सत्य है कि हिन्दी के आलोचक या तो प्राचीन संस्कृत काव्य-शास्त्र के तत्त्वों का उपयोग करते रहे हैं या पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धान्तों, मूल्यों एवं विचारों से प्रभावित रहे हैं। तथाकथित नये समीक्षक प्रायः पाश्चात्य समीक्षा की नूतन प्रवृत्तियों के ही अनुयायी दृष्टिगोचर होते हैं। प्रश्न है—हिन्दी का आलोचक कोई नया दृष्टिकोण, विचार या सिद्धान्त क्यों नहीं दे पाता ? उसकी दृष्टि एवं पद्धित दोनों ही उधार ली हुई क्यों है ? कदाचित् यह हमारी मानसिक गुलामी का परिचायक है। फिर भी नूतन सिद्धान्तों का सर्वथा अभाव भी नहीं है। आधुनिक सौन्दर्य शास्त्र एवं मनोविज्ञान के आधार पर 'आकर्षण शिक्त सिद्धान्त' एवं 'साहित्य के विकासवादी सूत्रों' की स्थापना मौलिक रूप में हुई है, जो केवल हिन्दी की अपनी उपलब्धि है, यह दूसरी बात है कि आज भी हम अपनी मौलिक उपलब्धियों की अपेक्षा पिचम की अनुकृतियों का अधिक आदर करते हैं। आशा है कि भविष्य में यह स्थित नहीं रहेगी।

हिन्दी साहित्य: प्रमुख वाद एवं प्रवृत्तियाँ

### :: इकतालीस ::

# रहस्यवाद और हिन्दी काव्य

- १. 'रहस्य' का अर्थ।
- २. रहस्यवाद की परिभाषाएँ।
- ३. रहस्य के प्रमुख लक्षण।
- ४. रहस्यवाद के भेदोपभेद ।
- ५. रहस्यवाद की विभिन्न अवस्थाएं।
- ६. भारतीय साहित्य में रहस्यवाद का विकास ।
- ७. हिन्दी के प्रमुख रहस्यवादी कवि—(क) कबीर, (ख) जायसी, (ग) प्रसाद, (ख) निराला, (ङ) पंत, (च) महादेवी।
- रहस्यवाद की सामान्य प्रवृत्तियां +
- ६. उपसहार ।

 $\sqrt{}$ 'रहस्य' का अर्थ है—छिपी हुई बात, अतः रहस्यवाद का अर्थ हुआ, वह वाद (विचार-धारा) जिसका मुलाधार छिपा हुआ है, अज्ञात है । विश्व का सबसे बड़ा रहस्य वह परभ तत्त्व या परमेश्वर है, जिसने इस विश्व का तिर्माण किया, जो इसके पालक-पोषण एवं सहार में प्रवृत्त है तथा जिसे जानने, देखने व प्राप्त करने का प्रयत्न सह-स्राब्दियों से असंख्य दार्शनिक, साधक, भनत एवं महात्मा-गण करते आ रहे हैं, किन्तु फिर भी वह अज्ञेय है, अदृश्य है और अगम्य है। रहस्यवाद का सम्बन्ध विश्व की इसी रहस्थमयी शक्ति से है । जब मानव-आत्मा उस शक्ति तक पहुँचने का प्रयास करती हुई विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ प्राप्त करती है और उन्हें भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर देती है तो एक ऐसे भाव-समूह का संचयन हो जाता है, जिसे साहित्यिक शब्दावली में 'रहस्यवाद' कहते हैं√इस 'रहस्यवाद' को स्प∘ट करने के लिए विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाओं के प्रकाश की रंग-बिरंगी किरणें विकीण ही हैं, जिनसे रहस्यवाद चाहे द्योतित हो पाता हो या नहीं, किन्तु पाठकों की दृष्टि में चकाचौंध अवश्य उत्पन्न हो जाती है। यह दोष विद्वानों का नहीं, स्वयं रहस्यवाद का ही है, और तो और स्वयं रहस्यवादी भी इसे स्पष्ट करने में सफल नहीं हुए हैं। जिस कवीर ने अपनी वाणी के तीखे एवं नुकीले बाणों से काशी के पण्डितों को वाग्युद्ध में परास्त कर दिया था, वही जब रहस्य की व्याख्या में प्रवृत्त होता है तो एक भोले शिशु की भाँति तुतलाने लगता है, वह 'रहस्य-शक्ति' को—'कहिबे कूँ शोभा नहीं, देख्या ही परमाण' कहकर, रहस्य-गाथा' को 'अकथ कहानी प्रेम की' बताकर और रहस्यानुभूति को 'गूँगे का गुड़' मानकर मौन हो जाता है।

आधुनिक युग के रहस्यवादी (या रहस्यवादी कहे जाने वाले ) कवियों ने भी या तो रहस्यवाद की व्याख्या करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और यदि उन्होंने ऐसा करने का प्रयत्न भी किया है, तो उनकी व्याख्या अपने-आपमें एक रहस्यवाद बन गई है। जहाँ प्रसाद ने ''हे अनन्त रमणीय! कौन तुम? यह मैं कैसे कह सकता!" (कामायनी) कहकर अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली, वहाँ महादेवी ने परिभाषा के नाम पर ऐसी कहानी छेड़ दी, जो केवल रहस्यवादियों की ही समझ में आ सकती है-"जब प्रकृति की अनेक रूपता, परिवर्तनशील विभिन्नता में कवि ने एक ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया, जिसका एक छोर किसी असीम चेतन में और दूसरा उसके असीम हृदय में समाया हुआ था, तब प्रकृति का एक-एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा। परन्तु इस सम्बन्ध में मानव-हृदय की सारी प्यास न बुझ सकी, क्योंकि मानवीय सम्बन्धों में जब तक अनुराग-जनित आत्म-विसर्जन का भाव नहीं घूल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते और जब तक यह मधुरता सीमातीता नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव नहीं दूर होता । इसी से इस अनेकरूपता के कारण पर एक मध्रतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना इस काव्य का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया गया।'' यहाँ रहस्यवाद को 'दूसरा सोपान' बताया गया है, किन्तु हमारी समझ में तो यही नहीं आया कि इस चक्रव्यूह का प्रथम सोपान ही कहाँ से आरम्भ होता है।

कविता, नाटक, आलोचना, इतिहास आदि सभी में गति रखने वाले डा॰ राम-कुमार वर्मा ने भी 'रहस्यवाद' के रहस्योद्घाटन का प्रयास करते हुए लिखा है-"रहस्यवाद जीवात्मा की उम्र अन्तर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और वह सम्बन्ध यहाँ तक जाता है कि दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जाता।" वह 'अन्त-निहित प्रवृत्ति' क्या है और वह 'दिव्य और अलौकिक शक्ति' से अपना सम्बन्ध क्यों जोड़ना चाहती है-इन प्रश्नों का उत्तर संभवतः इन पंक्तियों में न मिल सकेगा। हमारे और भी कई अलोचकों ने इसके स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के सम्बन्ध में लिखा है 📆 वितन से क्षेत्र में जी अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है।'' श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय ने 'रहस्यवाद' को 'हृदय की दिव्य अनुभूति' बताकर इसे स्पष्ट किया है तो डॉ॰ विगुणायत ने 'रहस्य अनुभूतियों' से रहस्यवाद की सृष्टि बनाकर अपनी मौलिकता का परिचय दिया है । श्री परशुराम चतुर्वेदी ने भी रहस्यमयी का प्रयोग करते हुए लिखा है-"'रहस्यवाद पाब्द काव्य की एक धारा-विशेष को सूचित करता है। वह प्रधानत: उसमें लक्षित होनेवाली उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है, जो विश्वात्मक सत्ता की प्रत्यक्ष, गम्भीर एवं तीव अनुभूति के साथ सम्बद्ध रखती है।

रहस्यवाद की उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी वाद को समझने के लिए 'परि' को छोड़कर केवल 'भाषा' का ही आश्रय ग्रहण करें तो अधिक अच्छा होगा। बिल्कुल साधारण भाषा में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि काव्य में आत्मा और परमात्मा के प्रेम की व्यंजना को 'रहस्यवाद' कहते हैं।

## रहस्यवाद के प्रमुख लक्षण

रहस्यवाद के तीन प्रमुख लक्षण ये हैं—(१) अद्वैतवादी विचारधारा की स्वीकृति—अर्थात् रहस्यवादी किव चाहे किसी भी धर्म या सम्प्रदाय का माननेवाला क्यों न हो, किन्तु मूलतः उसे यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि आत्मा और परमात्मा अद्वैत (एक) हैं। (२) परम सत्ता से रागात्मक सम्बन्ध की अनुभूति—प्रत्येक अद्वैतवादी दार्शनिक आत्मा और परमात्मा की एकता को स्वीकार तो करता है, किन्तु उसकी भावात्मक अनुभूति भी उसे हो, यह आवश्यक नहीं, जबिक रहस्यवादी के लिए इस ऐक्य सम्बन्ध की रागात्मक अनुभूति प्राप्त करना आवश्यक है। (३) भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति—हमारे कितने ही साधको ने अपने जीवन में अद्वैत-सम्बन्ध की अनुभूति प्राप्त की है, किन्तु उन सबको हम रहस्यवादी नहीं कह सकते। अनुभूतियों का प्रकाशन हैं सकर, रोकर, नाचकर या गाकर—विविध प्रकार से किया जा सकता है, किन्तु रहस्यवाद के अन्तर्गत उन्हीं अनुभूतियों का समावेश किया जाता है जो भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती हैं।

किसी भी साहित्य को 'रहस्यवादी' घोषित करने के लिए उसमें उपर्युक्त तीनों लक्षणों का मिलना आवश्यक है, किन्तु कई बार देखा जाता है कि इनमें से एक के अभाव में भी रहस्यवाद की कल्पना कर ली जाती है। जैसे, कबीर की निम्नांकित पंक्तियों को रहस्यवाद के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है—

> जल में कुम्म, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुम्भ जल जल ही समाना; यह तल कथों ग्यानी।।

यहाँ अद्वैत का सिद्धान्त कोरा प्रतिपादन है—'यह तत्त कथों ग्यानी' से स्पष्ट है कि यहाँ 'तत्त्व-कथन' या 'तत्त्व का विवेचन मात्र किया गया है'। अनुभूति की तरलता इन पंक्तियों में नहीं है, अतः इसमें अद्वैतवाद ही है, रहस्यवाद नहीं। अद्वैतवाद की ऐसी सोदाहरण व्याख्याएँ गद्य और पद्य के अनेक दार्शनिकों और भातों ने की हैं, किन्तु उन सबको हम रहस्यवादी नहीं कह सकते।

इसी प्रकार तुलसी, सूर, मीरा आदि भक्त-किवयों में अलौकिक के प्रति प्रेम, काव्यमय व्यंजना—ये दो लक्षण तो मिलते हैं, किन्तु उनमें अद्वैत की मान्यता का अभाव होता है, अतः उन्हें भी रहस्यवादी नहीं कह सकते । कुछ लोग मीरा के मिलन को आत्मा और परभात्मा का मिलन समझकर उसे रहस्यवादी बता देते हैं, किन्तु हमें यह न भूल जाना चाहिए कि सभी भक्त किवयों की भौति मीरा अपने अलौकिक प्रभु से मिलना चाहती हैं, वे उसमें मिलकर अद्वैत हो जाना नहीं चाहतीं। भक्त किव अपने आराध्य से केवल 'दर्शन' को याचना करता है—'दर्शन' के लिए 'द्रष्टा' और 'दृश्य'—दो की

उपस्थिति अनिवार्य है, अत: उनमें अद्वैत भावना के विकास की सम्भावना नहीं रहती।

#### रहस्यवाद के भेदोपभेद

विभिन्न विद्वानों ने रहस्यवाद के कई भेद किए हैं। पाष्ट्रचात्य विद्वान् स्पर्जन ने रहस्यवाद के चार भेद बताए हैं—(१) प्रेम और सौन्दर्य सम्बन्धी रहस्यवाद, (२) दर्शन सम्बन्धी रहस्यवाद, (३) धर्म और उपासना सम्बन्धी रहस्यवाद और (४) प्रकृति सम्बन्ध रहस्यवाद। इसी प्रकार रामचन्द्र शुक्ल ने भी दो प्रकार के रहस्यवाद का उल्लेख किया है—(१) साधनात्मक रहस्यवाद और (२) भावात्मक रहस्यवाद। कुछ अन्य आलोचकों ने एक 'साहित्यिक रहस्यवाद' की भी चर्चा की है। हमारी हिष्ट में उपर्युक्त सभी भेद अप्राकृतिक और अनावश्यक हैं। रहस्यवाद में अलौकिक प्रेम और अद्वैत दर्शन की सत्ता अनिवार्य रूप से रहती है, अतः प्रेम सम्बन्धी रहस्यवाद अर्थेर दर्शन सम्बन्धी रहस्यवाद —दोनों को एक दूसरे से भिन्न बताना उचित नहीं। कोरे धर्म, दर्शन या कोरी उपासना या साधना से भी रहस्यवाद की मृष्टि नहीं हो सकती, इन सबमें रागात्मकता का पुट होने पर ही रहस्यवाद का विकास हो सकता है, अतः धार्मिक, दार्शनिक, उपासनात्मक या साधनात्मक भेद भी भावात्मक रहस्यवाद से भिन्न नहीं हैं। इस प्रकार रागात्मकता या प्रणय में ही भावात्मकता एवं साहित्यिकता का भी समावेश हो जाता है। अस्तु, उपर्युक्त भेद, भेद न होकर एक ही रहस्यवाद के विभिन्न अंग हैं, जो समन्वित रूप में साथ-साथ विद्यमान रहते हैं।

हाँ, रहस्यवादी किवयों के अवश्य हम दो भेद कर सकते हैं। एक तो वे जो अपने वास्तिवक जीवन में पूर्णत: साधक या उपासक होते हैं, जो अपनी साधना के बल पर परम तत्व की अनुभूति प्राप्त करते हैं और उसे स्वाभाविक रूप में अभिन्यक्त कर देते हैं। दूसरे वे हैं जो प्रत्यक्ष जीवन में तो सांसारिकता में मग्न होते हैं, किन्तु विश्राम की कुछ घड़ियों में कल्पना या चितन के बल पर रहस्यवाद की सृष्टि कर लेते हैं। कुछ किव अपने लौकिक प्रेम को भी अलौकिकता का आवरण डालकर व्यक्त करते हैं, अत: ये भी दूसरी कोटि में आते हैं। इन दोनों प्रकार के किवयों को क्रमणः यथार्थ रहस्यवादी और काल्पनिक रहस्यवादी कहा जा सकता है। प्राचीन संत किव —किवीर, दादू आदि यथार्थ रहस्यवादी जीवन के अन्त तक रहस्यवादी रहते हैं, किन्तु काल्पनिक रहस्यवादिता का रंग समय के साथ फीका पड़ जाता है।

# रहस्यवाद की विभिन्न अवस्थाएँ

कोई भी रहस्यवादी अपने लक्ष्य तक एकाएक नहीं पहुँच जाता। पहले उसे ईश्वर की सत्ता का विश्वास व आभास होता है, तदनन्तर वह उसकी ओर आकर्षित होता है। धीरे-धीरे यह आकर्षण विरह का रूप धारण कर लेता है और अंत में साधक को अद्वैत स्थिति—मिलन---का अनुभव प्राप्त होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते

हुए रहस्यवाद की मुख्यतः चार अवस्थाएँ निर्धारित की जा सकती हैं। पहली अवस्था में साधक की परम सत्ता के प्रति जिजासा उत्पन्न होती है, वह प्रकृति और जगत् के रूप-सौन्दर्य एवं क्रिया-च्यापरिं के मूल में छिपी हुई किसी अलीकिक शक्ति को जानने का प्रयत्न करने लगता है। दू<u>मरी अवस्था में आत्म-चितन, दुर्शन-शास्त्रों के अध्ययन या गुरु के उपदेश से उसका परम सत्ता तथा उससे आत्मा के अद्वैत सम्बन्ध में दृढ़ विस्वास उत्पन्न हो जाता है। तदनन्तर वह परमात्मा के प्रति गहरे आकर्षण, प्रेम व विरह का अनुभव करने लगता है, जिसे तीसरी अवस्था कह सकते हैं। चौथी अवस्था में रहस्य-वादी परम-तत्त्व का साक्षात्कार अपने हृदय में करने चगता है। इस प्रकार के चार अवस्थाएँ मानी जा सकती हैं, किन्तु ध्यान रहे, अवस्थाओं के इस वर्गीकरण को सर्वथा अपरिवर्तनीय नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक कि की व्यक्तिगत परिस्थिति के कारण इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है और यह भी सम्भव है कि वह एक अवस्था को पार किए बिना ही दूसरी अवस्था प्राप्त कर ले। उदाहरण के लिए, हम कबीर में प्रथम अवस्था—जिज्ञासा की स्थित का आभास नहीं पाते; गुरु के उपदेश से उनकी साधना का आरम्भ ही दृढ़ आस्तिकता से होता है।</u>

# भारतीय साहित्य में रहस्यवाद का विकास

यद्यपि रहस्यवाद का पूर्ण रूप बहुत बाद में विकसित हुआ है, किन्तु उसके कुछ तत्त्व हमारे प्राचीनतम ग्रंथ—ऋग्वेद में भी उपलब्ध हो जाते हैं। रहस्यवाद की मूल वृत्ति--जिज्ञासा का विकास प्राचीन वैदिक ऋचा में भी उसी प्रकार मिलता है, जैसा कि आज के युग में सम्भव हैं। दृष्टि की लीला से चमत्कृत होकर वह पूछ बैठता है —

"को अद्धावेद ! का इह प्रवोचत्; कृत आजाता, कृत इयं विसृष्टिः ? अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा, को वेद यक आबभूव ! इयं विसृष्टिर्यंत आवभूव, यदि वा दधे यदि वा न । यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन् सो अंग वेद व्यदि वा न वेद ।

(ऋग्वेद १०।१२६।६-७)

अर्थात्—कौन ठीक-ठीक जानता है ? और यह सच-सच बता सकता है कि इस सृष्टि का उद्भव कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और कब हुआ ! सृष्टि का निर्माण स्वतः ही हुआ या किसी ने किया ! यह सब कुछ वह अन्तरिक्षवासी ही जानता है या वह जानता है या नहीं—किसे पता !

यहाँ हमें प्रारम्भिक जिज्ञासा ही मिलती है, किन्तु आगे चलकर उपनिषद् ग्रंथों में हमें उस अद्वेत का प्रतिपादन मिलता है, जो रहस्यवाद का मूलाधार है। छाँदोग्य उगिषद् में आत्मा और परमात्मा की एकता को व्यक्त करते हुए कहा गया है— ''तत्सत्यं स आत्मा तत्वमिस'' (वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है!) एक अन्य उपनिषद् में लिखा है—''अन्योऽसावन्योऽहमस्मीतिन स वेद'' (वह अन्य है, मैं अन्य हूँ— जो यह जानता है वह कुछ नहीं जानता!) वस्तुतः उपनिषदों में अद्वैत न का

पूर्ण विकास मिलता है, किन्तु उसकी वह काव्यमय अनुभूति नही मिलती, जिसे रहस्य--, वाद कह सकते हैं।

परवर्ती धार्मिक साहित्य में क्रमशः बौद्धिकता के स्थान पर भावात्मकता का विकास हुआ जिसके फलस्वरूप ज्ञान का स्थान भिक्त ने ले लिया। भिक्त-सूत्र और पौराणिक ग्रंथों में अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम-भावना का तो विकास हुआ, किन्तू रहस्यवाद का मूलाधार--अद्वैत विचार ही लुप्त हो गया। भक्ति के लिए एक का महत् और दूसरे का लघु होना आवश्यक है अतः ऐसी स्थिति में उपनिषदों की अद्वैत मूलक चिन्तन धारा का प्रचार शिथिल हो जाना स्वाभाविक था। आठवीं-नवीं शती में शंकरा-चार्य ने पूनः अद्वैतवाद का उद्धार किया, किन्तू परवर्ती आचार्यों ने विशिष्टाद्वैत. द्वैता-द्वैत, शुद्धाद्वैत आदि का अ।विष्कार करके अद्वैतवाद का मार्ग अवरुद्ध कर दिया । अत: शुद्ध भारतीय-परम्परा में पन्द्रहवीं शती तक अद्वैतवाद उस स्थिति तक नहीं पहुँच सका जिससे वह रहस्य का रूप धारण कर पाता। इस सम्बन्ध में प्रायः सिद्धों एवं नाथ-पंथियों का उल्लेख किया जाता है, किन्तु हमारी दृष्टि में दोनो ही रहस्य से शून्य हैं। सिद्धों की साधना-पद्धति में कुछ रहस्य अवश्य था; नारी या साधिका के स्थूल शरीर को ही वे अपनी साधना का सबसे बड़ा साधन समझते थे; उनमें अद्वैतावस्या भी मिलती है. किन्तु वह पुरुष और नारी की शारीरिक अद्वैतावस्था है, आत्मा और परमात्मा से उसका कोई सम्बन्ध दृष्टिगोचर नहीं होता; अतः उसे 'रहस्यवाद' नहीं 'भृवितवाद' कहना चाहिए । नाथ-पंथियों में अवश्य आध्यात्मिक एकता का निदर्शन हुआ है, किन्तु उनकी इस एकता का साधन भावना न होकर योग-साधना है। भावात्मक अनुभृति के बिना किसी भी अद्वैत साधना को रहस्यवाद का नाम नहीं दिया जा सकता।

चौदहवीं-पन्द्रहवीं शती में भारतीय संतों द्वारा रहस्यवाद का प्रवर्त्तन मुख्यतः दो धार्मिक सम्प्रदायों के योग में हुआ--एक था नाथ-पन्थी सम्प्रदाय और दुसरा वैष्णव भक्ति सम्प्रदाय । संत लोग एक तो नाथ-पंथियों के निर्गुण की उपासना स्वीकार करते थे, किन्तु हठ योग की साधना-पद्धति से बचना चाहते थे, दूसरी ओर वे भक्ति आन्दोलन की भावात्मकता को ग्रहण करना चाहते थे, पर उसके सगुणवाद से दूर रहे। इस प्रकार नाथ-पन्थियों का निर्गूण वैष्णव-भिवत के भिवतभाव से मिश्रित होकर रहस्यवाद का आधार बन गया । नामदेव, कबीर, दाद आदि संतों में हमें यही रूप हिष्टिगीचर होता है। हमारे अनेक विद्वानों की मान्यता है कि संतों का रहस्यवाद सुफी मत का प्रभाव है, किन्तु इसका कोई प्रमाण अभी तक उप लब्ध नहीं हुआ। नामदेव और कबीर ने नाथ-पन्य के प्रायः सभी पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण किया है, तथा वैष्णव-भवित आन्दोलन के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की है, किन्तु सूफी मत के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं मिलती । हाँ, कहीं-कहीं सुफी मत का खण्डन करने के लिए उसकी चर्चा अवश्य की है, जिसका कोई महत्व नहीं है। अपनी प्रणय-विह्वल अवस्था में कबीर सर्वत्न हरि, गोविंद राम आदि का ही उच्चारण करते हैं, यद्यपि वे उन्हें सगूण अर्थ में ग्रहण नहीं करते। इसके अतिरिक्त संतों को प्रणय भावना के स्वरूप में भी सुफियों की भावना से गहरा अन्तर्हें नी! सूफी परमात्मा को प्रेयसी के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि संत उसे पति के

ह्प में स्वीकार करते हैं। सूफी मार्गानुयायियों की विरह-व्यंजना में मार-काट, हृदय के घाव, रक्त के आंसुओं आदि की चर्चा के कारण बीभत्सता मिलती है, जिसका भारतीय संतों में अभाव है। दार्शनिक दृष्टि से भी सूफी मत के मूल में सर्वात्मवाद है, जबिक संतों की भावना अद्वैतवाद पर आश्रित है। संतों ने सूफियों के शैतान को न लेकर वेदान्त के मायावाद को ग्रहण किया है। अतः जहाँ तक दार्शनिक मान्यताओं, प्रेमपद्धति, रूपकों एवं प्रतीकों का प्रयोग और भाषा एवं शब्दावली के क्षेत्र की बात है, संतों का रहस्यवाद सूफी मत से सम्बन्धित नहीं है। बाकी जहाँ तक कोरी कल्पना पर आधारित मान्यताओं की बात है, सूफी मत से प्रभावित होने की तो बात ही क्या, कबीर, दादू आदि को सूफी ही मान लिया जाय तो कोई आश्चर्य नहीं।

# हिन्दी के प्रमुख रहस्यवादी कवि

वैसे तो हिन्दी साहित्य में विद्यापित, कबीर, जायसी, तुलसी, मीरा, मैथिली-शरण गुप्त, रायकृष्णदास, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, रामकुमार वर्मा आदि कवियों की कृतियों में किसी-न-किसी परिमाण में रहस्यवादी पंक्तियों ढूँढ़ निकाली गई हैं (परन्तु वास्त्विकता यह है कि विद्यापित, तुलसी, मीरा, गुप्त को रहस्यवादी कहना अनुचित है ) हिन्दी के प्रमुख रहस्यवादियों में सामान्यतः कबीर, जायसी, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवों की ही चर्चा की जाती है, अतः हम इन पर ही विचार करेंगे।

हिन्दी के प्रथम रहस्यवादी किव होने का गौरव महात्मा कबीर को प्राप्त है। यद्यपि उनकी काव्य-धारा पर 'निर्मुण ज्ञानाश्रयी' का लेबिल लगाकर यह भ्रान्ति उत्पन्न कर दी गई है कि वे ज्ञानमार्गी थे, जबिक वास्तव में वे प्रेम-मार्ग के दृढ़ पिथक थे। प्रेम के समक्ष ज्ञान की हेयता का प्रतिपादन उन्होंने बारम्बार विया है—'ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ें सो पंडित होय!' प्रेम को जीवन में वे इतना अधिक महत्व प्रदान करते हैं कि उसकी तुलना में प्राणों का भी कोई मुल्य नहीं—

सीस काटि पासंग दिया जीव सर मरि लीन्ह। जाहि भावें सो आइल्यो, प्रेम हाट हम कीन्ह।।

किन्तु कबीर का यह प्रेम अलौकिक प्रेम था—आत्मा और परमात्मा का अद्वैत-मूलक प्रेम था, जिसे रहस्यवाद की संज्ञा दी जाती है। इन प्रेम के दोनों पक्ष—विरह और मिलन—उनके काव्य में मिलते हैं। पहले विरह दशा की व्यंजना देखिये—

# आइ न सकों तुभ पै, सक् न तुष्भ बुलाई। जियारा यों हो लेहगे विरह तपाइ-तपाइ॥

इन पंक्तियों में वियोग-वेदना की तीन्नतम अवस्था का अनुभव झलकता है। कबीर जैसा अक्खड़ साधु भी प्रणय की तीखी चोट से घायल होकर किसी विरह विधुरा बाला की भाँति दीन, असहाय और न्याकुन हो उठता है। उन की आत्मा जल-वियुक्त मछली की भाँति तड़पने लगती है, कि तु अन्त में उन मिलन की घड़ियों का भी प्रवेश होता है, जब कि किसी अज्ञात-यौवना मुग्धा की भाँति उनकी आत्मा सोचने लगती है—

मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग। क्या जाणों उस पीव सूँ कैसा रहसी रंग।।

और अन्त में उन्हें परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाता है, उनकी आत्मा इस अवसर पर आह्लादित होकर नाच उठती है, झूम उठती है:—

 $^{\wedge}$  कहें कबीर मैं कछून क $^{\circ}$ न्हां। सखी सुहाग राम मोंहि दीन्हा।।

मिलन की इन मधुरतम घड़ियों का आख्यान उन्होंने शत-शत शब्दों में किया है, किन्तु फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता कि अपने हृदयस्थ उल्लास को व्यक्त करने में सफल हो सके हैं। रहस्यानुभूति के अस्वादन के सम्बन्ध में उन्हें अन्ततः यही स्वी-कार करना पड़ता है कि वह बताने की या बता सकने की बात नहीं है। यह तो गूँगे के गुड़ का स्वाद है।

कुछ आलोचकों ने कबीर के रहस्यवादी रूप का मूल्यांकन करते हुए उसे यौगिक शब्दावली, खण्डन-मण्डन, जटिलता, दुरूहता आदि से ग्रसित बताया है। इसमें काई सन्देह नहीं कि कबीर साहित्य में कुछ अंश ऐसे भी हैं, जिन पर ये आक्षेप लागू होते हैं, विशेषत: जहां उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है, वहां ऐसा हो गया है, किन्तु रहस्यानुभूति सम्बन्धी पंक्तियां इन दोषों से सर्वथा मुक्त हैं। विरह-वेदना से बस्त कबीर खण्डन-मण्डन, नाथ-पंथ और योग इस सबको भूल गये हैं, मिलन की बेला में भी उनकी आत्मा केवल उस अलौकिक प्रियतम से ही बातचीत करने में लीन है। इस क्षेत्र में हमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या जटिलता नहीं मिलती। किसी किथ का मूल्यांकन करते समय उसके अनुभूति-पक्ष को ले। चाहिए, न कि विचार-पक्ष को। वस्तुत: रहस्यवादी के रूप में कबीर की महानता असदिग्ध है, अतुल्य है।

जायसी के 'पद्मावत' को आलोचकों ने सूफी रहस्यवाद से सम्बन्धित करते हुए

रत्नसेन को आत्मा का तथा पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक बताया है - किन्तु यह ठीक नहीं। जायसी ने कुंजी स्वयं दी है, उसके अनुसार रत्नसेन 'मन' पद्मावती 'बूधि' और नागमती 'दुनिया, धन्धा' है--'तन चितजर मन राजा कीन्हा, हिय सिघल बुद्धि पियानी चीन्हा । नागमती दुनिया धन्धा । यह भी आश्चर्य की बात है कि नागमती (जो कि दुनिया-धन्धा है) की उक्तियों में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति ढुँढी गई है। वस्तुतः पद्मावत पर सूफी मत को बलात् आरोपित किया गया है, जिसके फलस्वरूप इसके रूपक में अनेक असंगतियाँ दृष्टिगोचर होनी स्वाभाविक हैं। जब इन असंगतियों का निराकरण नहीं हो सका, तो अब यह कहा जाने लगा है कि 'तन चितउर मन राजा कीन्हा' वाला अंश ही प्रक्षिप्त है। वास्तव में रूपक में कोई असंगति नहीं, इसकी पूरी व्याख्या हुम अपने शोध-प्रबन्ध (हिन्दी-काव्य में शृंगार-परम्परा और महाकवि बिहारी) में कर चुके हैं। हम अपने अनुसंधान से इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पद्मावत का सूफीमत से कोई सम्बन्ध नहीं है। जायसी ने अपने रूपक में मन (रहनसेन) का पहले गुरु (तोता) की सहायता से बुद्धि या ज्ञान (पिद्यानी) को उपलब्ध करना, तथा फिर ज्ञान की सहायता से शैतान की माया के जाल (अलाउद्दीन का जाल) को काटकर मोक्ष प्राप्त करने (बन्धन-मोक्ष अध्याय) का प्रतिपादन किया है। इस रूपक में प्रेम का कोई उल्लेख नहीं है, यह विशुद्ध ज्ञान-साधना से सम्बन्ध रखता है। अत: हमारी दृष्टि में 'पद्मावतकार' को रहस्यवादी बताना भ्रान्ति मान्न है। नागमती की विरह-व्यंजना में जिस ढंग से रहस्यवाद सिद्ध किया जाता है, उस ढङ्ग से विद्यापित एवं सूर की गोपिकाओं, तथा देव, बिहारी, पद्माकर की नायिकाओं की उक्तियों में भी सिद्ध किया जा सकता है और उस स्थिति में इन सभी कवियों को रहस्य-वादी स्वीकार करना होगा। अस्तू, इस संबंध में यहाँ अधिक चर्चा करना अनावश्यक है। वाधुनिक युगीन रहस्यवादी कवियों में श्री जयशंकर प्रसाद सर्वप्रथम उल्लेखनीय

हैं। जैसा कि हमने 'छायावाद' लेख में बताया है—सभी छायावादी किवयों में रहस्य-वाद की प्रवृत्ति गौण रूप में मिलती है। इनका रहस्यवाद वास्तिविक न होकर काल्पनिक है अर्थात् इन्होंने अपनी लौकिक अनुभूतियों को अलौकिक रूप में व्यक्त किया है,
जिस प्रकार कबीर ने अलौकिक प्रणय को लौकिक रूपकों में स्पष्ट किया था। इस
तथ्य का स्पष्ट प्रमाण यह है कि जिन रचनाओं—प्रेम-पिथक, आंसू आदि—में प्रसाद
ने पहले लौकिक प्रेम की व्यंजना की थी उन्हें ही दूसरे संस्करण में अलौकिकता से
आवृत कर दिया। खैर, विशुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रेम चाहे लौकिक हो या
अलोकिक इसमें विशेष अन्तर नहीं है; कला के लिए दोनों का मूल्य समान है, यदि
प्रभाव की दृष्टि से दोनों का स्तर समान हो? अतः देखना यह है कि प्रसाद अपने
इस अलौकिक प्रेम को (चाहे वह काल्पनिक ही हो) कितना अनुभूतिगम्य बना सके
हैं, उसमें हृदय को स्पर्श करने की शक्ति कितनी है। कहना न होगा कि इस दृष्टि
से प्रसाद अधिक सफल नहीं हैं। वे लौकिक और अलौकिक के बीच ही इस भाति
उलक्षे रहे कि वे किसी भी एक की चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुँचा सके। 'प्रेम-पिथक',
'आंसू', 'झरना' और लहर' के गीतों की लौकिकता पर अलौकिकता का झीना आव-

रण पड़ा रहता है, दूसरी ओर अलौकिकता भी अनुभूतियों के अभाव में भावात्मकता से युक्त नहीं हो पाई। प्राय: वे प्रभु के प्रति 'आत्म-निवेदन' करते ही दिखाई पड़ते हैं—

"हम हों सुमन की सेज पर या कंटकों की आड़ में। पर प्राणधन ! तुम छिपे रहना, इस हृदय की आड़ में।।"

एक सच्चे रहस्यवादी को ऐसी याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अद्वैतवादी के लिए परमात्मा आत्मा से भिन्न नहीं है, अतः हृदय की आड़ में छिपे रहने के लिए प्रार्थना करना अनावश्यक है। वह तो सदैव छिपा हुआ है ही —हमारे अनु-राग में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि उसे अनुभव कर सकें।

'लहर' में अवश्य कवि एक गीत में भिवत-भावना से थोड़ा ऊपर उठ पाया है-

क्यों जीवन-धन ! ऐसा ही है, न्याय तुम्हाराक्या सर्वत्न ? लिखते हुए लेखनी हिलती, कैंपता जाता है यह पत्र ! औरों के प्रति प्रेम तुम्हारा, इसका मुक्तको दुःल नहीं ! जिसके तुम हो एक सहारा, वही न भूना जाय कहीं !

imes imes imes imes imes कुछ भी न दो अपना ही जो मुक्ते बना लो, यही करो ।

इन पंक्तियों में 'लौकिक प्रेम' का आभास ही अधिक मिलता है; रहस्यवाद के लिए आवश्यक अद्वैत स्थिति का अनुभव इनमें नहीं है। 'औरों के प्रति प्रेम' की चर्चा करने की रहस्यवादी को क्या आवश्यकता पड़ गई!

'कामायनी' में भी रहस्यवाद, समरसतावाद, श्रद्धावाद, आनन्दवाद आदि-आदि अनेक वाद एकतित हो गए हैं, अतः पर्याप्त स्थान के अभाव में सबको संकुचित होकर बैठना पड़ा है। निम्नांकित पंक्तियों में आत्मा और परमात्मा की एकता देखी जा सकती है—

हम अन्य न और कुटुम्बी, हम केवल एक हमीं हैं! तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है।

ध्यान रहे; यहाँ आत्माओं को परमात्मा का अवयव ही बताया गया है—यह धारणा अद्वैतावाद की अपेक्षा विशिष्टाद्वैतवाद के अंशांशी-भाव के अधिक निकट पड़ती है। अतः हमारी दृष्टि में प्रसाद के काव्य में आत्मा और परमात्मा की एकता पर आधारित रहस्यवाद कम है, लौकिक और अलौकिक प्रेम के मिश्रण की अस्पष्टता से उद्भूत रहस्यवाद अधिक है।

श्री सूर्यकान्त तिपाठी 'निराला' ने रहस्यवाद के क्षेत्र में अवतीर्ण होने से पूर्व अद्वैतवादी दर्शन का गहरा मन्थन कर लिया था, अतः उसका प्रतिपादन इन्होंने अनेक स्थानों पर किया है—

> ''क्यब्दि और समब्दि में नहीं है भेद भेद आ जाता भ्रम, माया जिसे कहते हैं! जिस प्रकाश के बल से

# सोर बाह्याण्ड को उद्भासमान देखते हो, उससे नहीं वंचित है एक भी मनुष्य भाई!"

यहाँ अद्वैत मत की व्याख्या की गई है, उसकी अनुभूति का यहाँ अभाव है, अतः यह रहस्यवाद की पूर्व अवस्था मात ही है। आगे चलकर उनमें रहस्य-भावना का विकास भी हिष्टिगोचर होता है। 'तुम तुंग हिमालय शृङ्ग, मैं चंचल-गित सुर-सिरता' कहकर वे अलौकिक के साथ अपना निकट सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। उनके मित्तिष्क की दार्शनिकता, हृदय की वेदना और जीवन की अस्त-व्यस्तता ने मिलकर निराला के रहस्वादी स्वरों को और भी अधिक तीव्रता प्रदान कर दी। उनके स्वरों की शुष्कता, कठोरता एवं जटिलता के बीच स्पष्ट कोमल मधुरता का उन्मेष हो उठा। नीचे की पवितयों में उनका हृदयस्पर्शी उल्लास द्रष्टव्य है—

हमें जाना जग के उस पार जहां जयनों से नयन मिलें, ज्योति के स्वरूप सहस्र खिलें सदा ही बहती नव रस धार! वहीं जाना इस जग के पार!!

इसमें संदेह नहीं कि यहाँ किव का रहस्य-पथ पर अग्रसर होने की लालसा भली भाँति व्यक्त हुई है। उनकी यह लालसा कहाँ तक पूरी हुई है। इसका कोई पता नहीं चलता। सुना है कि आगे चलकर उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया, जिससे रहस्यवाद के स्थान पर किसी अन्य वाद में पहुँच गए।

प्रकृति के सुकमार किय पन्त की रहस्यभावना उनके कोमल व्यक्तित्व की देन हैं। जन-सम्पर्क से दूर रहकर प्रकृति मां की गोद में मुँह छुपानेवाली भोली बालिका का किसी काल्पनिक लोक की ओर आकर्षित हो जाना स्वाभाविक था। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो अज्ञात लोक में बैठा हुआ कोई अपरिचित उसे आमिन्द्रित कर रहा है —

'स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चिकत रहता शिशु सा नादान विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान! न जाने नक्षत्रों से कौन? निमन्त्रण बैता मूक्षको मीन!!

किव उस अज्ञात-लोक की तैयारी करने लगा, किन्तु 'पल्लव' की प्रकृति ने उसे जाने को आज्ञा नहीं दी और जब आगे उसे ऐसा करने का मौका मिला तो वह 'गुंजन' के मधुर स्वप्नों में लीन होकर किसी 'भावी पत्नी की प्रतीक्षा' में डूब गया; और जब उसकी चेतना पुनः लौटी तो उसे पता चला कि पिछले युग का—जिसमें कि वह अज्ञात लोक की बातें सोचा करता था—-जब अन्त हो चुका है। अतः 'युग-वाणी' में प्रवाहित होता हुआ रहस्य-लोक के स्थान पर गाँव की दुनिया—'प्राम्या—में पहुँच गया। पन्त के रहस्यवादी जीवन की यही है छोटी-सी गाथा, जो 'वीणा'; 'पल्लव' और गुंजन' में बिखरी पड़ी है।

रहस्यवाद के पथ पर एकांत पथिक की भौति निरन्तर अग्रसर होनेवाली कवियती हिन्दी को महादेवी के रूप में प्राप्त हुई है। यद्यपि उनका अधिकांश जीवन अध्यापन-कार्य में बीतता है, जिससे वे साहित्य-साधना के लिए रात-दिन के चौबीस घंटों में से कुछ ही क्षण निकाल पाती हैं, किन्तु फिर भी एक युग से एक ही क्षेत्र में अखंड साधना कर रही हैं—यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं। महादेवी में नारी-हृदय की सहज करुणा उपनिषदों, का अद्वैत-ज्ञान, एकाकी जीवन की अनुभूति और सांसारिक वेदनाओं का अनुभव आदि सभी कुछ है, अतः वे रहस्य-गीतियों की सृष्टि में सफल हो सकी हैं। उनकी रहस्यानुभृतियों का आरम्भ उस दिन से होता है जब—

इन ललचाई पलकों पर जब पहरा था ब्रीका ! साम्राज्य मुक्ते दे डाला, उस चितवन ने पीड़ा का !!

× ×

गई वह अधरों की मुस्कान मुक्ते मधुमय पीड़ा में बोर ! गए तब से क्तिने ग्रंग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण !!

अस्तु, यह इतिहास बहुत लम्बा है। इसी लम्बी अविध में उन्होंने कितनी बार दीपक जलाए, कितनी बार उनमें स्नेह उँडेला और फिर कितनी बार उनहें बुझा देने के लिए विवश हुई है, इसे कोई नहीं जानता। बीच-बीच में कई ऐसे अवसर भी आए हैं जबिक उन्हें अनुभव हुआ कि उनका चिर-प्रतीक्षित बहुत समीप आ गया है, उसके दर्शन अब होनेवाले ही है, किन्तु दीपक के प्रकाश में वे साक्षात्कार करना पसंद नहीं करतीं। वैसा देखा जाय तो प्रथम बार भेंट में ऐसा संकोच होना प्रत्येक नारी के लिए स्वाभाविक भी है। अतः वे अपने दीपक को ही नहीं, सभी प्रकाश-पुंज को बुझा देती हैं—

हेनभाकी दीपावलियो ! तुम पल भरको बुभः जाना ! मेरे प्रियतमको भाताहै, तम के परदे में आना !

स्त्रयं देवीजी को ही नहीं, उनके प्रियतम को भी अंधेरा पसंद है। आलोचकों ने इस अंधकार-स्नेही प्रियतम को पक्षी-विशेष की उपमा दी है—हमारी हिन्ट में ऐसा करना उचित नहीं है।

महादेवीजी ने विरह का भी वर्णन किय। है, किन्तु उसमें एक विचित्रता मिलती है। जहाँ कबीर विरह की चोट से घायल हो जाते हैं, वहाँ ये उसमें माधुर्य की अनुभृति प्राप्त करती हैं—

विरहका दुःख आज दीला मिलन के मघु पल सरीखा! दुःख सुख में कीन तीखा, मैं न जानी औं न सीखा!!

विरह और मिलन का भेद कवियती नहीं कर सकती, यह एक विचित्र बात है। जो कहता है कि मैं रात-दिन में कई अन्तर नहीं देखता—समझना चाहिए कि कुछ भी नहीं देखता। ठीक उसी प्रकार जिन्हें विरह और मिलन की अनुभूति में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता, समझना चाहिए कि उन्हें किसी की भी अनुभूति नहीं है। अन्यया कबीर ने कहा था—'मारणहारा जाँणि है, कै जिहि लागी सोइ'' ठीक ही है। जिन्हें विरह की चोट लगी ही नहीं है, वह उसका अन्तर कैसे जान सकते हैं।

वस्तुतः महादेवीजी का रहस्यवाद मंद-मंद गित से आगे बढ़ रहा है; भले ही वे अधिक प्रगति न कर सकीं, किन्तु इससे हिंदी रहस्यवाद का क्षेत्र बिल्कुल सूना होने से तो बचा हुआ ही है। उनके दीप का प्रकाण चाहे मंद ही हो, फिर भी वे अपनी साधना में लीन तो हैं — यह कम महत्व की बात नहीं है।

#### सामान्य प्रवृत्तियाँ

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर हिन्दी के रहस्यवादी काव्य की निम्नांकित प्रवृत्तियाँ निर्धारित की जा सकती हैं :--

- (१) अद्वैतवादी मान्यंता--यद्यपि रहस्यवाद से सम्बन्ध रखनेवाले कई दार्शनिक सम्प्रदाय है--जैसे सुफियों का सर्वात्मवाद, प्लेटो का प्रतिबिम्बवाद, अंग्रेजी के किवयों का प्रकृति-दर्शन आदि--किन्तु हिन्दी के रहस्यवादी मुख्यतः अद्वैत-दर्शन से ही सम्बन्धित हैं।
- (२) दाम्पत्य-प्रेम-पद्धति—-रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति के लिए प्रेयसी-प्रियतम, सखी-सखा आदि विभिन्न रूपक अपनाए जाते हैं। हिन्दी में कबीर से लेकर महादेवी तक प्राय: सभी ने अलौकिक प्रभु को पति रूप में स्वीकार करते हुए अपनी आत्मा को पत्नी रूप में प्रस्तुत किया है।
- (३) प्रेम में स्वच्छता एवं पिवव्रता—दाम्पत्य का रूपक अपनाते हुए भी हिन्दी किवयों ने उसमें स्थूल-मिलन के दृश्य या जुगुप्सोत्पादक क्रिया-कलापों, जैसे—रक्त के आँसू बहाना, हृदय के घाव का बहाना आदि—का चिव्रण नहीं किया। कबीर मिलन की घड़ियों का वर्णन करते है, किन्तु वं अश्लीलता एवं नग्नता में प्रवृत्त नहीं होते।
- () दैंन्य एवं आत्म-सम्पंण की भावना— यद्यपि रहम्यवाद के क्षेत्र में आत्मा और परमात्मा की समानता में विश्वाय किया जाता है, अतः भक्तों की भौति रहस्य-वादी साधक में दीनता या लघुता का भाव उदित होना स्वाभाविक नहीं; किन्तु हिन्दी के रहस्यवादी कवियों में यह प्रवृत्ति भिलती है। कबीर जैसा अक्खड़, शुष्क और कठोर साधक भी प्रभू के सम्मुख दीन-सा बन जाता है——

नाकुछ कियान कर सका, ना करणे जोग शरीर । जो कुछ कियासो हरि कियाहै,तातै भया कबीर ।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

कहैं कबीर मैं कछू न कीन्हों। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा।।
यह नहीं, वे दीनता के प्रवाह में अपने आपको राम का कुत्ता तक कह बैठते हैं—
कबीर कुत्तिया राम का, मुतियां मेरा नाउँ।
गलै राम की जेवडी, जित खेचे तित जाउँ।

आधुनिक कवि प्रसाद भी प्रियतम से दैन्य-पूर्ण, शब्दों में याचना करते हैं— करुणा-निधे, यह करुण क्रन्दन भी जरा सुन लीजिए। कुछ भी दया हो चित्त में तो नाथ रक्षा कीजिए।।

--कानन कुसुम

और रौद्र-रूप-धारी निराला भी प्रियतम के द्वारा पर पहुँचकर किसी कोमल-किशोरी बाला के स्वर में बोलते हैं—

> 'बन्द तुम्हारा द्वार मेरे सुहाग श्रृङ्कार, द्वार यह खोलो सुनो भी मेरी करुण-पुकार जरा कुछ बोलो।''

प्रश्न है, हमारे किवयों में इस प्रवृत्ति का विकास क्यों मिलता है ? जो लोग हर बात को राजनीतिक परिस्थितियों से सम्बद्ध करने के आदी हैं, वे चट उत्तर दे देंगे—भारत गुलाम था, गुलाम देश के किवयों में दीनता म आयेगी तो और क्या आयेगी। पर वास्तिविकता यह नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं; एक तो वैष्णव भिक्त का प्रमाव और दूसरा भारतीय दामात्य-भावना जिसमें पित को पूज्य माना जाता है। तीसरी बात और भी है—प्रेम के विकास से अहं का विगलन हो जाता है, अत: दैन्य का संवार होना स्वाभाविक है।

- (५) प्रतीकात्मकता—रहस्यानुभूति को व्यक्त करने के लिए साधारण शब्दा-वली से काम नहीं चलता, अतः प्रायः सभी कवियों ने किसी-न-किसी मात्रा में प्रतीकों का प्रयोग किया है।
- (६) मुक्तक गीति शैली रहस्यवाद में आत्म-निवेदन तथा व्यक्तिगत अनुभूतियों का प्रकाशन होता है, अतः इसके लिए प्रवन्ध की अपेक्षा मुक्तक-गीति शैली का ही प्रयोग उपयुक्त रहता है। कबीर, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी प्रभृति सभी कवियों ने इसी शैली को अपनाया है।

#### उपसंहार

अन्त में हम कहेंगे कि हिन्दी में रहस्यवाद की व्यंजना अत्यन्त व्यापक रूप में हुई है। यद्यपि आधुनिक किवयों को अनुभूति के अभाव में किवीर की-सी सफलता नहीं मिली, फिर भी प्रेम के स्वच्छ एवं पित्र रूप के चित्रण की दृष्टि से व बधाई के पात हैं। यहाँ यह भी विचारणीय है कि साहित्य और समाज की दृष्टि से रहस्यवादी काव्य का क्या मूल्य है ? आधुनिक अति यथार्थवादी दृष्टिकोण से रहस्यवादी काव्य का विशेष महत्व नहीं है, किन्तु ऐसी बात नहीं है। जिस अनुभूति ने किबीर जैसे शुष्क तार्किक को भावनाओं से विह्वल बना दिया, वह काव्य के क्षेत्र में उपेक्षणीय कैसे हो सकती है ? हाँ, इतना अवश्य है कि प्रत्येक रहस्यवादी रचना में अनुभूति की सच्चाई होनी आवश्यक है। कोरी कल्पना पर खड़े किए गये महल या छन्द-रूप में प्रस्तुत की गई अनुभूतियाँ हृदय को प्रभावित नहीं कर पातीं। अतः लौकिकता के भय से ही कृतिम अलीकिकता धारण करना उचित प्रतीत नहीं होता।

मानव जाति के छोटे-छोटे समूहों को रहस्यवादी साहित्य भले ही कोई बड़ा सन्देश न दे पाये, किन्तु जहाँ तक अखिल मानव-समाज का प्रश्न है, वह सभी आत्माओं को एक ही सत्ता से सम्बन्धित करके अखण्ड एकता का सन्देश तो देता ही है। बिश्व-हित, विश्व-बन्धुत्व एवं विश्व-प्रेम का आदर्श जितनी सत्यता के साथ एक रहस्यवादी व्यक्त कर सकता है, उतना संभवतः कोई और नहीं। आज भले ही इसकी धारा मन्द हो गई है, किन्तु यदि विश्वातमा की सत्ता का विश्वास साहित्यकार में बना रहा तो अवश्य ही उसे रहस्य-लोक की शान्ति-प्रदायिनी छाया में विश्वाम के कुछ क्षण ढूंढने होंगे।

#### :: बयालीस :

# छायावाद और हिन्दी-काव्य

- १. छायावाद--नामकरण का रहस्य।
- २. छायाबाद की परिभाषा और स्वरूप।
- ३. बाह्य परिस्थितियां और उनका प्रभाव।
- ४. छायावाद का प्रवर्तन ।
- ५. छायावाद के कवि और उनका काव्य I
- ६. छायावाद को सामान्य प्रवृत्तियाँ--(क) भाव-गत, (ख) विचार-गत एवं (ग) शैली गत ।
- ७. उपसंहार।

हिन्दी कविता के क्षेत्र में प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८ ई०) के आस-पास एक विशेष काव्य-धारा का प्रवर्त्तन हुआ, जिसे 'छायावाद' की संज्ञा दी गई है। यह नाम-करण किस आधार पर तथा किसके द्वारा किया गया, इस सम्बेन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है । जहाँ तक 'छाया' और 'वाद' का सम्बन्ध है, 'छायावाद' काव्य फे स्वरूप या उसके लक्षणों से इनका कोई मेल नहीं है। आचार्य शुक्ल का विश्वास था कि बँगला में आध्यात्मिक प्रतीकवादी रचनाओं को छायावाद कहा जाता था, असः हिन्दी में भी इस प्रकार की कविताओं का नाम छायावाद चल पड़ा, किन्तुडा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस मान्यता का खण्डन करते हुए कहा कि बँगला में \* 'छायावाद' नाम कभी चला हो नहीं। हिन्दी की कुछ पत्त-पत्तिकाओं — 'श्री शारदा' और 'सरस्वती' — में क्रमणः सन् १६२० और १६२१ में मुकुटधर पांडेय और श्री सुणीलकुमार द्वारा दो लेख 'हिन्दी में छायावाद' शीर्षक से प्रकाशित हुए थे; अतः कहा जा सकता है कि इस नाम का प्रयोग सन् १६२० से या उससे पूर्व से होने लग गया था। सम्भव है कि श्री मुकूट-धर पाण्डेय ने ही इसका सर्वेप्रथम आविष्कार किया हो। यह भी ध्यान रहे कि पांडेय जी ने इसकां प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप में - छायावादी काव्य की अस्पष्टता (छाया) के लिए किया था, किन्तु आगे चलकर यही नाम स्वीकृत हो गया। स्वयं छायावादी कवियों ने इस विशेषण को बड़े प्रेम से स्वीकार किया है, एक ओर श्री जयशंकर प्रसाद लिखते हैं— मोती के भीतर छाया जैसी तरलता होती है; वैसी ही कान्ति की तरलता अंग में लावण्य कही जाती है। "अध्या भारतीय दृष्टि से अनुभूति की भंगिमा पर निर्भर करती है । ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक-विधान तथा उपचार-वक्रता के साथ ह्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएँ हैं। अपने भीतर से पानी की तरह भान्तर-स्पर्भ करके भाव-समर्पण करनेवाली अभिव्यक्ति छाया .... कान्तिमय होती है।" दूसरी ओर महादेवीजी भी प्रसाद के स्वर में स्वर मिलाती हुई कहती हैं—''सृष्टि के बाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छन्द छन्द में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है।'' प्रसाद और महादेवी की इन उक्तियों में कोई तर्क नहीं—प्रसाद जिन गुणों का आख्यान कर रहे हैं, उनके आधार पर तो इस किवता का नाम 'प्रकाश', 'चमक' या 'कान्ति' होना चाहिए था, या महादेवी द्वारा परिगणित विशेषता को लेकर इसे अनुभूति, भावुकता आदि किसी नाम से पुकारा जाना चाहिए था, किन्तु वास्तविकता यह है कि नामकरण के संबंध में पूर्वजों के आगे किसी का वश नहीं चलता। किवता की तो बात ही क्या, स्वयं किवयों को भी कुछ ऐसे नाम विरासत में मिले हैं कि उन्हें 'उपनाम' ढूँढ़ने को विवश होना पड़ा है। अतः 'छायावाद' नाम को लेकर अधिक ऊहापोह करना अनावश्यक है।

#### परिभाषाएँ और स्वरूप

छायावाद का नामकरण भले ही बिना सोचे-समझे कर दिया गया हो, किन्तू परिभाषाओं की दृष्टि से यह बड़ा सौभाग्यशाली है। विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से 'छायावाद' की इतनी अधिक और विचित्र परिभाषाएँ दी हैं कि उन्हें पढ़कर चाहे छायावाद समझ में आवे, या न आवे पाठक के मस्तिष्क पर अवश्य छायावाद छा जाता है। आचार्य गुक्ल ने छायावाद का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है— "छायावाद गब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका सम्बन्ध काव्यवस्तु से होता है अर्थात् जहाँ कवि उस अनन्त और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। 'छायावाद' शब्द का दसरा प्रयोग काव्य-शैली या पद्धति-विशेष के व्यापक अर्थ में है 🚩 डा० रामकुमार वर्मा ने भी शुक्लज़ी की ही भाँति छायाबाद को रहस्यवाद का अभिन्न रूप स्वीकार करते हुए लिखा है-"परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में । यही छायावाद है।" श्रीरामकृष्ण शुक्ल एवं शान्तिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद और रहस्यवाद को सर्वथा अभिन्न तो नहीं माना, किन्तु दोनों में चचेरे भाइयों का-सा सम्बन्ध अवश्य स्थापित कर दिया है। श्रीरामकृष्ण जी के शब्दों में—'छायावाद प्रकृति में मानव-जीवन का प्रतिबिम्ब देखता है, रहस्यवाद समस्त सृष्टि में ईश्वर का; ईश्वर अव्यक्त है और मनुष्य व्यक्त है। इसलिए छाया मनुष्य की, व्यक्ति की ही देखी जा सकती है, अव्यक्त की नहीं। अव्यक्त रह म्य ही रहता है।" अतः कहना चाहिए कि दोनों में लोकिक और अलोकिक, व्यक्त और अव्यक्त, स्पष्ट और अस्पष्ट, ज्ञात और अज्ञात तया अथा और रहस्य का ही अंतर है। दूसरी ओर शान्तित्रिय द्विवेदी भी मानते हैं--- "छायाबाद एक दार्शनिक अनुभूति है।" अतः दोनों में गहरा सम्बन्ध स्वतः ही सिद्ध हो गया।

श्री गंगाप्रसाद पांडेय ने भाव-लोक की प्रगति के तीन चरण माने हैं, प्रथम वस्तु-

वाद, द्वितीय छायावाद और तृतीय रहस्यवाद, अतः उनके शब्दों में "यह (छायावाद) बस्तुवाद व रहस्यवाद के बीच की कड़ी है।" डाँ० नगेन्द्र ने छायावाद को एक ओर "स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह" माना है तो दूसरी ओर वे स्वीकार करते हैं— "छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव-पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। जिस प्रकार भिवत-काव्य जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण था और रीति-काव्य एक दूसरे प्रकार का, उसी प्रकार छायावाद भी एक प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है।" डाँ० नन्ददुलारे बाजपेयी बहुत सोच-समझकर लिखते हैं— "मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौंदर्य में बाध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सबंमान्य व्याख्या हो सकती है।" डाँ० देवराज ने एक ही परिभाषा में बहुत कुछ कह देने की लालसा से व्यक्त किया है— "छायावाद गीति-काव्य है, प्रकृति-काव्य है, प्रेम-काव्य है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से 'छायावाद' के सम्बन्ध में अनेक बातें ज्ञात होती हैं-(१) छायावाद और रहस्यवाद एक हैं। (२) छायावाद एक शैली-विशेष है। (३) छायाबाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिम्ब देखता है अर्थात् प्रकृति का मानवी-करण करता है। (४) छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। (५) छायादाद एक भावात्मक दृष्टिकोण है। (६) छाय।वाद प्रकृति में आध्यात्मिक सौन्दर्य को दर्शन करता है। (७) छायावाद में प्रेम का चित्रण होता है। (८) छायावाद में प्रकृति का चित्रण होता है। (१) छायावाद में गीति-तत्त्व की प्रमुखता होती है। (१०) छायावाद स्थूल के प्रति सुक्ष्म का विद्रोह है। इनमें से कोई भी तथ्य छायावाद के सर्वाङ्गीण रूप का परिचय देने में असमर्थ है, किन्तु अन्ध-गज न्याय के अनुसार प्रत्येक तथ्य छायावाद के किसी एक अंग या उसकी किसी एक विशेषता का निदर्शन अवश्य करता है। अतः यदि इन सारी विशेषताओं को उचित क्रम से एक सूत्र में गूँथ लिया जाय तो सम्भवतः वह छायावाद का अधिक-से-अधिक परिचय देने में समर्थ हो सकेगा । अस्तू, हम कहेंगे "छायावाद हिन्दी कविता के एक विशेष यूग में पूर्ववर्ती यूग के विरोध में प्रस्फूटित एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण, एक विशेष दार्शनिक अनुभूति एवं एक विशेष शैली है. जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक का एवं अलौकिक प्रेम के व्याज से लौकिक अनुभूतियों का चित्रण होता है, जिसमें प्रकृति को मानवी रूप में प्रस्तृत किया जाता है और जिसमें गीति तत्त्वों की प्रमुखता होती है।"

## बाह्य परिस्थितियां और उनका प्रभाव

प्रत्येक युग के साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव किसी न किसी कप में अवश्य पड़ता है—अतः किसी भी साहित्य के सम्यक् विश्लेषण के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन अपेक्षित है। छायावादी साहित्य पर भी उस युग की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। राजनीतिक दृष्टि से प्रथम महायुद्ध के अनन्तर भारतीय स्वातंत्र्य-आन्दोलन ने एक नयी करवट ली। अब तक भारतीय नेता स्वतंत्रताके लिए सहायता या विरोध के स्थूल

उपकरणों का प्रयोग करते आ रहे थे, किन्तु इस युग में गाँधीजी के नेतृत्व में सत्य, अहिंसा एवं असहयोग की सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग होने लगा। यद्यपि प्रारम्भ में यह प्रयोग विशेष सफल नहीं रहा, किन्तु इससे भारतीय नेता हताश या निराग नहीं हुए थे। कुछ विद्वान् जो छायावाद की निराशा को सन् १६१६ के प्रथम अवज्ञा आन्दोलन की अक्षफलता से सम्बन्धित करते हैं, यह भूल जाते हैं कि इस असफलता के अनन्तर भी भारतीयों के उत्साह, नीति एवं लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं आया था. गांधीजी का नेतृत्व यथावत् चल रहा था । यह ठीक है कि छाय।वादी कवि तत्का<u>लीन रा</u>ज-नीतिक आन्दोलनों के प्रति उदासीन से थे, किन्तु इस उदासीनता का कारण उनका <u>'वैयक्तिकता' में लीन हो जाना है, राजनीतिक निराशा नहीं। यह आश्चर्य की बात है</u> कि जिस युग में जिल्यांवाला बाग काण्ड, भगतिसह को फाँसी, साइमन कमीशन-बहिष्कार, नमक-कानून भंग जैसी घटनाएँ हुईं, उसी युग में जीवित रहकर भी छाया-वादी किव अपने देश की स्वतंत्रता के लिए एक पंक्ति भी नहीं लिख सका। इसका क्या कारण है ? हमारे दृष्टिकोण से छायावादी किवयों की मूल प्रकृति करुणा और प्रेम से मेल खाती थी, जबिक राजनीतिक अन्दोलनों एवं स्वातंत्र्य-संग्रामों के लिए बीर एवं रौद्र के स्थायीभाव उत्साह एवं जुगुप्सा की आवश्यकता पड़ती थी। छायावादी करुणा और प्रेम में उत्साह एवं जुगुप्सा के विकास की कोई सम्भावना नहीं थी। अतः मनौवैज्ञानिक दृष्टि से इन कवियों का तत्कालीन राजनीति के प्रति उदासीन रहना (वाभाविक था।

देशोर तथा अरिवन्द जैसे महान् व्यक्तियों का आविर्माव हुआ, जिनके प्रभाव से स्थूल एवं संकुचित हिन्दुत्व के स्थान पर व्यापक विश्व-धर्म की प्रतिष्ठा हुई। ठाकुर रवीन्द्र-नाथ राष्ट्र-प्रेमी होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीयता से ओन-प्रोत थे। वे मानवता के उपासक थे, तथा उन्होंने विश्व-मान्ति और विश्व-कल्याण का सन्देशा दिया। यही बात हमें छायावादी कवियों के हिट्टक ण में मिलती है। हमारे प्राचीन अद्वैतवाद व सर्वात्मवाद के दर्शन ने भी छायावाद को कम प्रभावित नहीं किया। कवियवी महादेवी का तो यहाँ तक विश्वास है कि ''छायावाद का किव, धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर किव ने जीवन की अखण्डता का भावन किया, हृदय की भाव-भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौन्दर्य-सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की और दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दु:खों को मिलाकर एक ऐसी काव्य-सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृति वाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक नामों का भार सँभाल सकी।'' (महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, पृ० ६१)

पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से हमारे न्वयुवकों के वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण में पर्याप्त अन्तर आया। जहाँ मध्यकाल का युवक विवाह की चर्चा मुनते ही किसी ऐसी सजी-सजाई ढंकी हुई दुलहिन की कल्पना करने लगता था, जो गुड़िया की भाँति रथ में बैठाकर लायो जाती थी, वहाँ छायावादी

यूग के स्शिक्षित य्वाओं के हृदय में किसी ऐसी रंग-बिरंगी चहकती हुई जीवन-सहचरी की कल्पना समाई रहती थी, जो जीवन के हर क्षेत्र मे उनका साथ दे सके । और इतना ही नहीं, उनकी दृष्टि बिना माता-पिता की आज्ञा प्राप्त किए ही इस कल्पित सहचरी की खोज में प्रवृत्त भी हो जातो थी। किसी प्रकार वे कोई ऐसा आधार प्राप्त कर लेते थे, जिसके समीप बैठकर वे अपने स्वप्नों को साकार कर सकें, जिसे हृदय देकर वे अपनी प्रेम करने की चाह पूरी कर सकें। किंतु अपने इस मध्र सम्बन्ध को स्थायी दाम्पत्य में परिणत करने के लिए जब वे समाज से 'ग्रन्थि-बन्धन' की प्रार्थना करते तो उन्हें पता चलता कि उनके मार्ग में जाति-पाँति, कूल-गोल, मान-मर्यादा आदि की ऐसी चट्टानें डटी हुई हैं, जिन्हें तोड़कर आगे बढ़ना उनके बस की बात नहीं। फल यह होता था कि उनके प्रेम और विवाह के विदेशी स्वप्त स्वदेशी समाज की रूढियों से टकरा-कर चकनाचूर हो जाते थे। चाहे 'प्रेम-पथिक' का नायक हो या 'ग्रंथि', 'उच्छ्वास', 'आंसू' आदि का असफल प्रेमी हो, उसके स्वर में हमें सर्वेत्र इसी निराशा की प्रति-ध्वनि सुनाई पड़ती है। हो सकत' है, यह निराशा, व्यथा या वेदन। कवियों के वैय-क्तिक जीवन से पूर्णतः सम्बद्ध न हो, किन्तु उसमें उस युग के सामान्य सुशिक्षित वर्ग; के हृदय की विवश वेदना का विस्फोट अवश्य है। वस्तुत: छायावादी अनुप्ति, कुण्ठा एवं निराशा के मूल में समाज की यही परिस्थिति कार्य कर रही है, इसका सम्बंध त्तरकालीन राजनीतिक परिस्थितियों से स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं। 🎤 पाष्ट्रचात्य साहित्य ने भी हमारे छायाबादी काव्य को कम प्रभावित नही किया। विशेषतः अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का तो छायावाद के कवियों पर गहरा प्रभाव परि-लक्षित होता है। रोमांटिसिज्म या स्वछन्दतावाद का प्रवर्त्तन अंग्रेजी में वर्ड सवर्थ एवं कॉलरिज के काव्य-संप्रह 'लिरीकल बैलेड्स' (Lyrical Ballads) के प्रकाशन की तिथि सन् १७६८ से माना गया है। इसके प्रमुख किव वर्ड समूर्थ, शैली, कीट्स, बायरन, काउपर आदि हैं, जिन्होंने प्राचीन काव्य-शास्त्र की पद्धतियों, समाज की रूढ़िवादी हिष्टकोण एवं धर्म-वेत्ताओं की अति संकृचित मान्यताओं का विरोध करते हुए सरल-स्वामाविक काव्य-पद्धति, स्वछन्द वैयवितक प्रेम-मूलक दृष्टिकोण एवं व्यापक मानववाद की प्रतिष्ठा की उन्होंने वैयक्तिक अनुभूतियों का प्रकाशन सुन्दर, मधुर गीतियों में नि:संकोच रूप से किया। उन्होंने सौन्दर्य के स्थुल उपकरणों के स्थान पर उसके सक्ष्म गुणों तथा प्रकृति के चेतन रूप को महत्व दिया है। किन्तु अतिवैयक्तिकता, स्वच्छन्दता एवं कोमल मधुर अनुभूतियों का परिणाम जीवन में सुखद नहीं होता; इस प्रकार के व्यक्ति अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के साथ समझौता कर पाने में असमर्थ रहते हैं; उनके मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं, जिनका सामना न करने के कारण वे असफल, निराशावादी या रहस्यवादी हो जाते हैं। छायावादी कवियों की परिस्थितियाँ और उनका दृष्टिकोण बहुत कुछ स्वछन्दतावादी कवियों से मिलता-जुलता है, अतः उनसे प्रेरणा एवं प्रभाव ग्रहण करना स्वाभाविक था। यही कारण है कि अंग्रेजी के स्वछन्दतावाद की प्रायः सभी प्रमुख प्रवृत्तियाँ - प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, व्यापक मानववाद, वैयक्तिक प्रेम की अभिव्यंजना, रहस्यात्मकता का आभास,

सौन्दर्य के सूक्ष्म गुणों की पूजा, प्रकृति में चेतना का आरोग, गीति शैली आदि—हिन्दी के छायावाद में समान रूप से मिलती है ! अंग्रेजी के स्वच्छन्दतावाद से बँगला के किव पहले ही से प्रभावित हो चुके थे, अतः हिन्दी के किवयों को भी ऐसा करने में कोई विशेष संकोच नहीं हुआ।

अंग्रेजी के स्वच्छन्दतावाद से हिन्दी के छायावाद की इस गहरी समानता को देखते हुए कुछ आलोचकों ने इसे रोमांटिसज्म का ही हिन्दी संस्करण सिद्ध किया था। इन आलोचकों में एक डाँ० नगेन्द्र भी थे, किन्तु आगे चलकर उन्होंने अपना मत बदल दिया वे लिखते हैं--- 'दूसरी भ्रांति उन आलोचकों की फैलाई हुई है, जो मूल-वर्तिनी विशिष्ट परिस्थितियों का अध्ययन कर सकने के कारण—और उन अपराधियों में मैं भी हैं—केवल बाह्य समय के आधार पर छायावाद को यूरोप के रोमांटिक काव्य सम्प्रदाय से अभिन्न मानकर चले हैं। इसमें संदेह नही कि छायावाद मूलतः रोमानी कविता है और दोनों की परिस्थितियों में भी जागरण और कुण्ठा का मिश्रण है। परंत् फिर भी यह कैसे भूलाया जा सकता है कि छायावाद एक सर्वथा भिन्न देश और काल की सृष्टि है। जहाँ छायावाद के पीछे असफल सत्याग्रह था, वहाँ रोमांटिक काव्य के पीछे फांस का सफल विद्रोह था, जिसमें जनता की विजयिनी सत्ता ने समस्त जागृत देशों में एक नवीन आत्मविश्वास की लहर दौड़ा दी थी। फलस्वरूप वहाँ के रोमानी काव्य का आधार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित और ठोस था, उसकी दूनिया अधिक मूर्ति थी, उसकी आशा और स्वप्न अधिक निश्चित और स्पष्ट थे, उनकी अनुभूति अधिक तीक्ष्ण थी। छायावाद की अपेक्षा वह निश्चित ही कम अन्तर्मुखी एवं वायवी था।" (आधूनिक हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ; पु० १४) यहाँ डाक्टर साहब ने दोनों में जो अन्तर स्पष्ट किया है, वह केवल देश काल, मुलाधार एवं गुणों की माहा का है, दोनों परिणामों में या दोनों की प्रवृत्तियों में कोई भेद वे नही दिखा सके। साथ ही उन्होंने 'असफल सत्याग्रह' के अभाव को भी आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। जैसा कि हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं, चाहे हमारे सत्याग्रह प्रारम्भ मे असफल होते हों, किन्तू इससे भारतीय जनता में कोई स्थायी निराशा नहीं आ पाई, अन्यथा न तो साइ-मन कमीशन-बहिष्कार व नमक कानून-भंग जैनी घटताएँ होतीं और न ही स्वातंत्र्य-आन्दोलन आगे बढ़ता । दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि रोमांटिसिज्म इंगलैण्ड में पनपा और राज्य-क्रांति हुई फांस में, अतः यदि फांस की क्रान्ति इंगलैण्ड को प्रभा-वित कर सकती है, तो इंगलैण्ड का काव्य भारत को क्यों नहीं प्रभावित कर सकता ? हमारी हृष्टि में छायावादी निराशा का सम्बन्ध तत्कालीन राजनीति से स्थापित करना . वैसाही है, जैसा कि प्रयोगवादी कवियों की वैयक्तिकता को पिछले चुनावों में जनसंघ की पराजय का प्रभाव बताना है।

यदि हम देश-काल की स्थूल सीमाओं को भूलकर सूक्ष्म हिष्ट से विचार करें, तो रोमांटिसिज्म और छायावाद के मूलाधारों—दोनों को प्रभावित करने वाली परिस्थि-तियों में भी गहरा साम्य हिष्टिगोचर होगा । रोमांटिसिज्म के अभ्युत्थान से पूर्व अंग्रेजी कविता में भी अनैतिकता, सुधारवाद एवं शास्त्रीय रूढ़ियों का बोलबाला था, उसी प्रकार हिन्दी में भी द्विवेदी युग में यही परिस्थित थी, जिसका विरोध छाया-वादी किवयों ने किया। फांस की राज्य-क्रान्ति ने इंगलैण्ड के किवयों को वैयितिक स्वतंत्रता का संदेश दिया, तो दूसरी और 'स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है' की घोषणा ने हमारे छायावादियों को गुलामी की भावना से मुक्त किया। रोमांटिक युग के युवकों की सौन्दर्य और प्रेम की उन्मुक्त लालसा पर धार्मिक संस्थाओं एवं सामाजिक मान्यताओं का अंकुश लगा हुआ था तो छायावादी युग के प्रेमियों पर हिन्दू समाज की रूढ़ियों का नियन्त्रण थो। रोमांटिक किव दैनिक जीवन की असंगतियों, विषमताओं एवं कटुता से बाण प्रकृति एवं अध्यात्म में ढूंढ़ने को विवश हुए थे, तो हिन्दी कियों को भी इनसे बढ़कर और कोई आश्रय प्राप्त नहीं था। अतः मूलाधार की हिन्द से भी दोनों में गहरा साम्य है। हाँ, हम इतना अवश्य स्वीकार करते हैं कि दोनों सर्वथा एक नहीं है। इंगलैण्ड के एक जन्मजात क्रिश्चियन में और भारतीय ईसाई में जितना अन्तर होता है, उससे कहीं अधिक अन्तर रोमांटिसिज्म और छायावाद में है।

#### छायावाद का प्रवर्त्तन

छायावाद के प्रवर्त्तन काल एवं प्रवर्त्तक के सम्बन्ध में भी विद्वानों में गहरा मतभेद है। आचार्य शुक्ल का मत है--''हिन्दी कविता की नई धारा (छायावाद) का प्रवर्त्त क इन्हीं को-विशेषतः मैथिलीशरण गुप्त और मुकुटधर पांडेय को समभ्रता चाहिए।" ऐसा शुक्लजी ने अभिग्यंजना की एक विशेष शैली को ही 'छायावाद' मान-कर लिखा है। श्री इलाचन्द्र जोशी ने इस मत का खंडन करते हुए लिखा है-"'छायावाद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का वक्तव्य एक वस भ्रामक, निर्मूल एवं मनगढन्त है। प्रसादजी अविवादास्पद रूप से हिन्दी के सर्वप्रथम छायावादी कवि ठहरते हैं। सन् १६१३-१४ के आसपास 'इन्द्र' में प्रतिमास उनकी जिस ढंग की कविताएँ निकलती थीं, (जो बाद में 'कानन-कुसुम' के टाम से पुस्तकाकार,में प्रकाशित हुईं) वे निश्चित रूप से तत्कालीन हिन्दी काव्य-क्षेत्र में युग विवर्तन की सूचक थीं।" श्री विनयमोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रारम्भ तो सन् १६१३ ई० से ही माना है, किन्तू इनके प्रवर्त्तन का श्रेय वे माखनलाल चतुर्वेदी ''एक भारतीय आत्मा' को देना चाहते हैं। उधर श्री नन्ददूलारे वाजपेयी का विचार है-- 'साहित्यिक हिष्ट से छायावादी काव्य शैली का वास्तविक अभ्यूदय सन् १६२० के पश्चात् पंत भी 'उच्छवास' नाम की काव्य-पुस्तिका के साथ माना जा सकता है।'' हमारे हिष्टकोण से मैथिलीगरण गुप्त, मुक्टधर पांडेय और माखनलाल चतुर्वेदी में छायावाद की प्रवृत्ति गीण रूप से मिलती है, समग्र रूप से उन्हें छायावादी नहीं कहा जा सकता; ऐसी स्थिति में किसी अ-छायावादी को छायाबाद का प्रवर्त क मानना अवास्तविक है। छायाबाद का प्रवर्ताक अवश्य ही कोई छायावादी ही होना चाहिए-चाहे वह प्रसाद हो या पंत । पन्तजी की अपेक्षा प्रसादजी काव्य क्षेत्र में पहले आये तया 'झरना' की भूमिका में प्रकाशक की ओर से भी एक वक्तव्य है-- ''जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज दिन 'छायावाद' नाम मिल रहा है, उसका प्रारम्भ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। इस दृष्टि से यह संग्रह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।''—अब तक किसी किव ने प्रकाशक के वक्तव्य का खंडन नहीं किया है, अतः प्रसाद के 'झरना' (सन् १६१६) से ही छायावाद का प्रारम्भ मानना चाहिये, किन्तु यह ध्यान रहे, प्रसाद की कुछ किवताएँ इससे पूर्व भी पत्र-पित्रकाओं में छप गई थीं, जिनमें छायावादी शैली का प्रारम्भिक स्वरूप दृष्टिगोचर होता है तथा इन रचनाओं का प्रकाशन काल सन् १६०६ से १६ ७ है, अतः छायावाद का उद्भवकाख और पीछे तक ले जाया जा सकता है। प्रसाद का 'कानन-कुसुम' पुस्तक के रूप में 'झरना' के पश्चात् प्रकाशित हुआ, जबिक उसमें संगृहीत रचनाएँ 'झरना' से पूर्व ही पत्र-पित्रकाओं में प्रकाशित हो चुकी थीं। अतः इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए छायावाद का आरम्भ प्रसाद की स्फुन किताओं (पित्रन काओं में प्रकाशित) से (लगभग सन् १६१५ ई० से) ही मानना उचित होगा।

#### छायावाद के प्रमुख कवि और उनका काव्य

छायावाद के चार प्रमुख स्तम्भ सर्वश्री जयशंकर प्रसाद, सुमिवानन्दन पन्त, सूर्यंकान्त विपाठी 'निराला' और महादेवी वर्मा हैं। श्री जयशंकर प्रसाद प्रारम्भ में बजभाषा में कविताएँ लिखते थे, किन्तु १६१३-१४ से वे खड़ी बोजी में लिखने लगगये। उनके प्रमुख काव्य-ग्रंथ ये हैं— चित्राधार, प्रेम-पथिक, कर्रणालय, महाराणा का महत्व, कानन-कुसुम, झरना, आँसू, लहर, कामायनी। उनकी अन्तिम काव्य-रचना 'कामायनी' सन् १६३६ में रचित हुई थी। इन रचनाओं में से चित्राधार, कर्रणालय और 'महाराणा का महत्व' को छोड़कर शेष सभी छायावाद की प्रवृत्तियों से ओत-प्रोत हैं। वैसे गौणरूप मे इनमें भी छायावाद की कुछ विशेषताएँ मिलती हैं। 'प्रेम-पथिक' एक लघु प्रबन्धकाव्य है, जिसमें एक असफल प्रेम की कहानी नायक के मुँह से कहलाई गई है। अनुभूतियों से परिपूर्ण होने के कारण यह रचना अत्यन्त मार्मिक बन गई है। जब नायिका का विवाह किसी अन्य से हो रहा था तो निराश प्रेमी के हृदय के दकड़े-दकड़े हो रहे थे:

किन्तु कौन सुनता उस शहनाई में हृत्तंत्री भनकार जो नौबतखाने में वजती थी, अपनी गहरी धुन में— रूखा शीशा जो दूटे तो सब कोई सुन पाता है कुचला जाना हृदय-कुसुम का किसे सुनाई पड़ता है!

'कानन-कुसुम', 'झरना' और 'लहर' प्रसाद की स्फुट कविताओं के संग्रह हैं, जिनमें विषय की दृष्टि से चार प्रवृत्तियाँ मिलती हैं—

(१) लौकिक प्रभु के प्रति आत्म-निवेदनं (२) लौकिक प्रेम की व्यंजना (३) प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण और (४) अतीत भारत की किसी घटना का वर्णन्। 'आंसू' उनका 'विरह-गीत' है। आगे चलकर 'कामायनी' में इन सभी प्रवृत्तियों का विकास समुचित रूप में प्रबन्ध-शैली में हुआ है। मानव-हृदय की प्रवृत्तियों में सूक्ष्माति-

सूक्ष्म निरूपण, प्रकृति एवं नारी-सीन्दर्य के सुजीव अंकन, प्रणय और विरह की मार्मिक व्यंजना, ज्ञान-कर्म और इच्छा के समन्वय के मंगलकारी संदेश और शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से 'कामायनी' अनुपम है। वस्तुतः मुक्तक-शैली को छोड़कर छायाबाद की सभी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 'कामायनी' में उपलब्ध होती हैं और यदि सूक्ष्म हिंट से देखा जाब तो कामायनी की प्रबन्धात्मकता पर भी छायाबाद की मुक्तकता पूरी तरह छाई हुई है। वस्तुतः प्रसाद छायाबाद के प्रवर्त्तक के रूप में ही नहीं, उसके नेता और प्रौढ़नम कित के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ छायाबादी कित हैं।

छायावाद के क्षेत्र में पंत और निराला साथ-साथ ही आये। पन्तजी की रचनाओं का प्रकाशन-क्रम यह है—वीणा (१६१८), ग्रन्थ (१६२०), पल्लव (१६१८२४), गुंजन (१६१०-३२), युगान्त (१६३४-३६), ग्रुग-वाणी (१६३६-३६), ग्राम्य
(१६३६-४०), स्वणं किरण (१६४७), स्वणं-घूलि (१६४७), ग्रुगान्तर (१६४८),
उत्तरा (१६४६), रजत-शिखर (१६५१), शिल्पी (१६५२), और अतिमा (१६५५)।
पंत जी सन् १६३८ के लगभग छाय।वादी से प्रगतिवादी बन गये, अतः इस युग से
पूर्व की रचनाओं में ही छायावादी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। वीणा, पल्लव और गुंजन में
उनकी स्फुट कविताएँ संगृहीत हैं। 'वीणा' में रहस्य की प्रवृत्ति अधिक है, 'पल्लव' में
निराशा और प्रकृति-चित्रण की तथा 'गुंजन' में नारी-मौन्दर्य एवं मानववाद की।
'ग्रन्थि' एक छोटा-सा प्रबन्ध-काव्य है जिसमें असफल प्रेम की कहानी कही है। प्रसाद
के 'प्रेम-पथिक' की भाँति 'ग्रन्थि' की नायिका का विवाह भी किसी अन्य से हो जाता
है। मार्मिकता की हष्टि से यह रचना 'प्रेम-पथिक' से आगे बढ़ जाती है। 'ग्रुगान्त'
में आकर पंत के छायावादी ग्रुग का अन्त हो जाता है। प्रकृति एवं नारी सौन्दर्य के
चित्रण व शैली की कोमलता की हष्टि से पंत का स्थान छायावादी कवियों में सबसे
ऊँचा माना जा सकता है।

सूर्यंकान्त तिपाठी 'निराला' ने किवताएँ लिखना सन् १६१५ से ही आरम्भ कर दिया था, किन्तु उनका प्रथम काव्य-संग्रह 'परिमल' मन् १६२६ ई० में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य काव्य-ग्रन्थ 'अनामिका', 'तुलसीदास', 'कुकुरमुत्ता', 'अणिमा', 'वेला', 'नये पत्ते', 'अचंना', 'आराधना' आदि हैं। निरालाजी भी 'तुलसीदास' काव्य के अनन्तर प्रगतिवाद से प्रभावित हो गये थे, अतः उनके परवर्ती ग्रन्थों में छायावाद लुप्त है। निराला जी की रचनाओं में वैसे तो छायावाद की सभी प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं, किन्तु उसे अद्धेत दर्शन की सुदृढ़ आधार-भूम प्रदान करके रहस्य-युक्त बनाने का श्रेय सर्वाधिक 'निराला' जी को है। निरालाजी की शैली में अस्पष्टता एवं कठोरता अन्य कवियों से अधिक है।

महादेवी छायावाद के क्षेत्र में सबसे पीछे आईं, किन्तु उसका सबसे अधिक साथ भी वहीं दे रही हैं। उनकी कविताओं के संग्रह—'नीहार', 'रिश्म', 'नीरजा', 'सांध्य-गीत' और 'दीपणिखा' आदि शीर्षकों से प्रकाशित हुए हैं। उनके सभी संग्रहों की मूल प्रकृति प्रायः एक है—पंत और निराला की भाँति उनकी राह में नये-नये मोड़ या परिवर्तन नहीं आते। उनके काव्य में छायावादी शैली की सभी प्रमुख विशेषताएँ दृष्टि-

गोचर होती हैं, किन्तु विषयगत प्रवृत्तियों की हिन्द से उनमें छायावाद से रहस्यवाद अधिक है। नारी होने के कारण वे प्रकृति के मानवी रूप से वैसा स्वच्छन्द-व्यवहार नहीं कर सकीं, जैसा निराला और पंत ने किया है। लौकिक प्रणय और स्थूल सैन्दियें के चित्रण में भी उन्हें संकोच होना स्वाभाविक था, अत: छायावाद के विभिन्न विषयों में उनके पास अलौकिक प्रेम, विरह और रुदन ही शेष रह गया।

कि उपर्युक्त चार प्रमुख किवयों के अतिरिक्त भगवतीचरणवर्मा, रामकुमार वर्मा, नेरेन्द्र शर्मा, अंचल, मोहनलाल महतो श्रादि का भी छायावाद के साथ नाम लिया जाता है, किन्तु इनमें छायावाद की प्रवृत्तियाँ आंशिक रूप में ही मिलती हैं।

# छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

छायावादी काव्य में मिलनेवाली प्रवृत्तियों हम मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--(क) विषयगत, (ख) विचारगत और (ग) शैलीगत । इनमें से प्रत्येक का परिचय यहाँ अलग-अलग दिया जाता है ।

(क) विषयगत प्रवृत्तियाँ—छायावादी किवयों ने मूलतः सौन्दर्य और प्रेम की व्यंजना की, जिसे हम तीन खण्डों में विभक्त कर सकते हैं—-(१) नारी-सौन्दर्य और प्रेम का विवण, (२) प्रकृति-सौन्दर्य और प्रेम की व्यंजना और (२) अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद का निरूपण। नारी-सौन्दर्य और प्रेम—दोनों श्रृङ्गार रस के ही अंग हैं, अतः एक दूसरे के पूरक हैं। यदि शाम्त्रीय शब्दावली में कहें तो प्रथम श्रृङ्गार रस का आलम्बन है तथा द्वितीय उसका स्थायी भाव। छायावादी किवयों ने नारी को उसके प्रेयसी रूप में ग्रहण किया, जो हृदय और यौवन की सम्पूर्ण विभूतियों से परिपूर्ण है तथा जो धरती के याथार्थ सौन्दर्य एवं स्वर्ग की काल्पिनक सुषमा से सुसज्जित है। विवाह-बन्धन में न पड़ने के कारण एक ओर तो वह लाज, उमंग और उत्साह से भरपूर है, दूसरी ओर वह स्वकीया-परकीया के पचड़े से भी दूर है। प्रसाद, पंत और निराला के कार्व्य में इसी प्रेयसी के सौन्दर्य के शत-शत चित्र अंकित हैं। 'कामायनी' की श्रद्धा का सौन्दर्य-चित्रण द्रष्टव्य है—

नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। विलाहो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग।।

छायावादी कवियों ने सौन्दर्य के स्थूल-चित्रण की अपेक्षा उसके सूक्ष्म प्रभाव का अंकन किया है। उसमें अश्लीलता नग्नता एवं स्थूलता प्रायः न के बराबर है।

प्रेम के क्षेत्र में छाय।वादी किव किसी प्रकार की रूढ़ि, मर्यादा या नियमबद्धता को स्वीकार नहीं करते । 'निराला' ने 'प्रेयसी' में प्रेम का आदर्श स्थापित करते हुए लिखा है---

वोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म माव, पर केवल अपनाव से, प्राणों से एक थे।

(अनामिका, ५८)

इनके प्रेम की दूसरी विशेषता है, वैयिक्तता । हिन्दी के अनेक पूर्ववर्ती श्रृङ्गारी किवयों ने प्रेम का वर्णन किया, किन्तु स्वच्छन्दे प्रेम-मार्गी किवयों को छोड़कर सबने किसी राधा, पद्मिनी, उमिला आदि को ही माध्यम बनाया, जबिक छायावादियों ने निजी प्रेमानुभूतियों की व्यंजना की । उनके प्रेम की तीसरी विशेषता सूक्ष्मता है। इन्होंने श्रृङ्गार के स्थूल क्रिया-व्यापारों की अपेक्षा उनकी सूक्ष्म भाव-दशाओं का उद्घाटन अधिक किया । चौथी विशेषता—इनकी प्रणय-गाया का अन्त असफलता एवं निराशा में होता है । प्रेम निरूपण के क्षेत्र मे इन्हें सबसे अधिक सफलता विरहानुभूति की ही व्यंजना में मिली है । कुछ पंक्तियाँ देखिए—

विस्मृत हों वे बीती बातें, अब जिनमें कुछ सार नहीं। वह जलती छाती न रही; अब वैसा शीतल प्यार नहीं।। सब अतीत में लीन हो चलीं आशा, मघु अभिलाषाएँ। प्रिय की निष्ठुर विजय हुईं, पर यह तो मेरी हार नहीं।।

—प्रसाद

शूत्य जीवन के अकेले पृष्ठ पर, 'विरह' अहह, कराहते इस शब्द को, किस कुलिंश की तीक्ष्ण, चुभती नोक से,. निठ्र विधि ने अशुओं से है लिखा!!

---पत्त

एक बार यदि अजान के अन्तर से उठ आ जातीं तुम !
एक बार भी प्राणों की तम-छाया में आ कह जातीं तुम !
सत्य हृदय का अपना हाल !
कैसा था अतीत वह, अब बीत रहा है कैसा काल !
मैं न कभी कुछ कहता, बस तुम्हें देखता रहता!

—निराला

उपर्युक्त विरह-वर्णन वेदनानुभूतियों से ओत-प्रोत है । विरही हृदय की पीड़ा स्वतः ही मुखरित हो रही है; उनकी नाप-जोख करने के लिए शारीरिक दुर्बलता, क्षीणता या व्याधि का उल्लेख यहाँ नहीं ! प्रेमी और प्रेमिका—दोनों में से किसी के भी स्थूल अंगों या बाह्य चेष्टाओं का निरूपण किए बिना ही हृदय की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावनाओं को साकार रूप में प्रस्तुत कर देना छायावादी कला का सबसे बड़ा जादू है।

प्रकृति के सौन्दर्य और उससे प्रेम का वर्णन भी छायावादी किवयों की श्रृङ्गा-रिकता का दूसरा रूप है। वे प्रकृति के रूप में भी नारी का रूप देखते हैं; उसकी छिव में किसी प्रेयसी के सौन्दर्य-वैभव का साक्षात्कार करते हैं, उसकी चाल-ढाल में किसी नव-यौवना की चेष्टाओं का प्रतिबिम्ब पाते हैं, उसके पत्तों की ममंर या फूलों की गुन-गुना-हट में उन्हें किसी बाला-किशोरी के मधुर-आलाप या अर्ड स्फुट हास्य की प्रतिब्दिन मुनाई पड़ती है! ऐसी स्थिति में भला यह कैसे स्वीकार कर लिया जाय कि वे नारी से नहीं — प्रकृति से प्रेम करते हैं! हाँ, प्रकृति से प्रेम का नाटक अवश्य वे खेलते हैं और कभी उसे प्रसन्न करने के लिए नारी को ठुकराने का अभिनय भी करते हैं, किन्तु अन्त में उनकी कलई खुल जाती है। जिस प्रकार स्वर्ग के रंगमंच पर उर्वशी नाटक के नायक को अपने प्रेमी के नाम से सम्बोधित कर बैठती है या अपनी पत्नी के प्रति कृतिम प्रेम का प्रदर्शन करते समय मितराम के मुँह से अचानक ही किसी और तिय का नाम निकल पड़ा था, वैसी ही भूल छायवादी किवयों से भी हो जाती है। जिस पंत ने कभी प्रकृति के माया-जाल को किसी बाला के बाल-जाल से बढ़कर बताया था वही आगे चलकर 'भावी-पत्नी' के स्वर्गों में लीन हो गया। निराल की 'जूही की कली' को भले ही कुछ लोग प्रकृति-वर्णन का श्रेष्ठ उदाहरण मानें किन्तु हमारी दृष्टि में तो वह पुरुष और नारी के संगम का चित्रण है, उसका भौरा कोई और नहीं, वे कन्दपं देव ही हैं, जो छायावादी किवयों के हृदय में सोए हुए थे और 'जूही की कली' किसी जीती-जागती रित दैव की प्रच्छिय मात्न है—

सोती थी जाने कैसे प्रिय आगमन बह नायक ने चूमे कपोल डोल उठी बल्लरी की जड़ जैसे हिंडोल !

-- जूही की कली

इस दृश्य को 'प्रकृति-चित्रण' बताना अपनी आँखों को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रकृति का मानवीकरण – अपितु 'नारीकरण' करने में इन्होंने अपनी काव्य-कुशलता का अच्छा परिचय दिया है।

अब लीजिए, इनके प्रेम के तीसरे रूपू—अलौकिक प्रेम को। पहले इन्होंने प्रकृति की ओट में श्रुङ्गार-क्रीड़ा की, जब इससे भी इनका काम नहीं चला तो वे अध्यात्म की चहर ओढ़कर रहस्वादों बन गए और कबीर, दादू आदि की पंक्ति में आ बैठे। इनका यह रहस्यवाद कितना कृतिम एवं बलात् आरोपित है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 'प्रेम पिकत', 'आंसू' आदि—-जिनमें प्रसाद ने पहले लौकिक प्रेम के अभिव्यक्ति की थी, उनके नये-संस्कारों में दस-बीस पंक्तियों घटा बढ़ाकर उन्हें अलौकि प्रेममय बना डाला। यदि इसी तरह किसी को रहस्यवादी बनाना हो तो फिर घनानन्द, बोधा, आलम आदि को भी रहस्यवादी, बनाया जा सकता है। रहस्वादी कित लौकिकता से अलौकिकता की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है, किन्तु पन्त और निराला की जीवनी का क्रम उलटा है। 'बीणा' में पन्त रहस्यवादी थे, 'गुंजन' में 'पत्नी' या, प्रेयसी-' वादी और 'युगान्त' के बाद स्थूल भौतिकवादी बन गए। यही बात निराला में मिलती है। यह ठीक है कि इन्होंने अद्धैतवादी ग्रन्थों का अध्ययन करके उनसे 'ज्ञान-तत्त्व' भी बटोरा किन्तु उसे वे अपनी अनुभूति का विष्यू नहीं बना सके। ध्यान रहे' 'अद्धैतवाद' का कोरा ज्ञान रहस्यवाद नहीं है और नहीं अद्धैतवाद को पद्यबद्ध कर देना रहस्यवाद का निराला की पद्यबद्ध कर देना रहस्यवाद

श्वितु रहस्यवाद तो हृदय की एक ऐसी अनुभूति है, जिसको प्राप्त करने के अनन्तर भौतिक जगत् की कोई इच्छा, आकांक्षा या लालसा शेष नहीं रह जाती । सच्चा रहस्य-वादी किवि 'गुंजन' के किव की भाँति घर बसाने के लिए भावी-पत्नी की प्रतीक्षा में नहीं बैठता, अपितु कबीर की भाँति आत्मा स्वयं ही किसी अलौकिक की दुलहनियाँ बनकर नाच उठती है, झूम उठती है!

शायद कहा जाय कि इनकी अलौकिक वासना का उन्नयन आगे चलकर आध्यात्मिक प्रेम से हो गया, किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कामायनीकार प्रसाद तक में रहस्यवाद की कोई अनुभूति नहीं मिलती है। यही कारण है कि 'कामायनी' के अन्तिम सर्ग, जिसमें रहस्य-दशन का चित्रण है, शुष्क, नीरस, एवं अनुभूति-शून्य है। जीवन के अन्तिम दिनों में 'प्रसाद' से जब आत्म-कथा लिखने के लिए कहा गया था तो उन्होंने उत्तर में कहा था—

—(लहर)

कोई भी रहस्यवादी किव अपने 'दिव्य प्रेम' को अपनी भूल बनाकर या 'अग्राध्य की लीला' को 'प्रवंचना' कहकर अपमानित नहीं, करता। रहस्यवादी के जीवन में पहले वियोग आता है और फिर संयोग—िकन्तु यहाँ विपरीत बात है: रहस्य-पथ का पिथक ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, उसका उत्साह बढ़ता जाता है; वह अपने आपको 'थका हुआ पिथक' अनुभव नहीं करता। वस्तुत: इन कवियों के 'आलि गन में आते-जाते मुस्कराकर भाग जानेवाला' कोई इस धरती का ही जीव है।

हाँ रहस्य-साधना के क्षेत्र में महादेवी अवश्य दृढ़तापूर्वक मग्न हैं। रहस्यवाद के कई स्तर होते हैं—प्रथम अलौकिक सत्ता के प्रति आकर्षण, द्वितीय उसके प्रति दृढ़ानु-राग, तृतीय विरहानुभूति और चतुर्थं मिलन का आनन्द। उन्होने अपने हृदय की बात पूर्णत: खोलकर नहीं सुनाई है, अतः उसके सम्बन्ध में कुछ कहना तो अपराध होगा, किन्तु इतना अवश्य कह सकते हैं कि अभी वे रहस्यवाद के प्रथम स्तर से आगे नहीं बढ़ी हैं।

कबीर और दादू की-सी तीक्ष्ण विरहानुभूतियाँ उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुईं, इसलिए वे विरह के एक क्षण के लिए तृषित हैं। प्रेम जितना गहरा होगा, विरह उतना ही अधिक वेदनापूर्ण और दु.सह्य प्रतीत होगा। महादेवी को तो अभी विरह और मिलन का ही अन्तर ज्ञात नहीं है—

विरह का ग्रुग आज दीखा

मिलन के लघु पल सरीला

दु:ख सुख में कौन तीखा

मैं न जानी औ न सीला।।

(आधुनिक कवि, पृ० ६८)

ह्यान रहे, विरह की घड़ियों में कबीर जैसे अक्खड़ साधक का हृदय भी हाहाकार कर उठा था, उनके रोम-रोम से वेदना फूट पड़ी थी, जिसे सहन करने की अपेक्षा
उन्होंने मृत्यु का आलिंगन कर लेना श्रेयस्कर समझा था—"या विरहिणि को मौत दे,
या आपा दिखलाय। आठ पहर का दाझणां मो पै सह्या न जाय !!"—अतः आश्चर्य
है कि महादेवी में ऐसी कठोरता कहां से आ गई कि विरह में वे तिनक भी दुःख अनुभव नहीं करतीं। महादेवी के श्रद्धालु भक्त कह सकते हैं कि भारतीय नारी पुरुष की
अपेक्षा अधिक सहनशील होती है, महादेवी नारी है जबिक कबीर पुरुष थे—किन्तु उन्हें
यह न भूल जाना चाहिए कि नारी एक क्वियती पहले भी हो चुकी है, जो अलौकिक
प्रेम में महादेवी से पीछे नहीं थी और जिसने कहा था—

हेरी मैं तो प्रेम दिवांणी!

वस्तुतः मीरा का कहना ठीक था— जो घायल हो, वही घायल के दर्द को समझ सकता है, किन्तु केवल घायलपन का अभिनय करने पान्नों के लिए दर्द और दर्द का न हाना—दोनों एक जैसे हैं।

(ख) विचारगत प्रवृत्तियां छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियां सामान्यतः ये हैं—(१) दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद व सर्वात्मवाद, (२) धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों एवं बाह्यचारों से मुक्त व्यापक मानव-हितवाद, (३) समाज के क्षेत्र में समन्वयवाद, (४) राजनीति के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय एवं विश्व-शान्ति का समर्थन, (४) गाहंस्थ्य, पारि-वारिक एवं दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में हृदयवाद या प्रेमपूर्ण व्यवहार, (६) साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद या सौन्दर्यवाद । इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी किषयों ने प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श, व्यापक एवं सूक्ष्म दृष्टिकोण को अपनाया है । वे जीवन से स्थूल उपकरणों की अपेक्षा सूक्ष्म गुणों को अधिक महत्त्व देते हैं । प्रसाद की 'कामायनी', पंत

के 'गुंजन' और निराला के 'परिमल' के कुछ स्थलों में उनका विचार-पक्ष व्यक्त हुआ है । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं——

(१) अद्वैतवाद---

तुम तुंग हिमालय शृंग,

ओर मैं चंचल-गित सुर-सरिता।
तुम विमल हृदय उच्छ्वास;
और मैं कान्त-कामिनी कविता।।

—निराला

(२) व्यापक मानवतावाद--

औरों को हँसते देखो मनु, हँसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सब को सुखी बनाओ।

--प्रसाद

(३) समन्वयवाद---

ज्ञान दूर कुछ किया मिस्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की ! दोनों मिल एक न हो सके, यही विडम्बना है जीवन की।।

Louit

--प्रसाद

(४) प्रेम और सहानुभूति का सन्देश— तप रे मधुर मपुर मन!

विश्व-वेदना में तप प्रतिपल!

× × × × Aतेरी मधुर मृक्ति ही बन्धन गन्धहोन तू गन्धयुक्त बन!

---पन्त

छायावादी किवयों ने विचारों की अभिन्यक्ति शुष्क ढंग से की है, उस अभि-व्यक्ति के पीछे अनुभूति की गहरी तरलता नहीं मिलती, जिससे वे पाठक के हृदय को कम प्रभावित कर पाते हैं। किवता में विचार भावों में घुले-मिले हुए होने चाहिए, किंतु छायावादी किवयों में अलग-अलग बिखरे से पड़े हैं। कहीं-कही अतिविचारात्मकता के कारण छायावाद में शुष्कता, जटिलता एवं अस्पष्टता भी आ गई है।

(ग) शैलोगत प्रवृत्तियां—छायावादी शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं——(१) मुक्तक गीति-शैली, (२) प्रतीकात्मकता, (३) प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, जैसे मानवीकरण, विरोधाभास, विशेषण-विपर्यय आदि, (४) कोमल-कान्त, संस्कृतमय शब्दावली। गीति-शैली के सभी प्रमुख तत्त्व—वैयक्तिकता, भावात्मकता,

संगीतात्मकता, संलिसता, कोमलता आदि—इनके काव्य में उपलब्ध होते हैं। प्रतीकों के द्वारा इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की मार्मिफता में अभिवृद्धि की है, जैसे—'यह पतझड़ मधुवन भी हो, भूलों का दर्शन भी हो, कलियों का चुम्बन भी हो।' यहाँ पतझड़; मधुवन, शूल, कलियां आदि जीवन के विभिन्न रूपों व अंगों के प्रतीक हैं। मूर्त का अमूर्त रूप में तथा अमूर्त को मूर्त रूप में चिद्धित करने के लिए अनेक नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। इनकी शैली के कुछ उदाहरण इष्टब्य हैं—

मूर्त्तं के लिए अमूर्त्तं उपमान— अमूर्त्तं के लिए मूर्त्तं उपमान— विशेषण-विपर्यय—

विरोधाभास— रूपाकातिशयोक्ति—

कोमल-कान्त पदावली--

'बिखरी अलकें ज्यों तक जाल।' कीर्ति किरन सी नाच रही है।' तुम्हारी आंखों का बचपन, खेलता जब अल्हड़ खेल। 'शीतल ज्वाला में जलता हूँ' बांधा था विधु को किसने, इन काली जन्जीरों से। मृदु मन्द-मन्द मंथर-मंथर। लघु तरिणी हंसिनी सी सुन्दर तिर रही खोल पालों के पर

वस्तुतः छायावादी कवियों के कारण हिन्दी की अभिब्यंजना-शक्ति में अभूतपूर्वे वृद्धि हुई है। छायावादी शैली की चित्रात्मकता, लाक्षणिकता एवं व्यंग्यात्मकता की प्रशंसा आचार्य शुक्ल जैसे विरोधी क्रालोचकों ने भी की है।

छायावादी काव्य में कुछ शैलीगत दोष भी मिलते हैं, जैसे अशुद्ध प्रयोग, अस्पष्टता, करना की विलष्टता, उपमानों का अस्वाभाविक प्रयोग आदि । इससे रसानुभूति में बाधा उपस्थित हो जाती है, तथा जन-साधारण इस काव्य के आस्वादन से वंक्ति रहता है।

#### उपसंहार

कहते हैं कि अब 'छ।यावाद का पतन' हो गया। बड़े-बड़े आलोचकों ने इसकी घोषणा गम्भीर पुस्तकों लिखकर की है। प्रसाद की मत्यु के पश्चात् ऐसा कोई हढ़ व्यक्ति छायावाद के पास नहीं रह गया, जो इसके नेतृत्व को संभाल सकता। 'निराला' भी विदा हो गए और पंत ने धर्म-परिवर्तन—या किहए 'वाद'-परिवर्तन—कर लिया। महादेवी जैसी अबला सिवा करुण-गीतियां लिखने के और कर ही क्या सकती थीं। वे भौरों के स्वर मिलाकर कहने लग गई—''छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वर्गगत सिद्धान्तों का संवय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सींदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था, इसी से उसे यथायं रूप में प्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया।'' दूसरी ओर पंतजी की मान्यता है—

"छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी, नवीन आदशों का प्रकाश, नवीन भावना का सौंदर्य-बोध, और नवीन विचारों का रस नहीं था…।" आश्चर्य है कि छायावाद के व्यापक आदर्शवाद, मानवतावाद एवं कलावाद बीस वर्ष की छोटी-सी अवधि में ही पुराने और फीके पड़ गए। क्या आज मनुष्य स्थूल भौतिकता, वैज्ञानिकता और तार्किकता के तीक्ष्ण बाणों से विद्ध नहीं है? क्या प्रतिस्पर्धा, घृणा और हिंसा के बादल अब छिन्न-भिन्न हो गए हैं? विश्व-शान्ति का स्वप्न पूरा हो गया है? यदि नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि छायावादी आदर्श भविष्य के लिए उपयोगी नहीं थे, नवीन नहीं थे।

हमारा तो यह विश्वास है कि सौन्दयं और प्रेम की जिस अक्षय-निधि को लेकर छायावाद चला था, वह किसी एक युग, एक देश या एक वाद की सम्पत्ति नहीं। कालिदास से लेकर शेक्सपीयर तक सभी महान् कलाकारों ने इसी अमर सम्पदा के संचयन में अपनी प्रतिभा का प्रतिफलन किया है। आज कालिदास या शेक्सपीयर नहीं हैं तो, इसका यह तात्पर्य नहीं कि उनकी यह दी हुई सम्पदा भी महत्त्वहीन हो गई। व्यापक मानवता का आदर्श किसी भी युग और किसी भी देश में फीका नहीं पड़ सकता। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, कबीर, नानक, रवीन्द्र, भारतेन्द्र और गांधी ने विश्व-प्रेम की जो ज्योति समय-समय पर जलाई है, उसका प्रकाश मानवता के किसी स्तर पर अमंद, अनावश्यक एवं अनुपयोगी नहीं हो सकता।

भले ही छायावादी इस धरती पर न रमे हों, किन्तु व्यापक आदर्शों एवं सूक्ष्म सौन्दर्य को लेकर चलनेवाला छायावाद अब भी अजर है, अमर है !! हाँ, कामायनीकार के शब्दों में हम आज के भूले-भटके छायावादियों से इतना अवश्य कहेंगे—

"हार बैठे जीवन का दांव, जीतते जिसको मर कर वीर:"

#### : तैंतालीस :

# प्रगतिवाद और हिन्दी-साहित्य

- १. प्रगतिवाद का अर्थ।
- २. प्रगतिशील और प्रगतिवादी का अन्तर।
- ३. मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धान्त (क) द्वन्द्वात्मक भौतिक विकासवाद, (ख) मुल्यवृद्धि का सिद्धान्त, (ग) विश्व-सभ्यता के विकास की व्याख्या।
- ४. प्रगतिवादी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तिया ।
- ५. भारतीय साहित्य में प्रगतिशीलता।
- ६. हिन्दी का प्रगतिवादी साहित्य।
- ७. न्यूनताएँ ।
- प्रसंहार ।

'प्रगति' शब्द का अर्थं है—चलना, आगे बढ़ना, अतः प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थं हुआ - वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। इस दृष्टि से इसका अर्थं बहुत व्यापक है, किन्तु आधुनिक हिन्दी में इसका प्रयोग एक विशेष विचार-धारा के लिए ही रूढ़ हो गया है। यह विशेष विचारधारा है—मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टि-कोण के अनुकूल साहित्यिक विचारधारा। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि साम्यवादी विचारों का प्रचार करनेवाला या साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति में योग देनेवाला साहित्य ही प्रगतिवादी साहित्य कहलाता है। ध्यान रहे, 'प्रगतिवाद' से एक मिलता-जुलता शब्द—'प्रगतिशील'—भी हिन्दी में प्रचलित है, किन्तु दोनों के अर्थ में सूक्ष्म अन्तर है। जहाँ 'प्रगतिवाद' सर्वया मार्क्सवाद से बँधा हुआ है, वहाँ, 'प्रगतिशील' उनसे स्वतन्त्र है। समाज की प्रगति के कई मार्ग हो सकते हैं। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश हैं, जब कि 'प्रगतिशील' किसी भी वाद-विशेष से आबद्ध नहीं होता।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रगतिवादी विचाराधारा का मूलाधार मार्क्सवाद या साम्यवाद है, अतः इसका भी थोड़ा परिचय यहाँ दे देना आवश्यक है। इस वाद के प्रवर्त्तक कार्ल मावर्स (१८१८-१८८३ ई०) थे। मार्क्सवादी विचारधारा को मुख्यतः तीन श्रीषंकों में विभाजित कर सकते हैं—(१) द्वन्द्वात्मक भौतिक विकासवाद, (२) मूल्य-वृद्धि का सिद्धान्त और (३) मानव-सभ्यता के विकास की व्याख्या। इनमें से हम प्रत्येक को अलग-अलग ले सकते हैं—

(क) द्वन्द्वात्मक भौतिक विकासवाद—प्राय: सभी धर्मी के आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि मृष्टि की उत्पत्ति किसी अलौकिक या आध्यात्मिक सत्ता के द्वारा हुई, जिसे ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है; किन्तु कार्ल मार्क्स की मान्यता के अनुसार संसार की 'उत्पत्ति' नहीं हुई, अपितु उसका घीरे-धीरे 'विकास' हुआ। मार्क्स से पूर्व डारविन विकासवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन सम्यक् रूप से कर चुके थे।

यह विकास किसके द्वारा हुआ ? क्या किसी आध्यात्मिक शक्ति ने इस विकास में योग दिया ? इसके उत्तर में मार्क्सवाद का उत्तर है—आध्यात्मिक शिवत ने नहीं, अपितु भौतिक जगत् स्वयं ही इस विकास का कारण है। मार्क्सवाद आत्मा, परमात्मा, स्वगं, नरक तथा मृत्यु के बाद के जीवन आदि का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। मानव-हृदय या दूतरे प्राणियों में हम जिस चेतना का अनुभव करते हैं, वह हमारे स्थूल तत्त्वों पर ही आधारित है, उसका कोई अलौकिक या आध्यात्मिक रूप नहीं है।

भौतिक विकासवाद को परिचालित करनेवाली प्रवृत्ति का नाम—दृन्द्वात्मक है। द्वन्द्वात्मक का अर्थ है संघर्ष से ही विकास होता है। दो विरोधी शिक्तयों के संघर्ष से तीसरी शिक्त या वस्तु विकसित होती है, आगे चलकर तीसरी को चौथी वस्तु से संघर्ष करना पड़ता है और उससे पांचित्रों का उद्भव या विकास होता है। इसी कम से भौतिक जगत् में नई वस्तुओं, नये-नये रूपों, नई-नई शिक्तयों ओर सत्ताओं का विकास होता रहता है। ध्यान रहे, प्रत्येक नई विकसित् वस्तु को मार्क्स ने प्रथम दो से अधिक उच्चतर, श्रेष्ठतर माना है। इस प्रकार 'द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद' का अर्थ हुआ, दो शिक्तयों के पारस्परिक द्वंद्व से भौतिक जगत् का विकास होता है या यों कहिए कि दो भौतिक शिक्तयों के द्वन्द्व से ही सृष्टि का विकास होता है।

- (ख) मूल्य-वृद्धि का सिद्धान्त—िकसी भी वस्तु का मूल्य किस प्रकार बढ़ जाता है, इसकी व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने उत्पत्ति के चार अंग निर्धारित किए—(१) मूल पदार्थ, (२) स्थूल-साधन, (३) श्रमिक का श्रम, और (४) मूल्य-वृद्धि । उदाहरण के लिए प्रांच रुपए की कपास को जब कात-बुनकर कपड़े के थान में परिवर्तित कर लिया जाता है, तो उसी थान का मूल्य पच्चीस रुप्ये से भी अधिक हो जाता है । अस्तु, यहाँ बीस रुपये की मूल्य-वृद्धि हुई । यहाँ स्थूल-साधन अर्थात् कपड़े बुनने के यन्त्रादि की घिसाई की कीमत के लिए लगभग एक रुग्ये और कम कर दें तो वास्त-विक लाभ १६ रुपया हुआ । यह सारा लाभ श्रमिक के श्रम पर निर्भर है । अतः श्रमिक को ही मिलना चाहिए किन्तु पूँजीवादी गुग में मिल-मालिक ही इसका अधिकांश हड़प कर लेता है । इससे में दो वगौँ का विकास हुआ —एक जो श्रमिक हैं, दूसरे जो श्रमिकों के श्रम का अनुचित लाभ उठाते हैं । मार्क्सवादी शब्दावली में किसान-मजदूर (श्रमिक) 'शोषित' हैं, और मालिक, जागीदार, पूँजीपित आदि 'शोषक' हैं ।
- (ग) विश्व-सम्प्रता के विकास की नई व्याख्या—विभिन्न देशों एवं जातियों के विकास का इतिहास लिखनेवाले लेखकों ने प्रायः मानव जाति को राष्ट्र वर्ण या जाति के आधार पर वर्गीकृत किया है, किन्तु मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों की—चाहे वे किसी भी देश या जाति से सम्बन्धित हों—दो जातियाँ या वर्ग मानते हैं—(१) शोषक वर्ग और (२) शोषत वर्ग। मानव-सम्यता का समस्त इतिहास इन दो वर्गों के संघर्ष की चहानी है। इस कहानी को भी चार युगों में बाँटा जा संकता है—पहला युग दास-

प्रया का यूग था, जबकि धामिक के व्यक्तित्व, उसके श्रम, उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन - इन चारों प्र मालिक (शोषक) का अधिकार था। आगे चलकर दूसरा युग सामन्ती प्रथा का आया. जिसमें मजदूर के व्यक्तित्व को तो स्वतन्त्रता मिल गई, किन्तु शेष तीनों बातों पर सामन्त (शोषक) का ही अधिकार रहा है। जहाँ दास-प्रया के यूग में श्रमिक को वैयक्तिक मामलों में कोई स्वतन्त्रता नहीं थी, वहाँ सामन्त-वादी युग में उसे यह प्राप्त हो गई, अतः नई व्यवस्था पहली व्यवस्था' से अच्छी थी। तीसरा युग पुँजीवादी न्यवस्था का आया, जिसमें मजदर के व्यक्तित्व एवं उसके श्रम पर मजदूर का अधिकार हो गया, किन्तु केष दो पर पूँजीपति का अधिकार रहा। अर्थात सामन्तवादी युग की भौति पूँजीवादी युग में कोई किसी से बलात् श्रम नहीं करवा सकता। मजदूर अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहे अपने श्रम को बेच सकता है। अतः दूसरी व्यवस्था से तीसरी व्यवस्था अच्छी है। किन्तू फिर भी मजदूरों को उत्पा-दन का पूरा लाभ तभी मिल सकता है, जबिक उत्पादन के साधनों पर उनका अधि-कार हो। यह व्यवस्था एक ऐसे समाज में ही संभव है, जहाँ मजदूरों की ही सत्ता हो । अस्त्, कार्ल मार्क्स का लक्ष्य उस चौथी व्यवस्था-साम्यवादी व्यवस्था-को स्थापित करना था, जिसमें मजदूरों की प्रतिनिधि सरकार द्वारा उत्पादन के समस्त साधनों पर नियन्त्रण हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुरूप फल मिले।

इस प्रकार मार्क्सवाद का लक्ष्य समाज में साम्यवादी व्यवस्था रथापित करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के निमित्त वह हिंसात्मक क्रांति का भी समर्थन करता है। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी साहित्य का लक्ष्य भी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना तथा शोषित वर्ग को क्रांति के लिए, शोषक वर्ग के विरुद्ध उत्तेजित करना है।

# प्रगतिवाद साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ

अस्तु वर्शने में जो द्वन्दात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्य-वाद है, वही (साहित्य में प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी साहित्य का प्रचार सर्वप्रथम यूरोक के विभिन्न देशों में हुआ, तदनन्तर एशिया के कुछ भागों में। प्रगतिवाद का सम्बन्ध केवल हिन्दी से ही नहीं, विश्व की विभिन्न भाषाओं से है, अतः हिन्दी के प्रगतिवादी साहित्य पर विचार करने से पूर्व विभिन्न देशों के प्रगतिवादी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर विचार कर लेना उचित होगा। प्रगतिवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियौं निम्नांकित हैं—

(क) धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध—समाज में वर्ग-चेतना उत्पन्न करने तथा शोषित वर्ग को संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए सर्वप्रथम ईश्वर, धर्म, पर-लोक एवं भाग्य सम्बन्धी विचारों का उन्मूलन करना आवश्यक है। जब तक एक मजदूर ईश्वरवादी, धर्म-परायण, परलोक में विश्वास रखनेवाला तथा भाग्यवादी होगा, वह हिसात्मक क्रांति के लिए तैयार नहीं होगा। शोषक वर्ष इन्हीं अध्यात्मवादी मान्यताओं के बल पर शोषित वर्ग पर अत्याचार करता है। अतः प्रगतिवादी कला-

कार 'ईश्वर असफल हो गया है', 'धर्म अफीम का नशा है' जैसी घोषणाएँ कला के माध्यम से घोषित करता है।

- (ख) पूँजीपित वर्ग के प्रित घृणा का प्रशार—पूँजीपित वर्ग के प्रित घृणा उत्पन्न करने के लिए प्रगतिवादी कलाकार उसके घृणित रूप का चित्रण करता है। प्रायः सभी प्रगतिवादी रचनाओं में एक पूँजीपित को घोर 'स्वार्थी, कपटी, क्रूर एवं निर्दय' के रूप में चित्रित किया जाता है।
- (ग) शोषित वर्ग के जीवन की दोनता एवं कटुता का चित्रण—पूँजीपितयों के प्रति घृणा उत्पन्न करने के साथ-साथ प्रगतिवादी साहित्यकार किसान-मजदूरों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने के निमित्त उनकी दयनीय दणा का चित्रण करता हुआ दोनों वर्गों के जीवन की विषमता का उद्घाटन करता है।
- (घ) नारी के प्रति यथार्थवादी दिष्टकोण--प्रगतिवादी कलाकार नारी के रूप-वैभव को कल्पना की आँखों से नहीं देखता, न तो वह उसके सौग्दर्य को स्वगं का जादू समझता है और न ही उसकी पूजा करना आवश्यक मानता है। वस्तुतः उसके लिए नारी केवल नारी है, जो पुरुष की भाँति स्थूल मृष्टि का एक अंग है। वह उसके सूक्ष्म गुणों की अपेक्षा उसके स्थूल शरीर को अधिक महत्त्व प्रदान करता है। वह महलों में सुरक्षित राजकुमारियों की अपेक्षा खेत-खिलहानों में कार्य करने वाली स्वस्थ कृषक-बालाओं एवं मजदूरिन यों के चित्रण में अधिक प्रवृत्त होता है। यथार्थवाद के नाम पर कहीं-कहीं इन किवयों ने पुरुष और नारी सम्बन्धी गोपनीय क्यापारों को भी नगन रूप में प्रस्तुत कर दिया है।
- (ङ) सरल शैली—प्रगतिवादी साहित्य का लक्ष्य उच्च-वर्ग के सुशिक्षित पाठक नहीं हैं, अपितु वह जन-साधारण के लिए काव्य की रचना करता है, अतः उसमें जनभाषा एवं सरल शैली का प्रयोग होना स्वाभाविक है। साहित्य की प्राचीन रूदियों—छंद-अलंकारों आदि—का भी प्रगतिवाद में निर्वाह नहीं किया जाता।

## भारतीय साहित्य में प्रगतिशीलता

'प्रगतिवादी' साहित्य के संकुचित रूप का आतिर्भाव कार्ल मानसं के पश्चात् १६वीं-२०वीं शती में हुआ, किन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि इससे पूर्व साहित्य में प्रगतिशीलता के तत्त्व थे ही नहीं। अन्य देशों के साहित्य के बारे में तो हम अधिक नहीं जानते, किन्तु यहाँ तक भारतीय साहित्य का सम्बन्ध है, हमें उसमें प्रगतिशीलता के पर्याप्त तत्त्व मिलते हैं। यदि प्रगतिशीलता का अर्थ समाज के निम्न, उपेक्षित वर्ग से सहानुभूति दिखाना है, तो सम्भवत: संस्कृत में 'मिट्टी की गाड़ी' का रचियता नाटककार शूद्रक भारत का पहला प्रगतिशील साहित्यकार है। उपने अपने 'मृच्छकटिक' (मिट्टी की गाड़ी) में तत्कालीन आदशों के विरुद्ध उच्चकुलीन नायक-नायिका के स्थान पर 'चारुदत्त' नामक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को नायक के पद पर प्रतिष्ठित करते हुए दिखाया है कि राजाओं, न्यायाधीशों एवं अन्य उच्चवर्ग के लोगों की अपेक्षा मानवता

की दृष्टि से निम्न वर्ग के लोग कहीं अधिक महान् हैं। क्या एक चोर जो किसी प्रकार धनी वर्ग का थोड़ा-सा पैसा चुरा लेने में समर्थं होता है, सचमुच घृणा का पात्र है? क्या समाज की परिस्थितियाँ ही उसे चोरी करने के लिए बाध्य नहीं करतीं? क्या अपने स्पये-पैसे के मद में विभोर रहने वाले धनिक-पुत्रों एवं सत्ता के गर्बोन्माद से ग्रस्त राज्यालक की अपेक्षा वह गरीब चारुदत्त अधिक महान् नहीं है, जो ऋण-भार से दबा हुआ होने पर भी अन्य लोगों की सहायता करता है? आदि प्रश्नों का उत्तर शूद्रक ने प्रगतिशील दृष्टिकोण से दिया है। खेद है कि संस्कृत-नाटक-साहित्य में शुद्रक की परम्परा का विकास नहीं हो सका।

भारतीय साहित्य में यथार्थवादी या प्रगतिशील काव्य की सुदृढ परम्परा का प्रवर्तन हाल की 'गाथासप्तशती' से हुआ। इस ग्रन्थ में उच्च वर्ग के भोग-विलास के स्थान पर श्रमिक लोगों के जीवन की अनुभूतियों का प्रकाशन स्वाभाविक शैली में हुआ है। आगे चलकर 'अमहक-शतक', भर्तृ हिरि के 'श्रृङ्गार-शतक', गोवर्द्धनाचार्यं की 'आर्यासप्तशती' में भी इसी परम्परा का विकास हुआ। अमहक न तो अपने शतक में एक ऐसे स्थूल भौतिकवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है, जो सम्भवतः आधुनिक आलोचक को आश्चर्यान्वित कर दे। अमहक धरती के सौन्दर्य पर ऐसे मुग्ध हैं कि उन्होंने देवताओं को मूढ़ घोषित कर दिया। भला धरती पर सुन्दियों के अधरामृत के होते हुए भी समुद्र-संयन की क्या आवश्यकता थी ? अपभ्रंण के सिद्ध-साहित्य में भी प्रगतिशीनता दृष्टिगोचर होती है यद्यपि उसमें विलासिता का रंग अधिक है।

प्राचीन रूढ़ियों एवं उच्च वर्ग के विरोध की दृष्टि से हिन्दी का समस्त सन्त-साहित्य प्रगतिशीलता से ओत-प्रोत है। क्या भाव, क्या विचार एवं क्या भाष।— सभी दृष्टिकोणों से कबीर ने साहित्य में जो मौलिकता प्रस्तुत की है, वह प्रतिशीलता का ही दूसरा रूप है। संस्कृत के विद्वानों की नगरी में रहकर भी 'संसिकरत है कूप-जल, भाषा बहता नीर' की घोषणा करनेवाले कबीर की प्रगतिशीलता स्पष्ट है। कुछ विद्वान् पुलसी को भी प्रगतिशील मानते हैं। किन्तु हमारे विचार से उनका दृष्टिकोण आदर्श-वादी अधिक था, यथायंवादी कम; वे प्राचीनता के समर्थक अधिक थे, नवीनता के कम; वे क्रान्ति की अपेक्षा समन्वये को, ऊँच-नीच की समानता की अपेक्षा विषमता को अधिक पसन्द करते थे, कहण-रस की दो-चार पंक्तियों के आधार पर ही उन्हें 'प्रगति-शील' सिद्ध करना कठिन है। तुलसी की महानता आदर्शवादी के रूप में ही अधिक है और यदि वे यथार्थवादी प्रगतिशील न भी सिद्ध होते हों, तो भी उनकी इस महानता में विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा।

रीतिकालीन किवयों में बिहारी ने सर्वाधिक यथार्थवादिता का परिचय दिया है। उन्होंने घर-मन्दिरों, हाट, खेत-खिलहानों में मिलनेवाले कुत्सित रूपों का उद्घाटन नि:संकोच रूप में किया है। किन्तु केवल यथार्थवादी दृष्टिकोण से ही इन्हें पूर्ण प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। सच्ची प्रगतिशीलता का पूर्ण विकास हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम भारतेन्दु-युगीन साहित्य में ही उपलब्ध होता है। धर्म, समाज, राजनीति, साहित्य एवं भाषा—सभी क्षेत्रों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र व उनके अनुयाथी पूरे प्रगतिशील थे।

उन्होंने सरलतम भाषा में प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का खण्डन व्यंग्यात्मक शैली में किया तथा साथ ही विदेशी साम्राज्य की दूषित प्रवृत्तियों पर भी तीखा प्रहार किया।

किसानों के प्रति सहानुभूतिं प्रदिशत करने व सुधारात्मक प्रवृत्तियों की दृष्टि से दिवेदी युगीन साहित्य में भी प्रगतिशीलता के कुछ तत्त्व स्वीकार किये जा सकते हैं। छायावादी युग में किवता वैयक्तिक प्रवृत्तियों से बहुत अधिक आच्छन्न हो गई, किन्तु इसी युग में उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचन्दजी के द्वारा सच्ची प्रगतिशीलता का निरूपण हुआ। आगे चलकर तो प्रगतिवाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में ही प्रस्फुटित हो गया।

# हिन्दी का प्रगतिवादी साहित्य

ऊपर हमने प्रगतिशील साहित्य पर संकेतात्मक ढंग से प्रकाश डाला है। विशुद्ध 'प्रगतिवादा चेतना' का प्रस्फुटन हिन्दी में सन् १६३६ ई० के लगभग हुआ। इसी वर्ष लखनऊ में 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचन्द ने की। किवता, कहानी, उपन्यास, नाटक और आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में प्रगतिवादी शाहित्य की प्रवृत्तियों का विकास होने लगा। अनेक प्रमुख छायावादी किव—पंत, निराला, नरेन्द्र आदि प्रगतिवादी बन गये। पन्तजी ने अपनी मवीन रचनाओं में धरती के निम्न एव उपेक्षित वर्ग का चित्रण निरालंकृत शैली में किया। जो किव छायावादी युग में कल्पना के पंखों पर सवार होकर आध्यात्मिक लोक में विचरण करते थे. वे ही अब दूसरों की अपनी दृष्टि धरती तक ही सीमित रखने की शिक्षा देने लगे—

ताक रहे गगन ? मृत्यु नीलिमा गहन गगन ? निस्पन्द शून्य निर्जन, नि:स्वन ? देखो भू को, स्वर्गिक भू को, मानव-पुण्य प्रसू को !

दूसरी ओर 'निराला' ने जन-साधारण के दु:ख-सुख का चित्रण अपनी रचनाओं में किया। उनकी 'भिखारी' कितता में इसी प्रवृत्ति का ,पता चलता है। फिर भी 'निराला' प्रगतिशील ही रहे, मार्क्सवाद के पिछलग्गू वे नहीं बने। 'दिनकर', नरेन्द्र शर्मा, भगवतीचरण वर्मा, 'अंचल', नवीन, सुमन, गिरिजाकुमार माथुर, चन्द्रिकरण सौनरिक्सा आदि किवयों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए काव्य-रचना की। विषमता का चित्रण करते हुए दिनकर ने सशक्त भाषा में लिखा—

श्वानों को मिलता दूध-दही, बच्चे भूखे तड़पाते हैं। मां की हड़ी से ठिठुर चिषक जाड़ों की रात बिताते हैं।। युवती की लज्जा वसन बेच, जब ब्याज चुकाये जाते हैं। मिल-मालिक तेल फुलेलों पर, पानी सा द्रव्य बहाते हैं।।

कुछ अन्य प्रगतिवादी किवयों की भी कुछ पंक्तियाँ नमूने के रूप में देखी जा सकती है:

बर्लिन अब अब नजवीक है फासिस्तों की काल-राह्नि में घोर घटा घर आई। चली लान सेना ज्यों सावन में चलती पुरवाई।।

-शिवमंगलसिंह 'सुमन'

इन खिलहानों में गूंज रही, किन अपमानों की लाचारी। हिलती हड्डी के ढांचों ने, पिटती देखी घर की नारी।। युग-युग के अत्याचारों की, आकृतियां जीवन के तल में, घर-चिर कर पुंजीभूत हुई, ज्यों रजनी की छाया-छल में!

-- रामेश्वर भुक्ल 'अंचल'

बुनिया के मजदूर भाइयो, सुन लो एक हमारी बात। सिर्फ एकता में ही बसता, इस दुनिया के सुख का राज।।

--चन्द्रिकरण सौनरिक्सा

है जीने का अधिकार नहीं, हमको किस्मत की मर्जी पर। जड़ रूढ़िवाद के शव को जो जीवित कहता है, आह आज!

---नरेन्द्र शर्मा

जपर्युक्त अंशों में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन अधिक है, उसकी अनु-भूति कम, जिससे इन रचनाओं में रागात्मकता नहीं आ सकी।

कथा साहित्य के क्षेत्र में राहुल सांक्रत्यायन, यशपाल, नागार्जुन, रांगेय राघव, भगवतीचरण वर्मा आदि लेखकों ने मान्सवादी दृष्टिकोण से रचनाएँ प्रस्तुत कीं। इनके साहित्य में जहाँ यथार्थवादी ढंग से समाज की विभिन्न परिस्थितियों का अंकन हुआ है, वहाँ नग्न-अश्लीलता का भी चित्रण पर्याप्त मिलता है। सांक्रत्यायनजी की 'वोल्गा से गंगा', यशपाल की 'प्रतिष्ठा का बोझ' और 'धर्म-रक्षा', नागार्जुन की 'रितनाथ की चाची' जैसी रचनाओं में जुगूप्सोत्पादक कामुकता की अभिव्यक्ति हुई है।

आलोचकों में भी एक वर्ग ऐसा है जिसे प्रगतिवादी कह सकते हैं। इनमें डॉ॰ रामिवलास गर्मा, शिवदानिसह चौदान, प्रकाशचन्द्र गुप्त, अमृतराय आदि प्रमुख हैं। इन आलोचकों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण प्रगतिवादी आलोचना अधिक विकसित नहीं हो सकी। साथ ही इनके दृष्टिकोण में एक गम्भीर आलोचक की सी सुदृढ़ता, परिपक्वता एवं उच्चता नहीं मिलती, फिर भी इनका अपना विशिष्ट स्थान है।

# हिन्दी के प्रगतिवादी साहित्य की न्यूनताएँ

हिन्दी में प्रगतिवाद का प्रचार जितनी शीघ्रता से हुआ, उतनी स्थिरता वह प्राप्त नहीं कर सका। लगभग बीस वर्ष की अविध में भी वह ऐसी कोई विशिष्ट रचना नहीं दे सका, जिसे हम 'कामायनी' या 'गोदान' के स्तर पर रख सकें। कविता; कहानी, उपन्यास, आलोचना किसी भी क्षेत्र में उसकी कोई ऐसी देन नहीं है, जिसे हम

अविस्मरणीय कह सकें। इस असफलता के कई कारण हैं। एक तो प्रगतिवाद की मूल सैद्धान्तिक न्यूनता ही यह है कि आध्यात्मिकता का पूर्ण तिरस्कार करता है। भारत जैसे देश में आध्यात्मिकता का बहिष्कार एकाएक कर देना बहुत कठिन है। दूसरे, जैसा कि मार्क्स ने स्वयं कहा था, कोई भी व्यवस्था या पद्धति अन्तिम नहीं होती, एक के बाद एक अच्छी व्यवस्था या पद्धति का विकास होता रहता है, अत: यह बात साम्य-वादी व्यवस्था पर भी लागू होती है। कि नी युग में साम्यवादी व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जा सकती थी, किन्तू अब वह अपूर्ण सिद्ध हो गई है। आज का मानव उससे भी कोई अच्छी व्यवस्था चाहता है, जिसमें एकांगी स्थलता एवं भौतिकता न होकर उसमें सुक्ष्मता एवं आध्यात्मिकता का भी मिश्रण हो। पंतजी जैसे कवि मार्क्सवाद की इस .. एकांगिता से ही ऊबकर लौट आये । तीसरे, जो लक्ष्य मार्क्सवादी विचारों का है—— समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना--उसी लक्ष्य की ओर कांग्रेस सरकार भी धीरे-धीरे आगे बढ रही है; अतः ऐसी स्थिति में भारत में मार्क्सवाद का प्रभाव न्युन हो जाना स्वाभाविक था। चौथे, हमारे किव व साहित्यकार प्रगतिवादी विचारधारा को पूरी तरह पचा नहीं पाए, वे उसे अपनी बुद्धि का ही विषय बना सके, हृदय की वस्तु नहीं बना पाये, फलत: उनकी रचनाओं में शुष्क विचार मिलते हैं, अनुभूति की तरलता का अभाव है। सच्ची बात तो यह है कि हमारे अधिकांश साहित्यकार जो प्रगतिवादी वर्ग के नेता माने,जाते हैं. स्वयं किसी पूंजीपति से कम नहीं हैं। पहाड़ियों के वैभवपूर्ण वाता-बरण में बैठकर निश्चिन्तता से मजदूरों के दु:ख-दर्द के गीत लिखे जा सकते हैं, किन्तू उनमें अनुभूति की सजीवता आ जाय, यह अश्वश्यक नहीं । फलतः प्रगतिवादी साहित्य हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करता। पाँचवें, हिन्दी के अनेक प्रगतिवादी कथाकारों को कुछ ऐसा मति-भ्रम हो गया है कि वे नग्न-चित्रण को हो सच्चा मार्क्सवाद समझने लग गए. इससे उन लेखकों की प्रतिष्ठा को तो ठेस पहुँची ही, प्रगतिवाद को भी धक्का लगा । छठे. स्वयं प्रगतिवादी आलोचकों में परस्पर मतभेद बढ जाने से भी इस क्षेत्र के लेखकों को पर्याप्त उत्साह नहीं मिला । सातवें, शैली एवं भाषा की दृष्टि से प्रगतिवादी काव्य का स्तर बहुत नीचे गिर गया। इन सब कारणों से प्रगतिवाद हिन्दी में अधिक नहीं जम सका । वस्तुतः जैसी सच्ची लगन एवं सामर्थ्य किसी नयी प्रवृत्ति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपेक्षित है, उसका प्रगतिवादियों में अभाव है।

## उपसंहार

अस्तु, प्रगतिवाद हिन्दी में अधिक फल-फूल नहीं सका, किन्तु उसकी जड़ें अब भी हरी हैं। चाहे स्वयं प्रगतिवाद ने कोई विशेष महत्त्वपूर्ण रचना न दी हो, किन्तु इसके प्रभाव से प्राय: सभी वर्गों के साहित्यकारों के दिष्टिकोण में पर्याप्त विकास हुआ है। नन्ददुलारे वाजपेयी जैसे आचोचकों ने भी आलोचना के कई दिष्टिकोणों में समाज-वादी दिष्टिकोण को भी स्थान देकर इसके महत्त्व को स्वीकार किया है। भले ही हम मार्क्स की विचारधारा से शत-प्रतिशत न सहमत हों, किन्तु इतना तो सभी स्वीकार

करते हैं कि श्रमिक वर्ग को पूरा पारिश्रमिक मिलना ही चाहिए, उनकी स्थिति में पूर्णतः सुधार होना ही चाहिए, चाहे मजदूरों की गरीबी अमीरों में न बाँटी जाय, किन्तु अमीरों की अमीरी तो मजदूरों में बाँटनी ही चाहिए। यदि इस परिस्थिति के निर्माण में, श्रमिक वर्ग के अभ्युख्यान में तथा समाज को सुखी वनाने में प्रगतिवादी साहित्य कुछ भी मदद दे सके, तो यह उसकी एक बड़ी भारी सेवा होगी। हाँ, इतना अवश्य है कि जब तक प्रगतिवादी साहित्य विचारों के शुक्क संकलन से बचकर भावनाओं से ओत-प्रोत नहीं हो जाता, तब तक वह जन-समूह को प्रभावित करने के अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकता।

6

#### :: चौवालीस ::

# प्रयोगवाद और नयी कविता

१. नामकरण : पुनर्विचार

२. विकास-क्रम

३. पूर्व परम्परा और प्रेरणा-स्रोत

(क) प्रतीकवाद, (ख) बिम्बवाद, (ग) दादावाद,

(घ) अतियथार्थवाद, (ङ) अस्तित्ववाद, (च) फायडवाद

४. विभिन्न संप्रदायों से गुहीत प्रभाव

५. सामान्य प्रवृत्तियाँ

६. उपलब्धियाँ और अभाव

सन् १६४३ ई० में अज्ञेय के तेतृत्व में हिन्दी किता के क्षेत्र में एक नये आन्दोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएँ—'प्रयोगवाद', 'प्रपद्यवाद', 'नयी किता' आदि—प्रदान की गई हैं। ये इसके विकाम की विभिन्न अवस्थाओं एवं दिशाओं को सूचित करती हैं, यथा—प्रारम्भ में जबिक किवयों का हिटिकोण एवं लैक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गुंधी थी तो इसे 'प्रयोगवाद' कहा गया। इसी आन्दोलन की एक शाखा ने स्वर्गीय निलन्विलोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोग को अपना साध्य स्वीकार करते हुए अपनी कितताओं के लिए 'प्रपद्मवाद' का प्रयोग किया। दूसरी ओर डॉ० जगदीश गुप्त एवं लक्ष्मीकान्त वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए 'नयी कितता' नाम का प्रचार किया। संप्रति 'नयी कितता' नाम का ही अधिक प्रचलन है, किन्तु इसे भी एक अस्थायी नाम ही मानना चाहिए। जिस प्रकार नविवाहिता को घर में कुछ समय तक 'नवी बहू' कहा जाता है, पर आगे चलकर वह नयी बहू भी किसी अन्य को 'नयी बहू' कहने लगती है, वैसी ही स्थित 'नयी कितता' की है। पिछले युगों में खड़ीबोली की कितता तथा छायावादी कितता को भी क्रमशः 'नयी घारा' और 'नयी किता' कहा जाता रहा है, अतः यह नाम किसी विशिष्टता का सूचक नहीं है।

हमारे विचार से इस काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियों व्यक्तिवाद एवं यथे थं वाद — को ध्यान में रखते हुए इसे 'ध्यक्तिपरक यथार्थवाद' की संज्ञा देना उचित होगा। पर उच्चारण-सुविधा की हिष्ट से इसे और भी संक्षिप्त रूप देने के लिए ,अतियथार्थवाद' भी कहा जा सकता है। वस्तुतः पाश्चात्य साहित्य में भी इस प्रवृत्ति को इसी नाम से — Surrealism (अतियथार्थवाद) — पुकारा गया है, अतः इस हिष्ट से इसे 'अतियथार्थवाद' कहा जाय तो सार्थंक सिद्ध होगा।

विकास-क्रम—इस अतियथार्थवादी आन्दोलन का प्रवर्तन सिच्चदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' द्वारा संपादित 'तार-सप्तक' (१६४३) के प्रकाशन के द्वारा हुआ। आगे चलकर 'अज्ञेय' ने क्रमणः 'दूसरा सप्तक' (१६५१) और 'तीसरा सप्तक' (१६५६) भी संपादित एवं प्रकाशित किया। इन तीनों सप्तकों में सात-सात कवियों की रचनाएँ संकलित हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है—

(क) 'तार-सप्तक'—१. <u>अज्ञेय, २. गजानन माधव 'मुक्तिबोध', ३. गिरिजा-</u> कुमार माथुर, ४. प्रभाकर माचने, ५. नेमिचन्द्र जैन, ६.भारत भूषण, ७. रामिवलास शर्मा ।

(ख) 'दूसरा सप्तक'—१ भवानीप्रसाद मिश्र, २. शकुन्तला माथुर, ३. हिर्गारायण व्यास, ४. शमशेर बहादुर सिंह, ५. नृरेशकुमार मेहता, ६. रघुवीर सहाय, ७. धर्मवीर भारती।

(ग) 'तीसरा सप्तक'—१. प्रयागनारायण विषाठी, २. कीति चौधरी, ३. मदन वात्स्यायन, ४. केदारनाथ सिंह, ५. कुँवरनारायण, ६. विजयदेव नारायण साही, ७. सर्वेश्वरदेयाल सक्सेना।

इस सप्तकों में केवल इन्हीं कवियों को क्यों स्थान दिया गया-इसका स्पष्टी-करण करते हुए 'अज्ञेय' ने मुख्यतः दो बातें कही हैं, एक तो उन्होंने ऐसे कवियों को लिया है, जो इतने प्रतिष्ठापित नहीं हुए हैं कि कोई प्रकाशक सहसा उनके अलग-अलग संग्रह निकाल सके। दूसरे 'उनके एकत्र होने का कारण यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं । अभी राही हैं ।' इनके अतिरिक्त एक तीसरी बात और थी, जिसका उल्लेख स्वयं 'अज्ञेय' ने नहीं किया। वह यह कि जिन कवियों ने अज्ञेय का पिछलग्गू बनना स्वीकार किया, वे ही इसमें स्थान पा सके। जिन्होंने बाद में नेतृत्व अस्वीकार कर दिया, उनका नाम आगे चलकर कवियों की सुची में से काट दिया गया। 'दूसरे सप्तक' की भूमिका में अज्ञेय ने इसी कोटि के कवियों की ओर संकेत करते हुए लिखा है—'कम से कम एक ने तो न केवल एलान करके कविता छोड दी, बल्कि क्रमशः कविता के ऐसे आलोचक हो गये कि उसे साहित्य क्षेत्र से ही खदेड देने पर तूल गये।' यह विचित्न बात है कि पहले 'तार-सप्तक' के चुने हए सात कवियों में से अनेक 'दूसरे सप्तक' के प्रकाशन से पहले ही किव से आलोचक बन गये ! इससे एक ओर जहाँ सप्तक के कवियों के कविपन की अस्थिरता और क्षणभंगूरता सिद्ध होती है, वहीं सम्पादक की अदूरदिशता भी प्रमाणित होती है। वस्तुतः जिन व्यक्तियों को अज्ञीय ने ही 'कवि-रूप' में प्रतिष्ठित किया था, वे तभी तक इस पद पर रह सकते थे जब तक कि अज्ञेय के अनुपायी रहते। ज्योंही उन्होंने अज्ञेय का नेतृत्व अस्वीकार किया, अज्ञेय ने उन्हें अकवि' घोषित कर दिया। अतः हमारे विचार से अज्ञेय के उपर्युक्त एलान का वास्तविक अर्थ इस प्रकार लिया जाना चाहिए- 'कम से कम एक ने एलान करके हमारा नेतृत्व छोड़ दिया है तथा हमारे ऐसे आलोचक हो गए हैं कि हमें साहित्य के क्षेत्र से खदेड़ देने पर ही तुल गए हैं।

अज्ञेय के प्रयासों से प्रेरित होकर निलनविलोचन शर्मा तथा जगदीश गुप्त भी

इस क्षेत्र में अवतरित हुए। निलन्विलोचन शर्मा ने अपने दो साथियों—केसरी कुमार और नरेश — को मिलाकर 'नकेनवाद' (तीनों व्यक्तियों के नाम के प्रथम अक्षरों के आधार पर) की स्थापना की, जिसे दूसरा नाम—'प्रपद्यवदा' भी दिया गया। प्रपद्यवाद के प्रति-निधि के रूप में केसरीकुमार ने इसके विभिन्न सूत्रों की भी चर्चा की, जिसमें से कुछ ये हैं:

- (१) प्रपद्मवाद भाव और व्यंजना का स्थापत्य है।
- (२) प्रपद्यवाद के लिए किसी शास्त्र के द्वारा निर्धारित नियम अनुपयुक्त हैं।
- (३) प्रपद्मवाद पूर्ववितियों की महान् परिपाटियों को निष्प्राण मानता है।
- (४) प्रपद्मवाद प्रयोग को साधना ही नहीं, साध्य मानता है।
- (५) प्रपद्मवाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित मानता है।

वस्तुतः नकेनवादियों का यह 'प्रपद्मवाद', अज्ञेय के 'प्रयोगवाद' की स्पर्द्धा में खड़ा किया गया आन्दोलन था, जो परम्परा का विरोध करने, नूतनता की दुहाई देने, तथा प्रयोग पर बल देने की दृष्टि से अज्ञेय से भी आगे था। इसने सिद्ध कर दिया कि असली प्रयोगवाद तो प्रपद्मवाद ही है, क्योंकि यह प्रयोग को ही साध्य मानता है, केवल साधन नहीं।

सन् १६५४ से डॉ॰ जगदीश गुप्त ने 'नयी किवता' शीर्षक के अनेक अद्धंवािषक संकलन प्रकािश करवाए, जिनमें कई नये किवयों को प्रकाश में लाने के साथ-साथ नयी किवता के विभिन्न पक्षों पर भी विचार-पूर्ण सामग्री भी प्रस्तुत की। इस प्रकार अब नयी किवता का नेतृत्व केवल अज्ञेय के हाथ में ही नहीं रह गया, और भी लोग उनकी प्रतिस्पर्द्धा में खड़े हो गए हैं। अज्ञेय ने अपने प्रतिस्पर्द्धियों को नकलची' घोषित करते हुए 'तीसरे समक' की भूमिका में उनकी तीव्र भत्संना की है— "पर नकलची हर प्रवृत्ति के रहे हैं और जिनका भंडाफोड़ अपने समय में नहीं हुआ, उन्हें पहचानने में फिर समय की लम्बी दूरी अपेक्षित हुई है।....पर यह मांग भी करनी है कि उनके अस्तित्व के कारण मूल्यवान् की उपेक्षा न हो, असली को नकली न माना जाय।" इसी प्रकार जो किव समकों का आश्रय लिये बिना या अज्ञेय की स्वीकृति पाये बिना ही नये किवयों की पंक्ति में आ बैठे है, उनके सम्बन्ध में वे लिखते हैं— "नये किवयों में ऐसों की संख्या कम नहीं है जिन्होंने विषय को वस्तु समझने की भूल की है और इस प्रकार स्वयं भी पथान्नष्ट हुए हैं और पाठकों में नये किवयों के बारे में अनेक प्रान्तियों के कारण बने हैं।"

अस्तु, नयी कविता का अब तक का इतिहास देखने से कई बातें स्पष्ट होती हैं; यथा—(१) इस घारा का प्रवर्तान किसी गम्भीर लक्ष्य को सामने रखकर नहीं, अपितु नेतृत्व की भूख को शान्त करने के लिए हुआ था, तथा आगे चलकर इस नेतृत्व को लेकर ही इनमें पारस्परिक मतभेद होते रहे। (२) नयी कविता की प्रतिष्ठा पत्रकारिता के स्तर पर हुई है। इसके उन्नायकों ने जानबूझकर ऐसे वक्तव्य दिये जिनसे वे चर्चा (या कुचर्चा) के विषय बने। लोगों के द्वारा की गई चर्चा, निन्दा या भर्त्सना को ही उन्होंने अपनी सफल राका आधार माना। उदाहरण के लिए 'अज्ञेय' जहाँ 'दूसरे सप्तक' की भूमिका में लिखते हैं — 'आलोचकों द्वारा उसकी उतनी चर्चा हुई है कि उसे सप्तक के प्रभाव का सूचक मान लेना कदाचित अनुचित न होगा।' — वहाँ जगदीश गुप्त भी लिखते हैं — 'नयी कविता' के प्रथम अंक की काफी गहरी प्रतिक्रिया हुई है। … और कुछ नहीं तो कम से कम इन सबके कारण 'नयी कविता' की बहुत सी प्रतियाँ बिक गईं।'

हमारे विचार से उत्तेजनात्मक बातें कहकर चर्चा का विषय बन जाना, गुट-बिन्दियों के बल पर येन-केन-प्रकारेण अपनी रचनाओं को छपवाकर बेच डालना तथा पारस्परिक समझौते के आधार पर पारस्परिक मान्यता प्राप्त कर लेना; ये सब प्रयास संगठन-शक्ति एवं पत्रकारिता की कुशलता को तो प्रमाणित करते हैं किन्तु उन्हें साहि-त्यिक उपलब्धि के रूप में तो उसी अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है जब कि वे पाठकों को साहित्यिक आस्वादन प्रदान कर सकें। अपनी रचनाओं की नीरसता को छिपाने के लिए पाठकों को अनुभूतिशून्य घोषित करते हुए उन्हें कविता पढ़ने के लिए अयोग्य घोषित कर देना, 'नाच न जाने, आंगन टेढ़ा' वाली कहावत को ही सार्थक करता है

पूर्व-परम्परा और प्रेरणा-स्रोत — हिन्दी की यह काव्य-धारा यूरोप के अनेक आधुनिक काव्य सम्प्रदायों एवं काव्येतर सिद्धान्तों से प्रेरित एवं प्रभावित है, जिनमें प्रतीकवाद, बिम्बवाद, दादावाद, अतिययार्थवाद, अस्तित्ववाद, कायडवाद आदि का नाम् विशेषरूप से उल्लेखनीय है। इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ क्रमणः प्रस्तुत किया जाता है।

(क) प्रतीकवाद — प्रतीकवाद की स्थापना फांस के कुछ तरण लेखकों एवं किया द्वारा रिन्द र ई० म 'फिगारो' (Figaro) पित्रका के माध्यम से हुई। इसके उन्नायकों में बौदेलेअर (Baudelaire), आयंर रिम्बो (Arthur Rimbau), बरलेन (Verlaine), मलामें (Mallarme), पाल वेलरी (Paul Valary), आदि प्रमुख थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में 'प्रतीकवाद' (Symbolism) किसी निश्चित अर्थ का सूचक नहीं था तथा इसके अलग-अलग कियों में अलग-अलग प्रवृत्तियाँ लक्षित होती थीं। इसीलिए इसके एक नेता वेलरी (Valary) ने प्रतीकवादी आन्दोलन को 'Intention of several groups of poets' कियों के विभिन्न वर्गों का विचार मात्र माना है तथा बुक्स महोदय ने इसे 'a bundle of tendencies not all of them very closely related' (परस्पर असंबद्ध प्रवृत्तियों की गठरी) मात्र घोषित किया है। प्रतीकवादी आन्दोलन में भाग लेनेवाले प्रत्येक किव का अपना-अपना मत था, किर भी उन्होंने भाषा की प्रतीकात्मकता के सम्बन्ध में एक संगठित प्रयास किया।

'प्रतीकवाद' की परिभाषा करते हुए शिष्ले महीदय ने लिखा है कि यह एक संदर्भ के यथार्थ को उसके अनुरूप दूसरे संदर्भ के यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करता है। इसे यदि भारतीय काव्य-शास्त्र की शब्दावली के माध्यम से स्पष्ट किया जाय तो कहा जा सकता है कि यह अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को व्यक्त करने पर बल देता है या अभिधा के स्थान पर व्यंजना की शक्ति की प्रतिष्ठा को अपना लक्ष्य मानता है। इस दृष्टि से काव्य-शैली के क्षेत्र में प्रतीकवाद का लक्ष्य निश्चित ही प्रशंसनीय था, किन्तू इस लक्ष्य तक बहुत कम प्रतीकवादी कवि पहुँच पाए। प्रतीकों का वही प्रयोग कला-त्मकता को जन्म दे सकता है, जो अर्थ की प्रेषणीयता में साधक सिद्ध होता है तथा उसे अधिक आकर्षण प्रदान करता है, अन्यथा बीजगणित और कविता में कोई अन्तर नहीं रहता । दूसरे, प्रतीक अन्ततः विषय-वस्तु की व्यंजना के माध्यम मान्न हैं, अतः उसकी विषय-वस्तु की भी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती । किन्तु यूरोप के प्रतीक-वादियों ने अपनी वैयक्तिक कल्पनाओं एवं आसाम।जिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का ऐसा अन्धाधुन्ध प्रयोग किया जिससे उनका काव्य अस्पब्टता एवं दुरूहता से ग्रसित हो गया। प्रतीकवाद का सिद्धान्त ठीक था, किन्तू उसका व्यवहार ठीक क्षेत्र में और ठीक तौर पर नहीं किया गया। अधिकांश प्रतीकवादी आत्मोन्मुखी होकर कल्पना-लोक के निर्माण में लग गए। अपनी इसी आत्मोन्मखता, पलायनवृत्ति, असामाजिकता, निराशावादिता, रुग्णता, अस्पष्टता एवं क्लिष्टता के कारण, दीर्घकाल तक प्रतीकवादियों को 'क्षयोन्मुखी' (Decadents) विशेष से विभूषित किया जाता रहा, किन्तू उन्होंने कुख्याति को ही अपनी उपलब्धि मानते हए इतिहास में अपने लिए स्थान बना लिया।

(स्व) बिम्बवाद-प्रतीकवादियों की ही भाँति अंग्रेजी के कुछ कवियों ने बिम्ब-वादी (Imagists) सम्प्रदाय की स्थापना की । इसके उन्नायकों में टी॰ ई॰ हा म (T. E. Hulme), एजरा पाउण्ड (Ezra Pound), रिचर्ड एलडिंग्टन (Riehard Aldington), एफ॰ एस॰ फ्लिण्ट (F. S. Flint) आदि के शाम प्रमुख हैं। सन् १६०६ से 'पोयट्स क्लब' की स्थापना करते हुए बिम्बवाद के सिद्धान्तों की घोषणा की गई तदनन्तर १६१४ से लेकर १६३० तक विभिन्न काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए । इनमें पहला संग्रह १९१४ में एजरा पाउण्ड के नेतृत्व में "Des Imagists" शीर्षक से प्रकाशित हुआ । जिसमें पिलण्ट, एलडिंग्टन, लावेल, हिल्डा डिलट, एंच० एम० ह्यूफर, जेम्स ज्वॉयस, एजरा पाउण्ड, एलेन अपवर्ड, विलियम, कार्ल्स विलियमस सादि की रचनाएँ संगृहीत थीं । सन् १९१५ में एक अन्य संग्रह Some Imagists Poets (कुछ बिम्बवादी कवि) प्रकाशित हुआ जिसमें बिम्बवादियों ने अपने-अपने वक्तव्य भी प्रस्तुत किए। इसी प्रकार आगे भी इनके विभिन्न संकलन प्रकाशित हुए। यद्यपि अपनी गुटबन्दी के बल पर यह सम्प्रदाय बीस-पच्चीस वर्ष तक चलता रहा, किन्तू जन-समाज के हृदय में प्रतिष्ठा पाने में उसे सफलता नहीं मिली। इतना ही नहीं, इसका प्रबल बिरोध भी हुआ, जिसके अनेक कारण थे। एक तो इन कवियों ने सर्वथा नूतनता की खोज में पड़कर अपनी उक्तियों में कृतिम ढंग से काव्यात्मकता उत्पन्न करने का प्रयास किया। दूसरे, उन्होंने स्पष्ट निरीक्षण, यथावत चित्रण और बिम्बों के यथार्थ-विधान पर इतना बल दिया दिया कि उनकी कविताएँ सामान्य जीवन की निर्जीव अनुकृतियाँ बन गईँ। तीसरे, उनके बिम्बों में संश्लिब्दता एवं मुसम्बद्धता का अभाव था। चौथे, उनकी विषय वस्तु भी इतनी सामान्य एवं दैनिक जीवन के स्तर की है, जिसमें आकर्षण की उद्दीप्त बहुत कम हो पाती है। इसके अतिरिक्त भी बिम्बवाद के विरोध के कई और कारण थे, जैसा कि डाक्टर शिवकुमार मिश्र ने स्पष्ट किया है—'अपनी व्यक्तिगत तुष्टि की धुन में बिम्बवादी भूल-से गए कि उनकी किवता के पाठक हैं, और उनकी अपनी रुचियाँ हैं। यह एक सामाजिक हिष्टकोण था और इसकी प्रतिक्रिया भी हुई है। विरोध का दूसरा कारण विम्बवादियों का प्रतीकवादियों की माँति ही समाज की बाह्य वास्तविकताओं से पूणतः कट जाना था। किवता की शैली-शिल्पगत प्रयोगों की धुन में बाह्य यथार्थ के प्रति इतनी निर्मम उदासीनता युग की जागरूक काव्य-चेतना द्वारा सह्य न हो सकी। समाज तथा जीवन के प्रति बिम्बवादियों के विचार भी बड़े निराशाजनक थे। ह्यू में के विचारों में तो स्पष्टतः प्रतिक्रियाबाद की छाप थी। बिम्बवादियों द्वारा विषय-वस्तु की उपेक्षा ही विरोध का कारण बनी और इन सबने मिलकर इस आव्योलन को अधिक काल तक जीवित न रहने दिया। विषय न काल जीवित न रहने दिया।

(ग) बादा बाद (Dada movement) — यह यूरोप का कला सम्बन्धी आन्दोलन था, जिसका प्रवर्तन सन् १६१६ ई० के आसपास जीन अपंतथा अन्दर्ग मार्क्स आदि विवकारों ने किया था। इसका संचालन और प्रचार मुख्यतः 'कबरे वोल्स्येर' 'दादा' आदि पत्र-पित्रकाओं के द्वारा हुआ तथा समय-समय पर आयोजित चित्र प्रदर्शनियों के रूप में हुआ। कुछ जीवन से जले-कटे तरुण-तरुणियां एकत्र हुए जिनका कहना था कि जीवन ने उनके साथ दगा किया है, और उन्होंने इस संसार के अनैतिक स्वभाव के भंडाफोड़ का बीड़ा उठाया है। उन्होंने सारे परम्परागत तर्क, कला, संस्कृति आदि पर प्रहार किया। चित्र में आकिस्मक और अप्रत्याशित का आधार लेकर उन्होंने कला मे एक नयी धारा प्रवाहित की। उनकी कला का साधारण रसवादी सौन्दर्य से कोई संबंध नहीं था। अन्य भी अनेक रूपों से उन्होंने परंपरागस संस्कृति का उपहास किया। जैसे लियोनार्दो द' विची के प्रसिद्ध चित्र 'मोनालीजा' में मोनालीजा के मूँछें बनाकर फिर से चित्रित किया गया। दृशों का चित्र 'चश्मा' भी इस प्रकार था, जो वास्तव में चश्मा या फब्वारा नहीं, मात्र मुदालय था और जिसे उसने १६१७ ई० में नियोजित न्यूयार्क की एक चित्र-प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था।

इस दादावाद ने फांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि यूरोपियन देशों तथा अम-रीका के न केवल मूर्तिकारों एवं चित्रकारों को, अपितु साहित्यकारों को भी प्रभा बत किया है। इसी की प्रेरणा से कविताओं में नग्न, अश्लील एवं भहे दृश्यों के अंकन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला।

(घ) अति यथार्थवाद (Surrealism) — उपर्युक्त दादावाद का ही विकसित रूप 'अति यथार्थवाद' है। वस्तुतः दादावाद का मूल क्षेत्र चित्रकला का था, जबकि

१. नया हिन्दी का<sup>ठ्य</sup> : डा० शिवकुमार मिश्र, पृ० ४१८ ।

२. डा॰ भगवतशरण उपाध्याय : 'हिन्दी साहित्य-कोव', प्रथम खण्ड, पृ॰ ३३४।

इसने साहित्य को केन्द्र बनाया। इसका आरम्भ १६२० ई० के आस-पास से माना जा सकता है, जबिक आन्द्रे बेटन (Andre Breton) नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने अपने मित्र फिलिप सोपोल्ट' (Phillipe Soupault) की सहायता से सम्मोहन अवस्था (Hypnosis) में सामूहिक रूप से कान्य-रचना के प्रयोग किए। इसके अनन्तर आन्द्रे बेटन ने १६२४ में अपना प्रयोग-सम्बन्धी घोषणा-पत्न प्रकाशित करते हुए बताया कि किस प्रकार अचेतन की सहायता से कान्य-रचना के लिए प्रयोग किये जा सकते हैं।

अति यथार्थवाद के विकास-काल को सामान्यतः तीन खण्डों में बाँटा जाता है: (१) प्रारम्भकाल—१६२०-२४ ई०, जबिक विभिन्न प्रकार के वैयक्तिक प्रयोग होते रहे (२) मध्यकाल—१६२४ से १६३० तक; इस काल में अति यथार्थवादियों ने एक ओर तो मार्क्सवादी जीवन-दर्शन को स्वीकार किया तथा दूसरी ओर विशुद्ध स्वच्छन्द रूप से—अनियंत्रित रूप मे—काव्य-रचना के प्रयोग करते रहे। (३) उत्तर काल—१६३० क बाद; धीरे-धीरे अतियथार्थवाद मार्क्सवाद से अलग हो गया और काव्य-प्रयोगों में विशुद्ध अचेतन के स्थान पर चेतन-स्तर की भी थोड़ी-बहुत सहायता ली जाने लगी। इस युग में काव्य-रचना के एक 'Paranoic Method' (औदिक उन्माद की पद्धति) का भी आविष्कार किया गया, जिसके अनुसार काव्य-रचना के क्षणों में किव अपने मन को इस प्रकार उन्मत्त बना देने का प्रयास करता है कि जिससे वह विषय-वस्तु को नये रूप में देख सके।

अस्तु, अति यथार्थवादियो न जहाँ उन्मुक्त एवं विक्षिप्त रूप में काव्य-रचना के प्रयोग करके नयी रचना-गद्धति का आविष्कार किया, वहाँ उन्होंने विषय-वस्तु के क्षेत्र में भी क्रांति की । इन्होंने चेतन मन के स्थान पर अचेतन स्तर की सामग्री को प्रस्तुत करते हुए कुंठाओं, वासनाओं, भावनाओं, एवं असामाजिक विचारों की अभिव्यक्ति निद्धन्द्व रूप में की । साथ ही इन्होंने फायडवादी विचारों का अनुसरण करते हुए समाज एवं संस्कृति-विरोधी भावनाओं को भी व्यक्त किया। अंग्रेजी में इनकी कविताओं के संग्रह 'New verse' या नयी कविता प्रकाशित हुए ।

अति यथार्थवादियों के मूल प्रयोजनों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—(क) वास्तविकता या यथार्थ के स्वीकृत मानदंडों एवं सीमाओं को अस्वीकारना। (ख) काव्य में अब तक अप्रयुक्त सामग्री को प्रयुक्त करना। (ग) चेतन और अचेतन स्तर के मानसिक संस्कारों से सम्बन्ध स्थापित करना। (घ) बिना किसी बाह्य प्रयास के उन्मुक्त रूप में सामग्री को प्रस्तुत करना। (ङ) जिस प्रकार अचेतन मन में सामग्री अव्यवस्थित एवं क्रम-शून्य रूप में स्थित है, उसी प्रकार काव्य-रचनाओं में भी अचेतन को वस्तु को प्रस्तुत करना, जिससे उसे अचेतन मन का सही प्रतिरूप कहा जा सके। (च) मन की कुंठाओं एवं वर्जनाओं को मुक्ति प्रदान करके अचेतन का विस्तार करना। इन लक्ष्यों को देखते हुए अति यथार्थवाद का फायडवादी काव्य भी कहा जा सकता है।

(ङ) अस्तित्ववादी दर्शन-अस्तित्ववाद (Existentialism) यूरोप की सर्वा-धिक व्यक्तिवादी, आत्मोन्मुखी, अराजकतावादी और सामाजिक दार्शनिक विचारधारा है, जिसका विकास सोरेन किकेंगार्ड (Soren Kirkeguard 1813-1855), एफ० नीत्थे (F, Nietzsche: 1844-1900), मार्टिन हेंड्गर (Martin Heidgger: 1899) तथा जे० पी० सार्व (J. P. Sartre, 1905) जैसे स्वच्छन्द चिन्तकों द्वारा हुआ। यद्यपि इसकी भी अनेक शाखा-प्रशाखाएँ हैं, किन्तु सामान्यतः सभी अस्तित्ववादी तीन सामान्य मूल्यों (सत्यों) को स्वीकार करते हैं - (१) दुःख और पीड़ा अस्तित्व की अनुभूति का अनिवायं आधार है, अर्थात् दुःखी और पीड़ित हुए विना हम अपने अस्तित्व का अनुभव नहीं कर सकते। (२) दुःख और पीड़ा से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम उसे स्वीकार कर लें। (३) मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिसमें उसकी सारी शक्तियाँ लग जाएँ तथा वह अपनी संवेदनाओं को गंभीरतम रूप में संवेदित कर सके। इसके लिए उसे खतरनाक परिस्थितयों का सामना करना चाहिए।

अस्तित्ववाद के व्याख्याता सार्त्न ने अस्तित्व की अनुभूति को ही जीवन का चरम सत्य मानते हुए बताया है कि मनुष्य अपनी रुचि के चुनाव में, अपने निर्णयों में पूर्ण स्वतन्त्व है, अपने किसी भी कार्य के लिए वह अन्य सत्ता या सामाजिक संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

अस्तित्ववाद अतीत और भविष्य के स्थान पर केवल वर्तमान में विश्वास करता है। वह वर्तमान क्षण की अनुभूति को भविष्य की कल्पनाओं से अधिक महत्व देता है। वह परंपरागत चिंतन, सामाजिक मूल्यों, नैतिक विचारों को ही नहीं, वैज्ञा-निक तर्क-प्रणाली को भी अस्वीकार्य मानता है।

अस्तु, अस्तित्ववादी साहित्यकारों के अनुसार पात्रों की महानता, उदात्तता आदि कोई महत्त्व नहीं रखती। स्वयं सार्त्व ने अपने कथा-साहित्य एवं नाटकों में मानव के अत्यधिक कुरूप, बीभत्स, भयानक, हीन एवं तुच्छ रूप का चित्रण किया है। उनके नायक प्राय: बर्बर कायर, नपुंसक एवं अधम श्रेणी के पात्र हैं। वस्तुत: वे साहित्य में महान मानव के स्थान पर लघु मानव की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं।

कुरूप एवं अशोभनीय पक्षों का भी स्वागत किया जा सकता है, यदि उनके पीछे प्रेरणाएँ और प्रयोजन शुभ हों। किन्तु अस्तित्ववाद मनुष्य में केवल निराशा एवं आकांक्षा-शून्यता की भावना उत्पन्न करना चाहता है, जो मानव-हित की दृष्टि से घातक है। इसीलिए यह वाद बावजूद अपने प्रचार के लोकप्रिय नहीं हो सका।

(च) फ्रायडवादी मनोविश्लेषण — प्रसिद्ध मनोविश्लेषक सिग्मंड फ्रायड (१८५६-१६३६) के अनुसार कला-सर्जन के मूल में कलाकार की दिनत वासनाओं एवं कुंठिठ काम प्रवृत्ति का योग रहता है। कलाकार अपनी कामवासना को समाज के भय से अथवा अन्य कारणों से सामान्य जीवन में व्यक्त नहीं कर पाता, वही वासना या तो यौन-विकृतियों तथा मानसिक रोगों के रूप में व्यक्त होती है, या स्वप्न और कला के माध्यम से। पर कला में दिमत वासनाएँ अपने प्रकृत रूप में व्यक्त न होकर उदात्त (Sublimated) रूप में ही व्यक्त होती है, अर्थात् कला के माध्यम से कलाकार

<sup>?.</sup> Existentialism: Robert G. Olson,

अपनी दमित वासनाओं एवं कुंठाओं का उदात्तीकरण करके एक प्रकार से उनकी विक्वितियों से मुक्ति पाता है। ऐसी स्थिति में कला में यौन अंगों, वासनाओं एवं कूंठाओं का चित्रण होना स्वाभाविक माना गया है।

विभन्न संप्रदायों से गृहीत प्रभाव—उपर्युक्त सम्प्रदायों से हिन्दी की नयी किवता ने अनेक प्रकार के प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ग्रहण किए हैं। अप्रत्यक्ष से हमारा तात्पर्य यह है कि सभी नये किवयों ने इन सम्प्रदायों का अध्ययन स्वयं नहीं किया, अपितु कुछ पथ-प्रदर्शकों ने अंग्रेजी की किवताओं के माध्यम से ही ये प्रभाव जान या अनजान में ग्रहण किए हैं, अतः इस प्रकार के प्रभाव को अप्रत्यक्ष रूप में गृहीत मानना उचित होगा। नयी किवता के उन्नायकों ने पाष्चात्य काव्य-सम्प्रदायों की न केवल काव्यगत प्रवृत्तियों का अनुसरण किया गया है, अपितु उनकी संगठन-पद्धति, प्रचार-पद्धति एवं नारेबाजी आदि का भी अनुकरण किया है। अतः इन प्रभावों को हम यहाँ दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—(१) बाह्य प्रभाव और (२) आन्तिरक प्रभाव। इन दोनों का विश्लेषण अलग-अलग किया जाता है:

#### (क) बाह्य प्रभाव

- (अ) जिस प्रकार प्रतीकवादियों तथा बिम्बवादियों ने समय-समय पर अपने गुट बनाकर योजना-बद्ध एवं संगठित रूप में अपने काव्य-सम्प्रदायों की स्थापना की, उसी प्रकार प्रयोगवाद एवं नकेनवाद की स्थापना की गई।
- (आ) जिस प्रकार प्रतीकवाद में सम्मिलित होनेवाले किवयों ने अपने पार-स्परिक मतभेद को स्वीकार करते हुए अपने गुट को 'Intention of several groups of poets' (विभिन्न वर्गों के किवयों का विचार) तथा 'a bundle of tendencies not all of them very closely related' (परस्पर असम्बद्ध प्रवृत्तियों की गठरी) घोषित किया, लगभग उन्हीं शब्दों में अज्ञेय ने अपने 'तार-सप्तक' की भूमिका में घोषित किया—"उनके तो एकत्र होने का कारण ही यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं—अभी राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं।"
- (इ) जिस प्रकार बिम्बवादियों ने 'पोयट्स क्लब' की स्थापना के अनन्तर अनेक किवयों के सामूहिक काव्य संग्रह तथा किवयों के वक्तव्य प्रकाशित किए, उसी प्रकार प्रयोगवाद एवं नयी किवता के सामूहिक काव्य-संग्रह किवयों एवं उनके परिचा- यकों के वक्तव्य के साथ प्रकाशित हो रहे हैं।
- (ई) अति यथार्थवादियों ने अपने प्रयोगवादी संग्रहों को आगे चलकर 'न्यू वर्स' (नयी कविता) नाम दे दिया, लगभग वैसे ही हिन्दी के प्रयोगवादियों ने आगे चलकर 'नयी कविता' नाम स्वीकार कर लिया।
- (उ) पाश्चात्य साहित्य के इन आन्दोलनों ने अपनी 'कुचर्चा' को ही अपनी 'ख्याति' मानते हुए ऐसे उत्तोजनात्मक वक्तव्य दिये, जिससे कि उनकी अधिक से अधिक प्रतिक्रिया हो, लगभग ऐसा ही लक्ष्य प्रयोगवाद ने भी रखा है।

#### (ख) अन्तरिक प्रभाव

- (अ) प्रतीकवादियों की भौति हिन्दी के नये किवयों ने परम्परागत भाषा को मृत एवं प्रभावशून्य घोषित करते हुए नये प्रतीकों का प्रयोग अस्पष्ट एवं असंबद्ध रूप में किया।
- (आ) प्रतीकवादियों की वैयक्तिकता, असामाजिकता, निराशावादिता, रुग्णता, आदि की उन प्रवृत्तियों को, जिनके कारण वे 'क्षयोन्मुखी' (Decadents) कहलाए, हिन्दी के इन कवियों ने भी प्रश्रय दिया।
- (इ) प्रतीकवादियों के द्वारा कृष्त्रिम रूप में प्रतीकों के प्रयोग के कारण उबके काव्य में अस्पष्टता, दुष्टहता एवं विलब्टता मिलती है, जिसे उन्होंने दोप के स्थान पर गुण सिद्ध किया, यह बात हिन्दी के इन कवियों पर लागू होती है।
- (ई) बिम्बवादियों ने जिस प्रकार नये विषयों, नई वस्तु, नये रूपों, नयी शैली और नयी भाषा को अपना लक्ष्य घोषित किया, वैसी ही घोषणा हिन्दी के नये कवियों ने की है।
- (उ) बिम्बवादियों ने स्पष्ट निरीक्षण, यथावत् चित्रण एवं बिम्बों के यथार्थ विधान पर इतना बल दिया कि उनकी कृतियाँ सामान्य जीवन की निर्जीव अनुकृतियाँ बन गईं। यह बात इन पर भी लागू होती है।
- (क) बिम्बवादियों ने विषय-वस्तु की प्रायः उपेक्षा की तथा दैनिक जीवन की अति साधारण बातों को कविता में स्थान दिया, इस प्रवृत्ति को हिन्दी कवियों ने भी अपनाया है।
- (ए) दादावादियों ने परम्परागत संस्कृति एवं सभ्यता का जैसा विरोध किया वह हिन्दी के नये कवियों में भी मिलता है।
- (ऐ) अति यथार्थवादी काव्य की निम्नांकित प्रवृत्तियाँ हिन्दी के नये कवियों में ज्यो की त्यों मिलती हैं:
- अचेतन की कुण्ठाओं को व्यक्त करने का लक्ष्य सामने रखकर काव्य सम्बन्धी प्रयोग करना ।
- २. फायडवादी मनोविज्ञान को स्वीकार फरते हुए कुण्ठाओं, वासनाओं, गुह्य भावनाओं को काव्य में व्यक्त करना।
  - ३. वास्तविकता एवं यथायं के स्वीकृत आयामों को अस्वीकार करना।
- ४. अब तक अप्रयुक्त सामग्री को पहली बार काथ्य में प्रयुक्त करने का दावा करना।
- प्र. कला का लक्ष्य अपने व्यक्तित्व (व्यक्तिगत कुण्ठाओं एवं दिमित वासनाओं) से मुक्ति पाने का।
- (ओ) अस्तित्वादी जीवन-दर्शन के प्रभाव से हिन्दी कविता में क्षणवाद, निराशा-वाद, लघु मानव की प्रतिष्ठा, आकांक्षा-शून्यता आदि की प्रवृत्तियाँ आई हैं।
  - (औ) फायडवाद की कतिपय प्रवृत्तियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। उनके

अतिरिक्त 'फी एसोसियेशन' की पद्धित भी फायडवाद की देन है। इस पद्धित के अनु-सार मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को सम्मोहित या अर्द्ध निद्धित अवस्था में लाकर उससे उन सभी विचारों को, उसी क्रम से, निर्वाध रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, जिस क्रम से वे उनके मस्तिष्क में उठे हों। इसी प्रकार रोगी की दिमत वासनाओं एवं ग्रंथियों का पता लगाया जाता है। किवियों ने भी इस पद्धित का प्रयोग काव्य-रचना में किया है। यहाँ इस प्रकार की एक किविता का उदाहरण प्रस्तुत है:

'आह, सारी रात चाय रख वो कागजों पर, या निशा सर्वे भूतानां तस्यां जागींत संयमी, ई ईश्वर, उल्लू चल हट बेटा।'

--राधाकान्त भारती

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि हिन्दी का यह नया वाद अपनी विभिन्न बाह्य एवं आन्तरिक प्रवित्तियों की दृष्टि से अंग्रेजी कविता के कितपय आधुनिक संप्रदायों का अनुवर्ती मात्र है, किन्तु अपनी नूतनता एवं मौलिकता का दावा करने के कारण अधि-कांश हिन्दी कवि इस तथ्य को स्वीकार करने में संकोच करते हैं। फिर भी कुछ कवियों ने अवश्य इसे स्वीकार करने का साहस किया है। यथा, शमशेरबहादूर सिंह (जो दसरे सप्तक के कवियों में से है) ने अपने सम्बन्ध में लिखा है- 'उन दिनों शैली, रोजेटी और कुछ जार्जियन कवियों का मुझ पर बहुत असर था—मेटरलिक की ट्रेजेडी की ज्याख्या बहुत महत्वपूर्ण लगती थी कि 'होना ही' ट्रेजेडी है। मगर सिवा थोड़ी बहुत कविता के मैं और चीजें कम पढ़ताथा। एक बार क्लास में इलियट और किमग्स की दो मशहर कविताएँ पढ़कर सुनायी गईं। " उन्होंने मुझे कविता में एक विस्तार, एक नयी युक्ति और जीवन के नाटक तत्व का आभास दिया । टेकनीक में एजरा पाउण्ड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया।" इसी प्रकार अपने एक एक अन्य लेख में भी इन्होंने हिन्दी के इस नये काव्य को पश्चिम के 'सिम्बोलिज्म' (प्रतीकवाद) और 'फार्मेलिज्म' (रूपवाद) का ही एक रूप मानते हुए लिखा है - 'यह चीज यूरोप में १६वीं शताब्दी के अन्त में हई, पहले विश्व-युद्ध के आस-पास परवान चढी और अब अमरीका को छोड़कर अन्य जगहों में कमजोर पड़ गई हैं। उर्दू में भी यह चीज आई थी, मजाज, साहिर, सरदार, मखदूम, कैफी और जोश की कविताओं ने उसे बिल्कुल दबा दिया। बस रुझान में 'सिम्बोलिजन' और 'फार्मेलिजम' (प्रतीकवाद और रूप प्रकारवाद) के नाना रूप और छायाएँ है । यूरोप में ये आन्दोलन लगभग अपना काम पूरा कर चुके, हिन्दी में इनका युग आना बाकी या, सो आया।'र

तीसरे 'सप्तक' के किव केंदारनाथ सिंह ने भी आधुनिक अँग्रेजी किवता के प्रभाव को स्वीकार करते हुए लिखा है— 'फिर धीरे-धीरे अँग्रेजी की आधुनिक कविता का

१. 'दूसरा सप्तक' पृ० ६३।

२. 'नया हिन्दी काव्य' : डा० शिवकुमार मिश्र. पृ० २०४।

सौन्दर्य भी मेरे निकट खुलने लगा और उसके माध्यम से कुछ अन्य भाषाओं की किंदि-ताओं से परिचय हुआ। आज वहाँ आकर मन टिक गया है, जहाँ से कालिदास, सूर, बोदलेयर, निराला, ऑडेन, डायलन टामस और जीवनानन्दास समान रूप से प्रिय लगते हैं।"

अस्तु, इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इस किवता का मूल स्रोत आधुनिक अंग्रेजी कि विता है, उसी के माध्यम से यूरोप के विभिन्न कला-सम्प्रदायों एवं काव्य-सम्प्रदायों, दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक विचारों का प्रभाव हिन्दी के नये किवयों तक पहुँचा है, यह दूसरी बात है कि सभी नये किवयों ने यह प्रभाव सीधे अंग्रेजी के ग्रहण न करके अपने पथ-प्रदर्शक हिन्दी किवयों के माध्यम से ग्रहण किया हो तथा उन्हें इस तथ्य का पता भी न हो।

## सामान्य प्रवृत्तियाँ

इस वाद से सम्बन्धित प्रमुख हिन्दी कवियों की सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन मुख्यतः दो वर्गों के अन्तर्गत किया जा सकता है—(१) बाह्य प्रवृत्तियां और (२) आन्तरिक प्रवृत्तियां। इन दोनों को यहां क्रमशः लिया जाता है:

## (क) बाह्य प्रवृत्तियाँ

जैसा कि अन्यत संकेत किया जा चुका है, नये किवयों ने अपनी चर्चा को ही अपना प्रचार, कुख्याति को हो अपनी प्रसिद्ध एवं स्वयं को अच्छे या बुरे रूप में स्थापित कर देना ही अपने किव-कर्म का लक्ष्य माना है, अतः उन्होंने अपनी किवताओं के साथ प्रायः ऐसे ऊहात्मक वनतव्य दिये हैं, जो पाठकों में गहरी प्रतिक्रिया या उत्तेजना पैदा कर सकें। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ नमूने प्रस्तुत हैं—

(अ) "मैं किवता क्यों लिखता हूँ—मैंने किवता क्यों लिखी? कहूँ कि किसी लाचारी से ही लिखी। ...मैं किवता न लिखता यदि हिन्दी के आज के प्रतिष्ठित कियों में एक भी ऐसा होता जिसकी किवताओं में किव का एक व्यापक-जीवन-दर्णन मिलता, (यदि) आज के गण्य-मान्य आलोचकों में एक भी आलोचक ऐसा होता, जितने प्रयोग-वादी या नयी किवता के बारे में एक भी समझदार। की बात कही होती (यदि) हिन्दी का एक भी जागरूक पाठक ऐसा होता जिसने हिन्दी की वर्तमान विभूतिओं की नयी लिखी जानेवाली रचनाओं पर घोर असंतोष न प्रकट किया होता।" (तीसरा सप्तक': पृष्ठ ३००)।

यह वक्तव्य सर्वेश्वरदयाल सक्सेना का है। इसका यदि विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि किव ने किवता की प्रेरणा से किवता नहीं लिखी, अपितु हिन्दी में एक भी दार्शनिक किव, एक भी समझदार आलोचक और एक भी जागरूक पाठक न होने की विवशता के कारण लिखी। पर सवाल यह है कि जब आलोचक और पाठक

१. 'तीसरा सप्तक', पृ० १८६

'वर्तमान विभूतियों' की पूर्व रचित किवताओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके किवता लिखने मान्न से उनमें 'समझ' कहाँ से आ जाएगी ? उसका तर्क वैसा ही है, जैसा कि यह कहना कि मैं रोटी इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि कोई भी रोटी नहीं खाता, किसी की भी रोटी खाने की इच्छा नहीं है। िकर भी वह 'व्यापक दर्शन' कौन सा है, जिसका प्रचार अब तक एक भी हिन्दी किन नहीं किया—इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया, पर उनकी किवताओं से शायद इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उपर्युक्त वक्तव्य के बाद प्रस्तुत की गई उनकी प्रतिनिधि किवताओं में से एक निम्नलिखित है:

(तीसरा सप्तक; पृ० ३६६)

सक्सेना ने हिन्दी में जिस व्यापक दर्शन के अभाव की शिकायत की है, उसी की पूर्ति उन्होंने कदाचित् इस कविता में की है। पर उन्हें पता नहीं कि इस प्रकार का दर्शन उन्हें निम्न स्तर की सस्ती फिल्मों के गानों में तथा उनके आस-पास की गलियों में भी देखने को मिल सकता था। हौं, 'प्रतिष्ठित कवियों' में से अवश्य किसी ने इस प्रकार के 'दर्शन' को प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की, अन्यथा वे 'प्रतिष्ठित' नहीं हो पाते।

(आ) "उषा देवता से लेकर गधे तक, नग्न यौन-भावना से लेकर सामाजिक क्रांति तक, देहाती अमराई से से लेकर कल-पुर्जों तक, अवचेतन से लेकर स्थूल के अनुते - जित चित्रण तक इतना व्यापक विस्तार शायद पहले किसी 'वाद' की कविता का न हुआ।' (मदन वात्स्यायन: तीसरा सप्तक; पृ० ११६)

किव का यह वक्तव्य व्याकरण की अनेक भूलों से युक्त होता हुआ भी ('उषा' हिन्दी में देवता नहीं, 'देवी' होता है, 'न हुआ' के स्थान पर 'नहीं हुआ'होना चाहिए था) पर्याप्त रोचक है। हम मानते हैं कि अब तक किसी भी वाद की किवता ने गधे को देवताओं की परम्परा में स्थान नहीं दिया और न ही 'नग्न यौन भावना के विवल" में तथा 'अनुत्तोजित चित्रण' में वैसा विस्तार किया है, जैसा कि वात्स्यायन जी तथा उनके बन्धुओं ने किया है!

(ई) 'अपनी रचनाओं की व्याख्या आजकल प्रायः सभी लेखक करने लगे हैं। पहले युगों में ऐसी बात नहीं थी। इस दृष्टि से हमारे साहित्य ने बड़ी प्रगति की है। (कीर्ति चौधरी; 'तीसरा सप्तक' पृष्ठ ६५)

चौधरीजी को शायद मालूम नहीं कि पहले ऐसी अस्पष्ट रचनाएँ नहीं लिखी जाती थीं, जिनकी व्याख्या स्वयं लेखकों (कवियों) को करनी पड़े, अन्यथा इसे वे 'प्रगति' के स्थान पर 'दुर्गति' ही मानतीं।

खैर! इसी प्रकार के वक्तव्यों की बहुत बड़ी संख्या है, जो वक्ताओं के बौद्धिक एवं नैतिक स्तर के साथ-साथ उनके भाषा-ज्ञान के स्तर पर भी प्रकाश डालती है। जिस प्रकार कोई गंजा यह वक्तव्य दे कि दूनिया में उसकी तथा उसके जैसे कुछ व्यक्तियों की ही खोपडी सबसे अधिक सुन्दर है, क्योंकि उस पर कोई बाल नहीं है, उसी प्रकार के हास्यास्पद बक्तव्य देते हुए इन कवियों ने भी नये 'दर्शन', नये सौन्दर्य शास्त्र एवं नये काव्य की प्रतिष्ठा का दावा किया है। पर दुर्भाग्य यह है कि इनके समर्थंक आलोचकों एवं मित्रों ने भी इन्हें इस हास्यास्यद स्थिति ने अवगत कराने के स्थान पर दुनिया के शेष सब लोगों को नासमझ घोषित कर दिया है। अभी १६६३ में प्रकाशित एक वक्तव्य में प्रो० कूमार 'विमल' ने घोषित किया है कि 'हिन्दी के नब्बे प्रतिशत पाठकों' में नयी कविता में सौन्दर्य को समझने की बुद्धि नहीं है। प्रश्न है, बाकी दस प्रतिशत कौन से लोग हैं—इसका उत्तर उन्होने नहीं दिया, पर समझना चाहिए कि इसमें स्वयं नये कवि एवं उनके नये आलोचक ही आते हैं। यदि दुनिया के पागलों से पूछा जाय, तो वे भी यही कहेंगे कि पागलखाने के बाहर रहने वाले सब मूर्ख हैं, क्योंकि वे उनके प्रलाप का अर्थ नहीं समझते। यदि बाकी सभी लोग मुर्ख हैं तो उन्हें वे अपने महान् काव्य को समझाने की इतनी चिन्ता वयों करते हैं ? क्यों न ये समझदार आपस में एक दूसरे की रचनाएँ सूनकर, समझकर एवं प्रशंसा करके संतुष्ट हो लेते ?

## (ख) आन्तरिक प्रवृत्तियाँ

हिन्दी की इन नयी कविताओं में सामान्यतः निम्नांकित प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं:

(अ) घोर वैयक्तिकता—'नयी किवता' का प्रमुख लक्ष्य निजी मान्यताओं, विचारधाराओं एवं अनुभूति का प्रकाशन करना है। वैयक्तिकता की यह प्रवृत्ति रीति-काल के स्वच्छन्द श्रुङ्गारी किवयों एवं आधुनिक युग के छायावादी किवयों में भी विकसित हुई थी, किन्तु उन्होंने वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यंजना इस प्रकार की जिससे वह प्रत्येक पाठक के हृदय को आन्दोलित कर सके; किन्तु इन किवयों में यह बात नहीं मिलती। कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के लिए देखिए—

साधारण नगर के
एक साधारण घर में
मेरा जन्म हुआ,
बचपन वीता अति साधारण
साधारण खान-पान
साधारण वस्त्र-वास

१. नयी कावता, नयी आलोचना और कला; पृ० १७।

तब मैं एकाग्र मन जुट गया ग्रन्थों में मुफ्ते परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला !

---भारत भूषण

यह रचना भारत-भूषणजी के द्वारा रचित है; इसमें 'आत्म-विज्ञापन' किया गया है; भावनाओं के स्थान पर किव ने अपनी महानता का चित्रण किया है। 'साधा रण खान-पान' होते हुए भी उसने परीक्षाओं में विलक्षण सफलता प्राप्त की—इसी तथ्य का निदर्शन है!! हमें किव के साथ पूरी सहानुभूति है। साधारण खान-पान से ही किव ने ऐसी सफलता प्राप्त कर ली, यदि उसे असाधारण खान-पान मिलता तो जाने उसकी प्रतिभा का क्या हाल होता! भारत-सरकार और जनता को चाहिए कि वह ऐसी महान् प्रतिभाओं के आत्म-विज्ञापन पर ध्यान दे।

(अ) दूषित वृत्तियों का नग्नरूप में चित्रण—जिन वृत्तियों का अश्लील, असामा-जक एवं अस्वस्थ कहकर समाज और साहित्य में दमन किया जाता रहा है, उन्हीं को उभार कर प्रस्तुत करने में नये किव गौरव का अनुभव करते हैं। अपनी अतृप्ति, कुष्ठाओं एवं दमित वासनाओं का प्रकाशन वे निःसंकोच रूप में करते हैं।

> > अनन्तकूमार 'पाषाण'

इसी प्रकार श्रीमती शकुन्तला माथुर ने 'सुहाग-वेला' में जो 'लपक-झपक' दिखाई है, वह भी द्रष्टच्य है—

"चली आयी वेला मुहागिन पायल पहने… बाण विद्ध हरिणी सी बाँहों में लिपट जाने का, उलभने को, लिपट जाने को, मोतो को लड़ी समान…।"

यहाँ कवियती ने सुहागिन की अनुभूति की तुलना 'बाणविद्ध हरिणी' से की है, जो पाठक के मन में करुणा ही उत्पन्न कर सकती है, उल्लास नहीं, जबिक कवियती का लक्ष्य यहाँ सुहागिन के उल्लास को व्यक्त करना था।

(इ) निराशाबादिता—नये किव को न तो अतीत से ही प्रेरणा मिलती है और न ही वह भविष्य की आशा-आकांक्षाओं से उल्लिसित है। उसकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित है, अतः ऐसी स्थिति में उसका क्षणवादी, निराशावादी और विनाशात्मक प्रवृत्तियों में लीन हो जाना स्वाभाविक है। उनकी स्थिति उस व्यक्ति की भाँति है जिसे

यह विश्वास हो कि अगले क्षण प्रलय होनेवाली है, अतः वे वर्तमान क्षण में ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं--

आओ हम उस अतीत की भूलें और आज की अपनी रग-रग के अन्तर की छूलें। छुंलें इसी क्षण क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे।

--मुद्राराक्षस

(ई) बौद्धिकता एवं युष्क ा—नये किन अनुभूतियों से प्रेरित होकर काव्य-रचना कम करते हैं, अपने मस्तिष्क को कुरेद-कुरेदकर उसमें से किनता को बाहर खींच लाने का प्रयास अधिक करते हैं। वस्तुतः उसमें रागात्मकता की अपेक्षा विचा-रात्मकता अपितु अस्वष्ट विचारात्मकता अधिक होती है। नयी किनता के अनुयायियों का दावा है कि बौद्धिकता में भी एक रस होता है, बौद्धिक युग में बौद्धिकता की ही अधिक आवश्यकता है। बौद्धिकता से पाठक का हृदय आप्लावित नहीं हो सकता, इस तथ्य को ये किन भी ईमानवारी से स्वीकार गरते है, किन्तु साथ ही उनका कहना है कि किनता का उद्देश्य ही मस्तिष्क को कुरेदना है। निस्संदेह नयी किनता इस उद्देश्य की पूर्ति करने में पूर्णनः समर्थ है। कुछ पंक्तियाँ देखिये—

अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दूँ!
अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में ढाल दूँ!
निजी जो कुछ है अस्वीकृत कर दूँ!
संबोधनों के सर्ग को उपसंहत कर दूँ!
आत्मा को न मानूँ
तुम्हें न पहचानूँ
तुम्हों ते रबदीयता को स्थिर शून्य में उछाल दूँ
तभी
हाँ
शायद तभी....।

— राजेन्द्रकिशोर

ये पंक्तियाँ अपनी अस्पष्टता के कारण पाठक के मस्तिष्क को उलझाने में पूर्णतः समर्थ हैं, अतः इनकी उल्क्रष्टता असंदिग्ध हैं।

(उ) भवेस का चित्रण--नये कवियों ने अपनी अस्वस्य सौंदर्य-चेतना एवं विकृत रुचि के कारण कुरूप, असुन्दर एवं भद्दे उद्देश्यों का भी चित्रण रुचिपूर्वक किया है; यथा--

'मूळ-सिचित मृत्तिका के वृत्त में तीन टांगों पर खड़ा नत ग्रीव भैगंबान गवहा।' लगता है, कहीं कोई ठौर नहीं " आज का मनुष्य, गर्भं से धक्के देकर निकाला हुआ--ऋषिपुत्र !

–राजेन्द्रकिशोर<sup>९</sup>

मूहब्बत एक गिरे हुए गर्भ के बच्चे सी होती है। चाहत वह, मजबूरी हो सकती है, जिसे मरीज खांस कर थुक न सके।

—मुद्राराक्षस<sup>२</sup>

वस्तुत: यह प्रवृत्ति अंग्रेजी की आधुनिक कविताओं में भी मिलती है, जिसका अंधानुकरण करने का प्रयास किया गया है। बी० पी० बागची ने अंग्रेजी कविता की इस आधुनिक प्रवृत्ति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह इन कवियों पर भी लागू होता ₹—"The modern paets have taught us to seek beauty in places where we would have expected it, even in things which we used to consider dirty and ugly (आधुनिक कवियों ने हमें उन स्थानों में भी सीन्दर्य खोजने की शिक्षा दी है, जहाँ सामान्यतः सीन्दर्य की आशा नहीं की जाती, यहाँ तक कि गंदे और भद्दे समझे जाने वाले विषयों में भी)।

(अ) साधारण विषयों का चयन--नये कवि के पास कहने के लिए कोई बड़ी बात या कोई विशेष विषय नहीं है । अपने आस-पास की साधारण वस्तुओं---जैसे, चूड़ी का दुकड़ा, चाय की प्यालियाँ, बाटा का चप्पल, साइकिल, फ्रेंच लेदर; कुत्ता, वेटिंग-रूम, होटल, दाल, तेल, नोंन, लकड़ी आदि-को लेकर इधर-उधर की कुछ कह देता है, वही उनके लिए कविता बन जाती है-

बैठ कर ब्लेड से नाखुन कार्टे, बढ़ी हुई दाढ़ी में बालों के बोच की खाली जगह छाटें, सर खुजलायें, जम्हुआये, कभी घूव में आयें कभी छाँह में जायें।

--सर्वेश्वरदयाल सक्सेना

दिन मर गया है, मैं भी मर गया है, होंग और हल्दी से वासित मेरी बीबी मगर अभी जिंदा है! और उसके पेट में कुछ और नयी जिन्दगी है. मेरा कोट फटा है उसने ही सिया है।

–अनन्तकुमार 'पाषाण'<sup>४</sup>

यदि इस प्रकार की उक्तियों को 'कविता' का नाम रिया जा सकता है, तो निस्संदेह

१-३. नयी कविता और उसका मूल्यांकन : सुरेशचन्द्र सहल, पृ० १५८-१६०। ४. वही, पृ० १६१।

हर एक व्यक्ति को 'किव' कहा जा सकता है। यदि किसी घर के कोने में या किसी गली के बीच कोई टेप-रिकार्डर लगा दिया जाय तो ऐसी हजारों किवताएँ रोज तैयार हो सकती हैं। बच्चों की रफ कापियों में, या हमारी रोजाना की डायरियों में भी ऐसी उक्तियाँ मिल जायेंगी। यही कारण है कि 'एक दिन यह भी रहस्य खुला कि नयी किवता की भरपूर निन्दा करनेवाली कई सदस्याओं ने स्वयं नयी किवता लिखकर कापियाँ भर डाली थीं।' (तीसरा सप्तक', पृ० ६४) हमारा विचार है कि ऐसी स्थित में अब किवता का अकाल नहीं रहेगा तथा किवयों की संख्या उतनी ही वताई जा सकेगी. जितनी कि जन-संख्या है।

(ए) व्यंग्य एवं कटूक्ति—नये कियों ने कहीं-कहीं आधुनिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यंग्य करने का प्रयास किया है, किन्तु व्यंग्य के लिए जिस मानसिक संतुलन की अपेक्षा है, उसका प्राय: नये कियों में अभाव है, इससे उनकी उक्तियाँ सफल व्यंग्य बनने के स्थान पर प्रभाव-शून्य कटूक्तियाँ बन जाती है, यथा—

फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया ?'

—अज्ञेय

यहाँ किव मानकर चलता है कि आधुनिक सभ्यता साँप से भी अधिक विषैली है, साँप तो बेचारा निर्दोष प्राणी था— फिर उसने उसना कहाँ से सीख लिया ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह नगर मे रहा हो ! पर किव की इस भावना के साथ सामान्य पाठक का तादातम्य स्थापित नहीं होता, अत: इसमें अपेक्षित व्यंग्यात्मकता का अभाव है।

(ऐ) असबम्ब प्रलाप—फायडीय चिकित्सा प्रणाली में रोगी के द्वारा निद्रित या अनिद्रित अवस्था के कहे गए असम्बद्ध उद्गारों का अध्ययन करके उसकी कुंठाओं का पता लगाया जाता है तथा इस पद्धित को 'उन्मुक्त साहचर्य' (Free Association) की पद्धित कहते हैं। नयी किवता में इस पद्धित का उपयोग करते हुए असम्बद्ध प्रलाप प्रस्तुत किए हैं, यथा—

आह, सारी रात चाय रख वो कागजों पर या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागित संयमी ई, ईश्वर, उ, उल्लू चल हट बेटा

—राधाकान्त भारती

अर शैलीगत प्रवृत्तियां - नये किवयों ने नूतन प्रयोगों को अपना लक्ष्य मानते हुए अपनी किवता में नये बिम्बों, नये प्रतीकों, नये उपमानों, मुक्त छंदों और नयी

शब्दावली का प्रयोग किया है। परंपरागत प्रतीकों एवं उपमानों के स्थानों पर उन्होंने आधुनिक युग के उपकरणों—–विशेषतः वैज्ञानिक साधनों—की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

- १. नये प्रतीक--- 'प्यार का बल्व पयुज हो गया।'
- २. नये उपमान -- आपरेशन थियेटर सी,

'जो हर काम करते हुए भी चुप है।'

या - 'बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है।'

- ३. नये बिम्ब -- 'कोठरी में दीप की लो सेंकती ठंडा अंधेरा'
  ''बिर्छा पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा।'
- ४. नये शब्द—(क) बोल-चाल के शब्द ः मटियाली, फर्फूद, ललोंई दुधारू, भुनगे, अन्देशे, बिटिया, ठहराव आदि ।
  - (ख) विदेशी शब्द : क्रुसेड, टाउन, क्यूब, आटोग्राफ, नार्सि-सस, लाओकून, फीनिक्स, आदि ।
  - (ग) अप्रचलित शब्दों का प्रयोग—निर्व्याख्या, विश्ववत, अस्मिता, ईप्सा, क्लिन्न, समवाय, विकीरित, इयत्ता, विपर्यास, पारमिता आदि :

इन कवियों की शिल्पविधि और शैली में अनेक महत्त्वपूर्ण दोष हैं, जिनकी विस्तृत चर्चा डा० कैलाश वाजपेयी ने अपने शोध-प्रबंध में की है; यहाँ उनका संकेत मान्न किया जाता है— १

- १. नवीनता के नाम पर अकाव्यात्मक तत्त्वों को स्थान देना।
- २. नवीनता के अत्यधिक आग्रह के कारण बेढंगी उपमाओं, अनगढ़ शब्दों, असंबद्ध पदों और अनुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करना; जैसे—
  - (क) मस्तक इतना खाली-खाली; लगता जैसे हो कोई सड़ा हुआ नारियल।

--धर्मवीर भारती

(ख) एक दिन होगी प्रलय भी मत रहेगी झोंपड़ी।

-- भवानीप्रसाद मिश्र

(ग) तू उमड़ बढ़ वक्र में अपने गगन को घेरे।

---कुँवरनारायण

यहाँ तीनों उदाहरण क्रमशः बेढङ्की उपमा एवं अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग को प्रस्तुत करते हैं।

- ३. विषय-वस्तु में श्रृंखला एवं रागात्मक-सामंजस्य का अभाव।
- ४. क्लिब्ट एवं अप्रचलित शब्दों का प्रयोग।
- १. आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प : डा० कैलाश वाजपेयी, पृ० ३०५, ३११।

- ५. अशोभन उत्प्रेक्षा का प्रयोग।
- ६. क्रिया-पदों और विशेषणों का मनमाना प्रयोग।
- ७. अश्लील एवं अरुचिकर दृश्यों का अंकन ।

कविता के नाम पर कहीं-कहीं शब्दों को खिलवाड़ करना, यथा—

ए+क = क एक + वियोग = कवि एक + वियोग + तीन = कविता

वस्तुतः हमारे काव्य-शास्त्र में काव्यगत दोषों के जितने भेद बताये गये हैं, उन सभी के सुन्दर एवं उपयुक्त उदाहरण नयी किवता में मिल जाते हैं, अब आवश्यकता केवल इस बात की हैं कि एक ऐसा नया सौन्दर्य-शास्त्र तैयार किया जाय जिससे सभी दोषों को गुण सिद्ध किया जा सके; सौभाग्य मे नये किव, किव होने के साथ-साथ व्याख्याता एवं आलोचक भी हैं तथा इस आवश्यकता की पूर्ति में भी पूरी शक्ति से लगे हुए हैं, अतः आशा की जा सकती है कि भविष्य में ये दोष काव्य के गुण मान लिये जायेगे।

उपलब्धियां और अभाव -अपने बीस-बाईस वर्ष के जीवन में इस अतियथार्थ-वादी हिन्दी कविता ने हमें क्या दिया है, यदि इसका विश्लेषण किया जाय तो दो बातें स्पष्ट रूप से ही कही जा सकती हैं, एक तो इसने कविता और अकविता के अन्तर को इतना कम कर दिया है कि अब हर व्यक्ति किव होने का गौरव प्राप्त कर सकता है। दूसरे अब हिन्दी के साहित्यकार भी कह सकते हैं कि आधुनिकता में वे यूरोप की किसी भी धारा से पीछे नहीं हैं, उनका भी हिन्टकोण आधुनिकतम या नवी-नतम है। पर इस कविता का दुर्भाग्य यही है कि अभी तक हिन्दी में ऐसे पाठक उत्पन्न नहीं हुए, जो कि इनका आस्वादन प्राप्त रर सकें। जैसा कि पीछे कहा गया है, एक नए आलोचक ने बताया है कि 'हिन्दी के नब्बे प्रतिशत पाठकों' में नयी कविता को समझने की हिन्द एवं बृद्धि नहीं है। हिन्दी के पाठकों में एकाएक बृद्धि का यह अकाल कैसे आ गया. इसका स्पष्ट उत्तर तो आज तक किसी भी नये कवि या नये आलोचक ने नहीं दिया, पर सामान्यतः यह कह दिया जाता है कि नयी कविता के लिये 'आधू निक बोध' (Modern Sensibility) चाहिए। यह आधुनिक बोध क्या है ? तथा नये कवियों को ही बोध कहाँ से प्राप्त हो गया तथा भारत की शेष जनता उस बोध से क्यों वंचित है-इसका रहस्य अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ। सामान्यतः अंग्रेजी की आध्ननिक कविता के अध्ययन, अस्वितः वादी दर्शन, फाडयवादी मनोविज्ञान के प्रभाव से रुचि का — या काव्य-रूचि का – इतना विकृत हो जाना कि वह यौन वास-.नाओं के नग्न चित्रण, कुंठाओं की अभिव्यक्ति, निराशा एवं शून्यतः की अनुभूति एवं अश्लील, अस्वस्य एवं भोंड़े दृश्यों में ही रुचि लेने लग जाय, इसी को 'आधुनिक बोध' कहते हैं। 'बीरबल-विनोद' में एक किस्सा है कि एक बार बीरबल ने शर्त रखी थी कि जो अपनी नाक कटायेगा, उसे ही स्वर्ग दिखाई देगा; कुछ ऐसी ही शर्त नयी कविता के आस्वादन की है।

पर हमें यहाँ इस तथ्य को न भूलना चाहिए कि जिस 'आधुनिक बोध'--पर हम इतना गर्व कर रहे हैं, वह पश्चिम के एक वर्ग-विशेष की निराशावादिता एवं क्षयोत्मुखता की देन हैं । पश्चिम के समाज-शास्त्र एवं सौन्दर्य-शास्त्र के विद्वानों ने इसे एकस्वर मे सभ्यता एवं संस्कृति की पतनोत्मुखता एवं ह्यासोन्मुखता का लक्षण माना है। नये काव्य में घोर व्यक्तिवाद, निराशाबाद, भोगवाद-एवं उच्छुङ्खलतावाद की जैसी अभिव्यक्ति हुई है, वह न प्रतिभा के वैशिष्ट्य की सुचक है, न कला के सौन्दर्य की और न ही समाज-हित की । उसका कथ्य छिछला है और कथन-विधि अस्पष्ट, भौड़ी एवं कला-शून्य है। इसलिए प्रसिद्ध जर्मन समाज-शास्त्री ओस्वाल्ड स्पैंग्लर ने अपनी विश्व-विख्यात कृति The Decline of West (पश्चिम का पतन) में अधूनिक कला की रुग्णावस्था एवं ह्रासोन्मुखी प्रवृत्तियों का विश्लेपण करते हुए आज की कलाबाजी को 'फरेब' और 'मक्कारी' तथा आज के कालाकारों को 'Industrious Cobblers' और 'Noisy fools' की संज्ञा दी है। 1 इसी प्रकार सी॰ डी॰ लेविस ने जो स्वयं अंग्रेजी के आधुनिक कवि एवं आलोचकों में महत्वपुर्ण स्थान रखते हैं, उन तथ्यों का विवे-चन एवं स्पष्टीकरण किया है जिनके कारण नये कवियों की कविताएँ सामाजिक के द्वारा आइत नहीं हो सकीं। उनके विचार से अंग्रेजी की आधुनिक कविता में विशेषतः बिम्बवादियों की कविता में ये दोष है 2---(१) आधुनिक युग परिवर्तनशील है, अतः आधूनिक बिम्बों का प्रभाव भी क्षणभंगूर है। (२) नये बिम्ब एवं उपमान रागा-त्मक संपर्कों से शुन्य होने के कारण काव्यत्मक प्रभाव उत्पन्न करने में असफल सिद्ध होते हैं। (३) नया कवि परंपरागत शैलियों का एकाएक तिरस्कार करके एकमाव बिम्ब-सिद्धान्त का ही अन्धानुयायी हो गया है। (४) जिन बिम्बों का नया कवि प्रयोग करता है, वे जनसामान्य की कल्पना से बहुत दूर के होते हैं। (५) नये कवियों के बिम्ब किसी एक अनुभूति एवं भावना में अनुस्यूत न होने के कारण कोई साब्ट, व्यवस्थित एवं सुसमन्वित प्रभाव उत्पन्न नहीं करते। (६) नये कवियों ने विषय को सर्वथा गौण कर दिया है। इस प्रकार नयी कविता पाठकों के लिए अस्पष्ट, असंवेद्य एवं प्रभाव-शुन्य हो गई है। अतः कवियों का अपनी तृटियों एवं अपूर्णता के लिए पाठक को दोष देना वैसा ही है, जैसा कि एक अकुशल कारीगर का अपने औजारों में मीनमेख निकालना।

यदि आधुनिक किन ने उपयुं कत दोषों को दूर नहीं किया तो वर्तमान समाज में उसकी क्या स्थिति हो जायगी, इसकी कल्पना करते हुए लेक्स महोदय ने लिखा है—Can he (modern poet) survive in the modern world, except as a kind of village idiot, tolerated but ignored talking to himself, hanging around the pub and the petrol pumps, his head whirled with broken images, mimicking the movements of a life in which he has no part?

<sup>1.</sup> The Decline of West: Oswald Spengler 1959, p. 229.

<sup>2.</sup> The Poetic Image: C. D. Lewis, p. 105.

<sup>3.</sup> The Poetic Image: C. D. Lewis, p. 110.

अर्थात् वह (नया किव) आधुनिक दुनियां के केवल उस देहाती मूखं की भौति हो जीवित रह सकता है, उसे उपेक्षापूर्वक सहन कर लिया जाता है तथा जो स्वयं जीवन से दूर रहकर दूसरों की गतिविधियों की नकलें उतारता हुआ; अपने दिमाग में चक्कर काटते हुए टूटे-फूटे बिम्बों को लिये हुए, अपने-आपसे बातें करते हुए सराय और पेट्रोल-पम्प के चारों और चक्कर काटता रहता है!

जपर्युक्त सभी बातें हिन्दी की नुयी,कविता एवं <u>जनके रु</u>च्चियताओं पर <mark>भी लागू</mark> होती हैं। आचार्य नन्ददूलारे वाजपेयी, डा० नगेन्द्र, डा० रामविलास शर्मा, शिवदान-सिंह प्रभृति आलोचकों ने नयी कविता का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए इसकी विभिन्न तुटियों एवं न्यनताओं पर प्रकाश डाला है। आ वार्य वाजपेयी ने स्वष्ट किया है कि इनमें अनेक रचनाएँ भौंडे व्यंग्य की सृष्टि करती हैं, उनमें अर्थ-परम्परा का निर्वाह नहीं होता, पूरी रचना पढ़ लेने पर भी भावान्वित का बोध नहीं होता तथा इसकी िषय-वस्तु भी सामाजिक, नैतिक एवं चारितिक दृष्टि से अच्छा प्रभाव उत्पन्न नहीं करती । साथ ही साथ इनुमे जीवन के प्रति किसी रचनात्मक दृष्टि, कर्मण्यता और क्रियाशीलता का भी अभाव है। डा॰ नगेन्द्र ने नयी कविता की दृष्ट्रता का विश्ले-षण करते हुए इसके पाँच कारण बताये हैं-(१) भाव तत्त्व और काव्यानुभूति के बीच रागात्मक के स्थान पर बुद्धिगत सम्बन्ध होना । (२) साधारणीकरण का त्याग । (३) उपचेतन मन के अनुभव-खण्डों का यथावत् चिल्लण । (४) भण्षा का एकान्त एवं अन-र्गल प्रयोग । (५) नूतनता का सर्वग्राही मोह । नये कवि आलोचकों की आलोचनाओं से लाभ चुठाने के स्थान पर किस प्रकार प्रत्यारोप करते हैं, इस प्रवृत्ति पर व्यंग्यात्मक शैली में विचार करते हुए डा० रामविलास शर्मा ने लिखा है—'किसी शास्त्रीय आलो-चक की क्या मजाल कि प्रयोगवादी कविताओं की निष्पक्ष सभीक्षा करके भी पूर्वाग्रही कहलाने से बच सके। जहाँ किसी आलोचक ने नयी कविता के सिलसिले में 'रस' की चर्चा की कि नये कवि दल-बल सहित अपने-अपने वनतन्यों और परिभाषाओं का अस्त्र लेकर उसके सामने खडे हो जाएँगे। तब आलोचक के सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं। या तो वह शास्त्र और कविता दोनों को लेकर वहाँ से भाग खडा हो जहाँ रस-मर्मज्ञ पाठक एवं श्रोता हों, या नये कवियों के अर्थहीन व्क्तथ्यों पर मुग्ध होकर कहने लगे--'मनुष्य का बिम्बों के सहारे जीना चाहिए, प्रयोगवाद एक नया सौन्दर्य-शास्त्र लेकर आया है।' (समालोचक, अगस्त १६५६)।

इसी प्रकार शिवदानिसह चौहान ने भी इन किवयों की विभिन्न प्रचारात्मक प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में निर्भीकतापूर्वक कहा है—'प्रयोगवादी किव अभिजात वर्ग के उन अल्पसंख्यक पाठकों तक ही अपनी किवता को प्रेषित करते हैं, जो एक ओर तो अपने उपजीवी और निठल्ले जीवन के कारण भावना से उच्छू ह्वल और दायित्वहीन हैं, दूसरी ओर वर्तमान पूँजीवादी समाज के अन्ततः हास की आशंका से संवस्त और उद्भानत भी हैं। इन किवयों के अहंकार को प्रोत्साहन देने और साधारण पाठकों की सहज मानवीय भावनाओं और वस्तु-बोध को कुंठित करने के लिए 'प्रयोग' के वकील, आलोचकों, संपादकों और अध्यापकों का एक गिरोह पैदा होता जा रहा है, जो जितन-

वैचित्य, शब्दचयन, ध्वनि-चित्र के टेकनिकल स्तर तक ही प्रयोगवादो कविता के विवेचन को सीमित रखकर सामान्य पाठकों में एक विशेष प्रकार की हीन-भावना पैदा करने की उद्धत चेष्टा करते हैं। उनके तकों का सार यह हैं—'तुम्हें (साधारणतया प्रबुद्ध पाठकों को) ये प्रयोगवादी कविताएँ पसन्द नहीं हैं। तुम्हें ये दुरूह लगती हैं? तुम इसे अनर्गल प्रलाप कहते हो? तो तुम निश्चय ही रूढ़िपन्थी हो, समय से पिछड़े हुए हो, तुम्हारी रुचि का आधुनिक संस्कार नहीं हुआ, तुम मतवादी, पूर्वग्रहों से ग्रस्त हो!' (काव्य-धारा, पृ० १,४, २०६-७)

वस्तुतः इस प्रकार के तकों से अपने यृग के पाठकों एवं आलोचकों का मुँह बंद किया जा सकता है, किन्तु उनकी मान्यता एवं प्रशंसा तो तभी प्राप्त हो सकती है, जबिक मानवीय भावनाओं को आन्दोलित करनेवाली सच्ची किविताएँ लिखी जायँ। हमें यह समझ लेना चाहिये कि आधुनिकतम या नवीनतम का अर्थ सर्वोत्तम नहीं है, उदाहरण के लिए नवीन शोध से ऐसे रोगाणुओं एवं बीमारियों का भी पता चला है कि जिन्हें आधुनिकतम कहा जा सकता है, किन्तु केवल इसी विशेषता के कारण हम उन्हें अपनाने के लिए तैयार न होंगे। पिषचम की आधुनिक सभ्यता अपने क्रोड़ से नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ-साथ ऐसी प्रवृत्तियों को जन्म दे रही है, जो अस्वस्थ, अनैतिक एवं मानवघाती हैं। अतः पिषचम की प्रत्येक आधुनिक प्रवृत्ति का अंधानुकरण करना केवल प्रतिभाशून्य नकलिन्यों एवं बौद्धिक गुलामों का ही काम है। समझदार व्यक्ति चाहे वह किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, पूर्व और पिष्चम, प्राचीन और वीन की देन में से केवल उतना ही स्वीकार करता है, जितना कि उपयोगी स्वस्थ, शुभ और सुन्दर हो, शेष को वह ठुकरा देता है। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इसी हिष्टकोण की आवश्यकता है।

विभिन्न आलोचकों के प्रभाव से अब नये किवयों में से कुछ लोग अपनी न्यूनताओं एवं तुिंट्यों को समझने लग गये हैं। श्री प्रयागनारायण विपाठी ने 'तीसरे ससक'
में इसी स्थिति का परिचय देते हुए ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है—'मुझे लगता
है कि नयी किवता के नाम पर आज जो कुछ लिखा जा रहा है, उसके अन्तगंत बहुत
कुछ (मेरी अपनी किवताएँ भी) महज बकवास हैं। पंक्तियों को छोटी-बड़ी कर देना,
शब्दों को तोड़-मरोड़ देना, कोलन, डैश, उक्ति—चिह्न और कोष्ठकों को निरर्थक ढंग
से बैठा देना, मनमाने तौर पर लय को बदल देना, बिना आत्मसात् किये हुए नयी
उपमा, उत्प्रेक्षाओं या बिम्बों को परेशान पाठकों के सम्मुख ढकेल देना —ये तथा इसी
प्रकार के अनेक दोष आज की अनेक किवताओं में दिखाई देते हैं। नयी किवता में
मुफे एक और भी भ्रांति दिखाई दे रही है। नये और यथार्थ के चिव्रण के नाम पर
इस प्रकार की पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं, (जो) न तो हमारे सम्मुख कोई प्रभावशाली
बिम्ब ही उपस्थित करती हैं और न आज के जीवन-यथार्थ के प्रति कोई रागात्मक
उत्तेजना ही उत्पन्न करती हैं।'

(तीसरा सप्तक, पृ० २४)

श्री प्रयागनारायण त्रिपाठी 'तीसरे सप्तक' के शीर्षस्थ किन हैं, अतः उनका यह

वक्तन्य पर्यात महत्वपूर्ण है। यदि अन्य किव भी आत्मिनिरीक्षण की इसी प्रवृक्ति का परिचय देते हुए अपनी दुटियों को दूर करने का प्रयास करें, वे 'नयी किवता' नहीं, केवल 'किवता' लिखने की चेष्टा करें तथा पिष्चम के अंधानुकरण के स्थान पर निजी अनुभूतियों पर विश्वास करें तो अवश्य ही तथाकिथत 'नयी किवता' 'सच्ची किवता' का रूप प्राप्त कर सकती है. अन्यथा यहाँ भी किवता की स्थिति वही हो जाएगी, जो उसकी इंग्लैण्ड और अमेरिका में हो रही है, समाज को उसके प्रति स्थायी अष्टिच एवं वितृष्णा उत्पन्न हो जायगी।

इधर 'नयी कविता' के और भी कई विद्रूपों का आविर्भाव हुआ है—जिनमें अकिवता, ठोस किवता, अस्वीकृत किवता, युयुत्सुवादी किविता, भूखी पीड़ी की किवता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। विकासवाद के नियम के अनुसार जब कोई परम्परा अपने विकास की चरम सीमा तक पहुँचकर हामोन्मुखी होने लगती है तो उसके आधारभूत तत्त्व क्षीण हो जाते हैं और उसका रूप अनेक कृतिम रूपों में विभक्त हो जाता है—पहाँ तक कि उसके मूल स्वरूप को पहचानना भी किठन हो जाता है। प्रति दशाब्दी के बाद बदलनेवाले किवता के ये नये-नये रूप, उसके सहज स्वाभाविक तत्त्वों के स्थान पर विजातीय एवं विरोधी तत्त्वों की प्रतिष्ठा तथा उसकी आत्मघाती समाज-विरोधी प्रवृत्तियाँ क्या यह सूचित नहीं कर रही हैं कि किवता अपनी प्रौढ़ावस्था से आगे बढ़कर उस अवस्था के समीप पहुँच गई है, जिसे हम जीर्ण जरावस्था कहते हैं! ऐसी स्थित में स्वस्थ, सबल एवं सुन्दर किवता की आशा करना दुराशा मान्न ही है।

#### :: पैंतालिस ::

# यथार्थवाद और हिन्दी-काव्य

- १. यथार्थ की व्याख्या।
- २. दर्शन, मनोविज्ञान, राजनीति और साहित्य में यथार्थवाद।
- ३. आदर्श और यथार्थ का अन्तर।
- ४. यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्तियाँ।
- ५. भारतीय साहित्य में यथार्थवाद ।
- ६. हिन्दी-काव्य में यथार्थवाद--प्रारम्भिक युग--(क) अमीर खुसरो, (ख) विद्यापति, (ग) नरपति ।
- ७. मध्यकालीन हिन्दी कवि ।
- ७. आधुनिक युग ।
- उपसंहार ।

'यथार्थवाद' का शाब्दिक अर्थ है—जो वस्तु जैसी हो, उसे उसी अर्थ में ग्रहण करना। दर्शन, मनोविज्ञान, सौन्दर्य-शास्त्र, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में वह विशेष हिंदिकोण, जो सूक्ष्म की अपेक्षा स्थूल को, काल्पिक की अपेक्षा वास्तविक को, भविष्य की अपेक्षा वर्तमान को, सुन्दर के स्थान पर कुरूप को, आदर्श के स्थान पर यथार्थ को ग्रहण करता है—यथार्थवादी हिंदिकोण कहलाता है। दर्शन के क्षेत्र में जहाँ एक आदर्श-वादी किसी अप्रत्यक्ष सत्ता, अलीकिक शक्ति, सूक्ष्म जगत् और मरणोत्तर जीवन के अस्तित्व में विश्वास करता है, वहाँ यथार्थवादी स्थूल, भौतिक एवं प्रत्यक्ष जगत् में ही जीवन की इतिश्री मानता है, भारतीय और अभारतीय—सभी दार्शनिकों में आदर्श-वादी और यथार्थवादी—दोनों हिंदिकोण मिलते हैं। जहाँ हमारे उपनिषद्कारों ने और पाश्वात्य विद्वान् प्लेटो ने स्थूल जगत् को मिथ्या बताते हुए सूक्ष्म आध्यात्मिक लोक को ही सत्य घोषित किया, वहाँ भारतीय जैन, सांख्य, योग, न्यायादि दर्शनों में तथा पश्चिम के भौतिक विकासवाद में यथार्थवादी हिंदिकोण के अनुसार भौतिकता को महत्त्व प्रदान किया गया है।

यथार्थवादी दिष्टकोण को अपनाते हुए भी प्रत्येक धर्म और दर्शन के आदर्श का थोड़ा-बहुत स्थान अवश्य होता है, किन्तु इसके विपरीत विज्ञान और मनोविज्ञान में विश्वद्ध यथार्थवादिता का बोजबाला होता है। राजनीति के क्षेत्र में आदर्श और यथार्थ दोनों को स्थान प्राप्त है। जहाँ गाँधी जी का 'राम-राज्य' आदर्शवादिता का प्रतीक है, वहाँ मार्क्स की साम्यवादी व्यवस्था विशुद्ध यथार्थवादी दिष्टकोण को लेकर चलती है। सौन्दर्य-शास्त्र के क्षेत्र में दोनों वर्गों के विद्वान् मिलते हैं। आदर्शवादी चिन्तक सौन्दर्य को

विषयगत न मानकर विषयीगत मानते हैं। जबिक यथार्थवादी विषय-वस्तु की स्थूल विशेषताओं में सौन्दर्य के उपादानों की खोज करते हैं। आदर्शवादी आलोचकों ने सौन्दर्य पर सामाजिकता, नैतिकता एवं उपयोगित। का अंकुश लगाया तो यथार्थवादियों ने उसे वैयिनतकता, उच्छुङ्खलता एवं कलात्मकता के उन्मुक्त प्रांगण में खेलने की पूरी छूट दी।

साहित्य के क्षेत्र में भी दोनों दृष्टिकोणों का विकास हुआ है। जहाँ आदर्शवादी आदर्श व्यक्तियों के आदर्श क्रिया-कलायों एवं उच्च भावनाओं का चित्रण आदर्श शैली में करता है, वहाँ यथार्थवादी मानव-जीवन को वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण सहज-स्वाभाविक माध्यम से प्रस्तुत करता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभा-विक है कि हम दोनों में से किसे ग्रहण करें। आदर्शवादी साहित्य को अधिक सम्मानित करें या यथार्थवादी को ? इसी प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि साहित्य की साहित्यिकता किस पर निर्भर है-आदर्श पर या यथार्थ पर ? साहित्य के मूल तत्त्व चार माने गये हैं-भाव, कल्पना, बृद्धि और शैली। इनसे से भाव और कल्पना का सम्बन्ध आदर्श से है, जब कि शेष दो का यथार्थ से । कोई भी साहित्यकार चाहे वह कितना ही यथार्थवादी क्यों न हो, बिना कल्पना के पंखों पर सवार हए भाव-जगत् का भ्रमणनहीं कर सकता । अतः किसी-न-किसी स्तर पर यथार्थवादी साहित्य-कार को भी आदर्शवादिता से सम्बन्धित तत्त्वों का आश्रय लेना पड़ता है। दूसरी कोरे आदशों की मुष्टि करनेवाला साहित्य, जो मानव को देवता के रूप में उपस्थित करता है, धरती को स्वर्ग में परिणत कर देता है, वह अस्वाभाविकता और असाधारणता से इस प्रकार युक्त हो जाता है कि उसका साधारणीकरण होना ही असम्भव हो जाता है । अतः साहित्य कार का मार्ग आदर्श और यथार्थ की पटरियों को छूते हुए आगे बढ़ता है। जो इनमें से एक की उपेक्षा कर देता है, वह एकांगी हो जाता है। किसी एक को ही आधार मानकर रचित साहित्य भी 'साहित्य' तो कहलाता है, किन्तु उसकी स्थिति उस व्यक्ति की भाँति रहती है, जो एक पैर के अभाव में पंगू हो गया हो -- जीवित वह रहता है, किन्तु उसकी गति में तीव्रता और संतुलन नहीं रहता।

काव्य में दोनों का उचित समन्वय हो—यह भी एक आदर्श है; यथार्थ यह है कि ऐंसा हो नहीं पाता। किव को निजी दृष्टिकोण और परिस्थितियों के प्रभाव से किसी एक की ओर झुक जाना पड़ता है। यद्यपि थोड़ी बहुत आदर्शवादिता और यथार्थ-बादिता प्रत्येक काव्य में उपलब्ध होगी, किन्तु उनमें प्रमुखता किसी एक की ही रहती है। अत. इसी आधार पर साहित्य को दो वर्गों—(१) आदर्शवादी और (२) यथार्थ-वादी —में विभाजित किया जा सकता है।

## यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्तियाँ

किसी भी रचना को 'आदर्शवादी' श्रेणी में रखा जाय या यथार्थवाद की कोटि में—इसका निर्णय करने के लिए उसकी मुख्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करना आवयश्क है। हमारे दृष्टिकोण से एक यथार्थवादी रचना में अग्रांकित प्रवृत्तियाँ सामान्यतः होती हैं—

- (क) यथार्थवादी कलाकार—'जीवन क्या ?' का उत्तर देता है। 'वह क्या होना चाहिए ?' की समस्या में नहीं पड़ता।
- (ख) यथार्थवादी रचना में अतीत और भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का चित्रण अधिक होता है।
- (ग) यथार्थवादी रचना में जीवन की असंगतियों, कटुताओं एवं विषमताओं का चित्रण होता है।
- (घ) यथार्थवादी रचना में परिस्थितियों का मानव पर प्रभाव बताया जाता है, जबिक आदर्शवादी में मनाव परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है।
- (ङ) यथार्थवादी केवल समस्या प्रस्तुत करता है, उसका समाधान आदर्शवादी करता है।
- (च) यथार्थवादी मे वैयक्तिकता अधिक होती है, जबिक आदर्शवादी में सामा-जिकता ।
- (छ) यथार्थवादी शैली में स्वभाविकता, तीव्रता, व्यंग्यात्मकता अधिक होती है, जबिक आदर्शवादी में काल्पनिकता, शिथिलता और कोमलता का वेग होता है।
- (ज) यथार्थवादी साहित्य में रौद्र, बीभत्स एवं श्रुङ्गार की अभिव्यक्ति अधिक होती है, जबकि आदर्शवादी में करुण, वीर और शान्त की।

ये प्रवृत्तियाँ सामान्य रूप में ही बताई गई हैं, किन्तु अनेक स्थानों पर इनका अपवाद भी मिलता है। ऐसी स्थिति से प्रवृत्तियों की बहुलता के आधार पर दोनों का निर्णय करना उचित होगा।

## भारतीय साहित्य में यथार्थवाद

प्राय: सर्वसाधारण की धारणा है कि प्राचीन भारतीय जीवन एवं साहित्य में आदर्शोन्मुखता की ही प्रधानता रही है, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। जहाँ रामायण-युगीन समाज में हम आदर्श के लिए यथार्थ की बिल होती देखते हैं, वहाँ महाभारतीय जीवन में यथार्थ की पूर्ति के निमित्त आदर्शों का पतन दृष्टिगोचर होता है। समाज की मर्यादाएँ क्या हैं—अदर्श क्या हैं—इन प्रश्नों का उत्तर महाभारतीय नेताओं ने यथार्थ-वादी ढंग से दिया है। युधिष्ठिर ने एक स्थान पर स्वीकार किया है कि समाज की मर्यादाएँ एवं नियम देश-काल सापेक्ष हैं, अतः उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। महाभारत की अनेक घटनाओं में भी हम आदर्शवादिता के विरुद्ध कूटनीति व कपट-कौशल का प्रयोग देखते हैं। महाभारत-परवर्ती युग में भी इस यथार्थवादी दृष्टि-कोण का पर्याप्त विकास हुआ था, जिसका प्रमाण कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' व वात्स्यायन के 'काम-सूत्र' में मिलता है। प्राचीन आदर्श के विपरीत कौटिल्य स्थियों के लिए आव-श्ययकतानुसार अपने पति से सम्बन्ध-विच्छेद करने व अन्य पुरुषों से विवाह करने की अनुमित देता है। कामसूत्रकार मनोरंजन के निमित्त परकीयाओं व वेश्याओं तक से गुप्त सम्बन्ध स्थापित करने का समर्थन करता है। 'नाट्य-शास्त्र' के रचियता भरत मुनि ने नाटक की नायिकाओं की सूची में परकीया को भी स्थान दिया है। वस्तुतः ये उदाहरण

इस तथ्य के द्योतक हैं कि प्रथम-द्वितीय शती तक भारतीय समाज के हिष्टिकोण में पर्याप्त यथार्थवादिता आ गई थी जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ना आवश्यक था।

महाकिव कालिदास के दृष्टिकोण में हमें स्थान स्थान पर यथार्थवादिता का परिचय मिलता है। 'मेघदूत' में वे एक ओर पत्नी-वियुक्त अपराधी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं तो दूसरी ओर वे मानव दुर्बलताओं को स्वीकार करते हुए पूछते है—'कौन हैं जो विवृत-जघनाओं के स्वाद से परिचित होकर उन्हें ठुकरा सके ?'' उन्होंने 'कुमार-संभव' में शिव-पायंती के प्रथम समागम का वर्णन यथार्थानुमोदित शैली में किया, यद्यपि इसके लिए उन्हें लोकापवाद का भी कम सामना नहीं करना पड़ा। आगे चलकर शूदक ने 'मृच्छकिटक' (मिट्टी की गाड़ी) में एक वेश्या-पुत्री को नायिका का पद देकर तथा चोर-जुआरियों के जीवन का चिवण सहानुभूति से करके अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। संस्कृत के अन्य नाटकों मे भी यथार्थवादिता का आग्रह इतना अधिक है कि उन्होने निम्न-वर्ग के पान्नो के सम्भाषण में प्राकृत भाषा तक का प्रयोग किया है।

साहित्य में संस्कृत के स्थान पर जब प्राकृत की प्रतिष्ठा हुई तो यथार्थवादी प्रवृत्ति का और भी अधिक विकास हुआ । हाल की 'गाया-सप्तशती' विशुद्ध यथार्थवादी हष्टिकोण से रचित है । इसमें रचियता ने स्वगं या मोक्ष प्रदान करने का आडम्बर न रचकर अपना उद्देश्य—पाठकों को काम क्ला की व्यवहारिक शिक्षा देना—स्पष्ट रूप में स्वीकार कर लिया है । इस प्रत्थ में देवताओं के स्थान पर जन-साधारण को, अलौकिक क्रिया-कलापों के स्थान पर दैनिक जीवन के क्रिया-कलापों को, नैतिकता से झुकी हुई आकांक्षाओं के स्थान पर मानव-हृदय की सहज-स्वाभाविक वृत्तियों के चित्रण को प्रमुखता प्राप्त हुई है । प्रेम के विभिन्न परिस्थितियों का निरूपण 'गाथा-सप्तशती' में अत्यन्त स्वाभाविक शैली में हुआ है । यहाँ प्रणयोद्भव के लिए कल्पना के बड़े-बड़े करतब नहीं दिखाए जाते और न ही मानवेतर प्राणियों को प्रेम-सन्देश पहुँचाने के लिए आमन्त्रित किया जाता है । स्वप्न-दर्शन या चित्र-दर्शन की आयोजना भी यहाँ नहीं होती । कोई अहीर कुल की बाला अपनी मौसी के यहाँ आई हुई है, वह गाँव के सब लोगों के मुँह से एक विशेष युवक की बार-बार चर्चा सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो जाती है । प्रेम का अंकुर इसी आकर्षण में निहित है, किव इसी तथ्य को व्यंजित करता है—

उसी की कथाएँ होती हैं, विकसती हैं, फिर उसी तक समाप्त होती हैं ! क्या मैं यह समऋ लूं, मौसी ! कि वही एक युवक है इस गाँव में !!

'गाथा-सप्तश्वती' का नायक व्यभिचारी है, अतः उसकी विवाहिता पत्नी का दुःखी रहना स्वाभाविक है। हाल ने इस उपेक्षित पत्नी की व्यथा का चित्रण मार्मिक शब्दों में किया है—जब उसका पित उसी के सम्मुख अपनी किसी प्रेमिका के सौन्दर्य की प्रशंसा करता है तो वह उत्तर देती है—'सचमुच वह सुन्दर, रूप-गुण-शील है और यह भी मानती हूँ कि हम में कोई भी गुण नहीं, पर क्या जो उसके समान सुन्दर नहीं, उसे मर ही जाना चाहिए।'' वस्तुतः गाथा-सप्तशती इस प्रकार की यथार्थ-पूर्ण उक्तियों से भरी हुई है।

आगे चलकर 'अमक ह-शतक', 'शृंगार-शतक', 'गोवर्द्ध न-सप्तशती', 'चोर-'पंचाशिका' आदि मुक्तक रचनाओं ने गाथा-सप्तशती की यथार्थवादी परम्परा को आगे बढ़ाया । यही परम्परा अपभ्रंश मुक्तककारों में होती हुई हिन्दी के मुक्तक कवियों— देव, बिहारी, पद्माकर आदि तक पहुँची, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। उपर्युक्त पर्यालोचन से हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि प्राचीन भारत के नाटक एवं मुक्तक साहित्य में यथार्थवादिता को पर्याप्त प्रश्रय मिला है।

#### हिन्दी-काव्य में यथार्थवाद

हिन्दी-काव्य के प्रारम्भिक काल से ही उसमें यथार्थवादी दृष्टिकरेण का स्फुरण मिलता है। अमीर खुसरो, विद्यापित, नरपित नाल्ह आदि किव राज्याश्रित थे, जिनका उद्देश्य शिक्षा देना न होकर मनोरंजन करना था, अत: उनमें यथार्थवादी दृष्टिकरेण का मिलना स्वाभाविक है। खुसरो की निम्नांकित पंक्तियों में यथार्थवादिता का ही रंग दृष्टिगोचर होता है—

यह सौन्दर्य और यौवन की तरंगों का चित्रण उद्दाम रूप में है, किसी प्रकार की आदर्शवादिता या नैतिकता का नियन्त्रण इन पर दृष्टिगोचर नहीं होता।

तो कैसे कार्ट अंधेरी रतिया।

प्रणय के उन्मुक्त किव विद्यापित से तो किसी आदर्श की आशा करना ही व्यर्थ है। सौन्दर्य की प्रथम झलक देखकर ही उनकी समस्त आदर्शव।दिता मूछित होकर गिर पड़ती है, और जब हृदय में प्रेम का महोदिध उछलने लगता है तो समाज के सारे रीति-नियम उसमें डूब जाते हैं, उन्हीं के शब्दों में—

#### मनमधि मदन महोदधि उछलल बुड़ल कुल मरजादे!!

प्रेम और धर्म में से किसे स्वीकार करना च।हिए—एक आदर्शवादी इसके उत्तर में कहेगा कि धर्म की रक्षा के लिए प्रणय का गला घोंट देना उचित है, किन्तु यथार्थवादी किव विद्यापित अपनी प्रणय विह्वल नायिकाओं को सलाह देते हुए प्रेम को 'नीलमणि हार' तथा धर्म को काँच या शीशे के सहश बताते हैं—

कुलबित धरम कांच समतूल । मदन दलाल भेल अनुकूल ।। आतल बेचि नीलमिन हार । से तुह पिहरिब किर अभिसार ।। आदर्शनादियों के प्रेम का अन्त भी आदर्शमय होता है, या तो प्रेमी-प्रेमिका अनेक किठनाइयों के अनन्तर एक सूत्र में बैंधने में सफल हो जाते हैं, या दोनों अपने स्वप्नों की पूर्ति के निमित्त प्राणों की बिल दे देते हैं, िकन्तु विद्यापित के प्रणय-लोक में यह कुछ नहीं होता। रस-लोलुप नायक-भ्रमर कुछ दिनों के रस-पान के अनन्तर विमुख हो जाता है और अर्द्ध-विकसित म्लान किलका सी नायिका के पास केवल वेदना, िनराशा, ग्लानि और अमर्ष से पिरपूर्ण कुछ दाहक स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं। वह सोचती हैं:—

कुल-कामिनि छलौं, कुलटा भए गेलौं तिन कर बचन लोभाई। अपने कर हम मूंड मुड़ाएल कानु से प्रेम बढ़ाई।। चोर रमिन जानि मन मन रोअई अम्बर बदन छिपाई। दीपक लो सलभ जानि धाएल से फलुभुजइत चाई।।

अपने विगत प्रेम पर किया गया यह पश्चात्ताप कवि के यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।

'बीसलदेव रासो' सामन्तवादी व्यवस्था में जकड़ी हुई पराधीन नारी की यथार्थ गाथा है। वह प्रेयसी या पत्नी न होकर अपने पित की दासी-मात्र है। यही कारण है कि बीसलदेव की इस गर्वोक्ति का — मेरे समान और राजा कौन है ? मेरे यहाँ नमक की झील है !''— सीधा और स्पष्ट उत्तर देने-मात्र के अपराध में उसकी रानी को बारह वर्ष वियोग का दण्ड भुगतना पड़ता है। नारी-जीवन के प्रति किव की सहानुभूति रानी राजमती के शब्दों में व्यक्त हुई है —

#### विय जनम कांई दियो हो महेस। अवर जनम थारै घणां हो नरेस।।

मध्यकालीन भारत की नारी मनुष्य-जीवन की अपेक्षा वन की काली कोयल, जंगल की हरिणी या घर की गाय का जन्म प्राप्त करना अधिक श्रेयस्कर समझती है—पशु-पिक्षयों का जीवन मानव के लिए स्पृहणीय बन गया है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह तथ्य वास्तविकता पर आधारित है।

## मध्यकालीन हिन्दी कवि

मध्यकालीन भक्त किवयों का दृष्टिकोण आदर्शव।दी था, किन्तु उन्होंने उसमें यथार्थ का भी कहीं-कहीं समन्वय किया है। विशेषतः सूरदास के काव्य में यथार्थ चित्रण सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। उनके कृष्ण अवतार-पुरुष होते हुए भी साधारण बालक की भांति मां से चोटी बढ़ाने की बात पूछते हैं। गोपी-जीवन के विभिन्न दृश्यों में तत्कालीन ग्रामीण जीवन की झांकी मिलती है। इसी प्रकार गोपियों की विरहानि की व्यंजना में भी सर्वथा यथार्थात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उद्धव ज्ञान की जिस गठरी को लेकर गोकुल पहुँचे थे, यह आदर्शवादिता का ही दूसरा रूप था; उसे ठुकरा कर मानो सूर ने आदर्शवादिता को ठुकरा दिया हो। गोपियाँ यह नहीं कहतीं कि उद्धव के ज्ञान का आदर्श मिथ्या है, अपितु उनका निवेदन तो यह है कि वह उसके वश की बात नहीं है—

मधुकर, मन नांही दस बीस । एक हुतो सो गयो स्याम संग, को आराधै ईस ।। गोपियों की इस विवशता में सूर का यथार्थवाद मुखरित है।

आगे चलकर रीतिकालीन शृङ्कारी किवयों में तो यथार्थवाद अपनी चरम सीमा तक पहुँचा हुआ है। वे सामाजिक आदर्शों के विरुद्ध परकीया की गुप्त क्रीड़ाओं का चित्रण रुचिपूर्वक करते हैं, अभिसारिकाओं की छद्म-लीला के वर्णन में वे नीति और नियम को भुला बैठते हैं; और इतना ही नहीं, वे सिद्धान्त रूप में भी स्वीकार कर लेते हैं:—

#### कौन गनै, पुर बन नगर, कामिनि एकै रीत। बेखत हरै विवेक लो, चित्त हरै करि प्रीति।।

—देव

इन शृङ्गारी किवयों में यथार्थवादिता का आग्रह सबसे अधिक बिहारी में मिलता है। एक ओर तो वे शृङ्गारिकता को ही जीवन का चरम लक्ष्य घोषित कर देते हैं—''तन्त्र नाद, किवत्त, रस, सरस राग, रित रंग'',—दूसरी ओर आदर्शवादिता की डींग हाँकने वालों को वे ललकारते हैं—

इक भीजे, चहलें परें, बूढें, बहै हजार। कितेन औगुन जग करें, बै नै चढ़ती बार।।

प्रेम के क्षेत्र में नीति-नियम और मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है, इस कटु यथार्थ को वे नि:संकोच रूप में स्वीकार कर लेते हैं—

क्यों बसियं, क्यों निबाहियं, नीति-नेह-पुर नांहि।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

किसी सुन्दरी के सौन्दर्य को देखकर मन को वश में रखना चाहिए, उसे कुपथ पर नहीं जाने देना चाहिए—आदर्शवादियों की इस सीख से बिहारी भी परिचित हैं, किन्तु—

गनतु न मनु पथु अपथु, लिख बिथुरे-सुथरे बार ।।

कदाचित् ऐसे कुपथ-गामियों को 'निर्लंज्ज' घोषित किया जायगा, पर बिहारी पहले ही अपनी निर्लंज्जता स्वीकार कर लेते हैं—

फिरि-फिरि चितु उतहीं रहतु, टूटी लाज की नाव ।। सौन्दर्य क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर भी विहारी ने यथार्थवादी ढंग से किया है—

## समै-समै सुन्दर सबै, रूप कुरूपु न कोई। मन की रुचि जेती जितै, तित तेती रुचि होई।।

यह तो सिद्धान्त की बात हुई । व्यावहारिक दृष्टि से भी बिहारी ने अपने युग के उन दृश्यों का अंकन किया है, जिन्हें एक आदर्शवादी सर्वथा उपेक्षित कर देता । देवर-भाभी के गुप्त सम्बन्ध, पड़ोसी एवं पड़ोसिनों की व्यभिचारिता, मन्दिरों के कथावाचकों एवं श्रद्धालु महिलाओं के दुराचार, ठगों, वैद्यों एवं ज्योतिषियों आदि का चित्रण बिहारी ने निःसंकोच रूप में किया है । वस्तुतः बिहारी को रीतिकाल का सबसे बड़ा यथार्थवादी किव कहा जा सकता है ।

### आधुनिक युग

भारतेन्दु हरिण्चन्द्र का होष्टकोण आदर्शान्मुख यथाथंवाद था अर्थात् उन्होंने यथार्थं का चित्रण तो किया है, किन्तु उसमें रस लेते हुए नहीं, अपितु उसे व्यंग्यात्मक ढङ्ग से प्रस्तुत किया है। तत्कालीन भारत की दुर्दशा, विदेशी शासकों का शोषण, सरकारी कर्मचारियों के अनाचार, धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों आदि का नग्न चित्रण भारतेन्दु और उनके सहयोगी कवियों द्वारा भरपूर हुआ है। उदाहरण के लिए भारतेन्दु की कुछ कह-मुकरनियाँ देखिये—

भीतर भीतर सब रस चूसै। हैंसि-हिस के तन-मन-धन मूसै। जाहिर बातन में अति तेज। क्यों सिख साजन, निह अंग्रेज।।

द्विवेदी युग और छायावाद युग में किवयों का हिष्टकोण आदर्शात्मक ही रहा, यद्यपि दोनों की आदर्शवादिता में सूक्ष्म अन्तर था। द्विवेदी युग की आदर्शवादिता धर्म और संस्कृति के स्थूल रूप को ग्रहण करके आगे बढ़ी थी, जबिक छायावादी किवियों ने आध्यात्मिकता और दर्शन के सूक्ष्म तत्त्वों को अपनाया, किन्तु यथार्थवादियों का सर्वथा अमाव अभी दोनों में ही नहीं है। जहां गुष्त जी की 'भारत-भारती' में यथार्थ का चित्रण हुआ है, वहां छायावादियों के असफल प्रणय की परिणित में तत्कालीन समाज की वास्तिवकता निहित है। आगे चलकर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में तो यथार्थवाद का ही लक्ष्य मानकर चला गया है, अतः उनमें इसका चित्रण अत्यधिक मात्रा में मिलना स्वाभाविक है। प्रगतिवादियों ने जहाँ समाज की यथार्थ परिस्थितियों के अंकन का प्रयास किया है, वहाँ प्रयोगवादियों ने व्यक्ति की यथार्थ अनुभूतियों का। इसका विवेचन पीछे दो निबन्धों मे किया जा चुका है (देखिये — 'प्रगतिवाद और हिन्दी-काव्य' तथा 'प्रयोगवाद और नई किवता' शीर्षक निबन्ध), अतः हम पुनरावृत्ति से बचने के लिए उनके सम्बन्ध में अधिक नहीं लिखेंगे।

उपर्युक्त विवे वन से स्पष्ट है कि हिन्दी किविता का कोई भी युग ऐसा नहीं है जिसमें यथार्थ को स्थान न मिला हो। वस्तुतः हिन्दी-काव्य में आदर्श को अपेक्षा यथार्थ का ही अधिक बोलबाला रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि परिस्थिति-भेद से इस यथार्थ के रूप विभिन्न रहे हैं। जहाँ रीतिकाल में दाम्पत्य-जीवन एवं समाज की श्रृंगारिक प्रवृत्तियों यथार्थ चिवण रुचिपूर्वक हुआ, वहाँ भारतेन्दु युग में समाज की व्यापक परिस्थितियों का अंकन व्यंग्यात्मक दिष्टकोण से हुआ है। प्रगातिवाद इस दृष्टि से भारतेन्दु युग की यथार्थवादिता के निकट है; जबिक प्रयोगवादी रीतिकालीन वैयक्तिक श्रृंगारिकता से भी आगे बढ़े हुए हैं। अस्तु, यथार्थ यथार्थ ही है, उससे आदर्श की आशा रखना दुराशा मान्न ही सिद्ध होगी।

#### : : छियालिस : :

# प्रतीकवाद और हिन्दी-काव्य

- १. प्रतीक का अर्थ।
- २. प्रतीकों का प्रयोजन ।
- ३. प्रतीक और अलंकार।
- ४ प्रतीकवादी का आविभीव और विकास।
- ५. प्रतीकवादी विचारधारा।
- ६. पाश्चात्य प्रतीकवाद के गूण-दोष ।
- ७. भारतीय काव्य में प्रतीकात्मकता।
- <. आधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद।
- ६. उपसंहार

श्री रामवन्द्र वर्मा ने 'प्रामाणिक हिन्दी (शब्द) कोष' में 'प्रतीक' शब्द के ये अर्थ दिये हैं -- (१) चिह्न, लक्षण, निशान, (२) मुख, मुँह, (३) आकृति या रूप या सूरत, (४), किसी के स्थान पर या बदले में रखी हुई या काम आनेवाली वस्तु, (५) प्रतिमा, मूर्ति, (६) वह जो किसी समध्टि के प्रतिनिधि से रूप में और उसकी सब बातों ंका सुचक या प्रतिनिधि हो (सिम्बल Symbol)। अथौं की यह विविधता 'प्रतीक' शब्द की व्यापकता सिद्ध करती है। हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में 'प्रतीक' शब्द का प्रयोग भी विभिन्न प्रकार से होता है। हमारे सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन में हमारे गौरव का सूचक कोई रंग, आकृति या चिह्न प्रतीक कहलाता है, जैसे किसी संस्था का व्यापारिक चिह्न, किसी समाज की कोई मुद्रा या किसी राष्ट्र की ध्वजा-पताका, कोई रंग या आकार । धार्मिक क्षेत्र में पत्थर या धातु-मूर्तियाँ किसी परम सत्ता के प्रतीक के रूप में पूजी जाती हैं। इसी प्रकार साहित्य-क्षेत्र में किसी भाव या विचार का प्रति-निधित्व करनेवाले गब्द 'प्रतीक' कहलाते हैं। वैसे तो हमारी भाषा का प्रत्येक शब्द ही सामान्यत: प्रतीक है। हम 'गाय' को 'गाय' क्यों कहते हैं ? इसलिए कि इस ध्वनि को हमने पशु-विशेष का प्रतीक मान लिया है। दूसरी भाषाओं में 'गाय' को 'गाय' न कहकर और कुछ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरो ध्वनि को प्रतीक माना है। इस स्थिति में तो भाषा का प्रत्येक शब्द प्रतीक सिद्ध होता है, किन्तू प्रतीकवाद का सम्बन्ध इस रूप से नहीं है। वस्तुतः किसी भी शब्द के प्रचलित अभिधेय अर्थ को ग्रहण करते हुए भी जब उसके द्वारा किसी अन्य अर्थ की सूचना दी जाय तो उसे प्रतीक कहते हैं। यदि किसी मृत शरीर को देखकर कहा जाय कि "पक्षी उड़ गया, खाली पिजरा पड़ा है।" तो यहाँ पक्षी प्राणों का प्रतीक तथा पिजरा शरीर का प्रतीक कहलाएगा।

प्रश्न है प्रतीकों हुका काव्य या साहित्य में प्रयोग क्यों किया जाता है ? इसका उत्तर है कि काव्य में उन सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है, जो हमारी भावनाओं को अधिक स्पष्ट ता से, अधिक प्रभावशाली रूप में प्रकट करने में सहायक हो सकें। काव्य में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है-यह दूसरी बात है कि कु कि व चमत्कार-प्रदर्शन के लिए भी ऐसा करते हैं, किन्तू अलङ्कारों का मूल लक्ष्य तो भावाभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बनाना ही है। इसी प्रकार प्रतीकात्मकता का भी उद्देश्य है। प्रतीकों के प्रयोग से मुख्यत: इन लक्ष्यों की पूर्ति होती है-(१) सुक्ष्म भाव, विचार या कल्पना को स्थूल रूप में प्रस्तुत करना । इससे अगोचर रूप में सहायता मिलती है। जैसे "'निराशा' को 'अंधकार' का प्रतीक बताना, या 'ज्ञान' को 'प्रकाश' का (२) अपरिचित वस्तु का परिचय किसी परिचित आधार पर देना । इससे पाठक सुगमतापूर्वक अपरिचित का ज्ञान प्राप्त कर सकता है । जैसे, तुलसीदासजी ज्ञान और भनित का भेद बताते हुए एक को 'दीपक' के रूप में और दूसरी को 'चिन्तामणि' के रूप में प्रस्तुत करते हैं। (३) अप्रस्तुत का वर्णन करके पाठक के हृदय में प्रस्तुत के विषय में जिज्ञासा जागृत करना, जैसे कबीर का यह कथन— 'ठाढ़ा सिंह चरावै गाई।'' (४) विषय-वस्तु की व्यंजना अभिधा में न करके ध्वनि या व्यंग्य रूप में करना; जैसे, बिहारी के इस दोहे-'निह पराउ, निह मधुर मधु, निह विकास इहि काल' में कमल की कली अस्फुट-यौवता बाला का प्रतीक है। (४) एक ही शब्द, वानय. प्रसंग, कहानी या काव्य के द्वारा दो विषयों का प्रतिपादन एक क्षाय करना, जैसे पद्मावत और कामायनी में रत्नसेन-पद्मिनी या मनु-श्रद्धा के प्रतीकार्थों के द्वारा लौकिक और आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति एक साथ की गई है । कुछ विद्वानों का विचार है कि प्रतीकों का प्रयोग उस समय ही किया जाता है, जबिक व्यक्ति भावाभिव्यक्ति में सर्वथा असमर्थ हो जाता है या भाषा की अभिधा शक्ति कूंठित हो जाती है। हमारी दृष्टि में यह विचार ठीक नहीं। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, किन्तू सर्वत्र ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार अलङ्कारों के प्रयोग के बिना भाषा का काम चल सकता है, वैसे ही प्रतीकों के प्रयोग के बिना भी चल सकता है; किन्तू भाव।भिव्यक्ति को और अधिक स्पष्ट, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए ही अलङ्कारों और प्रतीकों का प्रयोग होना चाहिए । ध्यान रहे, प्रतीकों का प्रयोग या अस्पष्ट रूप में प्रयोग भाषा को दर्बोध्य एवं अभिव्यक्ति को अस्पष्ट भी बना देता है।

#### प्रतीक और अलंकार

यहाँ हमें प्रतीक के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए यह जान लेना चाहिए कि अलंकारों और प्रतीकों में क्या अन्तर हैं। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, प्रतीकों कि प्रयोग का लक्ष्य भी वही है, जो अलङ्कारों के प्रयोग का है। प्रतीक का स्वरूप भी हु मारे अन्योक्ति अलङ्कार से गहरा मिलता-जुलता है। प्रतीक का प्रयोग मूल वस्तु, भाव या विचार के रूप-साम्य, क्रिया-साम्य या प्रभाव-साम्य के आधार पर किया जाता है,

यही बात निरंग रूपक, अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकारों में मिलती है। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ पंक्तियाँ देखिए ...

- (१) माली आवत देखि कै कलियां करें पुकारि।
  फूले फूले चुन लिये, कालि हमारी बारि।।
  ——कबीर
- (र) निह पराग, निह मधुर मधु, निह विकास इहि काल । अलो कलो ही सौं बंध्यों, आगे कौन हवाल ।। बिहारी
- (३) कहां छिपा ए चांद हमारा। जेहि बिनुरैनि जगत अँधियारा।। — जायसी
- (४) कॅंबल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गयउ सुखाइ । अबहुँ बेलि फिर यलुहै, जों पिय सींचै आइ ॥ —जायसी
- (५) सो दिल्ली अस निबहुर देसू। केहि पूछहुँ को कहै सन्देसू।। ——जायसी
- (६) उन्ह बानन्ह अस को जो न मारा। बेधि रहा सगरौ संसारा।। — जायसी

यहाँ पहले दोहे में 'माली' मृत्यु का प्रतीक है तथा दोनों में क्रिया-साम्य है। दूसरे दोहे में मयु, पराग एवं विकासहीन किलका अविकसित-यौवन बाला का प्रतीक है, दोनों में गुण-साम्य है। तीसरे में चाँद भी प्रिय का प्रतीक है, तथा दोनों में प्रभाव-साम्य है। इक्षी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी कमल-बेलि, दिल्ली, बाण आदि क्रमणः नायिका, परलोक एवं वहिणयों की प्रतीक हैं। किन्तु प्रतीक में और इन अलंकारों में थोड़ा-सा अन्तर है उपर्युक्त अलकारों—अन्योक्ति, विदोक्ति, समासोक्ति आदि — में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ चमत्कारपूर्ण हैं, जबिक प्रतीकात्मकता में कभी-कभी केवल अप्रस्तुत अर्थ ही चमत्कारपूर्ण होता है। अतः भले ही प्रतीक को इनमें से किसी प्रचित्त अलंकार का पूरा पर्यायवाची न मानें, किन्तु उमे एक स्वतन्त्र अलंकार—जिसमें उपमेय का वर्णन अपमान के द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि जिससे उपमेय का उल्लेख बिल्कुल नहीं हो—कहा जा सकता है। वस्तुतः संस्कृत-हिन्दी के निरंग रूपक, समासोक्ति आदि में जिसे उपमा कहते हैं। वही 'प्रतीक' का पर्यायवाची है, केवल उसके वर्णन की पद्धित में थोड़। अन्तर होता है। अतः ऐसा कोई कारण नहीं कि जिससे प्रतीक एक प्रकार का अलंकार नहीं माना जाय।

#### प्रतीकवाद का आविर्भाव और विकास

जिन प्रकार भारत के कुछ काव्य-शास्त्रियों ने अलंकार, वक्रोक्ति और ध्विन आदि में से प्रत्येक को ही काव्यगत सौन्दर्य का मूलाधार सिद्ध करने का प्रयत्न किया, वैसे ही यूरोप के कुछ विद्वानों ने प्रतीकों के प्रयोग को काव्य-सौन्दर्य का समस्त महत्त्व प्रदान करने का प्रयास किया। फांस के एक प्रसिद्ध कवि जीन मोर आज ने अपनी पित्तका 'फिगारों' के १० सितम्बर, सन् १००६ के अंक में सर्वप्रयम 'प्रतीकवाद' की घोषणा की, इसकी स्थापना तत्कालीन साहित्य में प्रचलित प्राकृतवाद (Naturalism)

के विरोध में हुई है। प्रकृतवाद के अनुसार मानवीय मस्तिष्क की समस्त प्रतिक्रियाएँ इन्द्रिय-जन्य हैं। फलत: प्रकृतवाद में अध्यात्म के स्थान पर भौतिकता की, आदर्श के स्थान पर यथार्थ की, सौन्दर्य के स्थान पर कुरूपता की और अलंकारिता के स्थान पर स्वाभाविकता की प्रतिष्ठा की गई। प्रकृतवाद का प्रमुख उन्नायक फेंच उपन्यासकार एमिली जोला (१८४०-१६०२) माना जाता है। प्रकृतवादी लेखक अपनी समस्त अनुभृतियों तथा मान्यताओं को बिना किसी बन्धन तथा सामाजिक नियमों को मानते हुए प्रकृत रूप में अभिव्यक्त करने लगे। इस प्रकार प्रकृतवाद के विरोध में प्रतीकवादियों ने काव्य में आध्यात्मिकता, अलौकिकता, अलंकारिता एवं अस्पष्ट अभिव्यक्त पर बल दिया।

किव जीन मोरे की प्रतीकवाद-सम्बन्धी घोषणा के कुछ समय पश्चात् इसका प्रचार विभिन्न क्षेत्रों में हो गया। श्री अलबर्ट ओरिएट महोदय ने सन् १८६१ में एक लेख प्रकाशित करके प्रतीकवाद की व्याख्या अधिक स्पष्ट रूप में की। उन्होंने बताया कि प्रनीकावादी दुष्टिकोण में प्रत्येक कला-कृति में ये विशेषताएँ होनी चाहिए—(१) वह भावात्मक हो, क्योंकि कला का लक्ष्य भावों की व्यंजना करना है। (२) भावों को स्पूल रूप और आकार प्रदान करने के लिए प्रतीकों कः प्रयोग आवश्यक है। (३) वह संश्लेषणात्मक हो। (४) विषयी-परक हो अर्थात् उसमें किव के व्यक्तित्व को प्रमुखता प्राप्त हो। (४) वह अलंकृत हो या उसमें अलंकारिता हो। काव्य के अतिरिक्त चित्रकला के क्षेत्र में भी प्रतीकवाद की प्रतिष्ठा हुई। प्रतीकवादी आन्दोलन के प्रसार में रहस्यवादी विचार-धारा ने भी पर्याप्त योग दिया। प्रतीकवादी आन्दोलन से यूरोप के अनेक प्रमुख किंव, लेखक एवं आलोचक प्रभावित हुए जिनमें कीट्स, जेम्स ज्वायस, गर्टूड स्टीन, वेलेरी, रिल्के, ह्विटमैन, अलेक्जेण्डर, बैलॉक, सैण्डबर्ग आदि का नाम लिया जाता है।

#### प्रतीकवादी विचारधारा

श्री राजनारायण बिसारिया ने अपने एक लेख—'प्रतीकवाद की स्थापना' (आलोचना, अंक ६) में प्रतीकवादी विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए लिखा है— ''कुछ प्रतीकवादियों के अनुसार ऐसे सभी भाव, जो कि हमारे हृदय में उठते हैं, प्रत्येक अनुभव जो कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध के माध्यम से हमें मिलते हैं, और प्रत्येक क्षण, जो कि हमारी मानस्-चेतना को एक विशिष्ट तरंग में झंकृत कर जाते है, एक-दूसरे से सटे रहकर भी विलग, इतने अछूते, इतने गतिशील और इतने अग्राह्म होते हैं कि न तो हमारी अभिव्यक्ति उन्हें यथावत् पकड़ पाती है और न स्मरण-शक्ति ही उनके वास्तविक रूप को सहेजकर रख पाती है। प्रत्येक कलाकार अपने इन अनुभवों को अपने दृष्टिकोण को विशिष्टता से देखता और अपनी रङ्गान के अनुरूप अभिव्यक्ति में रंग-प्रकाश की नियोजना करता है।'' उनके इस कथन का तात्पर्य यह है कि प्रतीक-

वाद का प्रयोजन हमारी अस्पष्ट एवं अनिर्दिष्ट भावनाओं एवं अनुभूतियों को निजी हिष्टिकोण से चितित करना है। एक किव की अनुभूति में दूसरे किव की अनुभूति से सूक्ष्म अन्तर रहता है अतः सभी किव एक-जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, अतः अपने-अपने हिष्टिकोण से नये-नये प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। प्रतीकवादी केवल विचारों या भावों की अभिव्यक्ति करके ही अन्तुष्ट नहीं हो जाता, अपितु वह सूक्ष्मा-तिसूक्ष्म ध्वनियों, अनुभूतियों, सुगन्धियों आदि को व्यक्त करता है। उन्होंने अन्तमंन की सूक्ष्म स्मृतियों, ध्वनियों-प्रतिध्वनियों और रहस्यपूर्णं संकेतों पर कविताएँ लिखीं।

प्रतीकवादी काव्य का विषय सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के कारण और उसकी शैली— प्रतीकात्मकता—की अस्वाभाविकता, कृतिमता एवं नवीनता के कारण उसमे अस्वा-भाविकता और अस्पष्टता का आना स्वाभाविक था, किन्तु इस वाद के समर्थकों ने अस्पष्टता को काव्य का एक गुण माना है। इस सम्बन्ध में मलार्में का कथन है 'कविता का आनन्द तभी मिलता है जबकि हमें संतोष हो कि हम उसकी वस्तु का थोड़ा-थोड़ा करके अनुमान लगा रहे हैं, परन्तु स्पष्ट रूप में वर्णन कर देने से कविता का तीन-चौथाई आनन्द नष्ट हो जाता है। हमारी मनस्-चेतना को वही प्रिय है, जो संकेत करता हो, सचेत करता हो!'

सम्भवतः प्रतीकवादी अभिधा के स्थान पर लक्षण और व्यंजना के महत्त्व की प्रतिष्ठा करना चाहते थे, किन्तु वे अपने लक्ष्य से भटक गए। लाक्षणिकता और व्यंग्यात्भकता के स्थान पर उन्होंने दुर्बोधता एवं अस्पष्टता को अपना लिया।

### पाश्चात्य प्रतीकवाद के गुण-दोष

काव्य में प्रतीकों के महत्त्व को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता—वे साहित्य-कार जो कि प्रतीकवाद के अनुयायी नहीं थे, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में प्रतीकों का प्रयोग किया है। सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग प्रायः सभी देशों के सभी युगों के साहित्य में न्यूनाधिक माता में सर्वत हुआ है, किन्तु काव्य के अन्य गुणों की अपेक्षा प्रतीकात्मकता को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करने का श्रेय पाश्चात्य प्रतीकवादियों को ही है। प्रतीकों के महत्त्व की तथा उनके प्रयोग की जैसी सूक्ष्म व्याख्या इस वाद के अनुयायियों द्वारा हुई है, वैसी अन्यत नहीं मिलती।

प्रतीकवाद के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क तो यह है कि इसने प्राकृतवादियों एवं यथार्थवादियों के अन्दोलन का दृढ़ता से सामना किया। जहाँ प्राकृतवादियों ने काव्य में से अलंकारिता का पूर्णतः निष्कासन कर दिया था, वहाँ इन्होंने अलंकारिता—प्रतीकात्मकता—को ही काव्य का सर्वोच्च गुण सिद्ध किया। दूसरे, प्रतीकवादियों ने सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति को लक्ष्य बनाकर काव्य को गंभीर स्वरूप प्रदान किया। तीसरे, उन्होंने साहित्य में सौन्दर्य की प्रतिष्ठा की। चौथे, उन्होंने शैली और अभिव्यंजना-सम्बन्धी नवीन प्रयोगों के द्वारा किता को रूढ़िग्रस्त भाषा से मुक्त किया। पाँचवें उन्होंने काव्य और संगीत में सामंजस्य स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने

साहित्य को राजनीति के प्रभाव से बचाया। किन्तु प्रतीकवाद में दोष भी कम नहीं हैं। अन्ततः प्रतीकात्मकता एक अलंकार ही है, उसे आवश्यकता से अधिक महत्व देना अनुचित हैं। प्रतीकात्मकता अभिव्यक्ति का साधन-मात है, साघ्य नहीं, किन्तु प्रतीक-वादियों ने उसे साध्य ही मान लिया। स्पष्ट अभिव्यक्ति के नाम पर इन्होंने ऐसे प्रतीकों का समर्थन किया जो कि किवता और चिन्न को अस्पष्ट एवं दुर्बोध बना देते हैं। कला के सहज-स्वाभाविक रूप के स्थान पर उसे कृतिम एवं जटिल रूप से आच्छा-दित कर दिया गया। प्रतीकात्मकता शैली है, उसे भाव-पक्ष से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था। प्रतीकवादियों के प्रभाव से काव्य-कला की भौति चिन्नकला में भी अस्पष्टता एवं दुर्बोधता का प्रचार हुआ। अतः प्रतीकवाद की इस अतिवादिता का समर्थन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। काव्य में केवल प्रतीक ही नहीं, अन्य अलंकारों का प्रयोग भी एक सीमा तक एवं साधन रूप में ही होना चाहिए। सभी स्थानों पर प्रतीकों की भाषा में बोलना पशु-पक्षियों की वाणी में बातचीत करने के तुल्य है।

#### भारतीय काव्य में प्रतीकात्मकता

भारतीय काव्य में प्रतीकों का प्रयोग चिरकाल से होता रहा है; किन्तु पाश्चात्य प्रतीकवादियों की भौति उसमें अस्वाभाविकता एवं अतिवादिता को स्थान नहीं दिया गया । वैदिक साहित्य में जीव और ब्रह्म की व्याख्या प्रतीकों के माध्यम से की गई है - 'दो पक्षी मिलता के साथ एक (जीव) वृक्ष (शरीर) पर रहते हैं। उनमें से एक सुस्वाद पिप्पल का भक्षण करता है, जबकि दूसरा (परमात्मा) कुछ भी भक्षण नहीं करता।' आगे चलकर संस्कृत और प्राकृत के कवियों ने भी प्रतीकों का प्रयोग किया है। महाकवि कालिदास ने तरंगों से उद्देलित सरिताओं को मद-विह्नल कामिनियों के प्रतीकार्थ में, पर्वतों को पृथ्वी-रूपी नारी के उन्नत स्तनों के रूप में, लता और विटप के मिलन को प्रेयसी-प्रिय के मिलन के सदृश चित्रित किया है। दूसरी ओर प्राकृत और अपभ्रंश के जैन एवं बौद्ध कवियों ने प्रतीकों के माध्यम से ही उपदेश देने की शैली का आविष्कार किया। यही शैली सिद्ध और नाथपंथी कवियों में होती हुई हिन्दी के संत कवियों तक पहुँची। महात्मा कबीर यौगिक शब्दों एवं नाथ-पंथी साधना-पद्धतियों को सहज भिक्त-भावना के विभिन्न अंगों के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। कबीर की उलटबासियाँ और सूर के कुटपदों में प्रतीकात्मकता का ही विशेष ढंग से प्रयोग है। उधर प्रेमाख्यानक कवियों ने तो पूरे-के-पूरे काव्य प्रतीकों के आद्यार पर निर्मित किए। पद्मावत में रत्नसेन मन का, तोता गुरु का तथा परिमनी बुद्धि का प्रतीक है-इस बात का उल्लेख कवि ने स्पष्ट रूप में किया है। मध्यकालीन श्रृङ्कारी कवियों ने भी यत्न-तत्र अन्योक्ति के रूप में प्रतीकों की आयोजना की है।

### आधुनिक हिन्दी-काव्य और प्रतीकवाद

प्राचीन हिन्दी-काव्य में तो प्रतीकों का प्रयोग सामान्य रूप से ही हुआ है, किन्तु आधुनिक छायावादी और प्रयोगवादी काव्य में तो इनका प्रयोग इतना अधिक

हुआ है कि इन्हें 'प्रतीकवाद' तक की संज्ञा देने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ छायावादी कवियों की प्रतीक-योजना के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

> भंभा भकोर गर्जन है, बिजली है, नीरदमाला। पाकर इस शुन्य हृदय को, सबने आ, घेरा डाला।

> > —प्रसाद

भर गई कली! निज चृन्त पर उसे खिलना था, नव-नव लहरों से, मिलना था, निजसुल-बुल सहज बदलना था, रेगेह छोड़ वह बह निकली!

---पंत

—महार्देवी

उपर्युक्त अंशों में प्रतीकों का प्रयोग अतिशय माला में हुआ है । वस्तुत: छाया-वादी काव्य में सुक्ष्मातिसुक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रकृति के उपादानों को प्रतीक बनाकर की गई है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी छायावादी काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता प्रतीकात्मकता को ही मानते हुए लिखा था-- 'हिन्दी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के सम्बन्ध में भी ग्रहण हुआ है, वह इसी प्रतीक शैली के अर्थ में। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन ।" प्रतीकवाद की अन्य अनेक प्रवृत्तियाँ भी छायावादी काव्य में हिष्टगोचर होती हैं। पाश्चात्य प्रतीकवादियों की भांति छायावादी कवियों ने भी स्थूल के स्थान पर मुक्ष्म की, यथार्य के स्थान पर आदर्श की, लौकिक के स्थान पर अलौकिक की, प्रत्यक्ष के स्थान पर अप्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा की । प्रतीकवादियों की दोनों प्रमुख विशेष-ताएँ--रहस्यवृत्ति एवं अस्पष्टता-छायावादियों में मिलती है। दोनों ही छन्दों के स्थान पर लय और संगीत के सामंजस्य पर बल देते हैं, दोनों ही कला में सौन्दर्य को महत्व देते हैं और दोनों ही साहित्य को राजनीति से दूर रखते हैं। अतः यदि छाया-वादी काव्य को 'प्रतीकवादी' कह दिया जाय तो किसी सीमा तक अनुचित नहीं होगा। किन्तु स्वयं छायावादी कवियों ने प्रतीकात्मकता को ही काव्य का सर्वप्रमुख गुण घोषित करके प्रतीकवादियों में अपना नाम नहीं लिखवाया, अतः उन्हें प्रतीकवादी संज्ञा से विमूषित करना व्यावहारिक दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा।

श्री शिवदानसिंह चौहान ने हिन्दी के प्रयोगवादियों को छद्यवेशी प्रतीकवादी बताया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी के प्रयोगवादी कवियों ने प्रतीकों के द्वारा

अरती दिमत वासनाओं की अभिन्यक्ति का प्रयास किया है, किन्तु फिर भी उनमें पाश्चात्य प्रतीकवाद की मूल भावना नहीं मिलती । जैसा कि स्वयं अज्ञेय ने स्वीकार है—''आज के मानव का मन यौन-परिकल्पनाओं से लदा हुआ है और वे कल्पनाएँ सब दिमत और कुंठित हैं। उसकी सौन्दर्य चेतना भी इससे आक्रान्त है। उसके उपमान सब यौन प्रतीकार्थ रखते हैं।''—प्रयोगवादियों की किवता में यौन-प्रतीकों की प्रचुरता है। पाश्चात्य प्रतीकवादियों की सी रहस्यवृत्ति, धार्मिकता, संगीतात्मकता, रोमांच, रोमांच का मोह और अलौकिक भौन्दर्य-सृष्टि का आग्रह इनमें नहीं मिलता। प्रतीकवादियों ने बुद्धि का तिरस्कार किया था, जब कि इन्होंने इलियट के प्रभाव से बौद्धिकता को काव्य का प्रमुख गुण स्वीकार किया है। वस्तुतः प्रतीकात्मकता और प्रतीकवाद में जो अन्तर है, वही प्रयोगवाद और प्रतीकवाद में है। श्री राजनारायण के शब्दों में ''प्रतीकवादी कवियों और अज्ञेय में यदि कोई सम्बन्ध है तो यह कि दोनों ने नये प्रतीकों की योजना पर बल दिया है, नये उपमान ढूंढ़ने की बात कही है। परन्तु फ्रेंच कवियों के प्रतीक-सम्बन्धी सिद्धान्त रहस्यों, अन्तर्विरोधों और अस्पष्टताओं से भरे थे, अज्ञेय में यह बात नहीं है।''

पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी कविता में प्रतीकात्मकता की प्रवृत्ति और भी तेज से बढ़ रही है। विशेषतः नई कविता के क्षेत्र में अनेक व्यक्तियों ने फायडियन प्रतीकों का प्रयोग बिना सोचे-समझे किया है, जिससे उसकी रचनाएं अस्पष्ट, दुरूह एवं जटिल बन गई हैं। वस्तुतः इन कविताओं में प्रतीकात्मक शब्द उस बन्द ताले के समान हैं, जिसकी कुंजी कवि की जेब में रहती है—कवि महोदय जब कुन्जी निकालकर दे देते हैं, तो ताला खुल जाता है, वरना अर्थ का इन्तजार की जिए!

हमारे विचार से प्रतीकों का ऐसा प्रयोग, जहाँ वह प्रेषणीयता के साधक के स्थान पर बाधक बन जाता है, उचित नहीं कहा जा सकता। आशा है, हमारे कवि-गण इस ओर ध्यान देंगे।

#### :: सत्तावन ::

# अस्तित्ववाद और नयी कविता

- १. प्रवर्त्तक ।
- २. अस्तित्ववाद की आधारभूत धाराएँ।
- ३. धर्म और अध्यात्म के प्रति दृष्टिकोण।
- ४. ज्ञान-विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण।
- ५. मानव-मूल्य एवं जीवन-दर्शन ।
- ६. हिन्दी की नयी कविता और अस्तित्ववादी प्रवृत्तियाँ—(क) अनास्था (ख) अस्तित्व-बोध (ग) वैयक्तिकता (घ) पीड़ा की स्वीकृति (ङ) भोग, प्यार, निराशा-मृत्यु ।
- ७. उपसंहार।

प्रकृति का यह नियम है कि प्रत्येक सकारात्मक (Positive) वस्तु के साथ किसी न किसी नकारात्मक (Negative) वस्तु का •द्वन्द्व चलता रहता है जिसके परिणामस्वरूप एक नयी वस्तु का आविर्भाव या विकास होता है, जो प्रथम दोनों की स्थानापन्न होती है। इस सिद्धान्त को हीगल ने दर्शन की शब्दावली में प्रस्तुत करते हुए कहा था कि प्रत्येक वाद (thesis) के साथ किसी प्रतिवाद (Antithesis) का संघर्ष होता है जिससे एक नये समवाद (Synthesis) का विकास होता है जो कि प्रथम दोनों का समन्वित रूप होता है। 'अस्तित्ववाद' भी किसा प्रकार के आविष्कारों एवं सिद्धान्तों के प्रचलन के कारण मानव-जीवन पर वैज्ञानिकता एवं सामाजिकता का प्रभाव अधिक बढ़ने लगा, जिसके सम्मुख व्यक्ति की वैयक्तिकता एवं स्वतन्त्रता उपेक्षित होने लगी, तो उसकी प्रतिक्रियास्वरूप एक ऐसे वाद का विकास हुआ, जो कि व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतन्त्रता को सर्वाधिक महत्व देता हुआ वैज्ञानिकता एवं सामाजिकता का तीव्र विरोध करता है। यही वाद दर्शन एवं कला के क्षेत्र में 'अस्तित्ववाद' के नाम से प्रसिद्ध है।

#### प्रवर्त्त क

अस्तित्यवादी विचारों के मूल प्रवर्त्तक एक डेनिश विद्वान् सारन कीकेंगार्ड (१८१३-१८५५) थे, जिन्होंने अपने ग्रन्थों की रचना डेनिश भाषा में की थी। आगे चलकर प्रथम महायुद्ध के आसपास उनके ग्रन्थों का अनुवाद जर्मन भाषा में हुआ तथा इसी समय इसका प्रचलन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आरम्भ हुआ। विशेषतः जर्मनी एवं फ्रांस के

अनेक चिन्तकों एवं साहित्यकारों ने अस्तित्वसादी विचारों को अपनाते हुए उनकी अपनी-अपनी दृष्टि से व्याख्याएँ की । इन विद्वानों में जर्मनी के फेडरिख नीत्से (१८४४-१६००), मार्टिन हेड्गर (१८६६-), कार्ल जेस्पर्स (१८८३-), तथा फांस के गेब्रि-यल मार्सल (१८८६-), ज्याँ पॉल सार्त्स (१९०५-) व आलवेर कामू (१६१३-१६६०), विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन विचारकों के भी आस्था की दृष्टि से दो वर्ग किए जा सकते हैं—एक आस्तिक विचारकों का वर्ग एवं दूसरा नास्तिकों का। प्रथम वर्ग में कीर्केगार्द एवं मार्सल को तथा शेष सभी को द्वितीय वर्ग में स्थान दिया जा सकता है। वस्तुत: अस्तित्ववादी विचारकों में संप्रति सर्वाधिक महत्व जे० पी० सार्व का ही स्वीकार किया जाता है, तथा उन्हीं की व्याख्याओं को इस वाद की प्रामाणिक व्याख्या के रूप में ग्रहण किया जाता है, अतः हम भी यहाँ अस्तित्ववाद के विवेचन में इन्हीं के मतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे।

### अस्तित्ववाद की आधारभूत धारणाएँ

अस्तित्ववादी विचारधारा का आधारभूत शब्द 'अस्तित्व' है, जो अंग्रेजी के 'Existence' का पर्याय है। इस वाद के अनुयायी विचार या प्रत्यय की अपेक्षा व्यक्ति के अस्तित्व को अधिक महत्त्व देते हैं - इसी से वे अस्तित्ववादी कहलाते हैं। परम्परागत विचारधारा के अनुसार सुष्टि में पहले विचार (1dea) का उदय हुआ, फिर उसके अनुसार वस्तू का आविर्भाव हुआ—प्लेटो इसी विचार-<mark>धारा को मानते</mark> थे। इसी से उन्हें विचारवादी या तत्त्ववादी (Idealist) कहा जाता है। मध्यकाल में भी तत्व या सार (Essence) को पदार्थ या व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया, जबिक अस्तित्ववादियों का दृष्टिकोण इसके विपरीत है। संक्षेप में परम्परागत आदर्शवादियों के अनुसार विचार, तत्त्व, सार सिद्धान्त या सामान्य निष्कर्ष ही सर्वी-गीण सत्य एवं शाध्वत सत्ता के प्रतिनिधि हैं, जबिक भौतिक पदार्थों एवं विशिष्ट प्राणियों की सत्ता (=अस्तित्व) क्षण-भंगूर होने के कारण मिथ्या है। अस्तित्ववादी इस धारणा का खण्डन करते हुए तक देते हैं कि जब वस्तु ही नहीं तो उसका विचार या सार कैसे सम्भव है ? पहले वस्तू का अस्तित्व होगा तदनन्तर उसके सम्बन्ध में विचारों या सिद्धान्तों का निरूपण होगा। वस्तुतः सारे विचार या सिद्धान्त व्यक्ति की चिन्तना के परिणाम हैं, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त अन्य पदार्थ एवं प्राणी तो चिन्तन-मनन करते नहीं -- अतः कहना चाहिए कि पहले चिन्तन करनेवाला मानव या व्यक्ति अस्तित्व में आया तथा उसके पश्चात् उसके द्वारा विभिन्न विचारों या सिद्धान्तों का निरूपण हुआ। अत: व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है जबकि विचार या सिद्धान्त गीण है।

व्यक्ति के अस्तित्व की ही प्रमुखता देने के अतिरिक्त अस्तित्ववादियों की 'अस्तित्व' के सम्बन्ध में कुछ धारणाएँ और भी हैं। एक तो जैसा कि उपर्युक्त धारणा से सूचित होता है, उनको सामान्य विचारों, तत्त्वों, सिद्धान्तों या नियमों में कोई आस्था नहीं है। उनके विचार से प्रत्येक सिद्धान्त व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है, अतः

वह व्यक्ति-सापेक्ष है। ऐसी स्थिति में किसी भी सिद्धान्त को सर्वांगीण, सार्वभौम या सार्वजिनक नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में, उसके विचार से हर व्यक्ति को अपना सिद्धान्त स्वयं खोजना या बनाना चाहिए; दूसरों द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धान्तों को स्वीकार करना उसके लिए आवश्यक नहीं। इसी दृष्टिकीण के कारण अस्तित्ववादी के लिए सभी परम्परागत सामाजिक, नैतिक, शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक सिद्धान्त. जो कि व्यक्ति के जीवन से सम्बद्ध हैं, अमान्य एवं अव्यावहारिक सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे, वह व्यक्ति के अस्तित्व को भी स्वयं व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर मानता है। यह कहना कि व्यक्ति का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता एवं परिस्थितियों पर अथवा उसके पूर्व कर्म-फल पर आधारित है, उसकी दृष्टि में उचित नहीं। उसके विचार से प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। व्यक्ति अपने लिए जो चुनता है, वही उसे मिलता है या यों कहिये कि व्यक्ति जैसा अपने को बनाना चाहता है. वैसा ही वह बनता है। अतः कोई व्यक्ति क्या बनता है या क्या नहीं--यह उसी की अपनी पसन्द पर निर्भर है। यह कहना कि परिस्थितियों और भाग्य ने उसे बना दिया है, अस्तित्ववादी के अनुसार ठीक नहीं। परिस्थितियों के बन्धन को स्वीकार करना या न करना व्यक्ति की ही इच्छा पर निर्भर है -अतः परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने के लिए स्वयं व्यक्ति ही उत्तरदायी है। एक व्यक्ति परिस्थितियों के आगे घूटने टेक देता है, इसका अर्थ यह है कि उसने परिस्थितियों की देन को स्वीकार कर लिया है या यों कहिए कि उसने परिस्थितियों के अनुसार ही अपने भाग्य का चुनाव किया, जबिक वह दूसरे प्रकार का चुनाव करने के लिए भी स्वतन्त्र था । अस्त, प्रत्येक स्थिति में यह व्यक्ति का ही चुनाव है कि परिस्थितियों के अनुकूल बनता है या प्रतिकूल--इसके लिए किसी अन्य को दोष देना व्यर्थ है।

यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या यह व्यक्ति के हाथ में है कि वह जो चाहे बन सके ? क्या वह जैसा चुनता है, वैसा ही बन सकता है ? क्या यह ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, वही क्लर्क बनने को मजबूर होता है ? इन प्रश्नों का अस्तित्ववादी के पास एक ही उत्तर है कि यदि तुम जो चाहो, वह नहीं बनते हो तो कुछ और बनना क्यों स्वीकार करते हो ! हम अपने दुख, संकट या मृत्यू के भय के कारण ही तो अप्रिय या अवांछित को स्वीकार करने को विवण होते हैं। पर यदि हम दु:ख एवं मृत्यू की अनिवार्यता को स्वीकार कर लें तो यह भय कहाँ रह जाता है ? दूतरे, शब्दों में हम जो चाहें, वह नहीं बन सकें तो बदले मे प्रत्येक प्रकार का दू:ख-यहाँ तक कि मृत्यू को भी स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत रहें। यदि हम इतने साहसी हो सकते हैं तो फिर हमें कोई नहीं झुका सकता । सच पूछें तो अस्तित्ववादी के अनुसार व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध दुःख या नास की स्थिति में ही होता है, उसे इस स्थिति का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिये । अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं एवं वैयक्तिर्क स्वतन्त्रता को कूचलकर तथा परिस्थितियों के सम्मुख नत-मस्तक होकर प्राप्त किये गये सुख की अपेक्षा उस दु.ख--या मृत्यु का कारण भी श्रेयस्कर है, जो चयन की स्वतन्त्रता, या निजी इच्छाओं व वैयक्तिक स्वच्छन्दता की सुरक्षा करते हुए प्राप्त हो । वस्तुतः आत्म-स्वातन्त्र्य की रक्षा के हित प्राप्त दु.ख, चाहे वह कितना ही दारुण

क्यों न हो, दासता एवं परतन्त्रता की छाया में प्राप्त सुख से हजार गुना अच्छा होता है—वह अस्तित्ववादियों का अटल विश्वास है।

इस प्रकार, अस्तित्ववादी के लिए अपना अस्तित्व, वैयक्तिक स्वतंव्रता एवं निजी लक्ष्य या चुनाव जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही दुःख या वेदना का भोग भी रुचिकर है। इस वेदना के भोग के बिना न तो व्यक्ति को अपनी सत्ता का बोध होता है और न ही वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सफल हो सकता है। सच्चा अस्तित्व उसी व्यक्ति का है, जो परिस्थितियों को कुचलता हुआ अपने द्वारा चुनी हुई दिशा मे निरन्तर आगे बढ़ता जाता है पर ऐसा वही कर सकता है, जो वेदना के भोग को स्वीकार करता है, अत: वेदना का भोग अस्तित्ववाद का दूसरा प्रमुख सिद्धान्त है, जिस पर अस्तित्व-बोध का प्रथम सिद्धान्त निर्भर है।

### धर्म और अध्यात्म के प्रति दृष्टिकोण

जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, अस्तित्ववादियों के दो वर्ग हैं-एक वर्ग आस्तिक होने के कारण ईश्वर की सत्ता स्वीकार करता है, जबकि दूसरा वर्ग नास्तिक है तथा वह ईश्वर, धर्म, अध्यात्म आदि का पूर्णतः विरोध करता है। वस्तुतः प्रमुखता दसरे वर्ग की ही है। अधिकांश अस्तित्ववादियों के अनुसार ईश्वर व्यक्ति के मन की कल्पना मात्र है. जिस प्रकार उसने धार्मिक, नैतिक एवं चारित्रिक सिद्धान्तों एवं विचारों की कल्पना अपनी निजी रुचि एवं प्रवृत्ति के अनुसार कर ली है, उसी प्रकार उनकी रक्षा के लिए ईश्वर, धर्म अध्यात्म की सुष्टि कर डाली है। कुछ लोग नास्तिक होते हए भी नैतिक एवं चारिविक सिद्धान्तों को स्वोकार करते हैं, किन्तु अस्तित्ववादी इस स्थिति को भी पसन्द नहीं करते। वस्तुत. अस्तित्ववादियों का विरोध ईश्वर से कम एवं धार्मिक, नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों एवं नियमों से अिक है, क्योंकि ये ही वे तस्व हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता— स्वच्छन्दता को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं। ईश्वर, परलोक, स्वर्ग-नरक, पाप-पुण्य, पूर्वजन्म, भाग्य, कर्म-फल आदि से सम्बन्धित विचार-तत्त्व इस बात के द्योतक हैं कि मनुष्य का भाग्य किसी अन्य वस्तु पर निर्भर है या यों कहिए कि व्यक्ति किसी पूर्व निर्धारित तत्त्व या व्यवस्था पर निर्भर है; ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने स्वतन्त्र चुनाव या स्वेच्छा के अनुसार आगे बढ़ने की छूट कहाँ रह जायगी ? इसीलिए वे इन सभी अध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक एवं चारित्निक तत्त्वों का विरोध करते हैं। दोस्ताएव्स्की ने कहा था—''यदि ईश्वर के अस्तित्व को मिटा दें तो फिर सब कुछ (करना) संभव है।'' इसी कथन का अनुमोदन करते हुए जे॰ पीः सार्व ने लिखा है---

"Indeed, everything is permissible if God does not exist and as a result man is forlorn, because neither within him nor without does he find anything to cling to. If existence really does precede essence there is no explaining things away by reference to a fixed and given human nature. In other words, there is no determinism, man is free, man is freedom. On the otohr hand, if God does not exist, we find no values or commands to turn to which legitmize our conduct." (Existentialism and Human Emotions: Pages 22-23) अर्थात् "वस्तुतः यदि ईश्वर का अस्तित्व न हो (न माना जाय) तो सब कुछ सम्भव है, क्योंकि (उस स्थित में) मनुष्य निराश्चित होकर किसी भी आन्तरिक या बाह्य वस्तु से नहीं बँध सकेगा। यदि 'अस्तित्व' सच मुच 'सार-तत्त्व' का पूर्ववर्ती है तो फिर किसी भी पूर्वप्रदत्त या निर्धारित मानव प्रकृति के आधार पर वस्तुओं की व्याख्या आपेक्षित नहीं। दूसरे शब्दों में मनुष्य के लिए कुछ भी पूर्वनिर्धारित नहीं है, वह स्वतन्त्र है, स्वतन्त्रता है। साथ ही, यदि ईश्वर का अस्तित्व न रहे तो ऐसा कोई मूल्य या आदेश भी न रहेगा जिसे मानना या जिसके अनुसार अपने चरित्र को अनुशासित करना आव- श्यक हो।"

वस्तुतः अस्तित्ववादियों का झगड़ा ईश्वर से इतना नहीं है, जितना कि उन बास्थाओं, विश्वासों, धारणाओं, एवं नीति-नियमों से है, जो ईश्वर के कारण बने हुए हैं। यदि ईश्वर मनुष्य के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप न करे तो उसे भी बने रहने की छूट देने के लिए अस्तित्ववादी तैयार हैं, इसीलिए सार्त्र ने एक स्थान पर लिखा है— "अस्तित्ववाद इतना नास्तिक नहीं है कि वह ईश्वर का विरोध करने में ही अपनी माक्तियों का अपव्यय करता रहे, अपितु वह तो इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि अगर ईश्वर है भी तो उससे मनुष्य का कुछ बनता-बिगड़ता नहीं।" इस प्रकार हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी उस ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, जो व्यक्ति की स्वच्छन्दता एवं आत्मिनभैरता में बाधक बनता है। ईश्वर से सम्बन्धित अन्य पारलौकिक एवं आध्यात्मिक धारणाओं को भी अस्वीकार करने का मूल कारण यही है।

### ज्ञान-विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण

ईश्वर, धर्म और अध्यात्म की ही भाँति ज्ञान-विज्ञान के प्रति भी अस्तित्ववादियों का दृष्टिकोण विरोधमूलक है। हेडगर की मान्यता है कि प्राकृतिक जगत् के बौद्धिक ज्ञान की अपेक्षा व्यक्ति के आन्तरिक अनुभवों का अधिक महत्त्व है, अतः हमें प्रकृति के बौद्धिक या वैज्ञानिक अध्ययन से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। गैब्रियल मार्सल ने भी तथ्यों एवं विचारों के सामान्यीकरण एवं सिद्धान्त-स्थापन की प्रक्रिया का घोर विरोध किया। उनके विचार से संसार में सारे झगड़ों की जड़ विभिन्न सिद्धान्त, मत, सम्प्रदाय एवं वाद ही है। यदि आज हम अपने शब्द-कोश में से 'प्रजातंत्रवाद', 'साम्यवाद', 'स्नाजवाद', 'पूँजीवाद' आदि शब्दों को निकाल दें, तो विश्व-इद्ध की आशंका कम हो सकती है। अतः उसके विचार से आज के मानव को वैज्ञानिक विवेचन एवं सद्धान्तीकरण से बचना चाहिए।

वस्तुतः बौद्धिकता एवं वैज्ञानिकता से अस्तित्ववादियों के विरोध का मूल कारण यही नहीं है कि इससे संघर्ष, युद्ध एवं अशान्ति का जन्म होता है, अपितु यह कि इस् प्रकार के ज्ञान-विज्ञान की व्यक्ति के लिए कोई उपयोगिता या महत्ता नहीं है। संघर्ष

संकटों एवं युद्धों से अस्तित्ववादी घुणा नहीं करता, अपितु उन्हें पसन्द करता है, क्योंकि इन्हों से तो संवास की वह स्थित उत्पन्न होती है, जो कि व्यक्ति के अस्तित्व बोध एवं उसकी सार्थकता-सिद्धि में सहायक सिद्ध होती है। अतः हमें इस भ्रम में न पड़ना चाहिए कि अस्तित्ववादी संघर्षों या युद्धों के भय से विज्ञान का विरोध करता है। वास्तव में इस विरोध का मूल कारण यह है कि वह बौद्धिक ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियों को व्यक्ति के लिए अनावश्यक समझता है। उसकी हिंदि में इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान आदि की जानकारी का कोई महत्त्व नहीं है, क्योंकि इनसे व्यक्ति के अस्तित्वबोध में कोई सहायता नहीं मिलती। जानने की वस्तु व्यक्ति लिए एक ही है—वह मानव-स्थिति (Human Condition) जिससे अस्तित्वबोध में सहायता मिले। पर इस स्थिति का ज्ञान, बुद्धि या तर्क द्वारा नहीं, अपितु घोर वेदना के द्वारा प्राप्त आन्तिरिक सहजानुभूति से ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में दर्शन और विज्ञान की प्रचलित अध्ययन-पद्धितर्यों अस्तित्व वादी की हिंदि में बेकार हैं।

बौद्धिक विवेचन एवं वैज्ञानिक नियमों का विरोध एक अन्य दृष्टि से भी किया जाता है। बौद्धिकता एवं वैज्ञानिकता के क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान रूप में ग्रहण करतेहुए उनके बारे में सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो व्यक्ति की वैयक्तिकता के स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द निर्णय के विरुद्ध पड़ते हैं। अस्तित्ववादी प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्र सत्ता में विश्वास करता है। अतः उस समूह के सामान्य निष्कर्षों को लागू करना अन्याय है। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि एक प्रेमी निराश होकर हतोत्साह या पलायनवादी बन जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि सभी एक जैसा व्यवहार करते हैं। जबिक अस्तित्ववादी के अनुसार हर प्रेमी पर निराशा की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है—होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी प्रकार का सामान्य नियम या निष्कर्ष वैज्ञानिकता का विरोधी सिद्ध होता है। दूसरी ओर अस्तित्ववादी विचार, प्रत्यय, पूर्वनिर्धारण, सामान्यीकरण, सिद्धान्त-स्थापना, नियम-निर्धारण, संविधान-निर्माण, अनुशासन आदि का जन्मजात शत्रु है, क्योंकि उसका पहला सूत्र ही अस्तित्व को सत्य एवं तत्व को मिथ्या मानता है।

अस्तु, श्री राबर्ट जी॰ आल्सन महोदय के शब्दों में कहा जा सकता है—
In sum the proper object of human concern for the existentialists is not God, abstract ideas, laws of nature, or empirical knowledge of human beings. What man should strive to know is the inhuman condition And by an junderstanding of the human condition the existentialist do not mean knowledge of human history, of man's natural and social environment or of the so-called laws of human behavior. An understanding of the human existence which remain the same in all ages; of man's contingency, particularity,

and freedom; of man's fundamental aspirations and of the basic ways in which the individual can relate to the world and to other human beings." (An Introduction to Existentialism: page 89) अर्थात् 'समग्र रूप में अस्तित्ववादी के लिए मानव-रुचि का उपगुक्त विषय ईश्वर, सूक्ष्म, विचार, प्रकृतिक नियम या मनुष्य सम्बन्धी बौद्धिक ज्ञान नहीं है, अपितु उसकी दृष्टि में मनुष्य के जानने की वस्तु है—मानव-स्थिति! मानव-स्थितियों के बोध से अस्तित्ववादी का आशय मानव-जाति के इतिहास, उसके भौतिक एवं सामाजिक वातावरण अथवा तथाकथित-मानव-व्यवहार की पद्धतियों के ज्ञान से नहीं है, अपितु मानव-स्थिति के बोध से उसका अभिप्राय मानव के अस्तित्व सम्बन्धी उन सामान्य लक्षणों से है, जो सभी युग में एक जैसे रहते हैं, या फिर उसकी उस अनिष्वतता, विशिष्टता व स्वतन्वता तथा उन मूलभूत आकांक्षाओं व सम्बन्धों के ज्ञान से है, जो व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों व दुनिया से जोड़ते हैं।

## मानव-मूल्य एवं जीवन-दर्शन

परम्परागत विचारों के अनुसार सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मूलतः सुख, वैभव एवं सम्मान प्राप्त करना होता है तथा साथ ही दूसरों को सुख पहुँचाना भी व्यक्ति के लिए आदर्श माना जाता है। मानव जाति के ... इतिहास में जिन महान् चिन्तकों साधकों एवं समाज-सेवियों को प्रतिष्ठा प्राप्त है, उन सब ने किसी न किसी रूप में मानव को सुखी बनाने का प्रयास किया था। इसलिए कहाजासकताहै कि व्यक्ति एवं समाज को सुखी बनानाही अब तक महान् पूरुषों का मुल लक्ष्य रहा है तथा किसी भी व्यक्ति के क्रिया-कलापों के मूल्यांकन का आधार भी एक सीमा तक यही रहा है कि उसने मानवता को सुखी एवं समृद्ध बनाने या ऊँचा उठाने में कितना योग दिया है पर अस्तित्ववादी इन लक्ष्यों एवं मृत्यों को स्वीकार नहीं करता। उसके विचार में सुख की लालसाया धारणा ही मिथ्या है। मनुष्य चाहे कितनी ही उन्नति और सुधार क्यों न कर ले, वह कभी पूर्णतः सुखी नहीं हो सकता। व्यक्ति की कोई भी उपलब्धि, समाज का कोई भी सुधार, राजनीति का कोई भी तंत्र, नैतिकता का कोई भी आदर्श और विज्ञान का कोई भी आविष्कार मानवता को पूर्ण सुखी नहीं बना सकता, वस्तुतः पूर्णतः संतुष्ट और सुखी होना मानव की प्रकृति में ही नहीं है, अत: कहा जा सकता है कि जब तक मनुष्य है, तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता। या तो वह मनुष्यता को त्यागे या फिर मुखी होने की आशाको!

अस्तित्ववादी दूसरे विकल्प को स्वीकार करता है। इसीलिए उसकी दृष्टि में मानव-जीवन को सुखी बनाने के सभी वैयिनतक एवं समाजिक प्रयास निरथंक हैं। साथ ही इसी दृष्टि से व्यक्तियों या तथाकथित 'महापुरुषों' का मूल्यांकन करना भी व्यर्थ है; सच पूछें तो उसकी दृष्टि में आज त कि कोई भी मानव को सुखी बनाने में सफल सिद्ध नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रयासों, कार्यों एवं उनके मृल्यांकन का क्या मृल्य है!

यहाँ कहा जा सकता है कि मानव-हितैषियों एवं समाज-सुधारकों को अपने लक्ष्य में पूर्ण सफलता भले ही न मिली हो, पर उसकी प्रेरणाओं, प्रयोजनों एवं प्रयासों की महानता के आधार पर तो उनका महत्व स्वीकार किया जाना चाहिए। पर अस्ति-त्ववाद इसे स्वीकार नहीं करता । उसके विचारानुसार एक तो प्रत्येक मानवतावादी समाज-सुधारक ने किसी न किसी सिद्धान्त, नियम या व्यवस्था का आविष्कार करके मानव की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कम कर देने का अपराध किया है--अच्छा होता कि वे यह सब कुछ न करते । दूसरे, उनकी महानता को मानने का अर्थ है दूसरे व्यक्तियों की महत्ता को कम करना; व्यक्ति पर व्यक्ति की प्रभुता को स्वीकार करना—यह स्थिति भी अस्तित्ववादी के लिए असह्य है। अतः किसी भी दृष्टि से वह न तो अतीत के समाज-सुधारकों की देन को स्वीकारने के लिए प्रस्तुत है और न ही भविष्य में स्वयं ॰को इस खोटे धन्धे में डालने को उत्सूक है !! यदि उसका वश चले तो वह इन सभी तथाकथित मानव-हितैषियों एवं समाज-लेखको को घरती से परे धकेलकर इसे एक ऐसी साफ-सूथरी एवं स्वतंत्र भूमि का रूप दे दे, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी मनचाही करने की पूरी छूट हो; हर कार्य के लिए स्वच्छन्दता हो और कहीं भी कोई भी किसी को टोकनेवाला न हो ! हो सकता है इसका परिणाम अब्यवस्था, अशान्ति, संघर्ष एवं मृत्यु हो—पर इसकी क्या चिन्ता है ! मृत्यू तो अन्ततः होनी ही है; क्यों न डर-डरकर अन्त में मरने के स्थान पर पूर्ण,स्वतन्त्रता,एवं,स्वच्छन्दता से जीते हुए साहसपूर्वक इसका वरण करें !! मृत्यू हमें आकर आक्रांत करे, इससे अच्छ। यह है कि हम स्वयं जाकर मृत्यु का सामना करें !! उस स्थिति मे हम यह दावा कर सकेंगे कि हम मृत्यू के द्वारा मारे नहीं गए, अपित हमने स्वेच्छा से मृत्यु का वरण किया है ! वस्तुतः इस प्रकार का मरना भी हमारी वैयक्तिक स्वच्छन्दता का प्रमाण होगा--और सच पूछें तो अस्तित्ववादी की हिष्ट में इस वैयक्तिक विष्ठन्दता से बढ़कर जीवन का और कोई मूल्य नहीं है।

अस्तु, मानव जाति की सेवा, समाज-सुधार या राजनीतिक परिवर्तन से प्राप्त होनेवाले सुखों में अस्तित्ववादी का कोई विश्वास नहीं है। इसकी अपेक्षा वह दुख और अवसाद को जीवन के अनिवार्य एवं काम्य तत्त्वों के रूप में स्वीकार करता है। दुःख को विवशता के रूप में नहीं, अपितु एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार करना उसकी दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि दुःख में ही व्यक्ति की अन्तश्चेतना का पूर्ण जागरण होता है, उसी में उसकी सारी शवितयों का उद्बोधन, अभिव्यंजन एवं अभियोजन होता है तथा वहीं तो स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध होता है तथा यदि आप मेरा हाथ बिना मुझे पीड़ा पहुँचाए, उसे चेतना-शून्य करके काट देंगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा हाथ कट रहा है, जब की दूसरी स्थिति में यह अनुभव होने पर कि मेरा हाथ कट रहा है, मुझे अपने अस्तित्व का बोध होगा। इतना ही नहीं, वेदना जितनी गहरी होगी, अपने अस्तित्व का बोध भी उतना ही गम्भीर होगा। अतः पीड़ा (anguish) इनके महाँ एक महत्वपूर्ण मूल्य या वांछनीय तत्त्व के रूप में स्वीकृत है। इस पीड़ा के आधार पर ही इनका पीड़ा-दर्शन आधारित है जिसको तीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ स्वीकार की जाती हैं—-(१) पीड़ा या संत्रास को मनुष्य के लिए अनिवार्य मानना चाहिए। (२) पीड़ा या

संतास के भय को हृदय से निकाल देना चाहिए— उससे पूर्ण मुक्ति पा लेनी चाहिए। (३) पीड़ा या संतास के प्रति अपनी चेतना को सदा जागरूक रखते हुए अपनी समग्र शिक्तियों के उद्बोधन एवं उपयोग के द्वारा अपने अस्तित्व को सार्थक करना चाहिए। संक्षेप में पीड़ा ही अस्तित्व-बोध की साधिका है।

यदि स्थिति ऐसी ही है तो क्यों न अस्तित्ववादी सीधे यंत्रणा-प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते ? यंत्रणा-प्राप्ति के लिए तो किसी बड़े साधन की आवश्यकता नहीं—एक छोटी सी आलिपन या वह भी न मिले तो सूखी घास का एक तिनका भी पर्याप्त है, फिर वे किस बात की प्रतीक्षा में है ? इसका उत्तर यह है कि पीड़ा उनका साध्य नहीं, साधन है । उनका साध्य तो कुछ और है, जिनके चरम सत्य या सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । वैसे विभिन्न अस्तित्ववादियों में इसके सम्बन्ध में किचित् मतभेद भी है, पर सामान्यतः कहा जा सकता है कि चयन की स्वतन्त्रता (Freedom of choice) अथवा व्यक्ति की पूर्ण स्वच्छन्दता ही उनका सबसे वड़ा मूल्य है । इसी को वे जीवन का सार या अस्तित्व का आधार मानते हैं । जिसे चयन की पूर्ण स्वच्छन्दता है—या यों कहिए कि जो स्वेच्छानुसार परम्पराओं, मर्यादाओं, परिस्थितियों एवं नियमों की सर्वथा उपेक्षा करता हुआ अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनता है तथा इस मार्ग को अपनाने के बदले मे प्राप्त सभी प्रकार के कष्टों को सहष् भोगता है, वही सच्चा अस्तित्ववादी है । अने या दूसरों के सुखों की चिन्ता करना व्यथं है ।

चयन की स्वच्छन्दता प्रायः उन्मुक्त भोग एवं अनियमित क्रिया-कलापों में ही ब्यक्त होती है, अतः कुछ विचारकों के अनुसार वैयक्तिक प्रेम एवं सृजनात्मक चेष्टा को भी अस्तित्ववादी मूल्यों के अन्तर्गत गिना जाना चाहिए, पर वस्तुतः ये दोनों प्रवृत्तियाँ चयन की स्वच्छन्दता के ही अन्तर्गत आ जाती हैं। वैयक्तिक प्रेम ही एकमान्न चयन की बस्तु है, या सभी के लिए सर्वोपरि तत्त्व है, ऐसा आग्रह अस्तित्ववादी नहीं करता। अतः सारांश में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चयन की स्वतन्त्रता या वैयक्तिक स्वच्छन्दता ही अस्तित्ववाद का सर्वोपरि मूल्य या अस्तित्ववादी जीवन-दर्शन का मूलाधार है; अन्य सब धाराणाएँ—अस्तित्व-बोध, नास्तिकता, असामाजिकता, विज्ञान-विरोधिता, पीड़ा की महत्ता आदि इश्वी की पूरक एवं साधिका मान्न हैं।

### हिन्दी की नयी कविता और अस्तित्ववादी प्रवृत्तियाँ

अस्तित्ववाद के प्रचारकों ने साहित्य के विभिन्न रूपों मुख्यतः उपन्यास-कहानी आहि—के माध्यम से अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दी के नये किवयों पर भी पड़ा। हिन्दी का साहित्यकार, भले ही राजनीतिक हिंद्र से स्वतन्त्र हो गया हो, पर मानिसक हिंद्र से अभी पिष्चम का गुलाम ही है। उसके पास अपनी हिंद्र, अपने चिन्तन एवं अपने आदशों का अभाव है, पर फिर भी विश्व के बहुर्चित साहित्यकारों की श्रेणी में अपने को प्रतिष्ठित देखने की आकांक्षा से भी वह पीड़ित है। वैयक्तिकता एवं आत्मीयता को छोड़कर दूसरों के अन्धानुकरण द्वारा अपने को प्रतिष्ठित करने की प्रवृत्ति हीनता की ग्रंथि की द्योतक है; यह प्रवृत्ति भले ही

उसे दूसरों की दृष्टि में ऊँचा न उठाए, किन्तु वह इसके द्वारा आत्म-तुष्टि तो प्राप्त करता ही है। अपने साहब के उतारे हुए सूट को पहनकर एक चपरासी भले ही दफ्तर में साहब का-सा सम्मान न पा सके, पर साहब की सी ऐक्टिंग करके घर में तो रोब जमा ही सकता है। यही स्थिति हिन्दी के कितपय नये साहित्यकारों की है।

अस्तु, इसी अनुकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप हिन्दी की नयी कविता में भी अस्तित्ववादी प्रवृत्तियों का प्रतिफलन हिन्टगोचर होता है। यहाँ कतिपय प्रवृत्तियों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

- (१) अनास्था—अस्तित्ववाद के अनुमार ईश्वर, धर्म, नैतिकता, सामाजिक मूल्यों आदि से सम्बन्धित सभी परम्परागृत धारणाएँ अस्वीकाय हैं, अतः वह अनास्था-मूलक दिष्टिकोण को स्वीकार करता है। हिन्दी के नये कवियों में से भी अनेक ने इसी अनास्थामूलक स्वर को अभिव्यक्ति दी है—
  - (क) मेरे जन्म से पहले मर गई थी, देवताओं की बूढ़ी दुनिया!

—अशोक वाजपेयी

(ख) जिनको तुम कहते हो प्रभु उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है।

---धर्मवीर भारती

इसी अनास्था के कारण ही भारतभूषण अग्रवाल को सभी परम्परागत पथ अंधकार की ओर ले जाने वाले दृष्टिगोचर होते हैं—

जितने भी पथ थे सबकी परिणति होती है अँधियारे में। प्राणों के पंथी सहमे सिमटे बैठे हें गलियारे में!

वस्तुत: इन कवियों ने अनास्था की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में की है, अतीत की परम्पराओं के प्रति विद्रोह एवं सामाजिक मर्यादाओं के प्रति वितृष्णा का भाव भी इसी अनास्था का सूचक है—

> > —दुष्यन्तकुमार

यहाँ दीवार परम्परा का प्रतीक है, जिसे गिरा देने के लिए कवि उत्सुक है। अग्रांकित पंक्तियों में सामाजिक मर्यादाओं एवं नैतिक ब्रन्धनों से अवरुद्ध जीवन के प्रति मृणा व्यक्त करते हुए अनास्थामूलक दृष्टि का परिचय दिया गया है—

अवरुद्ध आज जीवन-प्रवाह जड़ता की जंजीरों में जकड़ा मीत हृदय हिमशीत मृत्यु के क्षुण्ण स्पर्श से आज बना निर्जीय।

--भारतभूषण अग्रवाल

(२) अस्तित्व-बोध—अस्तित्ववादी के अनुसार व्यक्ति चयन की स्वतन्वता (Freedom of choice) का वरण करके ही अपना अस्तित्व सिद्ध कर पाता है। दूसरे गब्दों में वह धर्म, समाज एवं परम्परा द्वारा अनुमोदित एवं आरोपित पथ को त्याग करके स्वेच्छा का जीवन अपनाता है—यही 'अस्तित्व-बोध' है! अस्तित्व-बोध जीवन भर बनी रहनेवाली स्थिति नहीं है, अपितु वह तो क्षणविशेष पर ही आधारित है, क्योंकि अस्तित्ववादी के लिए स्वेच्छापूर्वक जिया हुआ या भोगा हुआ एक क्षण परतन्वता के सौ वर्षों से अधिक महत्त्वपूर्ण है, इसी लिए गुरुवर अज्ञेय अपने शिष्यों के साथ ऋषि अगस्त्य का रूप धारण करते हुए क्षण-विशेष के समुद्र का आचमन करते हुए दिखाई पड़ते हैं—

एक क्षण होने का
अस्तित्व का अजस्र अद्वितीय क्षण !
होने के सत्य का
सत्य के साक्षात् का
साक्षात् के क्षण का
क्षण के अलण्ड पारावार का
आज हम आचमन करते हैं!

इसी क्षण विशेष के अस्तित्व-बोध को सार्त्र आदि ने व्यक्ति का विस्तार या मनुष्य का मुक्ति-लाभ या मुक्ति-बोध कहा है। सार्त्र की इसी विचारगंगा को हिन्दी-पद्य की धरती पर अवतरित करते हुए अज्ञेयजी अपने भगीरथ-प्रयास का परिचय देते हैं—

केवल बना रहे विस्तार-हमारा बोध मुक्ति का सीमा-हीन खुलेवन का !

अज्ञेय की उनर्युक्त उक्तियों में सार्त, कामू आदि के शब्दों की अनुगूंज इतनी स्पष्ट है कि इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि अज्ञेय ने अस्तित्ववाद की शब्दावली को भली भांति रटकर के ही इन पंक्तियों का निर्माण किया था। फिर भी अपनी मौलिकता सिद्ध करने के लिए ये किव अपने-आपको अस्तित्ववाद से प्रभावित न मानें तो इसे शुद्ध मिथ्यावाद ही कहना पड़ेगा।

(३) वैयक्तिकता की स्थापना—ध्यक्ति-स्वच्छन्दता का प्रतिपादन होने के कारण अस्तित्ववादी स्वयं को समाज की विकासोन्मुख धारा के प्रवाह से अलग-रखता है, यह सभ्यता एवं संस्कृति की गतिशील धारा के प्रवाह में योग देने की अपेक्षा उसके

नार्ग का बाधक द्वीप बनना अधिक अच्छा समझता है; इसीलिए <mark>अज्ञेय स्वयं को 'द्वीप'</mark> के रूप में प्रस्तुत करते हैं—<sup>\*</sup>

> किन्तु हम हैं द्वीप हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है, हमारा, हम सवा से द्वीप हैं स्रोतस्थिनी के। किन्तु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है।

> > -- 'नदी के द्वीप'

इसी प्रकार भारतभूषण अग्रवाल अपने व्यक्तित्व को मनचाहा रूप देने की घोषणा करते हुए उग्र व्यक्तिवाद की स्थापना करते हैं—

> मैं नहीं हूँ कागज की लुग्दी या कि निरा पिण्ड प्लास्टिक का मिट्टी का लौंदा नहीं, नहीं गले रांगे की धार हूँ, जिसे तुम साँचे में ढाल दो मनमाना रूप दो, मनमानी चाल दो!

(४) पीड़ा की स्वीकृति — जैसा कि अन्यन्न स्पष्ट किया जा चुका है, अस्तित्व-वाद में व्यक्ति-स्वच्छन्दता का जितना महत्त्व है, उतना ही पीड़ा की स्वीकृति का है, क्योंकि स्वच्छन्दता के लिए — मनमानी करने के लिए उसका परिणाम भुगतना आव-श्यक है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में भने ही हिंदी के ये किव पीड़ा न भोगकर ऊँचे-ऊँचे पदों, भारी वेतन एवं येन-केन-प्राप्त पुरस्कारों का उपयोग करें, किन्तु किवता में तो उन्होंने वेदना-वाद को स्वीकृति देकर अपनी सामियकता एवं समकालीनता को प्रमाणित कर ही दिया है। एक-दो उदाहरण प्रस्तुत हैं—

वहन करो,
ओ मन ! वहन करो पीड़ा !
यह अंकुर है उस विशाल वेदना की,
युम में भी जन्मजात
आत्मज है स्वीकार करो
आंचल से 'ढैंक' कर रक्षण वो !
वहन करो, वहन करो पीड़ा !
सृष्टि प्रिया पीड़ा है कल्पवृक्ष,
वान समक्ष
शीश भूका स्वीकारो

ओ मन ! करपात्री स्वीकारो मधुकरि स्वीकारो वहन करो, वहन करो पीड़ा !

---नरेश मेहता

पीड़ा सम्बन्धी उपर्युक्त व्याख्यान में कई बातें परस्पर-विरुद्ध कही गई हैं—
(१) पीड़ा को इसलिए सहन करो क्योंकि वह जन्मजात है; जन्म से तुम्हारे साथ है!
(२) पीड़ा को इसलिए सहन करो कि तुम्हारी आत्मजा = बेटी है! इसलिए उसकी मां बनकर आंचल में उककर उसे बचाओ! हम 'मां' इसलिए कह रहे है, क्योंकि बेचारे पिता के पास तो 'आंचल' होगा नहीं! (३) पीड़ा सारी सृष्टि की प्रिया है, यह कल्पवृक्ष है—मनचाही मुरादें पूरी करने वाली है! (४) वह भीख है—इसलिए उसे शीश झकाकर स्वीकार करो!!

अवश्य ही यहाँ चारों बातों में परस्पर कोई तुक नहीं है! भला जन्म के साथ अवतिरत होनेवाली पीड़ा बेटी कैसे बन सकती है, और फिर बेटी से वह त्रिया कैसे बन गई! और जो जन्म के साथ थी, आत्मजा थी, त्रिया थी, वह एकाएक भीख कैसे बन गई? फिर भीख को शीश झुकाकर स्वीकारने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ""भला भीख को भी कोई शीश झुकाता है! है, भीख देनेवाले को भले ही कोई झुकाये! पर यहाँ पीड़ा भीख देने वाली बन गई है?

शायद ये सारी बातें हिन्दी के साधारण पाठक की समझ में न आएं! पर इसमें बेचारे किव का भी क्या दोष हैं? उसके अस्तित्वादी गुरुओं ने जो बातें अलग-अलग संदभों मे कही थीं, उन्हीं सबको इकट्ठी करके पद्य का रूप दे दिया गया है। क्या यह कम उपलब्धि है कि कीर्केगार्ड, जैस्पर्स, हेड्गर एवं सार्त्र ने वेदना के सम्बन्ध में जो अलग-अलग मत दिये थे, वे सब मेहता जी की कुपा से हिन्दी के पाठक को एक ही जगह एकितत मिल गए!! हिन्दी के किव की तर्कशून्यता की न सही, उसकी ईमान-दारी की तो दाद दी ही जा सकती है! किस ईमानदारी से उसने सारे अस्तित्ववाद का सार एक ही किवता में प्रस्तुत कर दिया है।

कुछ अन्य कवियों ने भी सार्त्न के वेदना सम्बन्धी विचार को मूल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यहाँ भारतभूषण अग्रवाल की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत हैं—

अवश्य ही यहाँ सार्त्र के ही उद्घोष को कि वेदना की पूर्ण स्वीकृति ही अस्तित्वबोध या व्यक्ति की मुक्ति का एकमात उपाय है—ही प्रतिध्वनित किया गया, पर फिर भी वह पूर्वोक्त उद्धरण की भौति तकं-बुद्धि एवं अनुभूति से शून्य नहीं है। वस्तुतः किव ने यहाँ जो कुछ कहा है, वह स्वानुभूति से परिपूर्ण है, जिससे प्रमाणित होता है उसने सार्त्र के शब्दों को केवल रटा नहीं है, उन्हें समझा भी है।

अन्त में वेदना के सम्बन्ध में दीक्षा-गुरु का प्रवचन भी सुनने योग्य है-

दुःख सबको मांजता है और ..... चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किन्तु जिनको भांजता है। उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें!

इस उक्ति को पढ़कर हमें सुकरात का एक कथन याद आ गया—उसने कहा था, जब ईश्वर धरती के प्राणियों को कुछ कहना चाहता है तो वह किव के माध्यम से बोलता है। श्री अज्ञेय के बारे में हम कह सकते हैं कि कामू के प्रेत तथा सार्व की आत्मा को जब भारतीय पाठकों के लिए कुछ कहना होता है तो वे अज्ञेय जी के कलकंठों का माध्यम अपनाते हैं। अत: उपर्युक्त पंक्तियों की प्रशंसा में हम सभी सार्वभक्तों की ओर से उन्हें साधुवाद देते हुए कह सकते हैं — 'घन्य हैं प्रभो ! धन्य हैं !! यहीं महिंब सार्व ने कहा था, यही आप कह रहे हैं !! धन्य हैं आप, धन्य हैं हम !! और धन्य हैं भारत की यह राष्ट्रभाषा, जो गुरुवर सार्व के सद्वचनों से पवित्र हुई !!!

(५) मोग, प्यार, निराशा और मृत्यु — ये सभी तत्व अस्तित्ववादी प्रवृत्तियों के विकास क्रम को सूचित करते हैं। व्यक्ति पूर्ण स्वतंवता या स्वच्छन्दता का उपयोग प्रायः भोग और प्यार में करता है, उसका परिणाम निराशा और मृत्यु में होता है। यह ध्यान रहे कि इनका भोग और प्यार वस्तुतः शुद्ध शारीरिक विजास का द्यांतक है, जो असंयमित एवं अनियंत्रित होने के कारण निराशा और मृत्यु में परिणत होकर ही समास होता है। अतः इन सभी तत्त्वों की व्यंजना हिन्दी के नये कवियों में भी उपलब्ध होती है—

#### (क) उन्मुक्त भोग:

आमाशय,
यौनाशय,
गर्भाशय,
जिसकी जिन्दगी का यही आशय
यही इतना भोग्य
क्तिता सुखी है वह
माग्य उसका ईच्या के योग्य!

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि इनके जीवन के तीन महान् आयाम ये तीन आशाय ही हैं! इनके जीवन का आशाय ही तीन आयामों की पूर्ति तक सीमित है। सचमुच ये भाग्य गाली हैं— जीवन के शेष सारे उत्तरदायित्वों और क्रिया-कलापों से मुक्ति पाकर केवल तीन सुखागारों में ही अपने जीवन को समेट लिया!! क्या आप नहीं मानते कि इनका भाग्य सचमुच ईर्ष्या के योग्य नहीं हैं! और सच पूछें तो इन तीन आशायों में से भी मुख्य एक ही रह गया है— शेष दो तो वैसे ही हैं!

कुंवरनारायण के ही स्वर में स्वर मिलाती हुई कुमारी (?) शान्ता सिन्हा उन्मुक्त भोग का खुला निमंत्रण देती हुई दिखाई पड़ती हैं—

फैल रही है परिधि स्तनों की हसरतें अब जवान हैं। आओ दोस्तो और साथियों आओ मेरे फंडे के नीचे, उँगलियों से कह वो आज रियायत न करें तिनक भी किन्तु पेश आयें मुनासिब बेरहमी से !

सिन्हाजी की इन उक्तियों के सम्बन्ध में क्या कहें ! अवश्य ही उनका निमंद्रण अनेक साथियों को आकर्षक एवं आह्लादक प्रतीत हुआ होगा, यह दूसरी बात है कि उसमें कीमार्य की शिष्टता, नारीत्व के संकोच एवं काव्यत्व की आभा का सर्वथा अभाव है।

यही उन्मुक्त भोग आगे चलकर निराशा, आत्मग्सानि एवं जीवन की निरर्थ-कता के बोध में परिणत हो जाता है—

> हम में से किसी के पास टार्च नहीं है और अँधेरे में हम सभी गिरफ्तार हो गये हैं।

या-

लगता है सारा अस्तित्व किसी भूठ पर टिका हुआ, जाता है आप ही बिखर-बिखर केवल रव अर्थहीन—सांसों के क्षीण स्वर !

और अन्त में उदित होता है आत्म-लघुता का यह भाव-हम सब के दामन पर बाग हैं!
हम सब की आत्मा में फूठ,
हम सब के माथे पर शर्म,
हम सब के हाथों में दूटी तलवारें!

— धर्मवीर भारती

ऐसी स्थित में आत्म-तोष के लिए वे 'पराजय' की ही, जीत से बढ़कर और

पलायन को ही संघर्ष से महत्त्वपूर्ण सिद्ध करने लग जायँ तो क्या आश्चर्य । देखिए— लड़ता ही क्या है चरित्र ? यश जय हो ? धेर्य पराजय में यह भी गौरव है !

—अज्ञेय

सचमुच गौरव है ! अब अज्ञेय जी को चाहिए कि दुनिया का इतिहास नये सिरे से लिखें और उनमें हारे हुए व्यक्तियों व भगोड़े सैनिकों की गुण-गाथा का अंकन करें ! सचमुच यह अज्ञेय जी की सर्वथा नूतन उपलब्धि सिद्ध होगी !

### उपसंहार

अन्त में हम अस्तित्ववादी विचारकों एवं कवियों के सम्बन्ध में क्या लिखें। जैसा कि स्पैंगलर ने अपने ग्रन्थ The Decline of West (पिश्चम का पतन) में प्रतिपादन किया है—जब कोई सभ्यता अपने मरणोन्मुखी बिन्दु पर पहुँच जाती हैं तो उसमें इसी प्रकार की सर्वथा वैयिक्तक, आत्मघाती, उच्छृह्खल एवं विलासिता की प्रवृत्तियाँ उन्मीलित होने लगती हैं। आसुरी सभ्यता, देव-सभ्यता, महाभारतीय आयाँ की सभ्यता, उत्तर-बौद्ध युग की भारतीय सभ्यता, हिन्दू-साम्राज्य के पतन से पूर्व की राजपूती सभ्यता, औरंगजेब परवर्ती मुगल सभ्यता—इसी तथ्य को प्रमाणित करती हैं। अस्तु, यदि हमने अपने को संयमित न किया तो वर्तमान सभ्यता का भी नाश संभव है। विनाश से बच भी सकते हैं, पर यदि समय की गति को समझें तो ही। जो अतीत और वर्तमान से सारे सम्बन्धों को तोड़कर वैयक्तिकता के उन्माद से ग्रस्त हैं, उन्हें भला कीन समझा-बुझा सकता है! ऐसी स्थित में श्रीमती विजय चौहान के शब्दों में ही उनकी स्थित को समझा सकता जा है—

हम हैं नये नकारे किय हम लघु मानव हैं ! हमारे पुरुषे भीमकाय थे लेकिन हम किसी को अपना पुरखा नहीं मानते ! हम ओडिपस हैं पितृघाती हैं हमारा कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, हम क्षणवादी हैं हमारी आंखों में मायोपिया है ! मोतियाबिन्द है लेकिन हम आपरेशन नहीं करायेंगे बुनिया को हमारी नजर के दायरे में सिकुड़ना पड़ेगा !

उपर्युक्त पंक्तियाँ नये किवयों के जीवन-दर्शन को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती हैं तथा यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि यह जीवन-दर्शन अस्तित्ववादी धारणाओं

पर ही आधारित है! अस्तित्ववादियों की सीमित वैयिक्तकता, उच्छू खलता, स्वतंत्रता, अतीत एवं भविष्य की अस्वीकृति एवं दृष्टि की संकीणंता ने सचमुच आज के व्यक्ति को एक ऐसे बिन्दु पर खड़ा कर दिया है, जहाँ से वह न पीछे लौट सकता है और न ही आगे बढ़ सकता है। अतीत की सम्पदा को उसने ठुकरा दिया है और भविष्य की कल्पना को वह स्वीकार नहीं करता तथा वर्तमान उसका सिकुड़कर इतना छोटा हो गया है कि उसे 'क्षण' कहना पर्याप्त होगा। फिर भी दुर्भाग्य यह है कि वह अपनी सीमाओं को मानने को तैयार नहीं है, अपितु वह अपनी सीमित दृष्टि के अनुसार दुनिया को ही छोटी कर देना चाहता है। वैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह ठीक भी है—यदि चक्षुविहीन व्यक्ति सारे संसार को प्रकाश-शून्य घोषित करते हुए सूर्य, चाँद और नक्षत्रों को व्यर्थ घोषित करे तो इसमें क्या आग्वर्य है!

### : :अड़तालिस : :

# हिन्दी-काव्य में प्रकृति-चित्रण

- १. प्रकृति और मानव का सम्बन्ध।
- २. प्रकृति और काव्य का सम्बन्ध।
- ३. प्रकृति-चित्रण के विभिन्न प्रकार।
- ४. भारतीय काव्य में प्रकृति-चित्रण।
- प्र. हिन्दी-काव्य में प्रकृति—(क) आदिकाल, (ख) मध्यकाल, (ग) आधुनिक काल।
- ६. उपसंहार

प्रकृति और मानव का सम्बन्ध उतना ही पुराना है, जितना कि सृष्टि के उद्भव और विकास का इतिहास प्राचीन है। प्रकृति-मौं की गोद में ही प्रथम मानव-शिशु ने आँखें खोली थीं, उसी की क्रोड़ में खेलकर वह बड़ा हुआ और अन्त में उसी के आलिग्तनाश में आबद्ध होकर वह चिर-निद्रा में सोता रहा। प्रकृति के अद्भुत क्रिया-कलापों से उसकी ह्दयस्थ भावनाओं—भय, विस्मय, प्रेम आदि—का स्फुरण हुआ; उसी की नियमितता को देखकर उसके मस्तिष्क में ज्ञान-विज्ञान की बुद्धि का विकास हुआ। दार्शिनिक दृष्टि से भी प्रकृति और मानव का सम्बन्ध स्थायी है, चिरन्तन है। सत्-छ्पी प्रकृति, चित्-छ्पी जीव और आनन्द-छ्पी परम-तत्त्व—तीनों ही मिलकर सिच्चदा नन्द परमेश्वर की सत्ता का छप धारण करते हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्या-ित्मक, तीनों ही दृष्टियों से प्रकृति मानव का पोषण करती हुई उसे जीवन में आगे बढ़ाती है।

मानव और प्रकृति के इस अटूट सम्बन्ध की अभिव्यक्ति धर्म, दर्शन, साहित्य और कला में चिरकाल से होती रही है। साहित्य मानव-जीवन का प्रतिबिम्ब है अतः उस प्रतिबिम्ब में उसकी सहचरी प्रकृति का प्रतिबिम्बत होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, प्रकृति मानव-हृदय और काव्य के बीच संयोजक का कार्य भी करती रही है। न जाने हमारे कितने हो कवियों को अब तक प्रकृति से काव्य-रचना की प्रेरणा मिलती रही है। आदिकवि ने प्रकृति के दो सजीव प्राणियों में से एक का वध देखकर इतने आंसू बहाए कि उनसे कितने ही भूजंपन्न गीले हो गये और वे आज भी गीले हैं। आधाढ के प्रथम बादलों को देखकर कवि-कुल-शिरोमणि कालिदास तो इतने भावाभिभूत हो गये कि उनकी अनुभूतियाँ 'मेचदूत' का रूप धारण करके बरस पड़ीं। हमारे मध्यकालीन कवियों ने अपनी विरह-गाथा सुनाने के लिए प्रकृति की ओट बार-बार ली है। अधिनक कवियों में भी अनेक को काव्य-रचना की प्रेरण प्रकृति से मिली है। प्रकृति हमारे कवियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत ही नहीं, सौन्दर्य का अक्षय भंडार,

कल्पना का अद्भुत लोक, अनुभूति का अगाध सागर, विचारों की अटूट श्रृह्खला भी रही है।

### प्रकृति-चित्रण के प्रकार

काव्य में प्रकृति का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। हिन्दी के एक विद्वान् ने इसके निम्नांकित ११ भेद गिनाये हैं—(१) आलम्बन रूप में, (२) मानवीकरण (३) पृष्ठभूमि के रूप में, (४) उदीपन रूप में, (५) प्रतीकात्मक रूप में,(६) बिम्ब-प्रति-बिम्ब रूप में, (७) उपदेशिका के रूप में, (६) अलंकार-दर्शन के रूप में, (६) दूतिका के रूप में, (१०) रहस्यात्मक रूप में, (११) मानवीकरण के रूप में। ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिगणन केवल संख्या विस्तार के निमित्त ही किया गया है। "पृष्ठ-भूमि के रूप में जिसके अन्तगंत प्रकृति कहीं अनुकूल बनकर आती है और कहीं प्रतिकृत्ल"—इसमें और 'उद्दीपन रूग में' कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार 'दूतिका' का रूप भी मानवीकरण में समाविष्ट हो जाता है। मानवीकरण को भी दो बार गिना दिया गया। वस्तुतः उपर्युक्त भेदों का समाहार निम्नांकित रूपों में हो जाता है:—

- १. आल**बम्न रूप**-ज़हाँ कवि स्वतन्त्र रूप से प्रकृति का चित्रण केवल प्रकृति-वर्णन के <u>उद्देश्य से</u> ही कर रहा हो, वह आलम्बन रूप कहलाता है।
- २. उद्दीपन रूप जहाँ किव के मूल-भाव का आलम्बन तो कोई और होता है, किन्तु प्रकृति से वातावरण के द्वारा उस्भाव को उत्तेजित करने में सहायता ली जाती है, उसे उद्दीपन रूप कहते हैं (जैसे चौदनी रात के प्रभाव ते विरहिणियों की वियोग-वेदना का बढ़ जाना दिखाया जाता है।)
- 3. उपमान रूप मूल विषय को स्पष्ट करने के लिए कविगण प्रकृति के उपादानों से उनका सादृश्य या वैषम्य प्रदिश्चित करते हैं; जैसे <u>''उसका मुख चंद्र-सा है</u>।'' यहाँ चंद्र उपमान रूप में प्रयुक्त हुआ है। विभिन्न अलंकारों में इन उपमानों का प्रयोग कई प्रकार से होता है, अत: उनके अनुसार उपमान रूप के भी अनेक रूपभेद :िकए जा सकते हैं, जैसे— उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपह्नुति आदि।
- ४.मानवीकरण रूप—जहाँ प्रकृति को सजीव रूप में उपस्थित करते हुए उसे मानवी रूप प्रदान कर दिया जाता है, उसे ही मानवीकरण रूप कहते हैं; जैसे—चौदनी को लक्ष्य करके कहना—''हे शुभ्र-वसना! तुम किसे देखकर मुस्करा रही हो?'' वस्तुत: मानवीकरण रूपकातिशयोक्ति का ही एक भेद है।
- ५. प्रतीक रूप में कवि अपने भावों को स्पष्ट रूप में न बताकर उन्हें प्रतीकों के माध्यम से व्यंजित करता है, जैसे 'निराशा' के लिए 'अन्धकार' का, दुःख वे लिए 'रात्नि' का, सुख के लिए 'दिन' का प्रयोग।
- ६. अन्योक्ति या व्यंग्योक्ति के रूप में—कई बार कविता में किसी विचार को प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त न करके प्रकृति के क्रिया-कलापों के माध्यम से ध्वनित किया जाता है। जैसे—

अन्योक्ति---

माली आवत देखि कै कलियाँ करें पुकार। फूले-फूले चुनि लिये, कालि हमारी बार।

व्यंग्योबित--

निहि पराग, निह मधुर मधु, निह विकास इहि काल। अली कली ही सौं बैंड्यो, आगे कौनु हवाल।।

सामान्य रूप से उपयुंक्त छह भेद ही प्रचलित हैं, किन्तु वैसे हमारे काथ्य-शास्त्र में जितने अर्थालंकार हैं, प्राय: सभी में प्रतीक का प्रयोग हो सकता है।

### भारतीय काव्य में प्रकृति-चित्रण की परम्परा

विश्व के प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य—ऋग्वेद—से ही हमें प्रकृति-चित्रण की सुदृढ़ परम्परा प्राप्त होती है। इस ग्रन्थ में उषा, सूर्य, मस्त, इन्द्र आदि को अलौकिक शिक्तियों के रूप में स्वीकार करते हुए, उनके मानवी क्रिया-कलापों का चित्रण किया गया है। उषा को कल्पना एक कुमारी बाला के रूप में करते हुए सूर्य को उसका प्रेमी बताया गया—'हे प्रकाशवती उषा! तुम कमनीय कन्या की भाँति अत्यन्त आकर्षणमयी बनकर अपने प्रियतम सूर्य के निकट जाती हो तथा उसके सम्मुख स्मित-बदना युवती की शाँति अपने वक्ष-प्रदेश को निरावृत करती हो। इसी प्रकार पुरूरवा को छोड़कर जानी हुई कान्तिमती उर्वशों के सौन्दर्य को भी मेघों को चीर कर जाती हुई बिजली के सदश बताया गया है। मंडूक सूक्त में वर्षा के आगमन और मेढकों पर उनके आह्लाद्यकारी प्रभाव का बहुत हो सुन्दर वर्णन किया गया है—''जल की बूंदों से प्रसन्न होकर क्रीड़ा-मग्न मेंढक एक-दूसरे को बधाई-सी देते प्रतीत होते हैं। वर्षा हो जाने पर चित्तकबरे रंग वाला मेंढक पीले मेंढक के साथ उछल-उछलकर उसके स्वर में स्वर मिलाता है।'' (ऋग्वेद ७।१०३।४) ''एक मेंडक दूसरे मेंढक की टर्राहट को इस प्रकार दोहराता है जैसे गुरु के शब्दों को शिष्य दोहराता है।'' कहना न होगा कि इन पंक्तियों में वैदिक ऋषि के प्रकृति से निकट सम्बन्ध की व्यंजना सम्यक् रूप में हुई है।

आदिकवि—्वाल्मीकि—प्रकृति के रोमांचकारी प्रभाव से पूर्णत: परिचित थे। मानवीय भावनाओं के उद्दीपन के लिए उन्होंने स्थान-स्थान पर प्रकृति का आश्रय ग्रहण कर लिया है। बालकाण्ड में कौश्रिक ऋषि के संयम को भंग करने की योजना बनाता हुआ इन्द्र रंभा से कहता है—

> मा भैषी रम्भे भद्रं ते कुठव्य मम शासनम्। कोकिल ह्वयप्राही माधवे रुचिर ब्रुमे। अहं कन्दर्यं सिंहत: स्थास्यामि तव पार्श्वत:। त्वं हि रूपं। बहुगुणं कृत्वा परमं भास्वरम्। तपृष्वं कौशिकं भन्ने भेषयस्य तपस्विनम्।।

अर्थात्, हे रम्भे ! डरो मत ! तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, मेरी आज्ञा मानो । वसन्त काल में किसी मनोहर वृक्ष पर सुन्दर कोकिल बनकर कामदेव के साथ मैं तुम्हारे निकट ही स्थित होऊँगा । तुम जरा अपने रूप को सजाकर तपस्वी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करना ।

उद्दीपन के अतिरिक्त रूप-सौन्दर्य की साज-सज्जा (अलंकार) के रूप में भी प्रकृति का प्रयोग वाल्मी कि रामायण में हुआ है। राजा कुशनाभ की युवती कन्याओं के सौन्दर्य को प्राकृतिक वैभव से सम्पन्न करते हुए लिखा गया है—"रूप-यौवन-सम्पन्न वे कन्याएँ अलंकृत होकर उपवन में गईं। वर्षा-काल की विद्युत् के समान वे प्रतीत होती थीं। अपने अपूर्व रूग से सजी हुई वे सर्वाङ्ग सुन्दरियां वाटिका में आकर ऐसी प्रतीत होती थीं, मानों मेध से छिपी हुई तारिकाएँ।"

(बालकाण्ड, सर्ग ३२)

महाभारत में आकर प्रकृति की अनुपम सौन्दर्य-श्री में और भी अधिक अभि-वृद्धि हुई है। इसके शकुन्तलोपाख्यान में कण्व-ऋषि के आश्रम का एक संध्लिष्ट-चित्रण द्रष्टटच्य है—-''वह वन पुष्पों से युक्त और वृक्षों से मुशोभित था। उसमें अत्यन्त सुखकारी हरी-हरी घास लहरा रही थी। अनेक सुन्दर पंक्तियों के कलरव तथा कोयलों की कूक और झिल्ली की झंकार से वह गुंजरित हो रहा था।'' (आदि पर्व — ७०,४,५,६) इसी प्रकार उपमान रूप में वर्णन का एक उदाहरण देखिए —अद्भुत् सौन्दर्य भार से लदी हुई बाला सुन्दरी तप्ता के रूप वैभव की व्यंजना करते हुए महाभारतकार ने लिखा है—''वह या तो लक्ष्मी है अथवा सूर्य से झड़कर पड़ी हुई उसकी कान्ति है। अंगों की द्युति की दृष्टि से वह रिव की शिखा-तुल्य और निर्मल सौन्दर्य की दृष्टि से चन्द्ररेखातुल्य प्रतीत होती है। पर्वत-प्रदेश पर स्थित यह श्याम-वर्ण नेत्रोंवाली कन्या स्वर्ण की प्रतिमातुल्य प्रतीत होती है।'' (आदि पर्व, अध्याय १७३)

परवर्ती संस्कृत-साहित्य में तो प्रकृति का चित्रण इतनी मान्ना में हुआ है कि हमें सर्वेत प्रकृति-सोन्दर्य की ही माया का प्रसार दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति-चित्रण का कोई ऐसा रूप नहीं, जो संस्कृत के काव्य-भण्डार में उपलब्ध नहीं होता। प्रायः आधुनिक आलोचक मानवीकरण की शैली को पाश्चात्य साहित्य की देन बताते हैं, किन्तु के लिदास, दंडी और हर्ष की रचनाओं में प्रकृति के मानवी रूप के शत-शत उदाहरण हुँ जा सकते हैं। 'मेघदूत' में गम्भीर नदी को किसी मद-विह्वला नारी के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी काम-चेष्टाओं का निरूपण किया गया है, जो मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। 'ऋतु-संहार' में शरद् का चित्रण एक नववधू के रूप में किया गया है—''काश के (श्वेत) वस्त्रों से सुसन्जित, परिपक्त धानों से लिति छर इरे शरीर वाली, खिले हुए कमल (सहश) मुखवाली यह शरद मुन्दरी, नूपुर ध्विन के तुल्य मदोन्मत्त हंसों के कलरव का शब्द करती हुई किसी नव-वधू के समान आ रही है।'' आगे चलकर भारिव, माघ, श्रीहर्ष आदि कियों ने प्रकृति का चित्रण इतने परिमाण में किया कि वह महाकाब्य के एक आदश्यक लक्षण के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 'कृाद-

म्बरी और 'दशकुमारचरित' जैसी गद्य रचनाएँ भी प्रकृति-सौन्दर्य से भरपूर हैं।

प्राकृत और अपभ्रंश के जैन किवयों ने प्रकृति-वर्णन का चित्रण पर्याप्त मात्रा में किया है, किन्तु उनमें संस्कृत-किवयों की ही उिवतयों का पिष्टपेषण अधिक है, मौलिकता कम है। हाँ, अपभ्रंश के परवर्ती युग में अब्दुलर्रहमःन एवं बब्बर जैसे किवयों ने उद्दीपन रूप में प्रकृति के कई नित्र उपस्थित किए है। विभिन्न ऋतुओं में 'सन्देश-रासक' की विरहिणी नाथिका की दशा अत्यन्त असह्य हो जाती है। पिषक को सन्देश देती हुई वह कहनी है—''(वर्षा ऋतु में) अम्बर म चारों ओर काले बादल छाये हुए है। काली घटाओं की घरघराहट जोर से उठनी है। नभ-मार्ग में विद्युत तड़पती है। मेंढकों की कठोर टर्राहट सहन नहीं हो पाती। धरती पर गिरन्तर मुसलाधार वर्षा होती रहती है पिषक ! बताओ, शिखर-स्थित कोयल के मीठे स्वर की चोट को कैसे सहन कहूँ !!'' दूसरी ओर महाकिव बब्बर की पित-वियुवता नायिका ग्रीष्म के दाह से कुट्य होकर किसी के शीतल-स्पर्श की कामना व्यक्त करती है—

तरुण-तरिण तवइ धरिण, पवण वहइ खरा, लग्ग णाहि जल वड मरुथल, जण-जियण-हरा। दिसइ चलइ हिअअ दुलइ हम, इकिल बहू, घर णहि अपि सुणहि पहिअ! मणइछइ वहू।

(हिन्दी काञ्य-धारा : पृ० ३१८)

— युवा सूर्य धरती को तपा रहा है। तेज पवन चल रहा है इस मरुस्थल में कहीं जल का पता नहीं है। लोगों का जीवन नष्ट हो रहा है। दिशाओं की वायु चल रही है। उनसे मेरा हृदय डुल रहा है। घर में पिया नही है और मैं अकेली वधू हूँ। हे पथिक ! मन किसी को चाहता है !——

उपर्युक्त पर्यवेक्षण से स्वष्ट है कि वैदिक युग से लेकर अपभ्रंश युग तक के साहित्य में प्रकृति रानी की सत्ता अखंड रूप से बनी हुई है। वह नाना रूपो में अव-तिरत होकर मानवीय अनुभूतियों के साथ अभिनय करती रही है कहीं वह सौन्दर्य की सहायिका और साधिका रूप में दिष्टिगोचर होती है तो कहीं स्वयं ही सौंदर्य का आगार बन गई है। दार्शनिकों ने इस शत-शत रूपा प्रकृति को माया की संज्ञा देकर उचित ही किया।

हिन्दी काव्य में प्रकृति

हिन्दी के प्रारम्भिक काव्य में प्रकृति का चित्रण प्रायः उद्दीपन और उपमान रूप में हुआ है. रासो ग्रन्थों के रचियताओं ने जहाँ सौंदर्य-निरूपण के लिए प्रकृति से उपमान ग्रहण किए है, वहाँ संयोग-वियोग की अनुभूतियों के उद्दीपन के रूप में विभिन्न ऋतुओं का वर्णन भी किया है। 'बीसलदेव रासो' की नायिका की विरहाग्नि भादों की झड़ियों से और प्रदीष्त हो उठती है—

भादवउ बरसई छह मगहर गम्भोर । जल-थल महीयल सह भर्या नीर । जाणे सरवर उलटइ । एक अंधारी बीजखी बाया । सूनी सेज विदेश विआ । दोई दुख नाल्ह क्युं सइहणा जाई । भला, एक दुःख हो तो सहन किया जा सकता है, किन्तु प्रकृति के मादक वैभव ने तो विरहणी वाला के शोक-संताप को द्विगूणित कर दिया है।

मैथिली-कोकिल विद्यापित ने तो प्रकृति-सौन्दर्य को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है। नारी के रूप-वैभव को प्रकृति के अंगराग से सुसज्जित करने की कला में जैसी दक्षता विद्यापित को प्राप्त है, वैसी संभवतः किसी अन्य किव को प्राप्त नहीं हुई। वे विभिन्न प्रकृति को विभिन्न अलंकारों के रूप में प्रयुक्त करते हैं—

यीन पयोधर दूबरि गता, मेरु उपजल कनक-लता

× × ×

सुन्दर वदन चारु अरु लोचन, काजर रंजित भेला! कनक-कमल माभ्रु काल भुजंगिनो, श्रीयुत खंजन खेला!

इसी प्रकार प्रकृति-प्रयोग के अन्य प्रकार भी देखिए— उद्दीपन रूप में—

फुटल कुसुम नव कुंज कुटीर बन, कोकिल पंचम गावे रे ! मलयानिल हिम सिखर सिधारल, पिया निज देश न आवे रे ! अन्योक्ति के रूप में —

कंटक माभ कुसुम परगास, भमर विकल नहीं आवए पास । भमरा मेल घुरए सब राम, तोहे बिनु मालित नींह विसराम ।। प्रतीक रूप में—

<u>इमके अतिरिक्त मानवीकरण का भी विद्यापित</u> में अभाव नहीं है। उदाहरण के लिए निम्नांकित पंक्तियाँ देखिए—

माइ हे सीत वसंत विवाद, कओन विचारव जय अवसाव ! बुहु विसि मधय दिवाकर भेल, बुजबर कोकिल साखी देल !!

 X
 X

 बाबी तह प्रतिवादी भीत!

 सिसिर बिन्दु हो अन्तर सीत!!

यहाँ वसन्त और शीत को क्रमशः वादी और प्रतिवादी के रूप में उपस्थित किया है तथा अन्त में वसन्त की जीत दिखाई गई है।

प्रकृति को माया समझने वाले संत और भक्त कवियों ने भी काव्य में उसे महत्त्वपूर्णं स्थान दिया है। कबीर ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति को माध्यम बनाया है—

जैसे जलहि तरंग तरंगिनी ऐसे हम दिललावहिंगे।
कहे कबीर सुख सागर हंसहि हंस मिलावहिंगे।।
संसार की नश्वरता का प्रतिपादन भी वे अन्योक्तियों के द्वारा करते हैं---

माली आवत देख के कलियां करें पुकार। फूले फूले चुन लिये, कालि हमारी बार।

साधना-जन्य अनुभूतियों के प्रकाशन के लिए भी प्रकृति की लीला से बढ़कर और कोई रूपक कबीर को दृष्टिगोचर नहीं होता—

अंतर कवल प्रकासिया, ब्रह्म बास तहाँ होइ। मन भवरा तहाँ लुबुधिया, जागैंगा जन कोइ।।

वस्तुतः प्रकृति के संयोग से कबीर ने शुष्क-से-शुष्क विचार को सरसता और सुक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभृति की स्पष्टता प्रदान कर दी है।'

महाकवि जायसी ने प्रकृति को उद्दीपन, उपमान, प्रतीक आदि रूपों में प्रयुक्त किया है। पावस ऋतु के मादक प्रभाव की व्यञ्जना द्रष्टव्य है—

> ''रितु पावस बरसें पिउ पावा। सावन भावों अधिक सोहावा।। कोकिल बैन, पित बग छूटो। घिन निसरी जेउं बोर बहूटी।। चमक्के बिज्जु, बरिस जग सोना। बादुर मोर सबद सुिठ लोना।। दंगराती, पिय संग निस जागे। गरजे चमके चौंक कंठ लागे।। सीतल बूँद, ऊँच चौबारा। हरियर सब देखिय संसारा।। भर भावों दूभर अति भारी। कैसे भरों रैनि अंधियारी।। मंदिल सुन प्रिय अनते बसा। सेज नाग भै धै धै डसा।।

इसी प्रकार रानी पिदानी के सौन्दर्य-चित्रण में प्रकृति के उपादानों का प्रयोग भरपूर किया गया है—

भवर केस, वह मालति रानी । विसहर सुर्राह लेहि अरधानी ॥ बेनि छोरि भार जों बारा । सरगपतार होइ अधियारा ॥

प्रेम-निरूपण में भी जायसी ने प्रकृति के क्रिया-कलापों को साहश्य-रूप में प्रस्तुत किया है—

फूल-फूल फिरि पूर्झों, जो पहुँचों ओहि केत ! तन निछावर कै मिलों, ज्यों मधुकर जिब देत !!

कहना न होगा कि यहाँ प्रेमी के लिए 'मघुकर' और 'पक्षी' का रूपक भाव-नाओं के उत्कर्ष में गहरा योग देता है। भिक्त-काल के अन्य किवयों ने भी भावा-भिव्यक्ति के लिए प्रकृति के वैभव को साधन रूप में स्वीकार किया है। तुलसी ने इष्टदेव की साज-सज्जा में प्रचलित उपमानों की झड़ी बार-बार लगाई है तथा वियोगी राम पर वर्षा, शरद आदि का प्रभाव भी यथास्थान अंकित किया है। कुष्ण-भक्त कवियों के आराध्य देव को तो क्रीड़ा-स्थली ही प्रकृति की रंगभूमि थी, अतः उनके काव्य में इसकी छिव सर्वेत्र हिष्टिगोचर हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हम 'सूर-सागर' से कुछ पंक्तियाँ ही उद्धृत करके संतोष लेंगे—

केकी कोक, कपोत और खग, करत कुलाहल भारी ! मानहुँ लै-लै नाउं परस्पर, देत दिवावत गारी !! कुंज-कुंज प्रति कोकिल कूजति, अति रस दिमल बढ़ी ! मनु कुल-बधु निलय भई गृह-गृह गार्वीत अटिन चढ़ी ! प्रकुित लता जहां जह देखत तहां-तहां अलि जात ! मानहुँ बिट सबहिनि अवलोकत, पारस गिनका गात!

यहाँ सामूहिक गाली-गलौज, युवितयों के निर्लंडज आलाप और रिसकों की छेड़-छाड़ का आयोजन प्रकृति की ओट में किया गया है, किव ने दृश्य को मादक बनाते हुए भी उसे अश्लीलता से बचा लिया है।

### रीतिकालीन काव्य में प्रकृति-चित्रण

रीतिकाल के प्रमुख विषय-श्रृङ्कार-चिल्लण होने के कारण इस युग में प्रकृति-चिल्लण को और भी अधिक प्रथय मिलना स्वाभाविक है । बिहारो, सेनापति, देव, पद्माकर आदि कवियों ने प्रकृति को अनेक प्रकार से चिल्लित किया है। उदाहरण द्रष्टब्य है— .

> लाटी पहुष पराग-पट सनी स्वेद मकरन्दां आवित नारि नवोढ़ लों, सुखद वायुगित मंदा सघन कुंज फ़ाया सुखद, सीतल मंद समीर। मन ह्वं जात आजों ह्वं, वा जमना के तीर।।

> > --बिहारी

भौरत को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहै 'पद्माकर' गुए।न हूँ ते धान हूँ प्राण हू तें प्यारो मन-मावनो लगत है। मोरन को सोर घन-भोर चहुँ ओरन, हिंडरेन को वृन्व छवि छावनो लगत है। नेह सरसावन में मेह बरसावन में, सावन में फूलिबो सुहावनो लगत है।

--पद्माकर

इसी प्रकार 'ग्वाल' किव का बसन्त वर्णन देखिए—— सरसी के खेत की बिछायत बनी, तांमें खरी चांदनी वसन्ती रित कंत की। सोने के पलंग पर वसन वसन्ती साज, सोब जूहि माला हालें हिया हुलसन्त की।

ध्यान रहे, यहाँ प्रकृति-वर्णन—या कहिए, ऋतु-वर्णन किया गया है, किन्तु स्वाभाविकता का विशेष ध्यान नहीं रखा गया। सोचिए, सरसों के खेत में सोने का पलंग कहाँ से आवेगा?

### आधुनिक युग

आधुनिक युगीन हिन्दी-काव्य में प्रकृति की छटा का चित्रण पर्याप्त सूक्ष्मता, सरसता एवं विशवता से हुआ है। विशेषतः छायावादी काव्य तो प्रकृति के वैभव से इतना अधिक रंजित है कि कुछ विद्वानों ने प्रकृति-वर्णन के विशेष प्रकार को ही छाया-वाद समझ जिया था। यहाँ हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे— स्वतन्त्र रूप में -

उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उधर पराजित काल-राम्निभी जल में अन्तर्निहित हुई।

--- प्रसाद

#### मानवीकरण---

पगली, हां सम्हाल ले तेरा, छूट पड़ा कैसे अंचल। देख बिखरती मणिराजी, अरी, उठा ओ बेसुध चंचल।।

—-प्रसाद

X

×

सिंघु सेज पर धरा वधू अब तिनक संकुचित बैठी सी , प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऍठी सी ।।

**—**प्रसाद

अरे, कौन तुम दमयंती सी हो तर के नीचे सोई। हाय! तुम्हें भारवाग गया, क्या अलि नल-सा निष्ठ्र कोई।।

---पंत

दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है।
वह संध्या सुन्दरी परी सी,
धीरे, धीरे, धीरे।।

— निराला

#### प्रतीक रूप में ---

नयन में जिसके जलव वह तृषित चातक हूँ। शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। किसी फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल हूँ!!

महादेवी वर्मा---

#### उपमान रूप में--

नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधिखला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ हम और अधिक उदाहरणंन देकर इतना ही कहना पर्याप्त समझेंगे कि आधुनिक काव्य में प्रकृति और मानव दोनों एकाकार हो गये हैं। प्रकृति में मानव के तथा मानव में प्रकृति के रूप-वैभव का दर्शन मर्वत्र उपलब्ध होता है। प्रकृति आधुनिक किवयों का कथ्य है, कथन है और कथन का साधक है। ब्रह्म के विराट् रूप का प्रति-पादन करना हो, या जीवन-दर्शन सम्बन्धी किसी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त को समझना हो अथवा अपने किसी गुप्त प्रेम के किसी गोपनीय तथ्य की व्यंजना करनी हो, हमारे काव्य-रचयिताओं ने प्रकृति को सहायता के लिए आमंदित किया है।

अस्तु, हिन्दी किवयों के प्रकृति प्रेम का <u>इससे बढ़कर प्रमाण और क्या होगा</u> कि उन्होंने प्रकृति वैभव के समक्ष युवती बालाओं के मन-मोहक सौन्दर्य तक को ठुकरा दिया।

छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया ! बाले ! तेरे बाल-जाल में कैसे उलभ्का दूँ लोचन !!

--पंत

#### :: उनचास ::

# हिन्दी-काव्य में नारी (नायिका) रूप

- १. साहित्य और नारी।
- २. नारी का आचार्यों द्वारा वर्गीकरण एवं विश्लेषण।
- ३. भारतीय समाज में नारी की स्थिति और उसका साहित्य पर प्रभाव।
- ४. 'राधा' के विभिन्न रूप—नारी रूप के प्रतीक : (क) विद्यापित की राधा,
   (ख) सूरदास की राधा, (ग) रीतिकालीन किवयों की राधा, (घ) द्विवेदी युगीन किवयों की राधा।
- ५. प्रेमाख्यानकों की नायिका।
- ६. रासो काव्यों की नायिका।
- ७. स्वछन्द-प्रेमी कवियों की नायिका।
- प्त. उपसंहार I

यदि हम एक ऐसे विषय की खोज करें जिसका प्रयोग विश्व-काव्य में सर्वाधिक हुआ, तो वह विषय हमारे अनुमान से नारी-वर्णन ही सिद्ध होगा । विश्व-काव्य का सर्वे प्रचलित रस-रसराज शृङ्कार है, तो नारी उसी रसराज के प्राणों की आधार है। नारी की विमोहिनी शक्ति युग-युग से काव्य-जगत पर एकछत्र शासन करती रही है और संभवत: भविष्य में भी करती रहेगी। वैदिक साहित्य में उसके रूप-वैभव के उन्मादक प्रभाव की अभिव्यक्ति उस उर्वशी के रूप में हुई है, जिसके वियोग में पूरूरवा ने अपने आपको हिंस भेड़ियों के सम्मुख डालकर आत्महत्या करने की सोची थी। रामायण में उसके सौन्दर्य की दीप्ति जनक-तनया के रूप में हुई है, जिसकी प्राप्ति के लिए दूर-दूर के नरेश धनूष-यज्ञ में उपस्थित हुए थे। महाभारत में उसने उस द्रौपदी का रूप धारण किया, जिसके एक कटु हास्य ने अठारह अक्षौहिणी योद्धाओं के नाश का बीज बो दिया। आगे चलकर संस्कृत नाटक-साहित्य में उसने वासवदत्ता, शकुन्तला, वसन्तसेना, मालती, रत्नावली, दमयन्ती आदि के विभिन्न रूपों में अपने सौन्दर्य के जादू एवं भाव-भंगि-माओं की शक्ति का परिचय दिया। गद्य-साहित्य में एक ओर संसार की समस्त साधना, पविवता एवं दिव्यता को लेकर महाश्वेता और कादम्बरी के रूप में अवतरित हुई, तो दूसरी ओर उसने 'दशकुमार चरित' की काम-मंजरी के रूप में विश्व की समस्त कुटिलता का भी प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया। साहित्य में नारी के इन अनन्त रूपों, उसके अद्भृत प्रभाव और उसकी अपार शक्ति को देखते हुए कामायनीकार के शब्दों में यही स्वीकार करना पड़ता है--

#### हे अनन्त ! रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता !

सम्भवतः नारी-रूप की इसी विचित्रता को देखकर हमारे काव्य-शास्त्रियों के हृदय में उसका विश्लेषण करने की भावना प्रस्फुटित हुई। भरत-मुनि ने सर्व-प्रथम उसे

नायिका-पद से विभूषित करते हुए गुण-शील के आधार पर उसके विभिन्न रूपों का बाख्यान किया, जो परवर्ती युग में इतना लोकप्रिय विषय सिद्ध हुआ कि धनंजय, विश्वननाथ, भानुदत्त आदि ने अपने ग्रन्थों में सबसे अधिक विस्तार नायिका-भेद को ही दिया है, आगे चलकर हिन्दी के कवियों ने भी उसके 'नखशिख' एवं विभिन्न रूपों को लेकर स्वतन्त्र काव्य-ग्रन्थों की रचना की। नायिका के इतने भेद किए गए कि उनकी संख्या दो हजार से भी ऊपर पहुँच गई, अतः नायिका-भेद निरूपण को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय आचार्य और किव दोनों के लिए ही नारी-रूप की मीमांसा एक प्रिय विषय रहा है।

उपर्युक्त निष्कर्ष से एक भ्रान्ति पैदा हो जाने की सम्भावना है। इससे यह धारणा बनती है कि भारतीय साहित्य में नारी को बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है भारतीय समाज में नारी को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त होगा; क्योंकि साहित्य समाज का ही प्रतिबिम्ब माना जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक युगीन भारतीय नारी को समाज और साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है, किन्तु परवर्ती युगों में स्थिति इसके ठीक विपरीत रही । वैदिक युग की सहचरी रामायण-युग में 'छायेव अनुगता सदा'' (छाया की भांति अनुवरी) हो गई। पूरुषोत्तम राम ने उसकी स्थिति सुधारने के लिए एक-पत्नीवृत का आदर्श स्थापित किया था, पर निरंकुश पुरुष वर्ग को वह स्वीकार्य नहीं हुआ । महाभारत-युग में आकर तो उसका मूल्य एक चल सम्पित्त जितना ही रह गया; शल्य उसे बहिन के रूप में बेच सकता है; गांधार-नरेश द्रव्य के लोभ से उसे किसी चक्षुहीन की पत्नी बनने को विवश कर सकता है; पांडू जैसे पुरुषत्वहीन पति की आजा से वह दुराचार करने को विवश हो सकती है; भीष्म उसका अपने भाइयों के लिए अपहरण कर सकता है; भाइयों की सहमित से वह पांच पतियों की सह-भोग्या बन सकती है; आवश्यकता पड़ने पर उसे जूए के दाँव पर भी लगाया जा सकता है और जरासंघ जैसे शासक के संग्रहालय में वे चिड़ियों की भौति रहकर अन्त में किसी अन्य विजेता की सम्पत्ति बन सकती हैं। वस्तुत: इस युग में भारतीय नारी के निजी व्यक्तित्व, निजी आदर्श और निजी लक्ष्य सदा के लिए पूरुष के चरणों पर कूंठित हो गए। आगे चलकर बाल-विवाह, अशिक्षा, पर्दा आदि के प्रचलन ने तो उसे उस निर्जीव यन्त्र का रूप दे दिया, जो पूरुष के मनोरंजन एवं वंश-वृद्धि का साधन-मात्र है।

भारतीय साहित्य में भी नारी के सामान्य रूप का ही विवेचन, विश्लेषण एवं चित्रण अधिक हुआ है, उसके व्यक्तित्व की विशिष्टता का विकास प्रायः नहीं मिलता। विशेषतः हिन्दी काव्य में तो हम उसे व्यक्ति की अपेक्षा जाति के रूप में ही अधिक पाते हैं। उसके अंग-प्रत्यंगों के स्थूल रूप की व्याख्या किसी मशीन के निर्जीव पुर्जों की भाति ही बारम्बार हुई है, उसकी सूक्ष्म चारित्रिक प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का अंकन प्रायः नहीं के बराबर है। अतः विभिन्न कवियों के नारी-रूपों में भेद करना कुछ कठिन है, किन्तु फिर भी निजी दुष्टिकोण एवं देश-काल के अनुसार उसमें परस्पर योड़ा अन्तर अवश्य मिलता है।

वैसे हिन्दी में राधा, पद्मावती, राजमती, नागमती, उमिला, यशोधरा, अज्ञात-नामा 'प्रेयसी' आदि अनेक नायिकाएँ दृष्टिगोचर होती हैं, किन्तु उनमें सर्वाधिक चित्रण कृष्ण की बाल-सहेली वृषभानुजा राधा का ही हुआ है। अकेले 'राधा' नाम में विद्यापित से लेकर हरिऔध तक अनेक किवयों की अनेक नायिकाओं का समाहार हो जाता है। विद्यापित, सूर, नन्ददास, बिहारी, देव, पद्माकर, भारतेन्दु हरिऔध आदि न जाने कितने किवयों ने उसका चित्रण किया है, फिर भी उसका • रूप नवीन है, उसकी आभा अम्लान है और उसका अनुराग अखण्ड है। अतः हम सबसे पहले हिन्दी-काव्य की प्रतिनिधि नारी के रूप में राधा के विभिन्न रूपों का परिचय देना उचित समझते हैं।

#### विद्यापति की राधा

विद्यापित की राधा के प्रथम दर्शन-काव्य-मंच पर हम उस समय प्राप्त करते हैं, जबिक वह वय:संधि की अवस्था को पार कर रही थी। उसकी इस अवस्था का चित्रण किव ने रुचिपूर्वक किया है।

खने-खन नयन कोर अनुसरई, खने-खन यसन घूलि तन भरई। खने-खन वसन छटा छुट हास, खने-खन अघर आगे कर बास ॥ चर्डिक चले खने-खन चलु मन्द, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध। हिरदय मुकुल हेरि-हेरि थोर, खने आंचल दए खने होए भोर॥

धीरे-धीरे वह उस यौवन में प्रवेश करती है जो सींन्दर्य, मद, अल्हड़ता एवं उच्छृङ्खलता से भरपूर है। प्रणय-भावनाओं का प्रवेश भी उसके जीवन में होता है, किन्तु शीतल मन्द समीर की भाँति चुपचाय नहीं, अपितु तूफान की तीव्रगति से अट्ट-हास करते हुए। उसके धार्मिक विश्वास, सामाजिक अंकुश एवं पारिवारिक नियंत्रण उस तूफान के प्रथम झोंकों में क्षत-विक्षत हो जाते हैं। संसार का कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं, जो इस प्रणय-विभोर नारी को अपने पथ से विचलित कर सके। अन्य नायि-काओं की भाँति वह अपने प्रणय को गुप्त रखना नहीं जानती; वह उसकी घोषणा स्पष्ट रूप में कर देती है—

सामर सुन्दर ए बाट आएल, ते मोरि लागलि आंखि

प्रियतम से संकेत-स्थल पर मिलने की प्रतिज्ञा को पूरी करने में वह किसी से भय नहीं खाती-

### घर गुरुजन डर न मानब, वचन चूकब नौहि।

किन्तु उसके साहुस की विलक्षणता का परिचय तो तब मिलता है, जबिक जेठ के मध्याह्न में वह कड़कड़ाती हुई धूप, धधकती हुई जमीन और घृणा व ईर्ष्या से जलती समाज की आँखों की कोई परवाह न कर भनोरय-पूर्ति के लिए आगे बढ़ ही जाती है—

तपन के ताप तपत भेल महीतल तातल बालू बहन समाना। बढ़ल मनोरय भामिनी बलु पथ, ताप तपत नहीं जाना।। अर्थात् सूर्यं की तपन के ताप से महीतल तस हो रहा है है, गरम बालू आग के समान जल रही है किन्तु नायिका अपने मनोरथ रूपी रथ पर चढ़कर चल पड़ी, जलन का उसे कोई पता नहीं। विद्यापित की राधा का दुर्माग्य यह है कि उसका यह अपूर्वं साहस भी प्रणय-स्वप्नों को चिरस्थायी बनाने में सफल नहीं हो सका। कुछ दिनों के रस-पान के अनन्तर भ्रमरराज किसी अन्य कलिका की ओर आकर्षित हो जाते हैं और अभागी नायिका के पास केवल निराशा, वेदना और ग्लानि की पूंजी शेष रह जाती है—

कुल कामिनी छलौं, कुलटां भए गेलौं, तिन कर वचन लोमाई!

अपने कर हम मूँड मूँडाएल, कामु से प्रेम बढ़ाई !! अर्थात्—''कुल-कामिनी थी, अब कुलटा हो गई हूँ। उसके वचनों से लुभाकर मैंने अपने हाथ से ही अपना सिर मूँड लिया ! हाय ! कन्हैया से प्रेम करके…''वस्तुतः विद्यापित की नायिका यहाँ एक उच्छू ह्वल प्रेमिका के रूप में चित्रित हुई है, जिसे नायक की वंचकता के कारण अन्त में निराश होना पड़ता है।

### सूरदास की राधा

सूरदास की राधा काव्य-मंच पर यौवन की सौन्दर्य-श्री से लदकर एकाएक छपस्थित नहीं हो जाती, अपितु उसका सर्वाङ्गीण विकास धीरे धीरे होता है। उसका प्रणय भी विद्युत की भाँति उदित होकर विलीन नहीं हो जाता, अपितु वह साहचर्य के योग से धीरे-धीरे विकसित होता है। उसके माता-पिता के लिए कृष्ण अपरिचित नहीं हैं, अतः उसका कृष्ण से मिलन अबाध गित से चलता रहता है। वस्तुतः इन परिस्थितियों में विकसित प्रेम में समुद्र की-सी गहराई तो होती है, किन्तु उसमें वे उत्ताल तरंगें नहीं होतीं, जो एक बार में ही हृदय को आत्म-समर्पण के लिए विवश कर दें, उसकी गित में वह अधीरता भी नहीं कि राह में आने वाली प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक बाधा को कुचलती हुई वह आगे बढ़ जाए। वियोग में भी राधा का हृदय दीपक की लो की भाँति मंद-मंद गित से धधकता है; यही कारण है कि जहाँ विद्यापित की राधा प्रिय-मिलन के लिए स्वर्ग तक की दौड़ लगाने के लिए तैयार है, वहाँ सूरदास की राधा दो-चार कोस को भी लाँघ पाने में असमर्थ है। किन्तु जहाँ विद्यापित की नायिका का हृदय बरसाती नाले की भांति उफनकर शीघ्र ही सूख जाता है, वहाँ सूर की राधा का प्रणय उसके समस्त जीवन की गुप्त निधि बनकर हृदय की गहराई में बैठ जाता है।

### रीतिबद्ध कवियों की नायिका

रीतिबद्ध श्रृंगार किवयों की नायिका का कोई एक रूप नहीं है। आवश्यकतामुसार वह प्रेयसी भी है और पत्नी भी है, स्वकीया भी और परकीया भी। वस्तुतः
नारी के सभी रूपों और सभी अवस्थाओं में उसका चित्रण है। स्वकीया के रूप में
उसे एक रिसक, रूप-लोभी, शठ नायक पित के रूप में प्राप्त होता है; यौवन एवं सींदर्थ
के प्रथम प्रकाश में वह उसके रूप वैभव का माधुर्य लूटता है, किन्तु ज्यों-ज्यों उसकी

द्युति मंद पड़ती जाती है, नायक किसी और का बन जाता है। फ़लतः विवश पराधीन नारी को—पत्नी को —अपने हाय की चार चूड़ियों (सौभाग्य-चिह्न) पर ही संतोव करना पड़ता है।

दूसरे रूप में वह विवाहिता परकीया है—अतः उसे प्रेयसी न कहकर व्यभि-चारिणी कहना उपयुक्त होगा। उसका व्यभिचार रूपी प्रेम भी स्थायी नहीं होता था, कुछ दिनों तक संकेत-स्थलों पर पहुँचने वाली परकीया को अंत में विप्रलब्धा— बंचिता—बनने को विवश होना पड़ता था। वस्तुतः पुरुष वर्ग की विलासिता के कारण पत्नी और प्रेयसी दोनों रूपों में उसकी स्थिति विषम थी। यह भी एक ध्यान देने की बात है कि रीति-कालीन काव्य में अविव।हिता प्रेयसियों के प्रेम के चिव्रणका अभाव है—संभवतः इसका कारण बाल-विवाह का प्रचलन है।

# द्विवेदीयुगीन राधा

द्विवेदीयुगीन राघा समाज-सेविका के सब गुणों से सम्पन्न होकर उपस्थित होती हैं। वह अपने व्यक्तिगत प्रेम की विश्व-हित के लिए बलि दे देती है, किन्तु अनुकूल वातावरण एवं घटनाओं के अभाव में; अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विकास असंगत है। द्विवेदी युग के कवियों ने गांधी-युग के आदशों को महाभारत युग की नारी पर योपने का प्रयत्न किया है, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।

#### प्रेमाख्यानकों की नायिका

राधा के अतिरिक्त हिन्दी-काव्य जगत् की अन्य नायिकाओं में प्रेमाख्यानों की नायिकाओं—पद्मावती, मधुमालती, हंसावती, इन्द्रावती आदि—का महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक राधा की अपेक्षा प्रेमाख्यानों की प्रेयसियाँ अधिक सीभाग्यशालिनी हैं। वे पुरुष को अनायास ही—विवाह के केवल एक धागे की कीमत पर या दूतिकाओं द्वारा भेजे गए एक सन्देश के बल पर ही—प्राप्त नहीं हो जातीं, उनकी प्राप्ति के लिए नायक को प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ती है, अत: इतने प्रयत्न से प्राप्त सुन्दरी को नायक एकाएक नहीं त्याग सकता। अस्तु, वे अपने जीवन के अन्त तक अपने प्रिय का सान्निध्य और प्रेम प्राप्त करती रहती हैं।

जहाँ अन्य भारतीय काव्यों में पुरुष को नारी से अधिक कामुक एवं विलासी प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ प्रेमाख्यानों की नायिकाएँ नायक से अधिक कामवती हिष्टगोचर होती हैं। जायसी की पद्मावती के प्रेम के मूल में भावना की अपेक्षा वासना की प्रेरणा अधिक है।

सुनुहीरामन कहीं बुक्ताई। दिन-दिन मदन सतावे आई।। दैस-देस के बर मोहि आर्वाह। पिता हमार न आंख लगार्वाह।। जोबन मोर मयउ जल गंगा। देह देह हम्ह लाग अनंगा।।

× × × × × × जोबन अस मैमन्त न कोई । नवे हस्ति जो, आँकुस होई ॥

### कवन भैवर ओही बन पार्व । को मिलाइ तन तपनि बुभावे ।।

'पद्मावती' के प्रेम में हृदय का आवेग कम है, यौवन का ज्वार अधिक; उसमें मन की प्यास की अपेक्षा शरीर की तपन बुझाने की लालसा ही अधिक व्यंजित हुई है।

अस्तु, प्रारम्भ में ये नायिकाएँ कामोन्माद, रूप-गर्व एवं यथार्थपरता से ग्रस्त विखाई पड़ती हैं, किन्तु आगे चलकर नायक के त्याग एवं बलिदान से इनमें भी सच्चे प्रेम का विकास हो जाता है।

#### 'रासो' काव्य की राधा

पृथ्वीराज राम्नो, बीसलदेव रासो आदि काव्यों की नायिकाएँ सामन्तवादी हिंग्डिकोण को प्रस्तुत करती हैं। वे अपने यौवन एवं सौंदर्य की प्रसिद्धि के बल पर किसी नरेश या राजकुमार के लोभ की वस्तु बन जाती हैं। वे किसी प्रकार—युद्ध या बलात् अपहरण के द्वारा—उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। रंगमहलों में पहुँचकर उनका जीवन सामन्त की इच्छाओं का अनुवर्ती बन जाता है। जब तक उनमें यौवन का आकर्षण रहता है, उनके जीवन में चाँबनी रातें रहती हैं, किन्तु नायक के दूसरा विवाह कर लेते ही या प्रौढ़ावस्था के साथ इनका भाग्य-दीएक बुझ जाता है।

अपने रण-बांकुरे पित के हृदय पर चिर अधिकार पाने की कल्पना तो ये कर ही नहीं सकतीं; अपने सौन्दयं, यौवन, अनुनय-विनय तथा चाटुकारिता के बल पर रंगमहल की अनेक सपितनयों के बीच-यदा-कदा-उसका रावि भर के लिए सहवास प्राप्त कर लेना ही इनके लिए बहुत है। हाँ, यदि अपनी अल्हड़ता के कारण वे कभी अपने शेखी बघारने वाले योद्धा पित के सम्मान में कोई चूक कर बैठती हैं, या उसकी किसी डींग का खंडन कर बैठती हैं, तो बीसलदेव की पत्नी राजमती की भाँति उन्हें इसका कड़ा दंड—दीर्घ वियोग—भी सहन करना पड़ता है।

वस्तुतः जायसी के बादल के शब्दों में—इन सामंत पितयों के लिए नारी का मूल्य तलवार के एक वार से अधिक नहीं है।

#### स्वच्छन्द प्रेमी कवियों की नायिका

X

मध्यकालीन स्वच्छन्द प्रेमी कवियों घनानन्द, बोधा आदि—-आधुनिक युगीन छायावादी कवियों का नायिका के प्रति लगभग एक-सा ही दृष्टिकोण है; दोनों युगों के ही कवियों ने नायिका के व्यक्तित्व के सूक्ष्म गुणों को अधिक महत्व दिया है—

लाजिन लपेटी, चितविन भेव माय मरी, लसित लिति लाल लख तिरछानि मैं। छवि की सदन गोरो बदन रुचिर भाल, रस निचुरत मीठी मृदु मुसुक्यानि मैं।

X

X

बहै मुसक्यानि, बहै मृबु बतरानि, बहै लड़कीली बानि आनि उर में अरित है। बहै गित लैन औ बजाबिन लिलित बैन, बहै हैंसि दैनि हयरा ते न टरित है।

यहां यह ध्यान देने की बात है कि किन ने नायिका के रूप-सौन्दर्य की अभिध्यिक्त के समय उसके शरीर के स्थूल अवयनों की विशालता या गुरुता का परिमाण
प्रस्तुत नहीं किया है, यहाँ तक कि जिन अंगों का अन्य शृंगारी किन बारम्बार उल्लेख
करके अपनी कामुकता का परिचय देते हैं, उनका यहाँ संकेत भी नहीं है। अस्तु, प्रेम
की इसी स्वच्छन्दता के कारण इस प्रेमिका का अस्यन्त सूक्ष्म, निर्मल एवं मनोमुग्धकारी रूप में चित्रण हुआ। उसे अपने प्रेमी से पूरा सम्मान एवं पूरा प्रेम प्राप्त होता
है। यद्यपि समाज की बाधाओं के कारण वह प्रणय में सफल नहीं हो पाती, किन्तु उसे
कम-से कम यह संतोष अवश्य रहता है कि कोई उसकी याद में तड़प रहा है।
उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी कान्य में नारी के रूप-वैभव की अभिन्यिकत तो पर्याप्त माता में हुई है, किन्तु उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास दिष्टिगोचर नहीं होता । हाँ, इतना अवश्य है कि विद्यापित, सूर, देव, प्रमाकर, हिर औध आदि के द्वारा चितित राधा के विभिन्न रूपों, जायसी की प्रमावती, नर्पति नाल्ह की राजमती या घनानन्द की सुजान आदि के रूप में हमें विभिन्न युग के विभिन्न वर्गों के नारी-सम्बन्धी दिष्टिकोण का बोध हो जाता है। इन रूपों के आधार पर तत्कालीन समाज की परि-स्थितियों को एवं तत्कालीन नारी की अवस्था को समझने में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है।

#### :: पचास ::

# हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीयता की भावना

- १. राष्ट्रीयता का स्वरूप-एक विश्वेषण।
- २. प्राचीन रस तिद्धान्त और राष्ट्रीयता ।
- ३. हिन्दी-कान्य में राष्ट्रीय भावना—(क) प्राचीन हिन्दी-कान्य (ख) आधुनिक हिन्दी-कान्य — भारतेन्दु, मैथिभीशरण गुप्त, माखबलाल चतुर्वेशी, सुभद्रा-कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी।
- ४. उपसंहार।

हमारे प्राचीन आचार्यों ने भाव-विवेचन के अन्तर्गत राष्ट्रीयता जैसे किसी भाव का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु विगत इतिहास से सिद्ध है कि राष्ट्रीयता भी एक प्रबल भाव है। अपने ही देश में हमने अनेक युवकों एवं महापुरुषों को राष्ट्रीयता की बिलवेदी पर अपना सर्वेस्व समर्पित करते देखा है। इसकी प्रबलता तो इसी से सिद्ध है कि कई बार राष्ट्रीयता की प्रेरणा के सम्मुख अन्य स्थायीभाव—वात्सल्य, रित, शोक आदि—फीके पड़ गए हैं। स्वातंत्र्य-आन्दोत्तन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का अपने दाम्पत्य एवं पारिवारिक जीवन को ठुकराकर राष्ट्रीयता की आग में कूद पड़ना यही सिद्ध करता है कि राष्ट्रीयता का भाव कभी-कभी अन्य सभी प्रमुख भावों से ऊपर उठ जाने की भी क्षमता से युक्त है, किर भी हमारे सामने दो प्रश्न हैं—एक तो यह है कि ऐसे सबल भाव का प्राचीन आचार्यों ने उल्लेख क्यों नहीं किया, और दूसरे, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इनका स्वरूप क्या है या यों कहिए कि इसे किस रस में स्थान देना उचित है ! हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीयता का अन्वेषण करने से पूर्व इन दो पर विचार कर लेना अवश्यक है ।

भारतीय आचार्यों ने रस-सिद्धान्त के अन्तर्गत भावों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन करते हुए उन्हें मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है—(१) स्थायीभाव या भावना और (२) संवारी भाव। स्थायीभावों के अन्तर्गत—नौ, दस या ग्यारह—भावों की चर्चा की गई है उनमें 'राष्ट्रीयता' का नाम नहीं आता। इनके दो कारण हैं—एक तो हमारे आचार्यों ने स्थायी भाव के अन्तर्गत चिरन्तन भावनाओं का ही उल्लेख किया है, जिनका मानव-हृदय की मूल प्रवृत्तियों से गहरा सम्बन्ध है। 'राष्ट्रीयता' सर्वकालीन और सार्वलीकिक भाव नहीं है, अतः उसका उल्लेख न होना स्वाभाविक ही था। दूसरे, हमारी प्राचीन संस्कृति में राष्ट्रीय एकता की भावना आधुनिक राष्ट्रीयता के रूप में प्रायः अविकसित रही, अतः उसकी कल्पना करना संभव नहीं था। राष्ट्रीयता भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाओं पर अवलम्बत तथा विश्व-बन्धुत्व की ज्यापक भावना से

संकीण होती है जबकि भारतीय संस्कृति में मानव-समूहों को धर्म, जाति, समाज और मानवीय गुणों की दृष्टि से ही देखा जा रहा है। मानव जाति के विभिन्न वर्गों को आयं और अनार्य, धर्मात्मा और पापी, हिन्दु और अहिन्दु, ब्राह्मण और अब्राह्मण के हिन्दु कोण से तो देखा, किन्तु भारतीय और अभारतीय के दृष्टिकोण की प्रायः उपेक्षा की । इस दृष्टिकोण के अविकसित रहने का कारण हमारी भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिस्थि-तियों में ढुँढा जा सकता है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रायः उन छोटे-छोटे राज्यों में अधिक शीझता से होता है जिनमें धर्म, संस्कृति एवं भाषा की एकता हो। या जिन देशों के निवासियों को सामृहिक रूप से विदेशों की सत्ता का सामना करना पडता है, वहाँ भी राष्ट्रीयता का भाव विकसित हो जाता है। ये दोनों ही बातें भारत पर लाग नहीं होतीं । हाँ, मुसलमानी राज्य और अंग्रेजी शासन के दिनों में अवश्य हमें किसी विधर्मी या विदेशी सत्ता की अधीनता का अनुभव सामूहिक रूप से हुआ अतः कुछ काल के लिए हममें राष्ट्रीयता का संचार हुआ, जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राय: विलुप्त-सा हो गया । ध्यान रहे, राष्ट्रीयता का स्फुरण प्रायः ऐसे ही अवसरों पर होता है, जबिक समस्त राष्ट्र का सामृहिक रूप से किसी अन्य राष्ट्र से संघर्ष हो। यदि आज हमारा पाकिस्तान या चीन से युद्ध छिड जाता है तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में राष्ट्रीयता की लहर उद्देलित होने लगेगी।

यद्यिप राष्ट्रीयता का रूप सभी देशों और सभी कालों में एक-जैसा नहीं रहा है; किन्तु इससे मिनती-जुनती भावना प्राय: सभी जातियों के इतिहास में मिनती है। आयं जाति की रक्षा के लिए रावण के विरुद्ध राम के द्वारा किया गया युद्ध, या सोमनाथ की रक्षा के खिए उत्तरी भारत के अनेक प्रमुख क्षविय-नरेशों द्वारा किया गया युद्ध, या चित्तौड़गढ़ के मान के लिए किए गए 'जौहर व्रत', या महाराण प्रताप की अक्बर के आगे सिर न झुकाने की प्रतिज्ञा; या गुरु तेगबहादुर का हिन्दू धर्म के लिए दिया गया 'शीशदान'; या वीर हकीकतराय का जीते-जी दीवार में चुना जाना स्वीकार किया जाना—ये सब घटनाएँ उसी व्यापक भावना से अनुप्राणित हैं, जिसे हम चाहे जाति-रक्षा की भावना कहें या धर्मरक्षा और राष्ट्ररक्षा की भावना किन्तु, उसका मूल रूप सवंत्र एक ही है।

'राष्ट्रीयता' को हम किस रस में स्थान दें ? राष्ट्रीयता का अर्थ देश-प्रेम भी किया गया है, अतः कदाचित् कुछ विद्वान् इसे रित भाव से सम्बन्धित मानें। अपने देश की दुर्दशा को देखकर भी राष्ट्रीयना का संचार होता है, अतः उसे 'करणा' से भी सम्बन्धित बताया जा सकता है। देश-प्रेम के लिए संघर्ष और युद्ध भी किया जाता है, अतः इसे चीर-रस में स्थान देने की बात भी सोची जा सकती है। 'देश के सुधार के लिए क्रान्ति का—इन्कलाब जिन्दाबाद—का आह्वान भी किया जाता है, अतः इसे 'रौद्र रस' में स्थान देना भी उचित है। देश-प्रेम से अभिभूत व्यक्ति अपने देश पर अत्याचार करने वाले विदेशियों को घृणा की हष्टि से देखना है, अतः इसे घृणा या जुगुप्सा के आधार पर विकसित होने वाले भाव वीमत्स में भी स्थान देने की कल्पना की जा सकती है। अधने देश पर भारी विपत्ति की आशंका से भय का भी संचार संभव है, अतः भयानकरस

से भी इसका सम्बन्ध है। भारत माता की पूजा करने वाले देशभवतों को ध्यान में रखते हुए इसे 'भिक्त-रस' का भी दूसरा रूप बताया जा सकता है। इस प्रकार प्रायः सभी रसों से इसका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध है, जो इसकी व्यापकता को सूचित करता है, किन्तु हमरी मूल समस्या का समाधान इनसे नहीं होता।

हमारे विचार से राट्रीयता के मूल में आत्म-गौरव एवं जाति की रक्षा के उत्हास का भाव रहता है, अतः इसे 'वीर रस' के अन्तगंत लिया जाना चाहिए। वीर रस के प्रायः सभी संचारियों और अनुभावों का विकास राट्रीयता में भी होता है — अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीयता वीर रस का ही एक रूप है।

### हिन्दी काव्य में राष्ट्रीयता

हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीयता के मुख्यत: दो रूप मिलते हैं, एक तो विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों और उनके वंशजों के अत्याचार के विद्ध और दूसरा ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया के रूप में । हमारे प्राचीन काव्य (आदिकाल से रीतिकाल तक) में पहला रूप उपलब्ध होता है, जबकि आधुनिक काव्य में दूसरा। यहाँ क्रमशः दोनों पर प्रकाश डाला जाता है।

(क) प्राचीन हिन्दी-काव्य — हिन्दी की अनेक आरिम्भक एवं मध्यकालीन रचनाओं में वीर रस का चित्रण तो पर्याप्त मात्रा में हुआ है, किन्तु उसमें राष्ट्रीयता का व्यापक भाव सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता। महाकिव चन्द वरदायी के काव्य पृथ्वीराज रासो — में विभिन्न युद्धों का आयोजन व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर्र हीता है, अतः उसमें राष्ट्रीयता का विकास नहीं मिलता। हाँ, केवल जाति-गौरव के रूप में उसकी व्यंजना अवश्य उसमें यत्न-तद्ध मिलती है।

'करतार हथ्य तलवार दिय, इह सु तत्त रजपूत कर।

अर्थात् करतार ने हाथ में तलवार दी है और यही राजपूत के लिए तत्व है। या—-''कहै राज प्रथिराज, मरन छत्रिय सत निद्धि।''

× × × × × × राजपूत मरन संसार घर.........................

× × ×

वस्तुत रासो का रचियता राजपूती गौरव से अधिक नहीं उठ पाता। उसकी हिष्ट इतनी अधिक संकुचित है कि पृथ्वीराज और गोरी के संघर्ष को भी जातीय या राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में नहीं देख पाता।

मध्यकाल में राजस्थान के अनेक डिंगल कियों ने जातीय गौरव से अनुप्राणित मुक्तक छन्दों को रचना की है। उस युग में समस्त हिन्दू गौरव के प्रतिनिधिएवं प्रतीक महाराणा प्रताप थे। इन कियों ने इसी महापुरुष को आलम्बन बनाकर काव्य-रचना की है। बीकनेर के महाराजा पृथ्वीराज ने ध्यक्तिगत रूप से अकबर की प्रभुसत्ता को मान्यता दे दी थी, किन्तु उनकी दृष्टि में जब तक महराणा प्रताप स्वतन्त्र थे, हिन्दू गौरव की पताका मुक्त रूप से फहरा रही थी। जब उन्होंने सुना कि महाराणा प्रताप

भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं तो उन्हें लगा, मानों हिन्दू-गौरव का सूर्य अस्त हो रहा है, अतः इस अवसर पर उन्होंने महाराणा प्रताप को लिखा—

पटकूँ मूँ छां पाण के पटकूँ निज तन करद। दीजे लिख दीवाण, इण दी महली बात इक।

अर्थात् हिन्दूगौरव अकबर के आगे नत-मस्तक हो गया है, यह सोचकर अपनी मूँछें नीची कर लूँ या अपने तन में कटारी भोंक लूँ। दीवान (महाराणा की उपाधि)! इन दो में से एक बात लिख दीजिए।

विदेशी विधर्मियों के वंशजों के आगे सिर न झुकानेवाली राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रद्री महाराणा प्रताप के यशोगान में इन राजस्थानी किवयों की वाणी मुक्त रूप से फूट पड़ी है। अकबर के दरबारी होते हुए भी प्रताप का यशोगान करना इसकी साहस-शीलता का परिचायक है। श्री पृथ्वीराज राठौर ने अपने अनेक दोहों में अभारतीय सत्ता के प्रतीक अकबर की निन्दा और प्रताप के गुणों की प्रशंसा बारम्बार की है—

अइरे अकबरियाह, तेज तुहालो तुरकड़ा। नम नम नोसरियाह राण विना सह राजवी। माई एहड़ा पूत जण, जेहड़ा राणा प्रताप। अकबर सूतो ओभकै, जाण सिराणै सौंप।।

जाशी हाट बात रेहसी जग, अकबर ठग जासी एकार ! है राख्यो खन्नी ध्रमराणें सारा ले बरती संसार !!

पृथ्वीराज की भाँति डिंगल के अन्य प्रसिद्ध किव दुरसाजी ने भी प्रताप की प्रशंसा में अनेक मार्मिक दोहों की रचना करके अपने जातीय प्रेम का परिचय दिया है—

अकबर गरब न आंण; हिंदू सह चाकर हुआ। वीठो कोई दीवाण, करती लटका कटहडै। अकबर पत्थर अनेक, कै भूपत भला किया। हाथ न लागों हेक, पारस राण प्रताप सी। अकबर समन्द अथाह, तिहूँ डूबा हिंदू तुरक। मेवाड़ी तिण मौह पोयणा फूल प्रताप सी।

कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के देहावसान का समाचर दुरसाजी ने उस समय सुना, जबकि वे अकबर के दरबार में थे। उक्त अवसर पर भरे दरबार में प्रताप की गौरव-गाथा का गुण-गान करते हुए दुरसाजी ने यह छप्पय कहा—

अस लेगों अणवाग, पाघ लेगों अणनामी।
गो आड़ा गवड़ाय, जिकों बहती घुर वामी।
नवरोजे नह गयो न गौ आतसां नवल्ली।
न गौ भरोखां हेठ, जेथ दुनियांणा दहल्ली।।
गहलोत राण जीतो गयी, दसण मूँद रसना डसी।
नीसास मूक मरिया नयण, तों मृत साह प्रताप सी।।

भने ही आज का आलोचक प्रताप के इस यशोगान को राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत न माने, किन्तु इसमें उस जातीय गौरव की ब्यंजना अवश्य मिलती है, जो कि राष्ट्रीयता का प्राण है। ह्यान देने की बात यह है कि वैभव एवं ऐश्वयं के दाता अकबर को छोड़कर जंगलों में भटकनेवाले प्रताप की प्रशंसा उन्होंने किसी व्यक्तिगत लाभ की आशा से नहीं की। यदि उनमें जातीयता की व्यापक भावना न होती, तो सम्राट अकबर के विरोधी के लिए ऐमे प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग असम्भव होता।

मध्यकाल में महाराणा प्रताप के अनन्तर हिन्दू राष्ट्रीयता के संरक्षक छत्रपति शिवाजी एवं महाराणा छत्रसाल रहे। इन दोनों महापुरुषों को आलम्बन मानकर महाकि भूषण ने ओजस्वी काव्य की रचना की। कुछ विद्वानों के विचार से भूषण ने मुस्लिम जाति के लोगों के लिए हलके शब्दों का प्रयोग किया है, अतः उनमें राष्ट्रीय भावना का स्फुरण नहीं माना जा सकता, किन्तु वास्तिवकता यह नहीं है। उस युग में औरंगजेब के अत्याचारों के कारण देश की बहुसंख्यक हिन्दू जनता दुखी हो रही थी—- हिन्दू धमंं और हिन्दू संस्कृति खतरे में पड़ गई थी, ऐसी स्थिति में शिबाजी ने जो कार्य किया वह राष्ट्रीय महत्व का था। दूसरे, महाकित भूषण शिवाजी की प्रशंसा उनके व्यक्तिगत वैभव के आधार पर नहीं करते, अितु उन्होंने उन्हें राष्ट्र के रूप में चितित किया है—

वेव राखे विवित पुरान परिसद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में। हिंदुन की चोटो, रोटो राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो, मालाराखी गर में। मीड़ि राखे मुगल, मरोडिराखे पातसाह बैरी पीसि राखे, बरदान राख्यो कर में। राजन की हद्द राखी तेगबल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो गर में।।

यह भी ध्यान रहे, भूषण ने प्रारम्भिक मुगल शासकों की प्रशंसा भी की है— बब्बर अकब्बर हुमाऊँ हृद्द बांध गये दो मैं एक करो न कुरान-वेद ढब की।

डॉ॰ विमलकुमार जैन ने लिखा है—''भूषण मुसलमानों के विरोधी नहीं थे, वरन् औरंगजेब के विरोधी थे, जिसने अपने पूर्वजों के बनाए हुए सुन्दर मार्ग को छोड़-कर हिन्दुओं पर आपत्तियों के पहाड़ ढा दिये । …भूषण जाति द्वेष के शिकार नहीं थे, वरन् एक सच्चे राष्ट्र-भक्त थे।'' (हि॰ सा॰ रत्नाकर, पृ० १७६)

मध्यकाल में इन कवियों के अतिरिक्त गोरेलाल, सूर्यमल मिश्र, जोधराज आदि ने भी वीर-भावनाओं की व्यंजना की है, जिसमें यत्न-तत्न आत्म-गौरव एवं जाती-यता का स्फुरण भी दृष्टिगोचर होता है।

# आधुनिक हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीयता

आधुनिक हिन्दी-काव्य का तो विकास ही उस समय हुआ, जबिक समुचे राष्ट्र में ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध स्वतन्त्रता का आन्दोलन चल रहा था, अतः आधुनिक हिन्दी-काव्य में राष्ट्रीयता की व्यंजना होना स्वाभाविक था। भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र और उनके युग के अन्य कियों ने राष्ट्र की दुर्देशा का चित्रण करते हुए भारत की जनता की

जागृत करने का प्रयत्न किया है। भारतेन्दु की कुछ कविताओं में तो राष्ट्रीयता का स्वर बहुत तेज हो गया। अंग्रेजों की अफगान-विजय पर उन्होंने 'विजय-वल्लरी' कविता लिखी, जिसमें विदेशी शासकों की आलोचना स्पष्ट रूप से की गई है—

स्ट्रेची डिजरैली लिटन चितय नीति के जाल।
फित भारत जरजर भयो काबुल-युद्ध अकाल।।
सत्रु सत्रु लड़वाइ दूर रहि लिखय तमासा।
बल देखिये जाहि ताहि मिलि दोजै आसा।।

भारतेन्दु की राष्ट्रीयता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उन्होंने अपने देश के सब धर्म-सम्प्रदायों, सभी भाषाओं और सभी वर्गों के साथ प्रेम प्रदिश्वित किया है। साथ ही उन्होंने स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वस्त्रों और स्वराज्य का समर्थन भी बारम्बार किया है। इस सम्बन्ध में हमने विस्तृत रूप से चर्चा इसी पुस्तक के एक अन्य निबन्ध 'भार-तेन्दु काव्य साधना' में की है।

द्विवेदी युग के अनेक किवयों ने राष्ट्रीयता की भावना व्यंजित की है, जिनमें मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान और सोहनलाल द्विवेदी उल्लेखनीय है। गुप्तजी की राष्ट्रीयता का मार्मिक रूप 'भारत-भारती' में दृष्टिगोचर होता है। उसकी यह प्रारम्भिक पंक्ति—''हम कौन थे, क्या हो गए अओ विचारें हम सभी।'' ही पाठक के हृदय में राष्ट्रीयता का संचार कर देती है। इसके अतिरिक्त गुप्तजी ने अपने काव्य-ग्रन्थों में भारत के प्रायः सभी धर्म-सम्प्रदायों को सहानुभूतिपूर्वक स्थान दिया है।

श्री माखनलाल चतुर्वेदी में राष्ट्रीयता का स्वरूप अंग्रेज शासकों के प्रति विद्रोह रूप में प्रस्फुटित हुआ है। उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा अनेक युवकों को राष्ट्र के लिए आत्म-बलिदान को प्रेरणा दी है। उनकी 'जवानी' शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ देखिए——

द्वार बिल का खोल चल भूडोल कर दें, एक हिमगिरि एक सिर का मोल कर दें ! मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दें ! रक्त है ? या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू सीस दे देकर जवानी !

यद्यपि यहाँ केवल शौर्य भाव की व्यंजना है, किन्तु इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्व-तन्त्रता होने के कारण इसे राष्ट्रीयता का ही अंग मान सकते हैं।

'खूब लड़ी मरदानी वह तो झौंसीवाली रानी थी।' जैसी ओजपूर्ण किवताओं की रचना करनेवाली प्रसिद्ध कवियती सुभद्राकुमारी चौहान ने अपने गीतों में युवकों को स्वतन्त्रता के लिए मर मिटने का आह्वान किया है। वे बहिन के रूप में अपने देश के भाइयों को चुनौती देती हुई कहती हैं—

आते हो भाई ! पुन: पूछती हैं --विषमता के बंधन की है लाज तुम्को ? तो बंदी बनो, देखो बन्धन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुमको ॥ इसी प्रकार ''पुरस्कार कैसा?'' कविता में वे लिखती हैं— आज तुम्हारी लाली से मां के मस्तक पर हो लाली। कालो जंजीरें टूटे, काली जमुना में हो लाली।। जो स्वतन्त्र होने को हैं पावन बुलार उन हाथों का। स्वीकृत है, मां की वेदी पर पुरस्कार उन हाथों का।।

श्री सोहनलाल द्विवेदी ने गांधीवाद और राष्ट्रीयता का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में किया है। 'भैरवी'' में वे एक ओर तो भारत के अतीत गौरव का स्मरण करते हैं और दूसरी ओर देशवासियों को जागृति का संदेश देते हैं—

भूल गए क्या रामराज्य वह जहां सभी को सुख या अपना।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी के किवयों ने देश-प्रेम की अभिव्यक्ति अनेक किविताओं में की है। फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि सन् १६२० से लेकर १६४७ सक के स्वातंत्र्य-आन्दोलन की पूरी फलक हिन्दी के किसी प्रबन्ध-काव्य में बिलदान की पुलना में हमारे किवयों की रचनाएं हलकी ही पड़ती हैं। गुप्त, प्रसाद, पंत और निराला जैसे किवयों ने अनेक युवकों को फाँसी के तख्ते पर झूलते देखकर भी उसका स्पष्ट रूप से चित्रण अपने काव्य में नहीं किया। विशेषतः छायावादी किव तो राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रायः विमुख से ही रहे।

अब जबिक हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र हो गया है तो राष्ट्रीयता की भावना का मंद पड़ जाना स्वाभाविक है। यह हमारे किवयों का कर्तव्य है कि जन-मानस में राष्ट्रीय भावों का स्फुरण करके उन्हें नव-निर्माण की ओर अग्रसर करें।

#### :: इक्यावन::

# हिन्दी-साहित्य में हास्य रस

- १. जीवन और साहित्य में हास्य का महत्व।
- २. हास्य और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ।
- ३. हास्य रस की शास्त्रीय मीमांसा।
- ४. हास्य रस के भेद।
- ५. हास्य का रस-राजत्व।
- ६. भारतीय साहित्य में हास्य की परम्परा।
- ७. आरम्भिक एवं मध्यकालीन हिन्दी-काव्य में हास्य-वर्णन ।
- द. आधुनिक हिन्दी कान्य में हास्य—(क) कविता में, (ख) नाटक साहित्य में (ग) कथा-साहित्य में, (ब) निबन्ध-साहित्य में।
- ६. उपसंहार।

जीवन और साहित्य में हास्य के उपयोग और महस्व को अनेक स्वदेशी और विदेशी लेखकों ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया है। डाँ० गुलावराय ने एक स्थान पर लिखा है—''जो मनुष्य अपने जीवन में कभी नहीं हँसा, उसके लिए रंभा-शुक-संवाद की शब्दावली में कहना पड़ेगा—'वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्'। वह मनुष्य नहीं। पुच्छ-विषाण-हीन द्विपद पशु है, क्योंकि हँसना मनुष्य का विशेषाधिकार है। हिन्दी में हास्य रस पर् शोध-प्रत्य प्रस्तुत करनेवाले डाँ० बरसानेलाल चतुर्वेदी ने हास्य की उपमा लवण से देते हुए लिखा है—''हँसना मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। भोजन में विविध भाँति के व्यंजनों का समावेश होने पर भी यदि उसमें लवण का अभाव हो, तो सारा भोजन लावण्यहीन फीका बन जाता है; उसी प्रकार जीवन में समस्त वैभव के होते हुए भी यदि हँसी का अभाव हो तो जीवन-भार-स्वरूप बन जाता है।'' हमारे विचार से हास्य को लवण की भाँति बताकर उसके साथ पूरा न्याय नहीं किया गया। लवण से कई बार तिक्तता भी आ जाती है जबकि हास्य तो मिश्री की भाँति माधुर्यपूर्ण स्वाद का दाता सिद्ध होता है।

हास्य के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक उपयोगी गुणों का विकास होता है। सबसे पूर्व शरीर-विज्ञान की दृष्टि से सोचें तो यह स्वास्थ्य को सुधारने वाला सिद्ध होता है। श्री केलकर के शब्दों में "जिस समय मनुष्य नहीं हैंसता, उस समय श्वासो-च्छ्वास की क्रिया सीधी और शांत रीति से होती है और हंसने के समय उसमें एकदम व्यत्यय हो जाता है। परन्तु उत व्यत्यय का परिणाम श्वासोच्छ्वास की इन्द्रियों और शरीर के रक्त-प्रवाह पर अच्छा होता है।" डॉ॰ चतुर्वेदी ने स्पष्ट रूप में बोषित किया

है कि यदि संसार के लोगों को यह बात अच्छी तरह से मालूम हो जाय कि हास्य का हमारे स्वास्थ्य पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो फिर आधे से अधिक डाक्टरों, वैद्यों और हकीमों आदि के लिए मिक्खर्यों मारने के सिवा और कोई काम ही न रह जाय। हास्य वास्तव में प्रकृति की सबसे बड़ी पुष्टई है। हास्य से बढ़कर बल-वढ़ के और उत्साह-वर्द्ध के और कोई चीज हो नहीं सकती। हास्य से ही हमारे शरीर में नवीन जीवन और नवीन बल का संचार होता है और हमारे आरोग्य की वृद्धि होती है। (हिन्दी साहित्य में हास्य रस; पृ० १३) हास्य-प्रिय व्यक्तियों के स्वभाव में एक ओर कोमलता और सरलता आती है तो दूसरी ओर उनमें कष्ट-सहन की क्षमता का भी विकाप होता है। कार्लाइल (Carlyle) ने एक स्थान पर लिखा है—"No man who has once wholly and heartily laughed can be alogether irreclaimably bad. In cheerfulness, there is no evil".

अर्थात् जिस व्यक्ति, ने एक बार सच्चे हृदय से खुलकर हँस लिया, वह कदापि अत्यंत बुरा नहीं हो सकता । प्रसन्न-चित्त व्यक्तियों के हृदय में कोई बुराई नहीं रह सकती ।

समाज की बुराइयों एवं तृटियों के निराकरण में भी हास्य एक अत्यन्त उपयोगी तत्व सिद्ध होता है। जाने हम अपनी कितनी बुराइयों को समाज की हँसी से बचने के लिए छिपाते हैं। समाज की अनेक असंगतियों पर हास्य का भय अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाये रखता है। हिन्दी के प्रमिद्ध हास्य-लेखक श्री जी० पी० श्री शस्तव ने हास्य के इस महत्व पर हास्यमयी शैली में अपने हास्योत्पादक विचार प्रकट करते हुए लिखा है— "यह वह अधिकार है, जो बड़े-बड़ों के मिजाज चुटिकयों में ठीक कर देता है। यह वह कोड़ा है, जो मनुष्य को सीधी राह से बहकने नहीं देता। मनुष्य ही नहीं, धर्म और समाज का भी सुधारनेवाला है तो यही है "। स्पेन के सरवैष्टीज ने विवकजोट की रचना करके यूरोप-भर के खुदाई फौजदारों की हस्ती मिटा दी। इंगलेण्ड के शेक्सपीयर ने अपने शाइलॉक द्वारा सूदखोरों की हुलिया बिगाड़ दी। फांस के मौलियर ने अपने पैके मरफूरिये नामक चरित्रों से तत्वज्ञानियों की खिल्ली उड़वाकर आरिस्टॉटिल से मतभेद रखनेवालों को फौसी के तखते पर से उतार लिया।" (हास्य रस, पृ० १२)

जिस हास्य रस का व्यक्ति के जीवन एवं समाज के विकास में इतना उपयोग है उसका महत्व साहित्य में भी न्यून किस प्रकार हो सकता है। वया कला की हष्टि से और क्या उपयोगिता की हष्टि और साहित्य में हास्य का महत्व अनुपमेय है? हास्य लेखक की महत्ता पर विचार करते हुए पाश्चात्य लेखक थैकरे ने लिखा है—''हास्य-प्रिय लेखक आपमें प्रीति, अनुकम्पा एवं कृपा के भावों को जागृत करके उनको उचित दिशा की ओर प्रवाहित करता है। असत्य, दंभ तथा कृतिमता के प्रति घृणा और कमजोर, दिद्र, दिलत और दु खी पुरुषों के प्रति कोमल भावों को उदय करने में सहायक होता है। हास्य-प्रिय साहित्यकार निश्चित रूप से ही उदारशील होते हैं। वह तुरन्त ही सुख-दु:ख से प्रवाहित हो जाते हैं वे अपने निकटवर्ती लोगों के स्वभाव को भली-भाति समझने लगते हैं, एवं उनके हास्य; प्रेम, विनोद और अश्रुओं से सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं।'' वस्तुत: हास्य व्यक्ति, जीवन और समाज में आनन्द का संचार

करने के साथ-साथ उसमें स्वस्थ, नैतिक एवं उपयोगी भावनाओं को भी विकसित करता है।

#### हास्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

हास्य की उत्पत्ति एवं उसके प्रेरक तत्त्वों पर हॉब्स, हरबर्ट स्पेन्सर, बर्गसौ. मैक्ड्रगल, फायड आदि मनोवैज्ञानिकों ने सूक्ष्म रूप से विचार किया है। हॉब्स महोदय के विचारानुसार हुँसी अपने गौरव की अनुभूति से उद्भूत प्रसन्नता का प्रकाशन है। जब हम दूसरों की मूर्खता को देखते हैं तो उससे हमारी अपनी महत्ता का बोध होता है—इसी से हमें हैंसी आ जाती है। यह मत भ्रांतिमूलक है। कई बार मनुष्य स्वयं अपनी भूल पर हँस पड़ता है, अत: ऐसी स्थिति में हाँब्स (Hobbes) के मत को कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? स्पेन्सर ने असंगति के निरीक्षण को हास्य का प्रेरक माना है। किन्तु सभी असंगितियाँ हास्य की मृष्टि में असमर्थ होती हैं, अत: इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । हैनरी बर्गसाँ ने हास्य के तीन कारण बताए हैं (१) हास्य के आलम्बन का समाज-प्रिय न होना, (२) आलम्बन की अचेतना या असावधानी और (३) आलम्बन की अस्वाभाविक क्रियाएँ। मैक्ड्रगल ने हंसी को अति दःख से बवानेवाली एक स्वाभाविक वृत्ति बताया है । फायड ने सभी वृत्तियों का मूल काम को बताया है, अत; हास्य को भी उन्होंने इसी से सम्बन्धित माना है। डा० बरसानेलाल चतुर्वेदी ने उपर्युक्त मतों पर विचार करते हुए निष्कर्ष रूप में हास्य के आलम्बन के इन पाँच रूपों का उल्लेख किया है--(१) शारीरिक गूण, (२) मानसिक गुण, (३) घटना, कार्य-कलाप, (४) रहन-सहन, (४) शब्दावली । डा० चतुर्वेदी का यह विश्लेषण अस्पष्ट-सा है। शारीरिक गुण, घटना आदि तो सभी भावों—करुणा, प्रेम के प्रेरक तत्त्व होते हैं; फिर हास्य रस के आलम्बन मे कौन-सी विशेषता होती है — इसका स्पष्टीकरण उन्होने नहीं किया । हमारे विचार से हास्य के आलम्बन में . स्वाभाविकता, असंगति एवं विद्रूपता का एक ऐसा मधुर समन्वय होता है कि वह न तो इतना तीखा होता है कि उससे अनिष्ट की आशंका हो जाय और न ही इतना कोमल होता है कि वह करुणोत्पापदक हो। उदाहरण के लिए यदि एक भिखारी ने अपनी देह को शीत से बचाने के लिए अस्त-व्यस्त कपड़े पहन रखे हों, तो उससे हास्य का उद्रेक न होकर करुणा की उत्पत्ति होगी, जबकि एक धनी पुरुष ने यदि कोट उलटा पहन रखा हो तो वह हास्योद्रेक का कारण हो सकता है। हास्य के स्वरूप की मीमांसा विभिन्न काव्य-शास्त्रियों ने भी की है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी।

### हास्य रस की शास्त्रीय मीमांसा

रस-सिद्धान्त के प्रवर्त्तक आचार्य भरतमुनि ने चार रसों को प्रमुख माना हैं— श्रृङ्गार, रौद्र, वीर तथा बीभत्स । उन्होंने इन रसों से ही क्रमशः चार अन्य रसों की उत्पत्ति मानी है—हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक । इस प्रकार मरतमुनि के विचारानुसार हास्य की उत्पत्ति श्रृङ्गार से हुई । आगे चलकर अग्निपुराण के रचयिता ने भी भरत का ही समर्थन किया है, किन्तु परवर्ती आचार्यों ने हास्य को एक स्वतन्त्र रस स्वीकार किया है, जो उचित है। विभिन्न क्षाचार्यों ने हास्य के स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार की है--

- (१) भरतमुनि—भरत के विचारानुसार दूसरों की चेष्टा के अनुकरण से 'हास' उत्पन्न होता है—''स्मितहासविहसितैरभिनेयः'' (ना० शा० ७।१०)
- (२) अभिनय गुप्त अभिनव गुप्त ने हास्य के विभावों के मूल में अनौचित्य को कारण रूप में स्वीकार किया है "अनौचित्यप्रवृत्तिकृतमेव हि हास्यविभावत्वम् । तच्चानौचित्यं सर्वरसानां विभावानुभावादौ संभाव्यते ।"
- (३) धनं जय धनं जय ने अपने 'दशरूपक' में हास्य की परिभाषा देते हुए लिखा है "विकृताकृति वाग्वेष रात्मनोऽय परस्य वा । हास: स्यात्परिपोषोऽस्य हास्य-स्त्रिप्रकृति: स्मृत: ।।" चतुर्थ प्रकाश । ५७ । अर्थात् स्वयं या दूसरे के आधार पर वाणी तथा वेष में विकार देखकर हास की उत्पत्ति होती हैं। हास इस स्थायी भाव का परिपोप हास्य रस कहलाता है। इस हास्य रस की तीन प्रकृतियाँ या तीन भेद होते हैं।
- (४) विश्वनाथ—विश्वनाथ ने अपने 'साहित्य-दर्पण' में ह्नस्य के सम्बन्ध में लिखा है—''विकृताकारवाग्वेषचेष्टादेः कुहकाद्भवेत् । हास्यो हासस्यायभावः श्वेतः प्रमथदैवतः ।'' अर्थात् विकृत आकार, वाणी, वेष तथा चेष्टा आदि के नाट्यों से हास्य रस का आविर्भाव होता है। इसका स्थायी भाव हास है, वर्ण शुक्ल और अधिष्ठातृदेवता प्रमथ (शिवगण) हैं।

उपर्युक्त अंशों से स्पष्ट है कि भारतीय आचार्यों ने हास्य के मूल में मुख्यतः अनुकृति एवं विकृति ही स्वीकार किया है।

# हास्य रस के भेद

धनजय ने हास्य की तीन प्रकृतियाँ—ज्येष्ठ, मध्यम और अधम—मानते हुए उसके छः भेद बताए हैं—(१) स्मित हास्य वह है जहाँ खाली नेत्र ही विकसित हों। (२) हिसत वह है जहाँ दाँत कुछ दिखाई दें। (३) मधुर स्वर में हँसना विहसित कहलाता है। (४) सिर को हिलाकर हँसना अपहसित कहलाता है। (५) आँखों में आँसू भर आवें, इस प्रकार हँसना अपहसित होता है और (६) अंगों को फेंककर हँसना अतिहसित कहलाता है। इनमें दो-दो प्रकार के हिसत क्रमणः ज्येष्ठ, मध्यम तथा अधम प्रकृति के होते हैं। संस्कृत के परवर्ती आचार्यों में से अनेक ने इस विभाजन को स्वीकार किया है, किन्तु हिन्दी के आचार्य केशवदास ने अपनी मौतिकता का परिचय देते हुए इन चार भेदों का उल्लेख किया है—(१) मंदहास, (२) कलहास, (३) अतिहास और (४) परिहास।

भारतीय आचार्यों ने हास्य रस के भेदोपभेदों का उल्लेख हास्य के आश्रय को ध्यान में रखकर किया है, जबिक पाश्चात्य विद्वानों ने हास्य के प्रभाव की दृष्टि से ये पाँच भेद किए हैं—(१) स्मित (Humour), (२) वाग्-वैद्ग्ध (Wit), (३) व्यंग्य (Satire), (४) वक्रोक्ति (Irony) और (४) प्रहसन (Farce)। इन भेदोपभेदों के विस्तृत परिचय के लिए डॉ॰ चतुर्वेदी का शोध-प्रबन्ध—"हिन्दी साहित्य में हास्य स्स" पठनीय है।

#### हास्य का रस-राजत्व

शृङ्गार के रस-राजत्व से आकर्षित होकर विभिन्न विद्वानों ने भी अपने-अपने प्रिय रसों को इस पद का अधिकारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। हास्य रस के समर्थकों ने भी ऐसा किया है, जिनमें दो नाम उल्लेखनीय हैं - (१) श्री केलकर, (२) श्री बरसानेलाल चतुर्वे शे । हमारी समझ में हास्य को रस-राज सिद्ध करने का प्रयास बाल-शिशु को सम्राट् पद पर प्रतिष्ठित करने के तुस्य है। शृङ्कार को रस-राज की पदवी मुख्यत: उसकी इस तीन विशेषताओं के कारण प्राप्त है--एक तो उसका आधार वह काम-प्रवृत्ति है, जिसका उन्मेष एवं विकास पश्-पक्षियों तक में भी पाया जाता है। दूसरे, शुङ्गार रस में सभी संचारी भावों का समन्वय प्रसंगानुकृल हो सकता है। तीसरे, श्रृंगार रस का प्रत्येक अवयव-आलम्बन की कोई चेष्टा, आश्रय की कोई उक्ति, संचारी भाव की एक लहर और भाव-दशा की कोई एक परिस्थित भी पाठक के हृदय को आकर्षित एवं तन्मय करने में समर्थ है। ये विशेषताएँ हास्य रस में कहाँ ? हास्य का संवार केवल मनुष्यों तक सीमित है, इसे तो हास्य रस के समर्थकों ने भी स्वीकार किया है। डॉ० बरसानेलाल का यह तर्क 'शृङ्गार रस का आनन्द लेने वाली इन्द्रियाँ पशुओं में भी पाई जाती हैं, लेकिन हास्य का सम्बन्ध मन से तथा बुद्धि से हैं''—इसके क्षेत्र की संकुचितता ही सिद्ध करता है। हास्य के संचारी भावों की संख्या भी बहुत सीमित है तथा हास्य में केवल विषय-वस्तू या आलम्बन से सम्बन्धित बातें ही रस-संचार के क्षमता रखती हैं, श्रृंगार की भाँति आश्रय की नहीं। उदाहरण के लिए हास्य के आश्रय का निम्नांकित वर्णन भावोत्पादन की क्षमता से शून्य है-

- (१) विवशन अज विनितान के सिल मोहन मृदुकाय। चीर चोरि सुकदम्ब पै, कछुक रहे मुसिक्याय।।
- (२) हँसने लगे तब हरि अहा, पूर्णेन्दु-सा मुख खिल गया। हँसना उसी में भीम, अर्जुन, सात्यिक का मिल गया।।

घ्यान रहे, ये उदाहरण डॉ० चतुर्वेदी द्वारा हास्य के विभिन्न रूपों को स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं, फिर भी इनमें रस का संवार नहीं मिलता।

वस्तुतः, भावनाओं की व्यापकता एवं गम्भीरता की दृष्टि से हास्य में वे विशेषताएँ नहीं मिलतीं कि जिससे उसे रस-राज की पदवी दी जा सके।

# भारतीय साहित्य में हास्य की परम्परा

यद्यपि प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रुङ्गार, वीर एवं करुण की ही प्रमुखता है; किन्तु हास्य-रस का भी सर्वथा अभाव नहीं है ऋग्वेद के जुआरियों सम्बन्धी अंश में तथा मंडूक सूक्त में किचित् हास्य की आयोजना हुई है। वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत में भी परिस्थिति-जन्य हास्य के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आगे चलकर संस्कृत के नाटक-रचिताओं ने तो हास्य की सर्जना के लिए एक विशेष पान्न—विदू-षक—की ही कल्पना कर डाली। शूदक के 'मुच्छकटिक' में अनेक स्थलों पर हास्य

रस के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। विशेषतः शर्विलक नामक ब्राह्मण-जातीय चोर के प्रसंग में उत्कृष्ट हास्य की आयोजना हुई है। नाटकों के अतिरिक्त गद्य-काव्यों, पंच-तंत्र एवं हितोपदेश जैसी कथाओं एवं मुक्तक रचनाओं में भी हास्य की प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। यहाँ उदाहरण के लिए हास्यपूर्ण सुभाषित उद्धृत किए जाते हैं—

(क) सदा वकः सदा क्रूरः सदा पूजामपेक्षते, कन्या राशि-स्थितो नित्यं जामाता दशमो ग्रहः।

दामाद दसवाँ ग्रह है। वह सदा वक्र और क्रूर रहता है। सदा पूजा चाहता है और सदा कन्या राशि पर स्थित रहता है।

(ख) आकुंच्य पाणिमशुनि मम मूध्ति वेश्या। मंत्राम्मसां प्रतिपदं पृषतै: पिवत्रै:। तार स्वनं प्रततधूतमदात्प्रहारम्। हा हा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुशर्मा।

विष्णुशर्मा नामक किसी दुराचारी विद्वान् ब्राह्मण की दिल्लगी उड़ाता हुआ कोई कहता है—'देखिए, कैसे मजे की बात है, विष्णु शर्मा 'हाय-हाय' करके रोते हुए कहते थे कि मेरे जिस मस्तक पर मंत्रों से पवित्र किया हुआ जल छिड़का गया था, उसी संस्कृत मस्तक पर वेश्या ने अपने अपवित्र हाथों से तड़ातड़ चपत लगाए।'

(ग) लेखनीमित इतो विलोकयन् कुत्र कुत्र न जगाम पद्मभू:। तां पुन: श्रवणसीमसंगतां प्राप्य नम्नवदन: स्मितं दधौ।

अर्थात् कलम तो कान पर रखी हुई थी और उसे इधर-उधर खूब ढूँढ़ा, अंत में वह कान पर ही मिली। यह देखकर उसे हँसी आई और उसने सिर नीचे कर लिया। आरम्भिक एवं मध्यकलीन हिन्दी काव्य में हास्य

हिन्दी साहित्य के आदिकाल एवं मध्यकाल में सामान्यतः वीर, शृङ्कार एवं भिक्त की प्रधानता रही, किन्तु आंशिक रूप में यत्न-तत्न हास्य के उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं। महाकिव चंदबरदायी कृत पृथ्वीराज रासो में अन्य भावों के साथ-साथ हास्य की भी व्यञ्जना हुई है। जब चंदबरदायी पृथ्वीराज के विरोधी जयचंद के दरबार में गये तो वहाँ जयचंद ने व्यंग्यपूर्वं क कहा—

मुँह दरिद्र अरु तुच्छ तन, जंगलराव सुहद्द। बन उजार पशुतन चरन, क्यों डूबरो बरद्द।।

अर्थात् मुँह का दरिद्री और तुच्छ शरीर पानेवाला परन्तु जंगमराव की सीमा में रहनेवाला और वन उजाड़नेवाला पशु वरद्द क्यों दुवला हो गया है ? चंद ने इसका उत्तर दिया—

> चित् तुरंग चहुआन, आन फेरीत परद्धर। तास जुद्ध मंड्यो, जास जानयो सबर बर। केइक ताकि गहि पात, केइ गहि डारि मूर तरु। केइक दंत तुष्ठ त्रिन्न, गये दस दिसिनि भाजि डर।

भुअ लोकत दिन अचिरिज भयो मान सवर बर मरिद्या। प्रियराज पलन पद्धो जुषर, सुयों ब्ब्बरो बरिद्या।।

"चौहान ने अपने घोड़े पर चढ़कर चारों ओर अपनी दुहाई फेर दी, जिसे अपने से श्रेष्ठ समझा और बलवान् देखा, उसके साथ युद्ध किया। शत्रुओं में से किसी ने पत्ते पकड़ लिए, किसी ने डालें, जड़ें और वृक्ष पकड़ लिये, किसी ने दांतों में तिनके दवाकर अपना दैन्य प्रदिशत किया और अनेक मारे भय के दसों दिशाओं में भाग गये। भूलोक में उस दिन बड़ा ही आश्चर्य माना गया, जबिक श्रेष्ठों और सबलों का मान-मदंन हुआ। इस प्रकार पृथ्वीराज के शत्रुओं ने खर (तृण आदि) दांसों तले दबाने के लिए खोद डाले और बरिद्या (बैल) दुबला हो गया।" इस उत्तर में वाग्वैदग्ध्य का अच्छा नमूना मिलता है।

बीसलदेव रासों में भी व्यंग्य का एक तीखा उदाहरण उपलब्ध होता है। राजा बीसलदेव अपनी साँभर झील पर गर्व करता हुआ कहता है—

गरब करि ऊभो छइ सांभर्यो राव। मो सरीखा नहीं अवर भुवाल।।
महां घरि सांभर उगहइ। चिहु दिस थाण जेसलमेर।।
लाख त्री पालर पड़इ। राजिकउ थानिक गढ़ अजमेर।।

साँभर के राजा ने गर्वपूर्वक खड़े होकर कहा — 'मेरे समान कोई और भूपित नहीं। मेरे घर में साँभर (नमक) उत्पन्न होता है। चारों ओर मेरे लाखों घोड़ों की पाखर पड़ती है — जैसलमेर तक। मेरी राजधानी अजमेरगढ़ है।' इसके उत्तर में राजमती कहती है —

गरिम न बोलो हो सांभर्या राव। तो सरीखा घणा और भुवाल।। एक उड़ीसा को घणी। वचन हमारइ तु मानु जु मिन।। ज्यूं थारइ सांभर उगहइ। राजा उणि घरि जगहइ होरा-खान।।

"हे साँभर-नरेश ! गर्व से मत बोलो । तेरे समान और बहुत से राजा हैं। तुम चाहे मेरी बात मानो या न मानो—एक उड़ीसा-नरेश भी है। जिस प्रकार तेरे यहाँ नमक उत्पन्न होता है, वैसे ही उसके (उड़ीसा-नरेश के) यहाँ हीरों की खान है।" यह उत्तर किंचित् कटु हो जाने के कारण उच्च कोटि के हास्य का तो उदा-हरण भहीं है, किन्तु घमंडी नरेश की उक्ति का मुँह-तोड़ उत्तर होने के कारण पाठकों के हृदय को थोड़ा गुदगुदाता अवश्य है।

भिक्तकाल के विभिन्न कवियों ने विरोधी पक्ष का खंडन करते समय हास्य, उपहास, व्यंग्य एवं कटूक्तियों का प्रयोग किया है। महात्मा कवीर ने हिन्दुओं एवं मुसलमानों के बाह्याडम्बरों की आलोचना व्यंग्यपूर्ण शैली में की है। एक उदाहरण द्वष्टव्य है—

> न जाने तेरा साहिब कैसा है। मसजद भीतर मुल्ला पुकारें, क्या साहब तेरा बहरा है। इउँटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है।।

पंडित होय के आसन मारे, लम्बी माला जपता है। अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहेब लखता है।। ऊँचा नीचा महल बनाया, गहिरी नेंब जमाता है। चलने का मनसूबा नाहीं, रहने को मन करता है।।

कहीं-कहीं कबीर का व्यंग्य कटुता की चर्म सीमा तक पहुँच जाता है-

पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहार। ताते या चाको भली पीस खाय संसार।।

वस्तुतः कबीर के काव्य में व्यंग्य और कटु उक्तियों के अनेक प्रभावशाली उदाहरण विद्यमान हैं।

सगुण भक्त कियों में महाकि सूरदास ही ऐसे हैं, जिन्होंने हास्य और व्यंग्य का सफल प्रयोग किया है। बालकृष्ण के भोलेपन का चित्रण करते समय उन्होंने कई ऐसी उक्तियाँ कही हैं, जो अनायास ही हृदय में हास्य की हलकी लहर उद्देलित कर देती हैं, जैसे — "भैया मेरी कबहुँ बढ़ेगी चोटी ? किती बार मोहि दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी।" या मैया मोहि दाऊ बहुन खिजाओ। मोसों कहत मोल को लीन्हों तोहि जसमित कब जायो। " तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबहुँ न खीझैं। मोहन को सुख रिस समेत लखि, सुनि-सुनि जसुमित रीझै।" एक अन्य स्थल पर कृष्ण के वाग्-वैदग्ध्य का भी सुन्दर उदाहरण मिलता है, जब कृष्ण दही खाते हुए पकड़े जाते हैं तो वे उत्तर देते हैं—

में जान्यों ये घर अपनी है या धोखे में आयो । देखत हों गोरस में चींटी काढन को कर नायो ।।

कृष्ण और गोपियों की प्रारम्भिक छेड़छाड़ में भी सूर ने अनेक हास्यपूणं उक्तियों का प्रयोग किया है। एक स्थान पर कृष्ण का उपहास करती हुई गोपियाँ कहती हैं-—

तुम कमरी के ओढ़नहारे, पीताम्बर नहि छाजत।
सुरदास कारे तनु ऊपर कारी कमरी आजत।।

कभी-कभी वाद-विवाद अधिक बढ़ जाता है तो कृष्ण आक्षेप करते हैं—''सूर कहा ए हमको जानै छाछिहि बेचनहारी।'' इसके उत्तर में चतुर गोपियाँ उनका सारा इतिहास खोल देती हैं—

> यह जानित तुम नंद महर मुता। धेनु बृहत तुमको हम देखति, जबहिं जात खरिकहि उत। चोरी करत रही पुनि जानित घर-घर बूंबत भांडे।।

आगे चलकर भ्रमर-गीत-प्रसंगों (उद्धव-गोबी-संवाद) में भी सूर ने अनेक हास्य-व्यंग्यमय पदों की रचना की है। उद्धव के द्वारा दिये जानेवाले योग-साधना के संदेश को गोपियाँ घाटे का सौदा बताती हुई कहती हैं—

जोग ठगौरी बज न बिकैहै।

यह व्योपार तिहारी ऊधो ऐसोई फिर जैहै।।
जापै ले हो आए मधुकर साके उर न समैहै।
बाल छांडि के कहुक निबोरों को अपने मुख लंहै।।
मूरी के पातन के केना को मुक्ताहल वेहै।
सूरवास प्रभु गुनींह छांडिक को निगुंन निबेहै।।
इसी प्रकार वे स्वयं उद्धव का उपहास करती हुई कहती हैं—
आए जोग सिलावन पांडे।
परमारथी पुराननि लावे क्यों बनजारे टांडे।

× × ×

कहो, मधुप, कैसे समायँगे एक म्यान दो खांडे।
काफो भूल गई बयारि मखि बिना दूध घृत मांडे।।

जब उद्धव अपने निर्मुण की प्रशंसा करते हैं तो गोपियाँ अपनी क्यंग्योक्तियों के द्वारा उनका मुँह बन्द कर देती हैं—

निर्गुन कौन देस कौ बासी। मधुकर कहु समऋाय सौह वे, बूऋति सांच न हांसी।।

ऊघो जा**हु तुम्हे हम जा**ने । श्याम तुम्**हें ह्यां ना**हि पठाये, तुम हो बीच भुलाने ॥

भक्तकि तुलसीदास ने भी अपने 'रामचिरत-मानस' और 'किवतावली' में अनेक स्थलों पर हास्य रस की योजना की हैं। मुख्यतः मानस में 'परशुराम-रामलक्ष्मण-सम्वाद' व 'अंगद-रावण-सम्वाद' में हास्य के विभिन्न रूप उपलब्ध होते हैं। परशुराम की दम्भपूर्ण उक्तियों के उत्तर में लक्ष्मण कहते हैं—

लखन कहा हैंसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना। का छिति लाभु जून धनु तोरे। देखा राम नये के मोरे। खुअत दूट रघुपतिहिं न दोसू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू।।

यहाँ 'जीणं धनुष' का उपहास करके परशुराम के क्रोध को और भी अधिक प्रज्ज्वित कर दिया है, किन्तु पाठकों के लिए तो ये पंक्तियां हास्योत्पादक ही तिद्ध होती हैं। इसी प्रसंग में आगे चलकर वाग्-वैदग्ध्य एवं व्यंग्योक्तियों का प्रयोग उपलब्ध होता है—

लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्ह्वारा । तुम्हींह अछत को बरनै पारा ।। अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भौति बहु बरनी ।।

कहेउ लखन मुनि सोलु तुम्हारा। को नींह जान विवित संसारा।। माता पितींह उरिन भए नीके। गुरु रिन रहा सोच बड़ जी के।। सो जनु हमरेहि गाथे काढ़ा। दिन चिल गए ब्याज बड़ बाढ़ा।। उपर्युक्त पंक्तियों में व्यंग्य का उत्कृष्ट उदाहरण विद्यमान है।

अकबर के दरबारी कवियों में महाकवि रहीम ने अनेक हास्यपूर्ण उक्तियों की रचना की है। यहाँ एक उदाहरण द्रव्यष्ट है—

कमलाथिर न रहोम कहियह जानत सब कोय। पुरुष पुरातन की वधू न क्यों चंचला होय।।

रीतिकाल के अनेक किवयों ने भी श्रृङ्गार के बीच-बीच में यत्न-तत्न हास्य-रस का निरूपण किया है। बिहारी के निम्नांकित दोहों में हास्य की अस्फुट व्यंजना हुई है—

बहु धन लै सहसानु कै, पारो देत सराहि।
वैद बसू हाँसि भेद साँ, रही नाह मुँह चाहि॥
कन देवी साँप्यो ससुर, बहू थुरहथी जानि।
रूप रहचटें लगि लग्यो मांगनु सबु जगु आनि॥

बिहारी के उपर्युक्त दोहों में हास्य के साथ-साथ श्रृङ्कारिकता और रिसकता की भी झलक विद्यमान है, अतः उनसे विशुद्ध हास्य की सृष्टि नहीं होती, किन्तु बिहारी की कुछ उक्तियों में व्यंग्य की तीक्षणता दृष्टिगोचर होती है —

नाहि परागु, नहि मधुर मधु, नहि विकासु इहि काल। अली कली ही सौं बेंध्यो, आगे कीन हवाल।।

बिहारी की व्यंग्योक्तियों की सफलता इसी से सिद्ध है कि उनकी तीक्ष्णता ने महाराजा जयसिंह के जीवन की गति को परिवर्तित कर दिया था।

रीतिकाल के कुछ अन्य किवयों ने भी हास्य-रसनय कुछ छन्द मुक्तक शैली में लिखे हैं, जिनमें अलीमुहीब खौ 'प्रीतम', सूरन किव, फेरन किव, बेनी आदि उल्लेखनीय हैं। श्री प्रीतमजी ने 'खटमल बाइसी' में खटमलों को आलम्बन बनाकर काव्य-रचना की है।

बाधन पै गयो, देखि बनन में रहे छिपि, सौपन पै गयो, ते पताल ठौरि पाई हैं। गजन पै गयो, धूल डारत है सीस पर, बैदन पै गयो, काहू दारू न बताई है।। जब हहराय हरि के निकट गये, हरि मोसों कहि तेरी मति भूल छाई है। कोऊ न उपाय, भटकत जानि डोलैं, सुन, लाट के नगर माँहि खटमल की दहाई है।।

यहाँ हास्य की आलोचना विशुद्ध हास्य के उद्देश्य से की गई है। किसी व्यक्ति, पात्र या विचार-धारा पर व्यंग्य करने की प्रवृत्ति इन पंक्तियों में नहीं मिलती। एक ऐसा ही विशुद्ध हास्य का उदाहरण सूरन कवि की कविता में देखिए--

> बाप विष चालै भैया षट्मुख राले देखि, आसन में राले बस बास जाको अचले। भूतन के छैया आस-पास के रलैया, और कालो के नथैया हु के ध्यान हूते न चले। बैल बाघ वाहन बसन को गयन्द खाले, भांग को धतूरे को पसारि देत अंचले। घर को हवाल यह शकर की बाल कहै, लाज रहै कैसे, पून मोदक को मचले।।

यहाँ किव ने देवताओं के घर की भी दिरद्रता का वर्णन नग्न रूप में करके अपनी अद्भुत प्रगतिशीलता का परिचय दिया है। प्रगतिवादी आलोचकों को चाहिए कि ऐसे महाकिव को अपने सर्वोच्च किवयों की सूची में स्थान प्रदान करके प्रगतिवाद का उद्भव रीतिकाल से ही सिद्ध कर दें।

रीतिकाल के कुछ किवयों ने कंजूक्षों की दानशीलता का भी अपने काव्य में रोचक ढंग से वर्णन किया है। उस क्षेत्र में किववर बेनी बन्दीजन विशेष रूप से उल्लेख-नीय हैं। उन्होंने हास्य-रस के अनेक 'भंडौवे' लिखे, जिनका संग्रह 'भंडौवा संग्रह' नाम से प्रकाशित भी हो चुका है। यहाँ एक छन्द देखिए—

चींटो की चलावे को ? मूसा के मुख आपु जाय, स्वांग की पवन लागे कोसन भगत है।। ऐनक लगाए मरु मरु के निहारे जात, अनु परमानु की समानता खगत है।। बेनो कवि कहै हाल कहां लों बखान करों, मेरी जान बहा को विचारिबो सुगत है।। ऐसी आम दीन्हें दयाराम मन मोद करि, जाके आगे सरसों सुमेरु सो लगत है।।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकाल में भी हास्य रस का सर्वथा अभाव नहीं है। इतना अवश्य है कि इस युग में प्रायः सोदेश्य हास्य की रचना बहुत कम मिलती है। आधुनिक काल

हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्त्तंक श्री भारतेदुन हरिश्चन्द्र स्वयं रिसक एवं छैल प्रकृति के क्यक्ति थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में हास्य और व्यंग्य का प्रयोग प्रचुर माता में किया। प्रायः उन्होंने समाज-सुधार और देश के उत्थान के उद्देश्य से अपने युग के विभिन्न दूषित तत्त्वों का उपहास किया। लोगों में अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा का भाव जागृत करने के लिए उन्होंने कह-मुकरनियाँ लिखीं, जिनमें अंग्रेज, अंग्रेजी, पुलिस आदि का उपहास किया गया है—

भीतर भीतर सब रस चूसै, हैंसि-हैंसि के तन मन धन मूसै। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सिख सज्जन, नोंह अंग्रेज।। सब गुरुजन को बुरो बतावैं, अपनी खिचड़ी आप पकार्य। मीतर तत्त्व न भूठी तेजी, क्यों सिख सज्जन, नोंह अंग्रेजी।। रूप विखावत सरबस खूटै, फंवे में जो पड़े नोंह छूटै। कपट कटारी हिय में हुलिस, क्यों सिख सज्जन नोंह पुलिस।।

भारतेन्दु-युग के अन्य लेखकों ने भी पर्याप्त माला में हास्य-व्यंग्य की सृष्टि की है। इनमें प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री मिश्रजी ने हिन्दुओं की अनेक दुर्बेलताओं पर निर्मम प्रहार किया है। यहाँ उनका अशिक्षा पर तीखा व्यंग्य देखिए—

पोथी केहि के घर ते आवें कबहूँ सपन्यो देखा नाहि! रिगविद, जुजविद, साम, अथरबन; सुनियत आल्ह खंड के माहि॥

श्री बालमुकुन्द गुप्त ने अपनी व्यंग्योक्तियों द्वारा विदेशी शासन की अच्छी खबर ली है। उनके समय में लार्ड कर्जन ने दिल्ली में बड़ा भारी दरबार किया था। उसमें देश के धन का अपव्यय होते देखकर गुप्तजी ने 'टेसू' लिखा—

अब के टेसू रंग रंगीले, अब के टेसू छैल छवीले। होगा विल्लो में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार।। शोर पड़ा दुनिया में भारी, विल्ली में है बड़ी तयारी। देश-वेश के राजा आवें, खेमे, डेरे साथ उठावें।। घर दर बेचो करो उधार, बढ़िया हो पोशाक तयार। हाथी घोड़े भीड़ भड़ाका, वेलें सब घर फूंक तमाशा।। इसी युग में एक अन्य व्यंग्य-लेखक पं० शिवनाथ शर्मा हुए। उन्होंने 'मिस्टर व्यास की कथा' 'तर्ज खुशामद या वशीकरण विधि' आदि कविताओं में विदेशी शासकों की 'जी-हुजूरी' करनेवालों की खिल्ली उड़ाई है। कुछ पंवितयाँ द्रष्टव्य हैं—--

> देलतेसाहय को हो जावे खड़ा, टोप जूता फेंक के होवे बड़ा।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

फिर कहे, आवाब करता है गुलाम। चुप रहे गोया लगी मुँह में लगाम।। फिर अगर साहब कहे, सब चैन है! तो कहे; सब चैन है, सब चैन है!!

आगे चलकर द्विवेदी-युग के किवयों ने भी किचित् मात्रः में हास्य रस की रचनाएँ कीं। इनमें महावीर द्विवेदी द्वारा 'कल्हू अल्हैत' के नाम से रचित 'सरगौ नरक ठेकाना नाहिं' किवता उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त नाथूराम शर्मा 'शंकर', ईश्वरीप्रसाद शर्मा, पं० जगन्नाथ चतुर्वेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बन्धा ने भी कुछ हास्य-प्रधान किवताएँ लिखी थीं। हास्य-व्यंग्य की हिष्ट से भारतेन्दु युग की सी सफलता द्विवेदी-युग के किवयों को नहीं मिली।

छायावादी युग में प्रेम और विरह-वर्णन की ही प्रमुखता रही। सौन्दर्य के इन कोमल उपासकों के चेहरे पर निराशा, विपाद एवं अवसाद की ही झलक सर्वन्न व्यास रहती थी, अतः इनसे हँसने-मुस्कराने की आशा करना व्यर्थ है। फिर भी निराला का 'कुकुरमुत्ता' इसका अपवाद है। इसके व्यंग्य के सम्बन्ध मे डा० चतुर्वेदी का मत है— ''कुकुरमुत्ता एक दुधारी तलवार है। इसका व्यंग्य दो तरफ है। पहली ओर का संकेत ऊपर दिया जा चुका है। (जो धनी-मानी पूँजीपतियों की ओर है। दूसरी ओर साम्य-वादी नवयुवकों के स्वभाव की अशिष्टता तथा अहंकार पर व्यंग्य किया गया है।''

छायावाद-परवर्ती किवयों में पं० हिर्शिकर शर्मा अपने हास्य-व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अनेक हास्य-व्यंग्य की रचनाएँ लिखी हैं। उन्होंने आधुनिक नेताओं की वास्तविक तस्वीर खींचते हुए लिखा है—

मिली है जनता रूपी गाय, बड़ी भोली-भाली है हाय। बुहा करता हूँ मैं दिन-रात, न किपला कभी उठाती लात ।।

हास्य रस के दूसरे प्रसिद्ध किव 'बेढब बनारसी' हैं। उन्होंने अपनी 'बेढब की बहक' की भूमिका में घोषित किया है—''जैसे कुछ लोग कला केल के लिए दुहाई देते हैं, मैं विनोद विनोद के लिए लिखता हूँ।' उन्होंने आधुनिक युवकों को अपने व्यंग्य कालक्ष्य बनाते हुए लिखा है —

नजाकत औरतों सी बाल लम्बे, साफ मूँछें हैं। नए फैशन के लोगों की अचब सुरत जनानी है।। इसी प्रकार आधुनिक साहित्यकारों के सम्बन्ध में 'बेढब' जी की उक्ति सुनिए— पढ़ के दर्जा तीन तक वे बन गए साहित्यकार। और मम्मट से वह अपने को समभक्ते कम नहीं।।

कान्तानाथ पांडे 'चोंच' ने भी आधुनिक समाज की कुरीतियों पर अपनी कलम की नोक चलाई है। उनका एक दोहा देखिए—

> चंदा और पद ग्रहण की, जब लग मन में खान। पटवारी और पंत हैं दोनों एक समान।।

हिन्दी काब्य में 'पत्नीवाद' के प्रवर्त्तक श्री गोपालप्रसाद ब्यास की रचनाओं में हास्य-ब्यंग्य की सुन्दर छटा दर्शनीय है। उन्होंने 'अर्जी सुनो तो', 'मेरी पत्नी' आदि काब्य-संग्रह प्रकाशित करवाए हैं। वे अपने ही बारे में लिखते हैं—

आिलर हिन्दी का लेखक था, हो गई जरा सी वाह-बाह, वो चार किताबें छ्पी कि बस, गुब्बारे जैसा फूल गया।

इधर 'रमई काका' ने अवधी भाषा में अनेक व्यंग्यपूर्ण कविताएँ लिखी हैं। इनके अतिरिक्त कुञ्जबिहारी पांडे, वंशीधर शुक्ल, श्रीनारायण चतुर्वेदी, दिनकर, बरसानेलाल चतुर्वेदी बादि कवियों ने भी हिन्दी के हास्य-व्यंग्यपूर्ण काव्य में अभिवृद्धि की है।

### हिन्दी नाटकं साहित्य में हास्य रस

हिन्दी में विशुद्ध गद्यमय नाटक की परम्परा का आरम्भ भारतेन्दु-युग से होता है। इस युग के प्रायः सभी प्रमुख लेखकों ने प्रहसनों के द्वारा तत्कालीन समाज की बुराइयों पर तीखा व्यंग्य किया। बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित', 'अंधेर नगरी', 'विषस्य विषमीषधम्', 'प्रेम-योगिनी' आदि नाटक लिखे, जो कि हास्य और व्यंग्य से ओत-प्रोत हैं। प्रतापनारायण मिश्र ने 'किल कौतुक रूपक', बालकृष्ण भट्ट ने 'जैसा का वैसा परिणाम', राधाचरण गोस्वामी ने 'भंग-तरंग', 'तन मन धन श्री गुसाईँजी के अपन' आदि प्रहसनों की रचना की। इन प्रहसनों में सर्वद्र सोहेश्य हास्य-व्यंग्य की आयोजना की गई है।

द्विवेदी-युग के हास्य-व्यंग्यपूर्णं नाटक रचियताओं में श्री बदरीनाथ भट्ट का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 'लबढ़ धौं धौं', 'विवाह-विज्ञापन', 'मिस अमरीकन' आदि प्रहसनों की रचना की। उनके अतिरिक्त श्री जी० पी० श्रीवास्तक ने 'उलटफेर', 'मरदानी औरत', 'साहित्य का सपूत', 'पत्र-पित्तका-सम्मेलन' आदि प्रहसन लिखे। इनके सम्बन्ध में एक आलोचक की सम्मित हैं—''प्राय: अपनी रचनाओं में ऐसे चरित-नायक की कल्पना करते हैं, जो अक्ल के बोझ से हैरान हैं, पात्र कोई काम करेंगे तो ऊट-पटांग; हर जगह मार अथवा गाली खाएँगे।'' दूसरी ओर श्री बनारसीदास चतुर्वेदी लिखते हैं—''हमारी समझ में श्रीवास्तवजी का हास्य उच्च कोटि का नहीं, जिसकी आशा इनसे की जाती है; इसे तो लट्टमार मजाक कहना ज्यादा-उचित होगा।'' पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' ने उजबक'. 'चार बेचारे' आदि नाटक लिखे।

द्विदी-युग के अनन्तर नाटक-रचियताओं में हास्य रस की दृष्टि से पं० हरिशंकर शर्मा और श्री उपेन्द्रनाथ अश्रक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शर्मा जी ने 'बिरादरी विश्वाट', 'पाखंड प्रदर्शन', 'स्वगं की सीधी सड़क', 'बुढ़ऊ का व्याह' आदि प्रहसन लिखे, जिनका नामकरण ही मूल प्रवृत्ति का द्योतक है। श्री अश्रकजी ने 'पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ' में स्वरचित सात प्रहसनों का संग्रह किया है। अश्रकजी की रचनाओं में समाज की विभिन्न असंगतियों पर तीखा व्यंग्य मिलता है। वस्तुतः हास्य-व्यंग्यपूर्ण नाटक एकांकियों के रचियताओं में अश्रकजी का बहुत ऊँचा स्थान है। इनके अतिरिक्त देवराज 'दिनेश', ज्योतिप्रसाद 'निमंल', रामसरन शर्मा आदि लेखकों ने भी सुन्दर हास्य-व्यंग्यपूर्ण एकांकी लिखे हैं।

# कथा-साहित्य में हास्य-व्यंग्य

हिन्दी के कथा-साहित्य में हास्य-व्यंग्य का प्रयोग बहुत कम हुआ है। फिर भी श्री जी० पी० श्रीवास्तव, अन्नपूर्णानन्द वर्मा बेढब बनारसी, कान्तानाथ पांडे 'वोंच', निराला, जयनाथ 'निलन', यशपाल, अमृतलाल नागर, शरद, जोशी, शारदाप्रसाद वर्मा 'भुशुंडि', सरयू पंडा गौड़, मिलिंद, राधाकृष्ण, बरसानेलाल चतुर्वेदी, द्वारकाप्रसाद आदि लेखकों ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों में हास्यरस की सृष्टि की है। इनमें से कुछ लेखकों की व्यंग्यमय शैली के कुछ नमूने द्रष्टव्य हैं—

"अए ऐसे अक्ल के अन्धे पंडितों, तुम अपने ही हाथ से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो और इसके साथ सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से बेचारी निर्दीष संस्कृत की जड़ खोदते चले जाते हो।" — जी० पी० श्रीवास्तव

''सज्जनो । अंग्रेज अवतारी जीव हैं । हम पशु थे, उन्होंने हमें मनुष्य बनाया। हमें बड़ों के पैर छूने की गन्दी आदत थी, उन्होंने हमें 'गुड मानिङ्ग' करना सिखाया।' —अन्नपूर्णानन्द वर्मा

''यह मजनू की तस्वीर है। पसली की हिंडुयाँ ऐसी दृष्टिगोचर होती हैं, जैसे एक्स-रे का चित्र।'' ''गप हाँकने की हिन्दी कहानी-लेखकों की पैदाइशी आदत संख्या में कम न होगी।'' बेढब बनारसी

### हिन्दी निबन्ध साहित्य में हास्य-रस

भारतेन्दु-युग में प्रायः सभी प्रमुख निबन्ध-लेखकों ने अपनी रचनाओं में हास्य-ध्यंग्य का पुट दिया है। भारतेन्दु के निबन्धों में 'आप ही तो हैं', 'कंकड़-स्तोत्न', 'पाँचवें पैगम्बर', 'स्वर्ग में विचार-सभा का अधिवेशन' आदि व्यंग्यपूर्ण हैं। वालकृष्ण भट्ट ने अनेक हास्य-व्यंग्यपूर्ण निबन्ध लिखे जिनमें ये उल्लेखनीय हैं—''पुरुष अहेर की स्त्रियाँ अहेर हैं'', ''ईश्वर क्या ही ठठोली है।'' ''नाक निगोड़ी भी बुरी बला है' आदि। प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी तथा बालमुकुन्द गुप्त ने भी इस क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की। गोस्वामीजी को 'यमलोक याता' तथा गुष्तजी के 'शिव-शंभू के चिट्ठे' अपने ढंग की अपूर्व रचनाएँ हैं। द्विदी-युग के निबन्ध-लोखकों में बाबू गुलाबराय, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, जग-स्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय उल्लेखनीय हैं। आगे चलकर हिरशंकर शर्मा, रुद्रदत्त शर्मा, अन्नपूर्णानन्द वर्मा, 'चोंच', गोपालप्रसाद व्यास, प्रभाकर माचवे आदि ने हास्य-व्यंग्वपूर्ण शैली में अनेक निबन्ध लिखे। इन सबकी रचनाओं का अलग-अलग परिचय देना यहाँ संभव नहीं। इनके अतिरिक्त आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हजारीप्रसाद द्वियेदी एवं रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक निबन्धों में कहीं-कहीं चुटीले व्यंग्य के दर्शन होते हैं। यहाँ हमारे कुछ प्रमुख निबन्ध-लोखकों की व्यंग्यपूर्ण शैली के दो-चार नमूने प्रस्तुत हैं—

''सिहब, प्रथम प्रश्न सुन लीजिए, गोदान का कारण क्या है? यदि गो की पूंछ को पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बैल से नहीं उतर सकते? जब बैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? मुझे याद आया कि साहब मजिस्ट्रेट की मेम को एक कुत्ता मैंने दान दिया था, जब गौ यहाँ साक्षात् आ जाती है तो क्या प्रदत्त कुत्ता न आएगा?''

- राधाचरण गोस्वामी

''आप माई लार्ड। जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है ?''

—बालमुकुन्द गुप्त

''सच पुछिए तो शुरू-शुरू में मनुष्य कुछ साम्यवादी ही था। हँसना-हँसाना तब शुरू हुआ होगा, जब उसने कुछ पूँजी इकट्ठी कर ली होगी।''

—हजारीप्रसाद द्विवे**दी** 

# उपसंहार

उपयुंकत पर्यालोचन से स्पष्ट है कि सामान्यतः हिन्दी साहित्य के प्रत्येक अंग—किवता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना आदि — में हास्य-व्यंग्य का विकास समुचित रूप में हुआ। फिर भी जितना विकास नाटक और किवता के क्षेत्र में हुआ है, उतना अन्य क्षेत्रों में नहीं हुआ। अन्य रसों की तुलना में हिन्दी का हास्यरसात्मक साहित्य अब भी माता एवं गुण की दृष्टि से बहुत हलका है। उच्च कोटि का हास्य हिन्दी में बहुत कम मिलता है। पिछले कुछ दश्यकों से कुछ लेखकों एवं किवयों को छोड़कर हमारे साहित्य में हास्य की उपेक्षा-सी ही की जा रही है। हाँ, 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' जैसी पत्र-पित्रकाएँ अपने हास्य विशेषांकों द्वारा इस रस के रचिताओं को थोड़ा प्रोत्साहन दे रही हैं, किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। आशा है, भविष्य में जीवन, समाज और साहित्य में इसके महत्त्व को समझते हुए हमारे साहित्यकार इस ओर भी आवश्यक ध्यान देंगे।

#### :: बावन ::

# हिन्दी-काव्य में विरह-वर्णन

- १. विरह का शास्त्रीय विवेचन !
- २. पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य में विरह परम्परा—वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, प्राकृत-काव्य, अपभ्रंश-काव्य।
- ३. हिन्दी-काव्य मे विरह वर्णन-विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, मीरा।
- ४. रीतिकालीन कवियों की विरह-व्यंजना—रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि।
- प्रशाधितक युगीन कवियों का विरह-वर्णन—भारतेन्द्र-युगीन, द्विवेदी-युगीन, छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि।
- ६. उपसंहार

वियोगी होगा पहला किव, आह से उपजा होगा गान। निकलकर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान।। --पंत

साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रस शृङ्गार है और इस शृङ्गार का भी परिष्कृत रूप विरह-वर्णन में मिलता है। शृङ्गार के संयोग पक्ष में तो बाह्य चेष्टाओं और काम-क्रीड़ाओ की ही अधिकता होती है, हृदय की सूक्ष्म भाव-वृत्तियों का प्रकाशन तथा अहं, वासना और काम से मुक्त प्रेम के शुद्ध रूप का प्रकटीकरण वियोग पक्ष में ही होता है। हमारे आचर्यों ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वियोग का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन किया है। सामान्यत: वियोग के चार रू। एवं दस काम-दशाएं स्वीकार की जाती हैं। चार रूप ये हैं—(१) प्रथमानुराग, (२) मान, (३) प्रवास और (४) करुण । आधुनिक दृष्टिकोण से इन चार रूपों का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है--नायक और नियका के प्रारम्भिक प्रेम को 'प्रथमानुराग' कहते हैं। इस स्थिति में नायक और न।यिका एक-दूसरे से मिल नहीं पाते, अतः उनके विरह में प्रेम की इस नवीन अनुभूति का उल्लास एवं मिलन-सुख की मधुर कल्पनाएँ ही अधिक होती हैं। इसमें विरह-वेदना की वह गम्भीरता नहीं होती, जो कि अन्य कोटि के विरह में पाई जाती है। नायिका के रुष्ट हो जाने पर दोनों के मिलन सुख में जो अन्तर आ जाता है, उसी को मान-विरह कहा गया है। व्यापक दूष्टि से कहा जा सकता है कि जब नायक या नायिका में से कोई एक रुष्ट होकर या अप्रसन्नता के कारण थोडे समय के लिए विमुख हो जाता है. तो दूसरे को जिस वेदना का अनुभूति होती है, वही मान-जन्य विरह है। संस्कृत व हिन्दी के कुछ कवियों ने मान के अन्तर्गत केवल नायिका के ही रुष्ट होने का वर्णन किया है, नायक की अनुभूतियों की उन्होंने उपेक्षा की है, जो उचित नहीं। नायक या नायिका के दूर चले जाने पर जिस विरह की अनुभूति होती है, उसे 'प्रवास' की कोटि में रखा गया है। नायक-नायिका में से किसी की मृत्यु हो जाने के कारण जिस शोक की अनुभूति होती है. उसे 'करुण' की संज्ञा दी गई है। वस्तुत: इस प्रकार के शोक को या करुण भाव को श्रुङ्गार रस से भिन्न करुण रस में ही स्थान दिया जाना चाहिए।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमारे आचायों ने विरह की काम-दशाएँ (प्रम-दशाएँ) भी मानी हैं, जो इस प्रकार हैं—-(१) अभिलाषा, (१) चिन्ता, (३) स्मृति, (४) गुण-कथन, (४) उद्देग, (६) प्रलाप, (७) उन्माद, (८) संज्वर, (६) जड़ता और (१०) मरण। हमारे विचार से इन दशाओं का सम्बन्ध क्रमशा: चारों प्रकार के विरह से हैं। प्रथमानुराग में नायक-नायिका के हृदय में एक-दूसरे की प्राप्ति की इच्छा रहती है तथा वे एक-दूसरे का चिन्तन करते रहते हैं; इसी को अभिलाषा और चिन्ता कहा गया है; 'मान' का सम्बन्ध मुख्यत: स्मृति और गुण-कथन से हैं। यद्यपि नायक-नायिका में से कोई एक विमुख हो जाता है, किन्तु फिर भी दूसरा उसके गुणों की स्मृति के कारण बेसुध रहता है। 'प्रवास' की स्थिति में उद्देग, प्रलाप, उन्माद आदि दशाओं का विवास होना स्वाभाविक है। शेष तीन दशाएँ — संज्वर, जड़ता और मरण—ऐसी भयंकर स्थिति में ही विकसित होती हैं, जबिक प्रेमी-प्रेमिका में से किसी एक का देहान्त हो गया हो या उनके पुर्निमलन की कोई आशा न रही हो। वस्तुत: उच्च कोटि के विरह में इनमें से मरण को छोड़कर अन्य सभी दशाओं का विकास स्वाभाविक हूप से मिलता है।

### पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य में विरह-वर्णन

भारत की ही नहीं — विश्व की प्राचीनतम उपलब्ध रचना ऋग्वेद है ! इसके दसवें मण्डल मे ६५वें सूक्त में उर्वशी और पुरूरवा का संवाद विणत है, जो कि विरहवेदना की उिवतयों से भरपूर है। राजा पुरूरवा की प्रेयसी उर्वशी किसी बात पर रुट होकर उसे छोड़कर चली जाती है। पुरूरवा उसके विरह में पागलों की तरह उन्मत्त होकर उसे छुंड़कर चली जाती है। पुरूरवा उसके विरह में पागलों की तरह उन्मत्त होकर उसे ढूंढ़ता हुआ मानसरावर के तट पर पहुँचता है, जहाँ उर्वशी अपनी सखियों के साथ आमोद-प्रमोद मे व्यस्त मिलती है। 'हे निष्ठुर ! ठहर ! ठहर !' इन शब्दों से अपनी बात अरम्भ करता हुआ पुरूरवा अपने विरह-व्यथित हृदय की दशा अत्यन्त करणोत्पादक शब्दों में वर्णन करता है—

हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृष्णवावहै नु। न नो मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन्परतरे चनाहन्।।

"अर्थात् हे निष्ठुर! ठहर! ठहर! आ, हम अपनी परस्पर दृढ़ सम्बन्ध बनाए रखने की प्रतिज्ञा को पूरी करें। जिन बातों के वियय में हम कभी साथ बैठकर सोचा करते थे, उन्हें पूरी करें, अन्यथा हमारा जीवन सुखी नहीं रहेगा।"

जब उर्वशी पर पुरूरवा के इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वह-विरह-बेदनापूर्ण हृदय की अवस्था का चित्रण करता हुआ कहता है— 'तेरे विरह में मेरा मन युद्ध में भी नहीं लगता। मैं अब इतना असमर्थ हूँ कि विजय-प्राप्ति के लिए शत्रुओं पर बाण भी नहीं चला सकता। अब शत्रुओं से भूमि, धन आदि छीनकर उनका उपयोग भी नहीं कर पाता । मेरे उस सिंहानाद को, जिसे सुनकर शत्नु काँप जाते थे, अब कोई नहीं सुनता ।''

पुरूरवा के इन शब्दों का भी निष्ठुर, अल्हड़, मद-विभोर सुन्दरी उवंशी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वह गर्व और तिरस्कार से ओत-प्रोत शब्दों में उत्तर देती हुई कहती है — "पुरूरवा ! क्या रखा है तुम्हारी बातों में । जिस प्रकार सूर्य सदा उषा के पीछे-पीछे दौड़ता रहता है, उसी प्रकार तुम भी सदा मेरे पीछे पड़े रहते हो, पर मैं वायु के समान हूँ, मुझे कौन वश में कर सकता है ।"

अंत में पुरूरवा हताश होकर कहता है—— सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत्परावतं परमां गन्तवा उ । अधा शयोत निऋतेरुपरऽर्धनं वृका रममासो अद्य: ।।

अर्थात् ''हे उर्वशी ! तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूँगा । मैं किसी दूर देश में जाकर अपने शरीर को आवरणहीन करके हिंसक पशुओं के आगे लेट जाऊँगा । बलवान भेड़िए मेरे शरीर को चीरकर टुकड़े-टुकड़े कर देंगे ।'' आश्चयं है कि प्रेमी की मृत्यु के इस दृश्य की कल्पना से भी उस स्वर्गीय सुन्दरी का हृदय नहीं पसीजता । वस्तुतः यह प्रणय-संवाद मान-जन्य विरह का सुन्दर उदाहरण है । इसमें पुरूरवा की विरह-वेदना की अभिव्यक्ति अत्यन्त प्रभावशाली शब्दों में हुई है ।

आगे चलकर रामायण और महाभारत के प्रासंगिक प्रेमाख्यान में विरह की व्यंजना अत्यन्त उत्कृष्ट शैली में हुई है। विशेषत महाभारत के राजा संवरण एवं कुमारी तहा प्रणयाख्यान और नल-दमयन्ती-प्रेमाख्यान में विरह की विभिन्न अवस्थाओं का निदर्शन अत्यन्त सुन्दर रूप में हुआ। नल-दमयन्ती-आख्यान में विरह के चारों रूपों—पूर्वानुराग, संयोग, वियोग एवं पुर्नीमलन का चित्रण प्रभावोत्पादक शब्दों में मिलता है। आदि से लेकर अन्त तक यह आख्यान कामुकता की पंकिल भूमि से असंपृक्त रहता है, उसमें झारीरिक चंचलता के कहीं भी दर्शन नहीं होते। प्रेमिका का हृदयस्थ प्रेम परिस्थितियो की कठोरता एवं दुर्भाग्य की आँच में तपकर, निखरकर अपने विशुद्धतम रूप को प्राप्त कर लेता है। आँसुओं से परिपूर्ण यह विरह-वर्णन पाठक के हृदय को करुणाई कर देता है।

कालिदास के 'कुमार-सम्भव' में पूर्वानुराग का चित्रण सुन्दर रूप में हुआ है। उनका 'मेघदूत' तो वियोगी हृदय का ही संदेश है। आलोचकों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा भी की है, किन्तु हमारी दृष्टि से इसमें कामुकता का मिश्रण अत्यधिक मात्रा में है। यक्ष के संदेश में प्रणय-वेदना के स्थान पर सम्भोग-आकांक्षा के ही दर्शन होते हैं। स्वयं किन यह कहकर कि ''ज्ञातस्वादो विनृतज्ञवनां को विहातुं समर्थः'' अर्थात् नग्न-जघना बालाओं के स्वाद से परिचित होकर कौन उन्हें छोड़ सकता है—अपनी काम-लोलुपता को स्वीकार कर लिया है।

संस्कृत के नाटक-साहित्य में विरह-वेदना का प्रकाशन अत्यन्त मनोरम ढंग से हुआ है। इस दृष्टि से संस्कृत का सर्वश्रेष्ट नाटक 'मालती माधव' है। इसमें विरह की विभिन्न भाव-दशाओं का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में किया गया है। प्रेमी के दर्शनों के लिए उत्कंठित, आतुर, विह्वल मालती की चंचल दशा, प्रेमी की अनुपस्थित में उसकी वेसुध अवस्था, उसके वियोग में बिच्छू-दंश-सहश निरन्तर बढ़ती हुई वेदना, धूमरिहत अग्नि की भौति हृदय का भीतर-ही-भीतर धधकता एवं विषम ज्वर की भौति अंग-प्रत्यंग का पीड़ित होना अत्यन्त ही मार्मिक विधि से व्यंजित किया गया है।

यह विह्वल दशा सुकुमारी बालाओं की ही नहीं, सिंह का सामना कर सकने में समर्थ शूरवीर नायक माधव की भी हो जाती है। मालती की स्नेहिसकत दृष्टि के प्रथम बार से ही आहत माधव अपनी दशा बताता हुआ कहता है—''वह लज्जा के कारण अपने नेत्रों को कुछ झुकाती थी, पर दूसरे ही क्षण मुझे देखने की इच्छा से उन्हें फिर घुमा लेती थी, उसके विकिश्तत नेत्र स्नेहपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। उसकी पुतिलयों से हृदय का आनन्द टपक रहा था। हाय! उस चितवन ने मेरे अभागे हृदय कां चुरा लिया, तोड़ दिया, पी लिया और इतना ही नहीं—वह निकालकर अपने साथ भी ले गई।'' वस्तुतः यहाँ पूर्वानुराग की व्यंजना अत्यन्त सरस मार्मिक शब्दों में हुई। भवभूति का 'उत्तर रामचिरत' भी विरह-व्यंजना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

संस्कृत के गद्य-काव्य—वासवदत्ता, दशकुमार चिरत, कादम्बरी आदि में प्रेम और विरह का भव्य स्वरूप उपलब्ध होता है। इनमें सर्वोत्कृष्ट 'कादम्बरी' है। इसमें दो प्रेम कथानकों को गूंथकर एक साथ उपस्थित किया गया है। पहले की नायिका है—महाश्वेता और दूसरे की कादम्बरी। दोनों के नायक क्रमणः पुंडरीक और पुंद्रापीड हैं, जो पूर्वानुराग की असह्य वेदना से छटपटाकर प्राण त्याग देते हैं, किन्तु दोनों नायिकाएँ अपने अपूर्व धैर्य एवं तपस्या के बल पर उनके पुनर्जन्म की श्रतीक्षा करती हुई अन्त में उन्हें प्राप्त कर लेती हैं। कादम्बरी के ये प्रेमाख्यान संस्कृत के समस्त प्रेमाख्यानों से विचित्र हैं। विरह-वेदना से प्राणान्त हो जाने की घटना भी संस्कृत-साहित्य में पहली बार यहीं मिलती है।

संस्कृत की विरह-वर्णन-परम्परा का विकास प्राकृत एवं अपभ्रंश के काव्यों में हुआ । प्राकृत की 'गाथा सप्तशती'. 'वज्जालग्ग' में विरह-वर्णन अनेक गाथाओं में हुआ है । विरहिणों की दुर्दशा का निरूपण करते हुए गाथा-सप्तशतीकार ने लिखा है—''क्षण में ताप, क्षण में पसीना, क्षण सें ठिठुरन, क्षण में रोमांच ! हाय यह प्रिय-विरह सिन्तपात रोग की तरह दुसह्य है।'' प्रिय-विरह-वेदना की अधिकता दिखाते हुए वज्जालग्ग के रचयिता ने लिखा है—'हें पथिक, इस तालाब का पानी मत पीओ, इसमें प्रोषित-भर्तृ का वधू ने स्नान किया है, उसकी विरहाग्नि से इसका पानी तप गया है।'' अपभ्रंश के मुक्त-काव्यों में भी विरहानुभूति की व्यंजना अत्यन्त मामिक रूप में हुई। विशेषतः 'संदेश रासक' तो विशुद्ध विरह-सम्बन्धी काव्य है। इसमें नायिका किसी पथिक के हाथ अपने प्रवासी प्रिय को सन्देश भेजती है। उसका सन्देश उपालम्भ, खेद, वेदना, अमर्ष आदि अनेक भावनाओं से युक्त है। कुछ पंक्तियौं द्रष्टव्य हैं—

संदेसङ्ज सवित्थरउ पर मइ कहण न जाइ। जो काणंगुलि मूँवडउ सो बाहडी समाइ॥ कहउ पिह्य ! किरण कहउ किहमु कि किहय-यण । जिण किय एह अवत्य णेहरइ-रहिय-यण ॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जिणि हउ बिरहह कुहरि एव करि घल्लिया। अत्यलोहि अकयत्यि इकल्लिय मिल्हिया।।

अर्थात् मेरा संदेश विस्तृत है और कहने में आता नहीं। जो मुद्रिका किनिष्ठिका में पहनने की थी, वह बाँह में आने लगी है।  $\times$   $\times$  हे पथिक ! क्या कहूँ और क्या न कहूँ .... भला ! जिस स्नेहहीन ने मेरी यह दशा कर दी उसे क्या कहा जाय !  $\times$   $\times$  उस अर्थं लोभी, अकृतार्थं ने इस विरह कुहरे में मुझ अकेली को छोड़ दिया है।

आगे चलकर अपनी दुःखपूर्ण स्थिति का वर्णन करती हुई वह विरिहिणी कहती है—

जद अंबर उग्गिलद राय पुणि रंगियद्द, अह निन्नेहउ अंगु, होद्द आमंगियद्द। अह हारिज्जद दिवणु, जिणिवि पुणु मिट्टियद्द, पिय विरतु हर्द चित्त, पहिया! किम बट्टियद्द।।

अर्थात् यदि वस्त्र अपना रंग छोड़ दे तो पुनः रेगा जा सकता है। यदि शरीर चिकनाई-रिहत हो जाय तो उसे पुन: चिकना किया जा सकता है। यदि धन हार जाय तो उसे पुन: जीतकर प्राप्त किया जा सकता है। पर हे पिषक ! जब प्रिय का चिक्त विरक्त हो जाय तो उसे पुन: किस प्रकार लौटाया जाय!

इन उक्तियों की सरलता के सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना व्यर्थ है। ये उक्तियाँ किसी भी सहदय को भाव-विभोर करने में समर्थ हैं।

हिन्दी-काव्य के प्रारम्भिक किवयों में कहाकि विद्यापित अपने सीन्दर्य-प्रेम एवं विरह के गीतों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य में पूर्वानुराग एवं विरह की विभिन्न अनुभूतियों का चित्रण अत्यन्त मार्मिक रूप में हुआ है। प्रेम की प्रारम्भिक अवस्था में नायकराज की वया दशा हो गई है, यह द्रष्टन्य है—

पथ गति पेखल मो राधा! तखनुक भाव परान पए पीड़िल, रहल कुमुद निधि साधा!!

अर्थात् मैंने राधा को राह के मध्य में देखा। उसी क्षण से मेरे प्राण ही घायल हो गए। उसी समय से उस कुमुद-निधि की साध बनी हुई है।

राधा के प्रेम में कृष्ण की विह्वलता का चित्रण भी देखिए-

जासाये मन्दिर निसि गमाबए, सूत्त न सुत संवान ! जखन जतए जाहि निहारिए, ताहि ताहि तोहि भान !!

नायक की भाँति नायिका की विरह-व्यथा की व्यंजना भी विद्यापित ने की है। उनकी विरहिणियों की अवस्था के अनुसार दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं—(१) नववयस्क तरुणियौ और (२) प्रौढ़ाएँ। प्रथम श्रेणी की वियोगिनियों में वाशना-पूर्ति की लिप्सा अधिक है तथा उनमें प्रणय-जन्य वेदना का अभाव है। देखिए——

कत दिन पिय मीरु पूछ्द बास । कबहूँ पयोधर देइब हाथ ।। कत दिन लेइ बैठाइब कोर । कत दिन मनोरथ पूरव मोर ।।

इसी प्रकार एक अन्य युवती को भी प्रियतम के प्रवास का उतना अधिक दुःख नहीं, जितना उसे अपने यौवन के व्यर्थ बीत जाने का है --

अंकुर तपन ताप जिंद जारब, कि करब वारिद मेहें। इस नव जीवन विरह गमाओब, कि करब से पिया गैहे।।

अर्थात् जब सूर्य के ताप से अंकुर जल जायगा तो फिर मेघ की वर्षा से क्या होगा ! यदि इन नवयौवन को विरह में खो दिया तो फिर उस प्रिय के घर आने पर क्या होगा ?

किन्तु दूसरी श्रेणी की प्रौढ़ा नायिक। एँ ऐसा नहीं सोचतीं, उनमें यौवन की चंचलता एवं वासना के वेग के स्थान पर प्रणय की गंभीरता मिलती है। अतः वे पित के स्थान मिलन की अपेक्षा, उसके स्नेह की ही अधिक इच्छ्क हैं—

सब कर पहु परदेश बिस सजनी, आएल सुमिरि सिनेह! हमर एहन पति निरवय सजनि, नीह मन बाढ़ए नेह!!

यहाँ नायिका को पति के न अपने का उतना खेद नहीं है, जितना कि उसके प्रेम-शून्य हो जाने का है। आगे चलकर यही नायिका अपनी विरह-वेदना की अपेक्षा प्रिय के मंगल को अधिक महत्त्व देती है —

भाधव हमरो रहल दुर देश, केओ न कहे सिख कुशल सनेस ! जुग-जुग जिवथु वसथ लख कोस, हमर अभाग, हुनक नींह दोस !!

बस्तुतः यहाँ भावना का ऐसा उत्कर्ष दिखाई पड़ता है जिससे नायिका के अहं, स्वार्थ एवं काम का सर्वथा विगलन हो जाता है तथा उसका प्रणय विशुद्ध प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

# कबीर की विरहानुभूतियाँ

काल-क्रमानुसार विद्यापित के अनन्तर हिन्दी के दूसरे महाकवि कबीर आते हैं। यद्यपि उनके प्रणय का आलम्बन अलौकिक है, किन्तु उन्होंने जिन अनुभूतियों की व्यंजना की है, वे स्वरूप एवं तीवता की दृष्टि से लौकिक विरह के तुल्य ही हैं। यही कारण है कि साधारण पाठक भी उनकी काव्य-वस्तु से साधारणीकरण कर पाता है। अतः हम उनकी अनुभूतियों को विरह-वर्णन में स्थान दे सकते हैं।

कबीर की आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए उत्सुक हो जाती है तो उसकी बही अवस्था हो जाती है, जो लौकिक क्षेत्र में प्रेमी की पूर्वानुराग में होती है--

कब देलूँ मेरे राम सनेही, जा बिनु दुःल पावे मेरी देही ! हूँ तेरा पंथ निहारूँ स्वामी, कबरे मिलहुगे अन्तरजामी !! आत्मा की यह मिलनाकांक्षा घीरे-घीरे बढ़ती हुई तीव्र वेदना का रूप धारण कर लेती है। वह अपने हृदय के वेग पर संयम रखने में असमर्थ हो जाती है और अपने त्रिय को पुकार-पुकारकर बुलाने लगती है—

बाल्हा आव हमारे गेह रे......।

कबीर की विरह-व्यंजना में विभिन्न संचारी भावों का चित्रण भी अत्यन्त स्वाभाविक रूप में हो गया है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं---

औत्सुक्य-- विरहिन ऊभी पंथ सिर, पंथी बूभी धाय। एक सबद कह पीव का, कबरे मिलेंगे आइ।।

विवशता— आइ सकौँ न तुक्ष्मक पैं, सकूँ न तुक्रमक बुलाय। जियरा योंही, लेहुगे, विरह तपाइ-तपाइ।। कै विरहिणी कूमीच दे, कै आपा दिखलाइ। आठ पहर का दाभणामो पैंसह्यान जाइ।

कबीर जैसा अक्खड़ भी विरह-वेदना से पीड़ित होकर दैन्य से ओत-प्रोत हो जाता है। वह जन-जन के सामने हाथ फैलाने लगता है—

है कोई ऐसा पर उपकारी, सूँ कहैं सुनाय रे।।
ऐसे हाल कबीर मये हैं बिन देखे जिय जाय रे।।
वे ृसरों की स्थिति से अपनी तुलना करते हुए कहते हैं—
सुखिया सब संसार, खाय अरु सोवै।
दिखया दास कबीर है, जो अरु रोवै।।

कबीर के उद्गार बताते हैं कि विरह चाहे लौकिक हो या अलौकिक, उसकी बेदना असहा होती है। आधुनिक युग की कुछ कविया भिले ही विरह से प्यार करने की बात कहें, बिन्तु जिन्हें इनकी सच्ची अनुभूति है, वे तो इनके नाम से ही कौप उठते हैं।

# मीरा का विरह-वर्णन

कबीर की ही भाँति प्रेम-दीवानी मीरा ने अपने हृदय के उद्गारों को मर्मस्पर्शी शब्दों में व्यक्त किया है। अपने 'गिरधर गोपाल' के विरह में भावाभिभूत होकर उन्होंने शत-शत गीतियों की रचना की है। कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं——

हेरि मैं तो दरद दिवाणी होइ।
दरद न जाणे मेरो कोइ।।
घायल की गति घायल जाणे, की जिण लाई होइ।
जोहरि की गति जोहरी जाणे, की जिन जोहर होइ।।

सूली क्रपर सेख हमारी, स्रोवणा किस विध होइ। गगन मंडस पै सेस पिया की, किस विध मिलणा होइ।।

× × ×

रमैया बिन नींद न आबै।

नींद न आवे विरह सतावे, प्रेम की आंच जुलावे।।

× × ×

कहा करूँ कित जाऊँ मोरी सजनी, वेदन कूण बुताबै। विरह नागण मोरी काया उसी है, लहर-खहर जिव जाबै।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मीरा कहै बीती सोइ जानै मरण जीवण उन हाथ!

मीरा की इन पंक्तियों में विरह-वेदना की ऐसी गंभीरता मिलती है, जो बरबस ही पाठक के हृदय को भावोद्देलित करने में समर्थ है। लौकिक प्रेम की वासना के कर्दम के सभाव में उनका वेदना-स्वरूप और भी अधिक दिव्य और पवित्र हो उठा है।

# सूर का विरह-वर्णन

महाकिव सूरदास ने कृष्ण और गोपियों के माध्यम से विरहानुभूतियों की व्यं-जना अन्यन्त सरस रूप में की है। वियोग की आशंका-मात्र से प्रेम-विवश गोप-बाला राष्ट्रा के हृदय की क्या दशा हो जाती है, इसका चित्रण देखिए——

> सुने हैं श्याम मधुपुरी जात! सकुचित कह न सकत काहू सौँ गुप्त हृदय की बात! शंकित बचन अनागत कोऊ किह जुगई अधरात ¡!

और जब विदाई की घड़ियाँ उपस्थित होती हैं, तो प्रेमिका का ह्दय सौ-सौ वाराओं में वह निकलता है---

> हों साबरे के संग जैंहों। होनी होइ मुहोई उभे ले यश, अषयश काहू न डरैहों। कहा रिसाइ करैगो कोऊ जो रोकिहें प्राण ताहि देहों।।

× × ×

जब प्रियतम विदा हो जाते हैं, तो वियोगिनी बाला के हृदय में क्षोभ, पश्चा-त्ताप एवं निराशा की एक करण झौंकी अविशिष्ट रह जाती है——

हरि बिछुरत फाट्यो न हियो !
भयो कठोर वस्त्र ते भारी, रहि कै पापी कहा कियो !!
घोरि हलाहत सुन री सजनी, औसर तेहि न पियो !
मन सुधि गई संमारित पूरो बाँव अकूर वियो !!

कुछ न सुहाइ गई सुधि तब ते, भवन काज को नेम लियो! निशा विन रटत सुर के प्रभु विनु मरिबो तऊ न जाता जियो!!

सूरदास के विरह-वर्णन में प्राय: सभी सम्बन्धित संचारियों का चित्रण भी स्वाभाविक रूप में हुआ है ! एक ओर प्रिय की स्मृति—"इ विरियाँ बन ते ब्रज आवते"—से हृदय संवेदनशील हो उठता है तो दूसरी ओर मधुरा के दूमों को देखकर उनके सौभाग्य के प्रति सहज स्वाभाविक ईर्ष्या—"मधुरा के दूम देखियत न्यारे, वहाँ श्याम हमारे प्रीतम चितवन लोचनहारे"—उद्भूत हो जाती है, कभी बरसात में पपीहा की पिउ-पिउ सुनकर प्रेमिका का हृदय उद्देग और अमर्ष से उद्देलित हो उठता है—"हौं तो मोहन के विरह जरी रे, तू कत जारत रे पापी पपीहा पिउ पिउ अध-राति पुकारत !" तो दूसरी ओर वह 'मित' का आश्रय लेकर अपने हृदय को समझाने का प्रयास करती है—

प्रोति करि काहू सुख न लह्यो । प्रोति पतंग करी बीपक सौं आपै प्राण बह्यो !!

वस्तुतः सूरदास जी का काव्य विरह-वर्णन का उत्कृष्ट उदाहरण है। आचार्य भुक्ल का यह कहना कि इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ भी शेष नहीं छोड़ा, बिलकुल सत्य है।

# जायसी का विरह-वर्णन

जायसी ने तो अपने काव्य में विरहानुभूतियों की व्यंजना एक ऐसी उत्कृष्ट अत्युक्तिपूर्ण काव्य-शैली में की है कि उसके विद्वानों को आलौकिकता का भ्रम हो गया। पूर्वानुराग और वियोग का चित्रण जायसी ने पूरे विस्तार से किया है। उन्होंने विरहानुभूतियों की व्यंजन के लिए मुख्यत: दो पात्रों को माध्यम बनाया है। पहला है रत्नसेन और दूसरी नागमती। यहाँ पहले रत्नसेन के पूर्वानुराग की दशा देखिए—

फून फूल फिरि पूछों, जो पहुँचों आहि केत। तन निछावर के मिलों, ज्यों मणुकर जिउ देत!

और फिर इसका विकास-

तजा राज राजा भा जोगी। और किंगरी कर गहेउ वियोगी। तन विसेंभर मन बाउर रटा। अरुक्षा प्रेम परी सिर जटा।।

रत्नसेन की विरह-दशा का निरूपण करते हुए कवि ने विभिन्न अनुभावों और संचारी भावों का आयोजन भी सम्यक् रूप में किया है--

ठांविह सोविह सब चेला। राजा जागै आपु अकेला।। जेहि के हिये प्रेम रंग जामा। का तेहि भूल नींद बिसरामा।।

दूसरी ओर नागमती की विरह-व्यंजना भी कवि ने अत्यंत मार्मिक शब्दों में की। कुछ पंक्तियाँ ही उद्धृत की जाती हैं---

> पिउ सौ कहेउ संवेसका, हे भौरा ! हे काग !! सो धनि विरह करी मुई तेहिक खुआं हम्ह लाग !!

जायसी के विरह-वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने नायक और नायिका दोनों में विरह का विकास समुचित रूप में दिखाया है, जिससे उसमें प्रेम की गम्भीरता दृष्टिगोचर होती है। वस्तुतः उनका स्थान विरह-वर्णन करनेवाले कवियों में बहुत ऊँचा है।

## रीतिकालीन कवियों का विरह-वर्णन

रीतिकालीन शुंगारी किवयों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--(१) रीतिबद्ध और (२) रीतिमुक्त। रीतिबद्ध किवयों में प्रेम की अपेक्षा रिसकता का आग्रह अधिक होने के कारण उनमें विरह का मार्मिक रूप बहुत कम मिलता है, किन्तु फिर भी उसका सर्वेषा अभाव नहीं है; कुछ छंद देखिए---

(क) पूर्वानुराग-
मूर्ति जो मन-मोहन की, मन मोहिनी के मन ह्वें थिरकी सी।

'देव' गुपाल को बोज सुनै छितियाँ सियराति सुधा छिरकी सी।।

(ख) उपालंभ--

पगन में छान्ने परे, नांचिने को नाले परे, तऊ लाले ! लाले परे राउरे दरस के !!

(ग) मिलनात्रा--

मेरे मुखदाई तेरे देव जु दिखाई नेकु, ऐरे बजभूप, तेरे रूप रस छाकी होंं!

रीतिकाल में विरह-व्यंजना का सर्वोत्कृष्ट रूप घनानन्द, बोधा, आलम, रसखान आदि स्वतंत्र प्रेम-मार्गी किवयों के काव्य में उपलब्ध होता है। इनके विरह-वर्णन में जो वैयक्तिकता, अनुभूति, स्वाभाविकता एवं गंभीरता मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ हमारे कथन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए कुछ छन्द पर्याप्त होंगे——

कहिबे को विषा सुनिबे को हैंसी, को दया सुनि के उर आनतु है! अरु पीर घटे तिजि धीर सखी! दुःख को नहीं का पै बलानतु है!!

--बोधा

घनआनन्द मीत सुजान बिना सब-सुख साज समाज टरे! तब हार पहार से लागत है, अब आनि के बीच पहार परे!!

--घनानन्द

४ × × उन्हीं बिन ज्यों जल मीन ह्वं भीन सी आंखि मेरी असुवानी रहे।

--रसखान

वस्तुत: इन किवयों ने किसी अन्य पात से विरह-वेदना उद्यार लेकर काव्य-रचना नहीं की यह तो उनकी अपनी अनुभूतियों की व्यंजना है, उनकी अपनी आत्मा की सच्ची पुकार है, अतः उसमें वेदना, टीस एवं व्याकुलता का सच्चा रूप मिलना स्वाभाविक है।

## आधुनिक कवियों का विरह-वर्णन

विरह-वर्णन की दृष्टि से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके सहयोगी किव स्वतन्त्र प्रेम-मार्गी किवयों — घनानन्द, बोधा, आलम आदि की परम्परा में आते हैं। भाव शैली एवं भाषा की दृष्टि से उनका विरह-वर्णन सर्वेथा घनानन्द आदि के अनुरूप है।

द्विवेदी-युगीन किवयों ने अपने सुधारवादी हिष्टिकोण के कारण श्रृंगार रस को बहुत उपेक्षा की हिष्ट से देखा, किन्तु फिर भी प्रिय-प्रवास, यशोधरा, साकेत आदि में विरह की व्यंजना प्रचुर माता में हुई है। 'प्रिय-प्रवास' में कृष्ण-विदाई की वेला के समय राधा के हृदय की आशंका का चित्र देखिए—

अिय सिखा! अवलोके खिल्तता तू कहेगी, प्रिय स्वजन किसी के क्या न जाते कहीं हैं। पर हृदय न जाने दग्ध क्यों हो रहा है? सब जगत् हमें हैं मृत्य होता दिखाता!!

'साकेत' की रचना तो विरहिणी उर्मिला के आंसुओं से ही हुई है। स्वयं उर्मिला के हो शब्दों में—

#### मुके फूल मत मारो ! में अबला बाला वियोगिनी कूछ तो दया विचारो !

अति-इतिवृत्तात्मकता के कारण द्विवेदी-युग के विरह-वर्णन में मामिकता नहीं आ पाई। इस दृष्टि से छायावादी कवियों का वर्णन सूक्ष्म भावानुभूति से अनुप्राणित सिद्ध होता है। प्रसाद के 'आँसू', पंत की 'ग्रन्थि' और महादेवी की 'यामा' और 'दीप-शिखा' में विरहानुभूतियों की व्यंजना वैयक्तिक अनुभूति के रूप में हुई है। पंत के विरह-कातर हृदय की दशा इन शब्दों में देखिए—

कीन दोषी हैं, यही तो न्याय है, वह मधुप बिधकर तड़पता है उधर ! दाध चातक तरसता है-विश्व का नियम है यह, रो अभागे हृदय रो !!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

शून्य जीवन के अकेले पृष्ठ पर, विरह! अहह कराहते इस शब्द को। किस कुलिश की तीक्ष्ण, चुभतो नोंक से निठुर विधि ने अधुओं से है लिखा!! कामायनीकार ने भी विरह की व्यंजना अत्यन्त मार्मिक शब्दों में की है। अपने अतीत की स्मृतियों से तस्त होकर काम-पूत्री श्रद्धा सोचती है—

विस्मृत हों वे बीती बातें, अब जिनमें कुछ सार नहीं। वह जलती छाती न रही, अब वैसा शीतल प्यार नहीं।। सब अतीत में लीन हो चलीं, आशा, मधु अभिलाषाएँ! प्रिय की निष्ठुर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नहीं!!

इन शब्दों में विरह की जैसी गम्भीर वेदना झलकती है, वह बताने की बात नहीं।

कवियती महादेवी तो वेदना की ही मानों साक्षात् मूर्ति हैं। उनके काव्य की

प्रत्येक पंक्ति विरहानुभूतियों से उद्धेलित है। विरह की मधुर पीड़ा का संचार उनके जीवन में किस प्रकार हुआ, इसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने किया है——

इन सलचाई पलकों पर, पहराथाजब बीड़ाका! साम्राज्य मुक्टे देडालाउस चितवन ने पीड़ा का!!

किन्तु अन्त में उन्होंने अपनी वेदना पर ऐसी विजय प्राप्त कर ली है कि अब उन्हें विरह में मिलन की, दुःख में सुख की अनुभृति होने लगी है—

विरह का युग आज दीखा, मिलन के लघु पल सरीखा ! बु: ल सुल में कीन तीखा, मैं न जानी औ' न सीखा ! !

प्रगतिवादी किवयों ने यत-तत्र विरह का वर्णन किया है, किन्तु उसमें अनुभूति की तरलता, वेदना की गम्भीरता और प्रेम की स्थिरता का अभाव है। कुछ पैक्तियाँ द्रष्टक्य हैं—

शीतल कर घरती की छाती। निवयां सागर में मिल जातीं। निवयों में जल, जल में लहुरें। गलबिहयां डाले बल खातीं। भरता जो बोहों में अपनी। हुआ न तेरा ही कोई।

—नरेन्द्र

यहाँ किसी बाँहों में भरनेवाले का ही अभाव परिलक्षित होता है, किसी ब्यक्ति-विशेष के प्रति प्रणय का स्फुरण नहीं मिलता। इससे शरीर की भूख को शान्त करने की लालसा ही टपकती है, विरह-वेदना की सघनता नहीं।

फिर भी उपर्युक्त विवेचना से एक बात स्पष्ट है कि हिन्दी कान्य के सभी युगों में विरह का निरूपण किसी-न-किसी रूप में अवश्य हुआ है। उसमें उर्दू फारसी की-सी अत्युक्ति और अस्वाभाविकता नहीं है, अपितु भावना का स्वच्छ, पवित्र रूप हिष्टिगोचर होता है। कोई भी न्यक्ति जो हिन्दी भाषा को समझने की क्षमता रखता है, इस कान्य को पढ़कर गद्गद और भाव-विभोर हो सकता है।

# हिन्दी की विशिष्ट प्रतिभाएँ

## :: तिरपन ::,

# चन्दवरदायी और उनका काव्य

- १. चंद व्यक्तित्व और चरित ।
- काव्य—पृथ्वीराज-रासो—(क) सामान्य परिचय; (ख) विभिन्न संस्करण;
   (ग) प्रामाणिकता-सम्बन्धी विवाद—डा० वूलर की खोज, डा० ओझा के आक्षेप, श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मुनि जिनविजय, डा० दशरथ शर्मा, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० माताप्रसाद गुप्त, निष्कर्ष, (घ) काव्य-सौष्ठव कथा विस्तार, वर्णनात्मकता, भाव-सौन्दर्य; (ङ) उपसंहार—भावपक्ष, कलापक्ष, संदेश, महत्ता ।

हिन्दी का सर्वाधिक विलक्षण किन, जिसका अस्तित्व ही संदिग्ध है—महाकिवि चन्दवरदायी है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ 'पृथ्वीराज-रासो' की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर गहरा मतभेद मिलता है। कुछ उसे प्रामाणित मानते हैं, कुछ अर्द्ध-प्रामाणित और कुछ सर्वथा अप्रामाणिक। ऐसी स्थिति में उसके रचियता का अस्तित्व भी धूमिल हो जाय, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परम्परा के अनुसार वे हिन्दू-कुल के अन्तिम सम्राट् पृथ्वीराज चौहान के सखा, मन्त्री, सेनापित एवं राजकिव थे। उनके सम्बन्ध में इतिहास मौन हैं, किन्तु उनके ग्रन्थ में आये हुए विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि उनका जन्म पृथ्वीराज के साथ ही संवत् ११५१ में लाहौर में हुआ। वे बाल्यकाल से ही सम्राट् के साथ रहने लगे और उनके साथ ही शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की। षड्भाषा, ज्याकरण, काव्य, साहित्य, छन्दशात, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि में वे पूर्णतया दीक्षित थे। सभा, युद्ध, आखेट, विवाह, यातादि में वे सदैव सम्राट् के साथ रहा करते थे। जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान को कैंद करके गजनी ले गया तब चन्द भी वहाँ पहुँचे। अब तक के रासो का लेखन वे स्वयं कर रहे थे, किन्तु गजनी जाने से पूर्व उन्होंने यह कार्य अपने पुत्न (जल्हन) को सौंप दिया। जल्हन ने उनके अधूरे ग्रन्थ को पूरा किया—

''पुस्तक जल्हन हत्य दै चिल गज्जन नृपकाज।''

गजनी पहुँचकर चन्द ने अपने सम्राट् को मुक्त करवाने की योजना बनाई।
एक दिन शहाबुद्दीन की सभा में उन्होंने पृथ्वीराज के लक्ष्य-वेध की प्रशंसा इस ढंग से
की कि गोरी के हृदय में पृथ्वीराज के बाण चलाने की कुशलता देखने की जिज्ञासा
उत्पन्न हो गई। अस्तु, चन्द के परामर्श के अनुसार इसका आयोजन किया गया। पृथ्वीराज ने चन्द के संकेत पर बाण चलाकर गोरी का वध कर दिया, तदनन्तर चन्द और
पृथ्वीराज ने भी आत्मोत्सर्ग कर दिया। संक्षेप में चन्द के जीवन-चरित की यही रूप-

रेखा है जो रासो के आधार पर तैयार की जा सकती है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें अनेक असंगतियाँ हैं, अतः इसे चन्द का वास्तविक परिचय नहीं कहा जा सकता।

## पृथ्वीराज रासो : विभिन्न संस्करण

चन्द की कीर्ति का अक्षय आधार 'पृथ्वीराज रासो' है। इसके कई संस्करण मिलते हैं, जिन्हें मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं— (१) वृहत् रूपान्तर, (२) मध्यम रूपान्तर, (३) लघु रूपान्तर और (४) लघुतम रूपान्तर। प्रत्येक रूपान्तर का परिचय संक्षेप में इस प्रकार है—

- (क) बृहत् रूपान्तर—इसकी कई प्रतियाँ उदयपुर राज्य के पुस्तकालय में सुर-िक्त हैं तथा इसी के आधार पर काशी नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित संस्करण तैयार किया गया था। इसकी सभी उपलब्ध प्रतियाँ सं० १७५० के पश्चात् की हैं। वैसे नागरी-प्रचारिणी सभावाले संस्करण का आधार सं०१६४२ की प्रति को बताया जाता है। इसमें ६६ समय (या सगै) हैं तथा १६३०६ छन्द हैं।
- (ख) मध्यम रूपान्तर—इसकी कुछ प्रतियां अबोहर के साहित्य-सदन, बीकानेर के जैन-ज्ञानभंडार और श्रीयुत अगरचन्द नाहटा के पास सुरक्षित हैं। पं० मथुराप्रसाद दीक्षित ने इसी संस्करण को प्रमाणित माना था। इसकी छन्द-संख्या सात हजार है तथा इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां सं० १७०० के पश्चात् की हैं।
- (ग) लघु रूपान्तर—इसकी तीन प्रतियाँ बीकानेर राज्य के 'अनूप संस्कृतः पुस्तकालय' में सुरक्षित हैं। यह १६ सगों में विभाजित है तथा छन्द-संख्या ३५०० है। इनमें से कुछ प्रतियों के अन्त में निम्नांकित पंक्तियाँ हैं, जिनसे पता चलता है कि इस संस्करण का संकलन किसी चन्द्रसिंह नामक व्यक्ति द्वारा हुआ था—

रघुनाथ चरित हनुमन्त कृत, भूप भोज उद्धरिय जिमि । पृथ्वीराज सुजसु कवि चन्द कृत चन्द्रसिंह उद्धरिय इमि ॥

यह संस्करण डॉ॰ वी॰ पी॰ शर्मा द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हो गया है।
(घ) लघुतन रूपान्तर—यह संस्करण श्री अगरचन्द नाहटा द्वारा ढूँढ़ा गया
था। इसमें अध्यायों का विभाजन नहीं है तथा छन्द संख्या १३०० है। डॉ॰ दशरथ
शर्मा ने इसी संस्करण को प्रामाणिक माना है, जिसकी चर्चा आगे की जायेगी।

#### रासो की प्रामाणिकता

प्रारम्भ में रासी को प्रामाणिक माना जाता था। कर्नल टाड ने इसे प्रामाणिक समझकर ही इसके लमभग तीस हजार पद्धों का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। फेंच विद्वान् गर्सी द तासी ने भी इसे प्रामाणिक माना था। बंगाल की रायल एशियाटिक सोसाइटी ने तो इसका प्रकाशन भी आरम्भ कर दिया था। किन्तु इसी सन् १८७५ ई० में डॉ० वूलर को काश्मीर में एक संस्कृत में रचित ग्रन्थ— 'पृथ्वीराज विजय महाकाव्य' उपलब्घ हुआ। ऐतिहासिकता की दृष्टि से इस ग्रन्थ में विणित घटनाएँ शुद्ध हैं,

जबिक रासो का वर्णन इसके विपरीत है। ऐसी स्थिति में डाँ० वूलर को रासो की प्रामाणिकता पर सन्देह हुआ और उसने उसका प्रकाशन स्थिगत करवा दिया। डाँ० वूलर के संदेहपूर्ण दृष्टिकोण से भारत के कुछ अन्य विद्वानों को भी प्रेरणा मिली, जिनमें पं० गौरीशंकर हीराचन्द सोझा उल्लेखनीय हैं। सोझाजी ने रासो पर ऐति- हासिकता की दृष्टि से अनेक आक्षेप प्रस्तुत किए, जिनमें कुछ ये हैं—

- रासो में चौहानों की उत्पत्ति, उनके कुल एवं वंश-परम्परा का वर्णन अशुद्ध रूप में किया गया है।
  - २. पृथ्वीराज के विभिन्न सम्बन्धियों का वर्णन इतिहास-विरुद्ध है।
- ३. रासो में गुजरात के राजा भीम के हाथों पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के वध की बात कही गई है, जबकि इतिहास के अनुसार भीमदेव अभी बालक ही था।
- ४. रासो में पृथ्वीराज के ग्यारह वर्ष से लेकर छत्तीस वर्ष की आयु तक चौदह विवाहों का वर्णन है, जबिक इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु तीस वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो गई थी तथा उन्होंने इतने विवाह नहीं किए।
  - ५. रासो में दिये गए सभी सम्वत् अशुद्ध हैं।
- ६. रासो के अनुसार पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य अपने नाना अनंगपाल के द्वारा प्राप्त हुआ, जबिक इतिहास की मान्यता के अनुसार बीसलदेव ने बहुत पूर्व ही दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया था।
  - ७. रासो में दी हुई संयोगिता-स्वयंवर की कथा भी अनैतिहासिक है।
- द. शहाबुद्दीन का मृत्यु सम्बन्धी इतिवृत्त भी कोरी कल्पना पर आधारित है, क्योंकि गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथ से नहीं गक्खरों के द्वारा हुई थी।

हिन्दी के अनेक विद्वानों ने ओझाजी के आक्षेपों का निराकरण करते हुए रासों को प्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इनमें श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मुिन जिनविजय और डा॰ दणरथ धर्मा उल्लेखनीय हैं। श्री पंड्याजी ने सन्-संवतों सम्बन्धी आक्षेप का निराकरण करते हुए 'अनंद' संवत् की कल्पना की। उनकी धारणा थी कि रासों में विक्रम संवत् के स्थान पर अनंद संवत् दिए गए हैं, जो लगभग ६० वर्ष पीछे हैं। मुिन जिन विजय जी ने 'पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह' की वि॰ सं॰ १५२० की प्रति में से एक प्रबन्ध ढूँढ़ा है, जो रासों का सारांश कहा जा सकता है। इस प्रबन्ध की घटनाएँ रासों के इतिवृत्त से बहुत मिलती-जुलती हैं। इस प्रबन्ध में चार छन्द भी उद्धृत किए गए हैं जो किचित् परिवर्तित रूप में रासों के विभिन्न संस्करणों में उपलब्ध हैं। मुिन जिन विजय ने इस प्रबन्ध की मूल रचना-तिथि सं॰ १२६० निश्चित की है तथा इसे रासों के आधार पर रचित माना है। ऐसी स्थिति में रासों का रचना-काल तेरहवीं शती से पूर्व ही होना चाहिए।

रासो की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सबसे अधिक स्तुत्य प्रयत्न हा॰ दशरथ शर्मा ने किया है। आपने प्रमाणित किया है कि लघुतम संस्करण हो मूल रासो है। श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा के आक्षेप बृहत् संस्करण पर ही लागू होते हैं; लघुतम संस्करण में उन अनैतिहासिक बातों का अभाव है, जो वृहत् संस्करण में मिलती हैं। हाँ, संयोगिता-स्वयंवर, अनंगपाल द्वारा पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य दिये जाने एवं गोरी-वधवाली घटनाएँ लघु संस्करण में भी मिलती हैं; किन्तु आपने इनको ऐतिहा-सिक सिद्ध किया है। 'सुर्जन-चरित' एवं 'पृथ्वीराज-विजय' में भी क्रमशः कांतिमती और तिलोत्तमा नामक राजकुमारियों का वर्णन मिलता है, जो संयोगिता सम्बन्धी विवरण से साम्य रखता है। अतः डा० शर्मा का सुझाव है—''जिसकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध सब युक्तियों हेत्वाभास-मान्न हैं; उस कांतिमती—संयोगिता को हम पृथ्वीराज की प्रेयसी रानी ही माने तो कोई दोष क्या है?'' गोरी-वधवाली घटना का समर्थन भी 'सुर्जन-चरित' ग्रंथ से होता है। साथ ही शर्मा जी ने यह सिद्ध किया है कि मूल रासो अपश्रंश में लिखा गया था। उन्होंने लघुतम संस्करण के कुछ अंशों को थोड़े-से परिवर्तन द्वारा विश्वद्ध अरुभ्रंग में परिवर्तित करके विखाया है।

डा० शर्मा के अनुसन्धान के अनन्तर रासो की प्रामाणिकता का विवाद बहुत कुछ मंद पड़ गया था, किन्तु कुछ वर्ष पहले डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने पुन: इस प्रश्न को उठाया है। आपका विचार है कि रासो की रचना शुक-शुकी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों का आरंभ शुक-शुकी संवाद से होता है, उन्हों को प्रामाणिक माना जाना चाहिए। इस आधार पर आपने निम्नांकित सर्गों को प्रामाणिक मानने का सुझाव दिया है—(१) आरंभिक अंश, (२) इंछिनी का विवाह, (३) शशिव्रता का गांधर्व विवाह, (४) तोमर पाहार का शहाबुद्दीन को पकड़ना, (५) संयोगिता का विवाह, (६) कैमासवध, (७) गोरी वध-सम्बन्धी इतिवृत्त। डा० माता-प्रसाद गुप्त ने द्विवेदी के मत की आलोचना करते हुए इसे स्वीकार्य नहीं. माना है। उनका तर्क है कि प्रक्षेपकारी ने भी शुक-शुकी संवाद से प्रक्षिप्त सर्गों की रचना न की होगी, इसका क्या प्रमाण है? जिन सर्गों को द्विवेदी जी ने प्रामाणिक माना है उनमें भी संभव है प्रक्षिप्त अंश हों।

इस प्रकार रासो की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। हमारे हिन्दिकोण से रासो सर्वथा अप्रामाणिक नहीं है। उसका मूल रूप अभी प्राप्य नहीं है तथा वर्तमान संस्करण बहुत कुछ विकृत रूप में मिलते हैं। जैसा कि डा॰ शर्मा ने सिद्ध किया है, लघुतम संस्करण ही मूल रासो के बहुत कुछ समीप है। हमारे किवगण जानबूझकर चित-नायक के गौरव की गाथा के लिए ऐतिहासिक तथ्यों में परिवर्तन करते रहे हैं, अतः चन्द का भी ऐसा कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं। साथ ही यह भी मानना होगा कि बारहवीं शती तक हिन्दी का विकास इतना अधिक नहीं हुआ था कि वह साहित्य में प्रयुक्त होती, अतः रासो का मूलतः अपभ्रंश में रचा जाना ही अधिक संभव है।

#### रासो का काव्य सौन्दर्य

रासो की ऐतिहासिकता को लेकर जितना विचार-विमर्श हुआ है, उतना उसकी काव्यात्मकता के सम्बन्ध में नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में केवल एकमात्र ठोस प्रयत्न डा० विपिनबिहारी द्विवेदी ने किया है। उन्होंने अपने शोध-प्रबन्ध ''चन्दवरदायी और उनका

कान्य'' की भूमिका में लिखा है—''मले ही कुछ अंशों में अथवा सम्पूर्ण रूप में रासो जाली सिद्ध हो, परन्तु प्रकाशित रूप में यह जैसा जो कुछ है, हमारे सामने है, उसकी साहित्यकता की परख अक्षुण्ण रहेगी।'' डा० द्विवेदी के दृष्टिकोण से हम भी सहमत हैं— रासो का सम्यक् काव्यात्मक मूल्यांकन होना ही चाहिए। हम यहाँ कतिपय शीर्षकों में उसकी काव्यात्मकता पर विचार कर सकते हैं।

- (क) कथा विस्तार—यदि हम ऐतिहासिक हिंड को त्याग कर काव्यत्व की हिंड से रासो के इतिवृत्त की समीक्षा करें, तो हमें किव की अपूर्व कल्पना-शक्ति की महत्ता स्वीकार करनी होगी। जिन प्रसंगों की उद्भावना को लेकर इतिहासकार रासो पर छींटाकशी करते हैं, वस्तुतः वे ही किव की काव्य-कुशलता के परिचायक हैं। पृथ्वी-राज और जयवन्द के विरोध का कारण संयुक्ता का अपहरण चाहे न हो, किन्तु किव-ने रसराज की अभिव्यक्ति के लिए इस बहाने सुन्दर प्रसंग ढूँढ़ निकाला है। युद्धों के कारण के रूप में किनी प्रेम-प्रसंग की कल्पना करके उन्हें विशुद्ध द्वेष की अभिव्यक्ति होने से बचा लिया गया है। पृथ्वीराज का वार-बार गोरी को क्षमा कर देना भले ही ऐतिहासिक तथ्य न हो, किन्तु इससे नायक के चरित की उदारता का प्रभाव पाठकों के हृदय पर पूर्णतः अंकित हो जाता है। जब गोरी इस क्षमादान का बदला पृथ्वीराज को लौह-श्रुङ्खलाओं में जकत्रकर चुकाता है, तो पाठक की आत्मा तिलमिला उठती है और उसकी सारी सहानुभूति विजेता गोरी क साय न रहकर पराजित पृथ्वीराज के साथ हो जाती है। इसी प्रकार पृथ्वीराज का शब्दबंधी बाण द्वारा गोरी का वध करके आत्मो-त्सर्ग कर देना नायक के चरित्र को बहुत ऊँवा उठा देता है, जो भारतीय महाकाव्य-परम्परा के लिए आवश्यक है।
- (ख) वर्णनात्मकता—रासो के रचयिता ने नगर, उपवन, वन, सरोवर, दुर्ग; सेना, युद्ध आदि के वर्णन में कवि-हृदय का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए एक युद्ध-क्षेत्र का एक प्रत्यक्ष चित्र देखिए —

'न को हार नह जिल, रहें रहिंह सूर बर। घर उप्पर भर परत, अति जुद्ध महा भर।। कहीं कमध, कहीं मध्य, कहीं कर चरन अन्तरुरि। कहों कंध वह तेग, कहीं सिर फुट्टि उर।।

यहाँ केवल स्थिर दृश्य का अंकन हुआ है, किन्तु रासो में गतिशील चित्रों का भी अभाव नहीं है—

मचे कूहं कूहं बहै सार-सारं। चमक्कै करारं सुधारं। भभक्कें भभक्कें बहै रत्तधारं सनवकैं सनक्कैं बहै बान भारं। हबक्कें हबक्कें बहै सेल मेलं। हलक्कें हलक्कें मची ठेल मेलं॥

यहाँ युद्ध का दिष्टिगोचर रूप ही नहीं, उसका श्रुतिगोचर रूप भी स्पष्ट हो गया है।

विजिय घोर निसान रांन चौहान चहुँ विसि । सकल सूर सामन्त समर जंब्र मंत्र तिसि ! (ग) भाव व्यंजना—रासो में मुख्यतः वीर एवं श्रुङ्कार रस की व्यंजना प्रसंगा-नुसार हुई है। वीर रस के स्थायी भाव उत्साह की अभिव्यक्ति ओजपूर्ण शैली में की गई है—

> उठ्ठिराज पृथ्वीराज बाग लग्ग मनो वीर नट। कढ़त तेग मनोवेग लगत बीज अहू घट्ट।।

इसी प्रकार श्रृंगार रस के आलम्बन—पद्मावती के सींदर्य-चित्रण में---माधुर्य-पूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है---

मनहुँ कला ससभान कला सोलह सों बन्निय। बाल वैस सिस ता समीप अमृत रस पिन्नय। विगिस कमल स्निग भ्रमर बेनु लंजर भ्रिग लुट्टिय। हीर-कीर अब विम्ब, मोती नख-सिख अहि घृट्टिय। छप्पति गयंद हरि हंसि गति, बिह बनास सचै सचिय। पिदानिय रूप पदमावितय, मनहुँ काम-कामिनी रचिय।।

यहाँ किव नायिका को चन्द्र की सोलह कलाओं से सुसज्जित करके ही संतुष्ट नहीं हो गया है, अपितु बाल्यावस्था में चन्द्रमा द्वारा इसी चन्द्रमुखी के समीप बैठकर रसपान करने की कल्पना में उसके महत्त्व को और भी बढ़ा दिया है, नायिका के विभिन्न अंगों के संगठन के लिए विधि को न केवल विभिन्न उपादानों को एकत्नित करना पड़ा, अपितु उसे एक खास साँचे का भी प्रयोग करना पड़ा।

महाकवि चन्द ने नारी-सौन्दर्य के अतिरिक्त श्रृंगार रस के अन्य अंगों—वयः संधि, यौवनागम, अनुराग, प्रथम मिलन, संयोगकालीन लज्जा आदि का भी वर्णन पूर्ण तल्लीनता से किया है। संयोगकालीन चेष्टाओं के निरूपण में उन्होंने जैसी सफलता प्राप्त की है, वैसी ही उन्होंने वियोगानुभूतियों की अभिन्यक्ति में की है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

बढ़ि वियोग बहु बाल, चंदियय पूरन मानं। बढ़ि वियोग बहु बाल, मृद्ध जोवन सनमानं। बढ़ि विगोग बहु बाल, दीन पावस रिति बढ्ढै! बढ़ि वियोग बहु बाल, लिजिकुल वधु दिन चढ्ढै!!

यहाँ 'बढ़ वियोग बहु बाल' की आवृत्ति इस ढंग से की गई है कि उससे वियोगानुभूतियों की क्रमिक वृद्धि का बोध स्वतः ही हो जाता है। अन्तिम पंक्ति में वियोग की वृद्धि की तुलना दिन चढ़ने पर कुल-बधू की लज्जा से की गई है—एक सूक्ष्म भाव की तुलना अन्य सूक्ष्म भाव से करके किव ने अपनी पैनी हिष्ट का परिचय दिया है। इसी प्रकार सभी सुख-साधनों के विद्यमान होते हुए भी वियोग में उनका स्वाद किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है, इसका अनुभव किव चन्द की नायिका के मुँह से सुनिए—

वेई आवास जुग्गनि पुरह, वेई सहचरि मंडलिय। संजोग ययंपति कंत बिन, मुहि न कछु लाग्गत रलिय। 'वे ही महल हैं, वे ही योगिनीपुर हैं, वे ही सहचरियों के झुंड हैं, किन्तु एक प्रिय पति के संयोग के अभाव में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।'

वीर और श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य रसों की भी व्यंजना रासो में प्रसंगानुसार हुई है। विशेषतः हास्य, भयानक और रौद्र का चित्रण तो स्थान-स्थान पर हुआ। यहाँ व्यंग्यात्मकता का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक बार जयचंद ने व्यंग्यपूर्वक महाकवि चन्दवरदायी से प्रश्न किया—

'मुँह दरिद्र अरु तुच्छ तन, जंगलराव सुहद्द। बन उजार पशुतन चरन, क्यों दूबरो वरद्द।''

'मुँह का दिरद्री, तुच्छ शरीर पानेवाला और जंगलराव की हुद्द में रहनेवाला पशु वरह् (श्लेष : बैल या वरदायी) दुबला क्यों हो गया ?'

इसका उत्तर चंदवरदायी ने बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से देते हुए कहा —

ंचित् तुरंग चहुआन, आन फेरीत परद्धर। तास जुद्ध मंड्यो, जास जान्यो सबर बर।। केइक तिक गिह पात, केई गिह डारि मूर तर। केइक दंत तुछ जिन्न, गए दस दिसनि भिज डर। भुअ लोकत दिन अविरिज भयो, मान सबर बर मरिह्या। पृथिराज खलन खद्धों जु षर, सु यो दुब्बरी बरिह्या।"

इस छन्द का तात्पर्य यह है कि महाराजा पृथ्वीराज के भय से उनके शत्रुओं ने इतने तृण मुँह में लिये कि जिससे बेचारे 'बरह' के खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसी स्थिति में उसका दुबला हो जाना स्वाभाविक है। कहना न होगा कि किव ने इस मनोरंजक प्रसंग की उद्भावना करके हास्य का निरूपण सफलतापूर्वक कर दिया है। वस्तुत: रासोकार में सर्वत एक महाकिव की-सी प्रतिभा के दर्शन होते हैं।

#### उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि भावाभिव्यक्ति की हिन्द से पृथ्वीराज रासी एक प्रौढ़ रचना है। कला पक्ष की हिन्द से भी उसमें अलंकारों का प्रयोग, भावानुरूप भाषा, छन्दों की विविधता आदि विशेषताएँ मिलती है। भाषा की एकरूपता का अभाव उसमें अवश्य है, किन्तु यह दोष इतना बड़ा नहीं कि वह उसके महत्व को न्यून कर दे।

कुछ अभाव अवश्य रासो में खटकनेवाले हैं। एक तो किव ने वीर रस के मूल भाव को व्यक्तिगत राग-द्वेष पर ही आधारित किया है, अतः उसमें महाकाव्य की-सी व्यापकता नहीं आ पाई। उस समय राष्ट्र को जातीय संगठन और एकता की बड़ी आवश्यकता थी, किव का काम होता है कि वह अपने युग के वातावरण से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कोई सन्देश दे, किन्तु रासोकार ऐसा नहीं कर पाया।

इसी प्रकार श्रुङ्गार रस में भी प्रेम भाव की गम्भीरता नहीं आ पाई। नित्य नये विवाह रचानेवाले सामन्तों से इसकी आशा भी नहीं की जा सकती। कवि ने भी सामंतवादी दिष्टिकोण अपनाते हुए नारी को भोग की वस्तु मात ही माना है; वह उसके हृदय के सूक्ष्म सींदर्य के दर्शन नहीं कर सका। अस्त, इन सब दोषों के होते हुए भी 'पृथ्वीराज रासो' एक महाकाव्य है। उसकी महत्ता उसके आकार-प्रकार की विशालता में नहीं, अभितु इस बात में है कि एक तो वह उस युग की रचना है, जबिक हिन्दी अपनी जननी अपभ्रंश की क्रोड़ से बाहर निकलने की अभ्यस्त नहीं हुई थी, दूसरे इसमें वीर-रस का चित्रण उन हाथों से किया गया है, जो तलवार चलाने में उतने ही निपुण थे, जितने कि कलम चलाने में। कलम और तलवार—दोनों के धनी लेखक साहित्य में कभी-कभी अवतीर्ण होते हैं, अत: महाकिव चंद और उनकी रचना का महत्त्व अक्षुण्ण है।

#### :: चौवन ::

# कबीर: चिन्तन और कला

- १. विषय-प्रवेश '
- २. कबीर का व्यक्तित्व-एक विश्लेषण।
- ३. परिस्थितियां और प्रेरणा-स्रोत राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक।
- ४. कबीर साहित्य पर बाह्य प्रभाव अपभ्रंश का सिद्ध साहित्य, नाथ पंथ और योग मार्गे, वैष्णव-भिन्त आन्दोलन, महाराष्ट्रीय संत-सम्प्रदाय, इस्लाम का प्रभाव, सूफी मत का प्रभाव।
- ५. कबीर की विचार-धारा सैद्धान्तिक पक्ष ब्रह्म, जीव, जगत्, माया, प्रेम-सम्बन्धी विचार, व्यावहारिक-पक्ष- खंडनात्मक और विधेयात्मक विचार।
- ६. कबीर काव्य का भाव-पक्ष ।
- ७. कबीर-काव्य का शैली-पक्ष ।
- ८. उपसंहार ।

यदि हम एक ऐसा कवि ढूंढ़ने लगें, जिसकी प्रतिभा, बुद्धि और काव्य-शक्ति में अनेक विरोधी तत्त्वों का आश्चर्य जनक समन्वय हो-जिसने समाज के निम्नतम वर्ग में जन्म लेकर भी उच्चतम वर्ग को अपनी प्रतिभा के बल पर परास्त कर दिया हो, जिसने सर्वथा अशिक्षित होते हुए भी अपने युग के समस्त शिक्षित विद्वानों के मस्तिष्क को अपने तर्क से प्रभावित कर दिया हो और जिसने 'कागद' और 'मसि' न छुकर भी अपनी काव्य-रचनाओं द्वारा कोटि-कोटि जनता के हृदय में अजस्र भाव-धाराओं को प्रवाहित कर दिया हो--तो हमारा साक्षात्कार महाकवि, महासुधारक और महान नेता महात्मा कबीर से होगा। कबीर क्या थे। उनका महत्व कितना है? उनके काव्य में भावनाओं का अगाध स्त्रीत किस रूप में प्रवाहित हो रहा है ? इन सब प्रश्नों का सम्यक् उत्तर देना किसी भी आलोचक के वश की बात नहीं। कबीर के शब्दों में उसे यही कहना पड़ता है-- 'कहिबे कुं शोभा नहीं, देख्यां ही उनमान ।' डॉ॰ रामकुमार वर्मा जो कि स्वयं भी एक कवि हैं, उनकी महानता के प्रभाव से अभिभूत होकर लिखते हैं-- 'ऐसी स्वतन्त्र प्रवृतिवाला कलाकार किसी साहित्य-क्षेत्र में नहीं पाया गया । वह किन-किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ कहाँ सोचने के लिए जाता है, किस प्रशान्त वन-भूमि के वातावरण में गाता है, ये सब स्वतन्त्रता के साधन उसी को ज्ञात थे, किसी अन्य को नहीं। उसकी शैली भी इतना अपनापन लिये हुए है कि कोई उसकी नकल भी नहीं कर सकता । अपना विचित्र शब्द-जाल, अपना स्वतन्त्र भावोन्माद, अपना निर्भय आलाप, अपने मावपूर्ण पर बेढंगे चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे। कला के क्षेत्र का सब कुछ उसी का था।"

कबीर के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए एक स्थान पर डॉ॰ इन्द्रनाथ मदान ने उनकी तुलना महात्मा गांधी से की है। कबीर और महात्मा गांधी दोनों ही अपने-अपने युग के सर्विधिक प्रभावणाली व्यक्ति सिद्ध हुए हैं। दोनों ने ही प्राचीन धर्म और दर्शन को अपने स्वतन्त्र दृष्टिकोण से ग्रहण किया है। दोनों ने ही विभिन्न धर्मों का सम्मान करते हुए उनका समन्वय करने का प्रयत्न किया है। दोनों ने ही जीवन के विविध क्षेत्रों—धर्म, समाज और नीति—में अपने युग का नेतृत्व किया है। दोनों ही साधना के क्षेत्र में कठीर और दृढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर उनका हृदय कोमलता से भी युक्त रहा है। फिर भी दोनों में गहरा अंतर भी मिलता है। कबीर सब कुछ होते हुए भी राजनीति से दूर रहे और महात्मा गांधी जीवन के सभी क्षेत्रों को छूते हुए भी काव्य-कला से अपना निकट सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सके। कबीर का युग ही ऐसा या कि जन-साधारण राजनीति में भाग नहीं ले सकता था; किन्तु यदि गांधी के पास कवि-हृदय होता तो वे काव्य-रचना में प्रवृत्त हो सकते थे—और यह प्रवृत्ति युग के प्रतिकूल नहीं होनी। अस्तु, महात्मा कबीर और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के अन्तर को स्वष्ट करनेवाला सबसे बड़ा तथ्य कबीर का कवि रूप है।

#### परिस्थितियाँ और प्रेरणा स्रोत

कबीर का आविर्भाव एक ऐसे युग में हुआ, जबकि सारा राष्ट्र राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से पतनोन्मुख हो रहाथा। 'उस समय सारा उत्तरी भारत राज-नीतिक हब्टिकोण से अत्यन्त अव्यवस्थित था । सन् १३६८ में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली की नींवें हिला दी थीं और समस्त राजनीतिक मान्यताएँ पंक के जल की भाँति मलिन हो गई थीं। जो राजवंश दिल्ली में उठे, वे वर्षाकाल के बादलों की भाँति उठे, घूमड़े, गरजे और पानी-पानी होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके कुछ काल तक घुमड़ने और गरजने में ही सारी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ अस्त-व्यस्त हुई और उनके रूपों में परिवर्तन हए। विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में तुगलक, सैयद और लोदी राजवंशों ने उत्तरी भारत पर शासन किया। मूहम्मद बिन त्गलक (१३९५ ई० से लेकर इब्राहीम लोदी (१५२६ ई०) तक सोलह शासक दिल्ली के तख्त पर बैठे और उन्होंने अपने राज्यकाल में शासन-व्यवस्था के बदले अधिकतर आक्रमण और युद्ध ही किए। 'डॉ॰ रामकुमार वर्मा इस सम्बन्ध में और विचार करते हुए लिखते हैं— 'इस समय राजनीति कटी हुई पतंग की भाँति पतनोन्मुख हो रही थी। जो उसकी विसटती हुई डोर पकड़ लेता, वही उसे भाग्याकाश की ऊँचाई तक खींच ले जाता । ऱाजनीति . में कोई पविव्रता नहीं रही । कूटनोति, हिंसा, छल, व्रिशूल की भाँति फेंके जाते थे और देश के वक्ष.स्थल में चुभकर उसे नहला देते थे। श्मशान में घूमते हए प्रेतों की भौति दिल्ली के शासक शवों पर बैठकर आनन्द से खिलखिला उठते थे। जब शासकों की सेवा में रहने वाले हिजड़े और गूलाम भी सिंहासन पर अधिकार कर प्रजा के भाग्य का निर्णय करते थे, तो उनके प्रति जनता के हृदय में कितनी श्रद्धा और स्वामिभक्ति हो

सकती थी ? इस भांति शासक वर्ग जनता की सहानुभूति खो चुका था, जनता भी 'कोउ नृप होइ' की मनोवृत्ति से राजनीति के प्रति उदासीन थी।'' (हिन्दी साहित्य, द्वितीय खंड, पृ० १६६)

्राजनीति की भाँति धर्म की अवस्था विकृत हो रही थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों की गदा ने हमारे आराध्य देवताओं की पूर्तियों को चकनाचूर करके हमारी
परम्परागत धारणाओं पर प्रश्न-चिह्न लगा दिया था। भारत के प्राय: सभी पूर्ववर्ती
धर्म-संप्रदाय इस समय अपनी आभा खो बैठे थे। क्या वैदिक, क्या बौद्ध और क्या
नायुष्थी योगी—सभी धर्म-सम्प्रदाय अपनी विकृतावस्था को पहुँच चुके थे। हाँ, केवल
दक्षिण से भक्ति का एक नया स्रोत महाराष्ट्र में होता हुआ अवश्य हिन्दी प्रदेश की
ओर प्रवाहित हो रहा था, जिसमें नवीन आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश दिखाई पड़
रहा था। कबीर का ध्यान भी इसी ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने उसमें अपना
तेज मिलाकर उसे और भी अधिक उज्जवल रूप प्रदान कर दिया।

्समाज की दशा राजनीति और धमं से प्रभावित होती है। जबिक इस युग में ये दोनों विकृत हो रहे थे, तो समाज की दशा अविकृत कैसे रह सकती थी? शैव, सिद्ध एवं नाथ-पंथियों ने परम्परागत वर्ण-व्यवस्था के प्रति तो सन्देह उत्पन्न कर दिया था, किन्तु उसके स्थान पर कोई सुव्यवस्थित रूप उसे वे नहीं प्रदान कर पाये थे। जनता के मानसिक और नैतिक स्तर का बहुत कुछ हास हो चुका था। इसके दो कारण थे—एक तो सारा परम्परागत ज्ञान संस्कृत में संचित था, जबिक जनता में अपश्रंण का प्रचलन हो रहा था। दूसरे, हिन्दू सम्राटों के पतन के कारण हमारे विभिन्न शिक्षा-केन्द्र नष्ट हो रहे थे। इसके अतिरिक्त मुसलमान शासकों के दरबार में संस्कृत के विद्वानों को कोई सम्मान प्राप्त नहीं था, ऐसी स्थित में हमारी ज्ञान परम्परा का हास हो जाना स्वाभाविक था।

तत्कालीन युग में नारी की अवस्था तो और भी शोचनीय हो गई थी। बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा एवं अशिक्षा के कारण भारतीय नारी व्यक्तित्व-शून्य हो गई थी। एक ओर बाल-विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी, तो दूसरी ओर समाज की कामुक प्रवृत्तियों पर कोई नियन्त्रण नहीं था। स्वयं कबीर का जन्म इसी प्रकार की स्थिति का परिचय देता है। उस युग का समाज किस प्रकार की कुप्रथाओं एवं दूषित रूढ़ियों का दास हो चुका था, इसका परिचय कबीर काव्य की अनेक पंक्तियों से प्राप्त होता है, देखिए—

## कोई लरिका बेचई, लरिकी बेचै कोई। समभो करै कबीर सिउ, हरि संग बनजि करेइ।।

राजनीति, धर्म और समाज की इन विकृत परिस्थितियों ने कबीर को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि उन्होंने अपने युग की प्रायः सभी परम्परागत राजनीति, धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों को संदेह की दृष्टि से देखते हुए उनकी तीव्र आलोचना को । केवल वैष्णव-भक्ति आन्दोलन की नवीन लहर को छोड़कर कबीर ने किसी भी प्राचीन मतवाद का पूरा समर्थन नहीं किया ।

## कबीर साहित्य पर बाह्य प्रभाव

कबीर साहित्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न स्रोतों की चर्चा विद्वानों द्वारा की गई है, इनमें कुछ प्रमुख स्रोत ये हैं—

- (क) अपभ्रंश का सिद्ध-साहित्य—सिद्ध-साहित्य की अनेक प्रवृत्तियाँ कबीर-साहित्य में उपलब्ध होती हैं, जैसे परम्परागत वर्ण-व्यवस्था का विरोध, विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों की बाह्य पद्धतियों का खंडन, स्वानुभूति की वैर्याक्तक शैली में व्यंजना, रूपक, उलटबौसियों और प्रतीकों का प्रयोग, मुक्तक पद शैली एवं सामान्य लोक-भाषा को अपनाना आदि।
- (स) नाथ-पंथ का प्रमाय—तत्कालीन समाज पर नाथ-पन्थी योगियों की आश्चर्यजनक पद्धितयों एवं चमत्कारपूर्ण सिद्धियों का भारी प्रभाव था। कबीर ने इनकी जटिल एवं चमत्कारिक पद्धितयों के स्थान पर जनता में सहज भिवत योग की प्रतिष्ठा करने के लिए इनके अनेक योग-सम्बन्धी पारिभाषित भव्दों—इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुण्डिलिनी षट्-चक्र आदि की नर्ये ढंग से व्यवस्था की। कुछ विद्वान् इन भव्दों के प्रयोग के कारण कबीर को नाथ-पन्थी एवं योग मार्ग का समर्थक समझ लेते हैं, अबिक वे वास्तव में ऐसा इनके प्रभाव को न्यून करने के लिए ही करते हैं।
- (ग) वैष्णव भक्ति-आन्दोलन— कबीर के आविर्भाव-काल तक रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानन्द आदि आचार्यों के द्वारा वैष्णव भिक्त-आन्दोलन का प्रवर्त्तन हो चुका था। स्वयं कबीर भी गुरु रामानन्द के ही शिष्य थे। यद्यपि-तात्विक दृष्टि से कबीर-मत और वैष्णव भिनत-सम्बन्धी सिद्धान्तों में पर्याप्त मतभेद है, किन्तू फिर भी इन्होंने वैष्णव भक्ति के अनेक तत्त्वों को ग्रहण किया है। एक तो ईश्वर के पर्यायवाची नाम के रूप में--राम, गोविन्द, हरि आदि शब्दों का प्रयोग उन्होने सर्वथा वैष्णव भक्तों के अनुरूप किया है। ध्यान रहे, अल्लाह, खुदा आदि शब्दों का प्रयोग भी कभी-कभी करते हैं, किन्तू ऐसा वे उपदेश देते समय या खण्डन के समय में ही करते हैं, प्रेमानुभृति की तन्मयता के क्षणों में तो उनकी वाणी राम, हरि, गोविन्द का ही स्मरण करती है, अर्थात् उनकी अन्तरात्मा की गहराई में तो वैष्णव भवतों के ही आराध्य का नाम छिपा हुआ है; णूष्क मत-प्रतिपादन के समय भले ही वे इस्लाम के शब्दों का प्रयोग कर लें। दूसरे, उनके प्रेम का स्वरूप वैष्णव भिवत-भावना से गहरा साम्य रखता है। कुछ लोग इसे सुफी मत की देन बताते हैं, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। प्रेम का आधार समानता की भावना होती है, जबिक भिनत में प्रेम के साथ श्रद्धा का भी मिश्रण होता है। कबीर ने अद्वैतवाद को स्वीकार करते हुए भी अपनी आत्मा को परमात्मा की अपेक्षा किंचित हीन स्वीकार किया है, जैसे---

जा कारणि मैं ढ़ढूंता, सनमुख मिलिया आइ। धनि मैली पिव ऊजला, लागि न सकौं पाइ॥

कबीर ने अपने युग के प्राय: सभी प्रचलित धर्मों का खण्डन किसी-न-किसी रूप में किया है, किन्तु यही एक ऐसा मत है जिसके प्रति उन्होंने अगाध श्रद्धा दिखाई है—

मेरे संगी दोई जर्णां, एक वैष्णों एक राम ।

वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावें नाम ।।

X X X
वैश्नों की छपरी भली, ना साखत का बड़ गाँव।

X X X
साखत बाँभण मत मिलै, वैसनों मिले चांडाल।
अंकमाल दे भेटिये, मानों मिले गोपाल।।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह भली-भाँति सिद्ध हो जाता है कि कबीर वैष्णव भक्ति-आन्दोलन से अत्यधिक प्रभावित थे।

- (घ) महाराष्ट्रोय संत-सम्प्रदाय—दसवीं शताब्दी के अनःतर महाराष्ट्र प्रदेश में नाथ-सम्प्रदाय के अतिरिक्त महानुभाव सम्प्रदाय और वारकरी सम्प्रदाय का प्रवर्तन हुआ, जिनका प्रभाव कबीर पर भी परिलक्षित होता है। इन सम्प्रदायों से सम्बन्धित संत-परंपरा में आगे चलकर नामदेव का आविर्भाव हुआ। उनका जीवन-काल (१२७०-१३४० ई०) कबीर से पूर्ववर्ती रहा है। नामदेव की अनेक प्रवृत्तियों का विकास कबीर में हिष्टिगोचर होता है। आचार्य विनयमोहन शर्मा ने दोनों साहित्यों की विस्तृत रूप में तुलना करते हुए अनेक समानताओं पर प्रकाश डाला है। अद्वैत का समर्थन, गुरुमहत्ता, मूर्ति-पूजा पर व्यंग्य, जाति-पाँति भेद का विरोध, नाथ-पंथियों की शब्दावली का प्रयोग आदि अनेक प्रवृत्तियाँ कबीर-साहित्य में नामदेव के अनुरूप ही मिलती है।
- (ङ) इस्लाम का प्रभाव—कुछ विद्वान कबीर की अनेक प्रवृत्तियों— निर्गृणो-पासना, वर्ण-व्यवस्था व मूर्ति-पूजा का विरोध आदि—को इस्लाम का प्रभाव बताते हैं, किन्तु ये प्रवृत्तियां पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य में इस्लाम के प्रचार से पूर्व ही विक-सित हो चुकी थीं। पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथ-पन्थी योगियों ने हिन्दू धर्म की अनेक रीतियों का खण्डन उत्साहपूर्वक किया था। भले ही कबीर ने हिन्दू धर्म की बाह्य पद्धतियों का खंडन करते समय इस्लाम के अनुयायियों का-सा उत्साह दिखाया हो, किन्तु फिर भी ये इस्लाम से बहुत दूर रहे। एक तो उन्होंने नमाज, रोजा आदि की व्यर्थता सिद्ध की, दूसरे उन्होंने साधना के क्षेत्र में इस्लाम के तत्त्वों की उपेक्षा की। कबीर-साहित्य के खण्डनात्मक पक्ष में ही इस्लाम का अस्तित्व है, उसका मंडनात्मक पक्ष तो हिन्दू धर्म और हिन्दू दर्शन के ही तत्त्वों से सुसज्जित है । ईश्वर का गुण-गान करते समय वे राम, गोविन्द, हिर का नाम लेते है—अल्लाह या खुदा का नहीं। संसार की असारता घोषित करते हुए वे अद्धेतवाद और माया की बात करते हैं, मृत्यु के पश्चात् मिलनेवाली बहिश्त और आखरी इन्साफ की नहीं, और विधि-निषेधों की

कबीर: चिन्तन और कला

चर्चा में वे हिन्दू शास्त्रों का आधार ग्रहण करते हैं—कुरान का नहीं। केवल हिन्दू धर्म की कुछ कृदियों का खण्डन करने के कारण ही कबीर की इस्लाम से प्रभावित नहीं माना जा सकता।

(च) सूफी मत का प्रमाय—इस्लाम की ही भाँति हमारे विद्वानों ने कबीर पर सूफी प्रभाव की भी कल्पना की है। उनका कहना है कि कबीर ने अपनी साधना-पद्धित में सूफियों के प्रेम-तत्त्व को स्थान दिया। किन्तु इस मत की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया गया। ध्यान रहे, उसी में वैष्णव भक्ति-आन्दोलन ने भी प्रेम-तत्त्व को अत्यधिक महत्व दिया था। जहाँ कबीर ने वैष्णव मत के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की है, वहाँ उन्होंने सूफी दरवेशों और शेखों का उपहास किया है—

है कोई दिल दरवेश तेरा, नासूत, मलकूत, जबरूत को छोड़ि के जाइ लाहूत पर करें डेरा॥

-- कबीर का रहस्यवाद; पु० १५६

× × × × सेख सबूरी बाहिरा, क्या हज जाबे जाइ। जिनका दिल स्याबित नहीं तिनकी कहां खुदाई।।

सूफियों का प्रेम समानता की भावना पर आधारित है, किन्तु कबीर के भगवत् प्रेम में श्रद्धा का भी मिश्रण मिलता है। वे अपनी आत्मा को मैली और प्रियतम को पिविद्य मानते हैं। दूसरे, सूफी मतानुयायी परमात्मा की कलाना प्रेयसी के रूप में करते हैं, जबिक इन्होंने अपने आराध्य को पित रूप में स्वीकार किया है। तीसरे, कबीर ने अपनो साधना-पद्धति के प्रतिपादन में सूफी शब्दावली का प्रयोग कहीं भी नहीं किया। अतः कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता, जिसमे कि कबीर के प्रेम-तत्त्व को सूफियों से गृहीत माना जा सके, जबिक इसके विपरीत वैष्णव भितत-मार्ग की अनेक विशेषताएँ उनके प्रेम-तत्त्व में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं।

उपयुंक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कबीर की विचार-धारा, साधना-पद्धित एवं साहित्य-शैली के निर्माण मे सिद्धों, नाथ-पंथी योगियों, महाराष्ट्रीय स∙तों एवं वैष्णव भिक्त-आन्दोलन के प्रभाव ने पर्याप्त योग दिया। उन पर इस्लाम और सूफीमत में प्रभाव को अब तक अत्यधिक महत्त्व दिया जाता रहा है, जो अनुचित हैं।

#### कबीर की विचार-धारा

कबीर की विचार-धारा का अध्ययन दो रूपों में किया जा सकता है—(१) सैद्धान्तिक पक्ष और (२) व्यवहारिक पक्ष । सैद्धान्तिक दृष्टि से कबीर को हम किसी एक सम्प्रदाय से सम्बन्धित नहीं कर सकते । उन्होंने रामानन्द से राम-भवित का मन्त्र पाष्त किया था, किन्तु फिर भी उनके राम 'दुष्ट-दलन रघुनाथ' नहीं थे । रामसे उनका अभिप्राय कुछ और ही था । —"दश्य सुत तिहुँ लोक बखाना । राम नाम का मरम है आना ।" उन्होंने राम को निर्गुण रूप में ग्रहण करते हुए उपदेश दिया—'निरगुण राम

निरमुण राम जपहु रे भाई।'' उनकी राम-भावना भारतीय ब्रह्म-भावना से सर्वधा मिलती है। वे मुसलमानों के एकेश्वरवाद या खुदावाद के समर्थंक नहीं थे। उनका निर्मुण सम्बन्धी दृष्टिकोण इस्लाम के अनुकूल नहीं है। इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार करते हुए डा॰ श्यामसुन्दरदासजी लिखते हैं—''स्थूल दृष्टि से मूर्ति-द्रोहां एकेश्ववाद और मूर्तिपूजक बहुदेववाद में बहुत बड़ा अन्तर है, परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय तो उनमें उतना अन्तर नहीं दीख पड़ेगा जितना एकेश्वरवाद और ब्रह्मवाद में है, वरन् सारतः वे दोनों एक ही हैं, क्योंकि बहुत-से देवी-देवताओं को अलग-अलग माना। और सब गुरु गोवधनदास एक ईश्वर को मानना एक ही बात है। परन्तु ब्रह्मवाद का मूलाधार ही भिन्न है। उसमें लेश-मात्र भी भौतिकवाद नहीं है। एकेश्वरवाद भौतिकवाद है, वह जीवात्मा, परमात्मा और जड़ जगत् तीनों की भिन्न सत्ता मानता है, जबिक ब्रह्मगद शुद्ध आत्मतत्त्व अर्थात् चैतन्य के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं मानता। उसके अनुसार आत्मा भी परमात्मा ही है और जड़ जगत् भी ब्रह्म है। कबीर में भौतिक या बाह्मार्थवाद कहीं मिलता ही नहीं और आत्मवाद की उन्होंने स्थान-स्थान पर अच्छी झलक दिखाई है।''

जीव, जगत् और ब्रह्म के सम्बन्ध में कबीर की विचार-धारा अद्वैतमूलक ही है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, उनके अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है। जो कुछ है, ब्रह्म ही है—ब्रह्म ही से सारे संसार की उत्पत्ति होती है और अन्त में वह उसी में लीन हो जाता है—

पाणी ही ते हिम भया, हिम ह्वै गया बिलाय। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई।।

सृष्टि और ब्रह्म का सम्बन्ध दिखाने के लिए अद्वैतवादी दो उदाहरण दिया करते हैं। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में वट का वृहदाकार वृक्ष अंतिहत रहता है, उसी प्रकार यह सृष्टि भी ब्रह्म में अंतिहत रहती है तथा जिस प्रकार दूध में घी ब्यास रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी इम संसार में सर्वत्र व्यास है—

खुालिक खलक, खलक में खालिक सब जग रह्यो समाई।

जब ब्रह्मा अपनी लीला का विस्तार करता है, जो इस नाम-रूपात्मक जगत् की सृष्टि होती है, जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार स्वयं ही समेट लेता है—

सबमें आप आप सबहिन में, आप आप सूँ खेलै। नाना भांति घड़े सब भांड़े, रूप धरे घरि मेलै।।

वेदान्त में जगत् और ब्रह्म के सम्बन्ध में प्रतिबिम्बवाद का भी प्रतिपादन किया गया है। इसके अनुसार ब्रह्म बिम्ब है और नाना रूपात्मक दृश्य जगत् उसका प्रतिबिम्ब है। कबीर कहते हैं—

खंडित मूल बिनास कहाँ, किम बिगतह कीजै। ज्यूँजल में प्रतिब्यंब, त्यूँसकल रामहिं जाणिजै।।

कबीर ने वेदान्त से कनक-कुंडल न्याय, जल-तरंग न्याय आदि के आधार पर भी जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध को स्पष्ट किया है— जैसे वहु कंचन के भूषन ये कहि गालि तवार्वाहिंगे। ऐसे हम लोक वेद के बिछ्दे मुफिहि मौहि समार्वाहिंगे।।

× × ×

जैसे जलहिं तरंग तरङ्गनी, ऐस हम दिखलावहिंगे। कहैं कबीर स्वामी सुख सागर हंसहिं हंस मिलावहिंगे।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहरि भीतरि पानी। प्रदाक्रम जल जलहि समाना यह तत कथौ गियानी।।

संसार के मिथ्यात्व एवं माया-जन्य भ्रम का आख्यान भी कबीर ने अद्वैतवादी विचार-धारा के अनुसार ही किया है। माया की निंदा उन्होंने बारम्बार की है—

जग हटावड़ा स्वाद ठग, माया बेसां लाइ। रामचरन नीकां गही, जिन जाई जनम ठगाइ।।

× × ×

कबीर माया पांपणीं, हरि सूँ करें हराम। मुखि कडियाली कुमित की, कहण न देई राम।।

उपर्युंक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कि कि वार्शिनिक मान्यताएँ अद्वैतवाद के अनुकूल हैं, किन्तु फिर भी हम उन्हें पूर्णतः अद्वैतवादी नहीं कह सकते। अद्वैतवाद ज्ञान के द्वारा बहा की प्राप्ति पर बल देता है; किन्तु कबीरदास ने इनके स्थान पर प्रेम की प्रतिष्ठा की। तत्कालीन वैष्णव आचार्यों ने अद्वैत-विरोधी आधारों पर भिक्त की प्रतिष्ठा की अपेक्षा प्रेम की महत्ता स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हैं। उनके शब्दों में— र्यों पिंढ़-पिंढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अच्छर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय। वे अपनी साधना-पद्धित में प्रेम को सर्वोगिर स्थान देते हैं। प्रेम के महत्व की व्याख्या उन्होंने अनेक दोहों में की है—

जब में था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि।
प्रेम गिल अति सांकरी, ता में वो न समाहि।।
जा घट प्रेम न संचरें, सो घट जानु मसान।
जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्रान।।
जहां प्रेम तह निम नहिं, तहां न बुधि व्योहार।
प्रेम गन जब मन भया, कीन गिनै तिथि बार।।

यह तो हुई कबीर-मत में सैद्धान्तिक पक्ष की बात। अब हम उसके व्यावहारिक पक्ष को लेते हैं। कबीरदास के युगधर्म के व्यावहारिक रूप को लेकर ही अनेक दुराचार एवं अत्यावार हो रहे थे। सभी धर्म-सम्प्रदायों की मूल विचार-धारा सामान्यतः एक है। सभी धर्म ईश्वर में विश्वास, प्रभु के गुणगान, सत्य, दया, परोपकार आदि का समर्थन करते हैं। किन्तु धर्म के बाह्य रूप को, पूजा के विधि-विधानों को लेकर ही विभिन्न-सम्प्रदायों के लोग परस्पर लड़ते-झगड़ते हैं। जब मूल भावना को भूलकर उसके

बाह्य रूप को ही सारा महत्त्व दिया जाने लगता है, तो धर्म का नाश होने लगता है कबीर के युग में ऐसा ही होने लगाथा। अतः उन्होंने एक तो धर्म के सच्चे रूप को प्रकट करने के लिए और दूसरे विभिन्न धर्मों के पारस्परिक मतभेद को दूर करने के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों के विधि-विधानों, कर्म-कांड एवं अन्ध विश्वास की कटु आलोचना की 🎚 उनको इस आलोचना का सारांश निम्नांकित पद में उपलब्ध होगा--

साधो देखो जग बौराना ।

सांच कहा तो भारन धावै, भूँठे जग पतियाना।। हिन्दु कहत है राम हमारा, मुसलमान रहिमाना। बापस पे दोउ लड़े मरतु हैं, मरम कोई नहि जाना।। बहत मिले मोहि नेमा धर्मी, प्रात करें असनाना। आतम छोड़ि पलाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना।। आसन मारि डिम धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरय व्रत भूलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना।। साली शब्दे गावत फूले, आतम खबर न जाना।। घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं, माया के अभिमाना। गुरुवा सहित सिख्य सब बुड़े अंतकाल पश्चिताना ।। X X

हिन्दू की दया मेहर तुरकन की, दोनों घर से मागी। वह कर जिबह बो भड़का मारें, आग दोउ घर लागी।।

उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि कबीर ने हिन्दू और मुसलमान दोनों के धर्मी की बराइयों का खंडन निष्पक्ष रूप में किया है। जहाँ उन्होंने हिन्दुओं की मूर्ति-पूजा, तीर्थ, व्रत, उपवास, छुआछूत का तीव्र विरोध किया है, वहाँ उन्होंने मुसलमानों की नमाज, जीव-हत्या आदि की भत्सेना की है।

विभिन्न धर्मों की रूढ़ियों का खंडन करते समय कबीर की वाणी का स्वर अत्यन्त तीखा हो गया है---

जौ तू बांभन बांभनी जाया, तो अन्न बाट ह्वी क्यों निह आया। ्जो तू तुरक तुरकनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया।।

कबीर ने जहाँ खंडन किया है, वहाँ धर्म के सत् स्वरूप का मंडन भी किया है मुख्यतः उन्होंने गुरु-भन्ति, ईश्वर-स्मरण, संसार से विरक्ति, कथनानूसग्र करणी, सुसंगति, प्रेम-महिमा, संयम और सदाचार का प्रतिपादन विधेयात्मक रूप में किया है। पहाँ कुछ पंक्तियाँ देखिए---

#### (क) गुरु-भवित -- 💝

सतगुरु सर्वा न को सगा, सोधी सई न दाति। हरिजी सर्वां न नो हितू, हरिजन सईं न जाति ॥ ्रसतगुरु की महिमा अनन्त, अनन्त किया उपकार । लोचन अनन्त उघाद्भिया, <mark>अन</mark>न्त दिखावण हार ।

(ख) ईश्वर-स्मरण---

कबीर सूता क्या करें, गुण गोबिन्द के गाइ। तेरे सिर पर जम खड़ा, खरच कदे का खाइ। कबीर राम रिभ्नाइ लें, मुखि अमृत गुण गाइ। फूटानग ज्युं जोड़ि मन, संधै संधि मिलाइ।

- (ग) संसार की असारता——
  भूँठे मुख को सुख कहैं, मानत है मन मोद।
  जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद।
- (घ) सुसंगति का परिमाण—
  किवरा संगत साध की, ज्यों गधी की बास।
  जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास।।
  मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ।
  साध संगति हरिभजन बिनु, कछू न भावे हाथ।।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने धर्म के पवित्र रूप की ही प्रतिष्ठा का प्रयत्न अपने साहित्य के द्वारा किया।

#### कबीर-काव्य का भाव-पक्ष

कबीर ने प्रायः जिन विचारों का प्रतिपादन किया है, वे उनकी न्यक्तिगत अनुभूति से समन्वित हैं, अतः उनका प्रतिपादन भावना से युक्त है। दूसरे, उन्होंने अपने वैयक्तिक ईश्वर-प्रेम का निरूपण भी अनुभूतिपूर्ण शब्दों में किया है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उनके इस ईश्वर-प्रेम या रहस्यवाद को किस रस के अन्तर्गत स्थान दें? किबीर ने इसमें पत्नी और पित के रूपक का प्रयोग किया है, अतः काव्यानुभूति की दृष्टिट से उनके प्रणय काव्य को उच्चकोटि के श्रृंगार में स्थान दिया जा सकता है।

कबीर साधना के क्षेत्र में बाला-प्रेयसी का-सा रूप धारण कर लेते हैं। अपने प्रियतम के विरह में उनका हृदय वेदना से ओत-प्रोत हो जाता है। अपनी इस विरह-वेदना की व्यञ्जना उन्होंने शत-शत दोहों में की है। ये दोहे अनुभूति से ओत-प्रोत हैं। उनके हृदय की आकुलता का वर्णन देखिए—

आइ न सकी तुष्म पे, सकूंन तुष्म बुलाइ। जियरायों ही लेहुगे बिरह तपाइ तपाइ।।

× × ×

चोट सतांणी बिरह की, सब तन जरजर होइ। मारण हारा जाणि है कै जिहि लागी सोइ॥

प्रियतम की प्रवीक्षा करते-करते कबीर की विरिहणी आत्मा शोक-विह्वल हो उठती है। वह उनकी प्रतीक्षा में पथ के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। आने-जाने वाले प्रत्येक पियक से वह अपने प्रियतम के सम्बन्ध ने केवल एक बात पूछती है—
केवल एक—''वे कब मिलेंगे ?'' किन्तु कोई उत्तर नहीं देता। भला विरिहिणी अपने
मन को किस प्रकार शान्त रखे। उसका हृदय सदैव प्रियतम-दर्शन के लिए तरसता
रहता है और मन को जरा भी चैन नहीं मिलता। उनका पथ देखते-देखते आँखों में
झाँई पड़ गई और उनका नाम रटते-रटते जिह्ना में छाले पड़ गए। विरह में रोतेरोते आंखों कसैली हो गई हैं, किन्तु लोग समझते हैं कि दुखती हैं। उन्हें क्या पता
कि वह अपने प्रियतम के लिए रात-रात भर रोती रहती हैं। प्ररीक्षा करते-करते
दिन बीत जाता है, रात भी बीत जाती है, किन्तु विरिहणी को उसका प्रियतम नहीं
मिलता। उसका हृदय तड़पता ही रह जाता है। विरिहणी सोचती है—इस प्रकार
रात दिन जलते रहने से तो मौत ही अच्छी है, इन्हीं भावों की व्यंजना निम्नांकित
दोहे में देखिए—

बिरहिन अभो पंथ सिरि, पंथी बूफै धाइ।
एक सबद कहि पीव का, कबर मिलैंगे आइ।।
बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम।
जिव तरसे तुफ मिलन को, मन नाहीं विश्राम।।
अंखड़ियाँ भाई पड़ी पंथ निहारि निहारि।
जीभड़ियाँ छाला पड्या, राम पुकारि पुकारि।।
अलड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जांणे दुलड़ियां।
साई अपणे कारणें, रोइ-रोइ रताड़ियां।

× × ×
कबोर देखत दिन गया, निस भी देखत जाइ।
बिरहणि पिव पावै नहों, जियरा तलपै माइ॥
कै बिरहणि कूँ मीच दे, कै आपा दिखलाइ।
आठ पहर का दाभुणां मो पै सह्या न जाइ॥

विरह की इस गहरी-वेदना को कौन समझ सकता है। प्रेम-दिवानी मीरा के शब्दों में ''घायल की पीड़ा घायल जाणै जे कोई घायल होय।'' कबीर की आत्मा भी कुछ ऐसा ही अनुभव करती है—

भले ही कबीर की इस विरह-व्यंजना में जायसी की-सी अतिशयोक्तियां हों, किन्तु मार्मिकता एवं प्रभाव की दृष्टि से यह हिन्दी काव्य के किसी भी लोकिक विरह-वर्णन से कम अनुभूतिपूर्ण नहीं है।

विरह की दीर्घ साधना के अनन्तर कबीर के जीवन में अन्त में मिलन की घड़ियों का भी आगमन होता है। वे अपना सारा पौरुष, सारा गर्व एवं सारी अक्ख-

इता को भूल कर किसी नवीन किशोरी बाला के हृदय की भौति कोमलता से गद्गद, लाज से विभोर और प्यार से विह्वल हो उठते हैं। प्रियतम के महल की ओर अग-सर होते हुए उनके पैर सौ-सौ बल खाने लगते हैं, हृदय की धड़कन द्रुततर हो जाती है और घूंघट का पट कुछ आगे खिसका जाता है। एक ओर सास का भय, देवरानी की लज्जा और ननदों का उपहास, दूसरी ओर किसी अपरिचित से प्रथम मिलन की अज्ञात आशंकाएँ—इन सबसे उस मुग्धा की जो दशा हो जाती है, वह अवर्णनीय है—

विया मोरा जागे मैं कैसे सोऊँ री।

पांच सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग न मिली री !! सास सयानी ननद छोरानी, उन डर डरी पिय सार न जानी री !! द्वादस ऊपर सेज बिछानी, खद न सकी लिज लजानी री !!

यदि वह अपरिचित सो रहा, तो उसके पार्श्व में जाकर चुपचाप लेट जाना कुछ और बात है, पर उसके जागते समय जाना कुछ और है। इस दूसरी परिस्थित में नवीना का कार्य बहुत ही दुष्कर होता है। यद्यपि वह आगे बढ़ती है, किन्तु उसका हृदय शंकाकुल हो उठता है—

मन परतीत न प्रेम रस; ना इस तन में ढंग। च्या जाणों उस पीव सूँ, कैसे रहसी रङ्गा।

भीर अन्त में मधुर-मिलन के वे क्षण भी आते हैं, जबिक उसकी सारी शंका, सारी लज्जा और सारे तर्क-वितर्क रस के प्रवाह में बह जाते हैं। यद्यपि वह मुग्धा नायिका की भौति प्रारम्भ में थोड़ा निषेध करती है—

धीरे पाँव धरो पलंगा पर, जागत ननव जिठानी। किन्तु दूसरे ही क्षण---

> जोग जुगत रो रङ्गमहल में, प्रियपाये अनमोल रे। कहत कबीर आनन्द भयो है, बाजत अनहद ढोल रे॥ × × ×

कहै कबोर सुनो भई साधो, लोकलाज बिलछानी।
यद्यपि कबीर की इन अलोकिक अनुमूतियों को श्रुङ्गार रस की संज्ञा देना

यद्यपि कबीर की इन अलौकिक अनुभूतियों को शृङ्गार रस की संज्ञा देना उसका खुले शब्दों में अपमान करना है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि कबीर ने साधक कबीर की अनुभूतियों का इतना अधिक साधारणीकरण कर दिया है कि उनकी असाधारणता रसानुभूति में बाधक सिद्ध नहीं होती। यदि हम एक ऐसा शृङ्गार-काब्य पढ़ें, जो सींदर्य के स्थूल अवयनों एवं मिलन के नग्न हम्यों से शून्य हो तथा जिसमें कामुकता और अहं और स्वार्य का सर्वथा विगलन हो गया हो, तो उसकी अनुभूति लगभग वैसी ही होगी, जो कबीर के काब्य से होती है। काब्यानुभूति के क्षेत्र में, जबिक असामान्य सामान्य में, अलौकिक लौकिक में, बीभत्स सींदर्य में, शोक आनन्द में परिणत हो सकता है, तो अलौकिक प्रेम का परिष्कृत शृङ्गार में परिवर्तित हो जाना भी स्वाभाविक है, अन्यथा रहस्यवादी साहित्य काब्य न कहलाकर धार्मिक दार्शनिक ग्रन्थों की कोटि में रखा जायगा। कहना न होगा कि इस दृष्टि से कबीर का काब्य बहुत कुछ सफल सिद्ध होता है।

## कबीर-काव्य का शैली-पक्ष

यद्यति कबीर ने प्रयत्नपूर्वक अपनी शैली को चमत्कारपूर्ण प्राय: नहीं बनाया है, किन्तु फिर भी अनुभूति के वेग के कारण उनकी शैली में स्वाभाविक रूप से ही प्रभा-वोत्पादन की क्षमता आ गई है। जहाँ उन्होंने अपने हृदय के प्रणय-रस से ओत-प्रोत काव्य लिखा है, उसका तो कहना ही क्या, संसार की क्षणभंगुरता, लोभ, सत्य और सदाचार के शुष्क विचारों का प्रतिपादन उन्होंने इस ढंग से किया है कि वह पाठक के हृदय को आकर्षित कर लेता है १ वे केवल मित्तिक को प्रभावित करनेव ला उपदेश नहीं देते, अपितु उसे एक ऐसा रूप प्रदान कर देते हैं, जो हमारे कल्पना-चक्षुओं का विषय बन सके। वे सीधी-सी बात को भी इस प्रकार कहते हैं कि वह प्रभावोत्पादक बन जाती है। जैसे, संसार की नश्वरता का प्रतिपादन देखिए—

भूठे सुख को मुख कहैं. मानत है मन-मोद । जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद ।।

यहां अन्तिम पंक्ति में व्यंजना का वैभव हिंटगोचर होता है। 'लोभ मत करो' इस मुख्क तथ्य को कवीर इस प्रकार विणित करते हैं---

माखो गुड़ में गड़ि रही पंख रही लयटाइ। ताली पीट सिर धुनै, संछै वोइ माइ।।

यहाँ अभिधा में यह नहीं कड़ा गया हि लोभ बुरा है, अपितु इस सत्य की व्यंजना एक ऐसे दृश्य की आयोजना करके की नई है, जो अत्यन्त मार्मिक एवं प्रभाव-शाली है।

कबीर के काव्य में अलंकारों का चयोग सी अत्यन्त स्वाभाविक रूप में हुआ है। वे शुक्क तथ्यों को उपमानों में विषेठकर प्रच्तुत करते हैं, जिससे उनके आकर्षण में अपार वृद्धि हो जाती है। उन्होंने एक ही तथ्य की व्यंजना के लिए अनेक प्रभावोत्पा-दक उपमाओं का प्रयोग किया है, जैसे—

- १. धन जोबन का गरबुन कीजै, कागव जिड गलि जाहिया।
- २. पानी केरा बुदबुदा, अस मानुप की जाति।
- ३. ऐसा यह संसार है, जैसा समर फूल।

इन सब पंक्तियों में संसार की नश्वरता का प्रतिपादन विभिन्न उपमानों के माध्यम से किया गया है। उपमा के अतिरिक्त रूपक और अन्योक्ति का प्रयोग भी कबीर ने अत्यन्त सफलतापूर्वक किया है। देखिए—

रूपक— यह तन कांचा कुंभ है, लिये फिरें था साथ।
टपका लागा फूटिया, कछु नींह आया हाथ।।
अन्योक्ति— मैं भैंबरा तोहि बरिजया, बन-बन बास न लेय।।
अटकेंगा कहुँ बेल से, तड़िप तड़िप जिय देय।।
माली आवत देखि के कलियाँ करें पुकारि।
फूले फूले चुनि लिये कांहिह हमारी बारि।।

यहाँ हमने कुछ ही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में कबीर-काव्य में सभी अलंकारों के उदाहरण प्रचुर माता में प्राप्त हो जाते हैं। सभी अलंकारों का मिल जाना महत्त्व की बात नहीं है, अपितु महत्त्व की बात यह है कि सभी अलंकार स्वतः ही अत्यंत प्रभावोत्पादक रूप में आये हैं।

कबीर की भाषा-शैली में व्यंजना की प्रौढ़ शक्ति एवं काव्य-गुणों का अक्षय कोष विद्यमान है। यद्यपि उनके विभिन्न शिष्यों के प्रान्त-भेद के कारण उनकी वाणी के विभिन्न रूप मिलते हैं, जिनमें भाषा की एक रूपता नहीं मिलती, किन्तु यह कबीर का दोष नहीं है। मूलतः उनकी भाषा में भावों को व्यक्त करने की असाधारण शक्ति हैं। काव्य-शास्त्र और व्याकरण का अभ्यास किए बिना ही उन्होंने भाषा पर अद्भुत अधिकार प्राप्त कर लिया था। डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी उनकी भाषा के गुणों पर मुख होकर लिखते हैं— "भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है—बन गया है तो सीधे-सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार-सी नजर आती है। उसमें मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाहीं कर सके अगे चलकर डॉ॰ द्विवेदी लिखते हैं— "फिर व्यंग्य करने में और चुटकी लेने में भी कबीर अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं जानते। पण्डित और काजी, अरयन्त सीधी भाषा में वे ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं पाता।"

## उपसंहार

वस्तुत: कबीर अपूर्व प्रतिभा-सम्पन्न कि थे। उनके काव्य में भाव और विचार, तथ्य और कल्पना, भाषा और अलंकार का आश्वयंजनक रूप में समन्वय हुआ है। उनके महत्त्व के सम्मुख हिन्दी के बहुत कम कि ठहर सकते हैं। तुलसीदास महान् कहे जाते हैं, किन्तु उनके पास शिक्षा, ज्ञान और संस्कारों की ऐसी थाती थी, जिसके बल पर आगे बढ़ना अधिक कठिन नहीं था—पर समाज की एक निम्नतम श्रेणी में जन्म लेकर अक्षर-ज्ञान से सवंथा धून्य होते हुए भी कबीर भाव, विचार और साधना के जिस ऊँच स्तर तक पहुँचे, वह अद्भुत है! कृष्ण के परंपरागत रूप को लेकर नवीन भाव- जहिरयों को संचारित कर देना 'सूरसागर' के रचियता की महान् देन है, किन्तु कबीर की सी तेजस्विता उसमें कहाँ? हिन्दी के शेष किवयों में तो और है ही कौन, जिसकी तुलना कबीर से की जा सके? प्रेम-मार्ग के पियक जायसी दूसरों की ही राम-कहानी सुनाने में लगे रहे, स्वानुभूतियों की मार्मिक ब्यंजना, जो कबीर में मिलती है, उनमें नहीं मिलती। हाँ, आधुनिक युग के किवयों में प्रसाद अवश्य ऐसे हैं, जिनका स्मरण यहाँ किया जा सकता है। कबीर की तुलना प्रसाद से इसलिए भी उपयुक्त है कि दोनों अपने युग में सबसे बड़े रहस्यवादी किव माने जाते हैं; किन्तु फिर भी दोनों में थोड़ा अन्तर है। कबीर ने अपनी दिव्य अनुभूतियों को सांसारिक शब्दावली में व्यक्त किया

था, जबिक प्रसाद ने लौकिक प्रेम को अलौकिकता का आवरण प्रदान किया! कबीर जिस गहान् सत्ता के साक्षात्कार से इसी जीवन में तेजोमय हो चुके थे और जिसके प्रकाश के कारण उनके शब्दों में अपूर्व शक्ति आ गई थी, उसका प्रसाद कदाचित् आभास-मात्र ही प्राप्त कर सके।

सुकरात ने एक बार कहा था कि जब परमेश्वर को घरती के जीवों से वार्ता-लाप करना होता है, तो वह किवयों की वाणी के माध्यम से बोलता है। वह अपना दिव्य संदेश किव के दिव्य शब्दों में देता है। सुकरात का यह कथन विश्व के कुछ ही किवयों पर लागू होता है--इन कुछ किवयों में कबीर का स्थान सबसे ऊँचा है।

•

#### :: पचपन्रः:

## जायसी की प्रेम-व्यंजना

- १. भारतीय साहित्य में प्रेमाख्यानों की परम्परा।
- २. क्या हिन्दी प्रेमाख्यानों में प्रेम की व्यंजना अलौकिक रूप में है ? इस सम्बन्ध में पाँच युक्तियाँ और उन पर विचार—(क) उद्देश्य—सूफी मतिवचार, (ख) रूपक में आध्यात्मिकता, (ग) आध्यात्मिक सिद्धान्त, (घ) नायिका का व्यक्तित्व एवं सौन्दर्य, (ङ) प्रेम और विरह का व्यापक वर्णन।
- ३. जायसी का पद्मावत—(क) नारी-सौन्दयै का वर्णन, (ख) उद्दीपन (प्रकृति) का चित्रण, (ग) प्रेमाश्रय की अनुभूतियाँ, (घ) संचारी भाव, (ङ) अनुभावों की योजना, (च) पिद्मनी की प्रेमानुभूतियाँ, (छ) संयोगा-नुभूतियाँ।
- ४. स्थायीभाव या प्रेम का उत्कर्ष।
- ५. उपसंहार ।

भारतीय साहित्य में लगभग पाँचवीं शताब्दी से एक ऐसी काब्य-परम्परा का प्रवर्त्तन हुआ, जिसमें साहस और प्रेम का चित्रण अद्भुत रूप में मिलता है। प्रारम्भ में इसका विकास गद्य-काब्य शैली में हुआ, किन्तु आगे चलकर प्राकृत अपभ्रंश में गद्य के स्थान पर पद्य का प्रयोग होने लगा। इस काब्य-परम्परा की आरम्भिक कृतियाँ—वासवदत्ता (सुबन्धु), कादम्बरी (बाण), और दशकुमार चरित (दंडी) हैं। इस काब्य-परम्परा का प्रचार पाश्चात्य देशों में भी पर्याप्त हुआ तथा इसके प्रभाव से वहाँ उस साहित्य का विकास हुआ जिसे "रोमांस" कहा जाता हैं। रोमांस की दो प्रमुख विशेषताएँ साहस और प्रेम का मिश्रण मानी जाती हैं, जो कि उपर्युक्त भारतीय प्रेमाख्यानों में भी मिलती हैं। संस्कृत में इस काब्य-शैली को 'कथा-काब्य' कहा गया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस 'कथा-काव्य' शैली ने प्राकृत और अपभ्रंश में गद्य के स्थान पर पद्य का रूप ग्रहण किया है। इन भाषाओं के जैन किवयों ने इनमें एक विशेषता का और समन्वय किया—यह विशेषता है: निज धर्म के सिद्धान्तों का समन्वय। किन्तु फिर भी इनकी मूल-प्रकृति में विशेष अन्तर नहीं पड़ा। प्राकृत-अपभ्रंश की तरंगवती, समरादित्य-कथा, भुवन-सुन्दरी, मलय-सुन्दरी, सुर-सुन्दरी, नागकुमार चरित, यशोधर चरित, करकंड चरित, पद्मश्री चरित आदि में प्रेम का वही रूप उपलब्ध होता है, जो कि संस्कृत के वासवदत्ता, कादम्बरी एवं दशकुमार-चरितादि में मिलता है।

आगे चलकर यही काव्य-परभ्परा हिन्दी में विकसित हुई जिसे 'सूफी प्रेमाख्यान-या 'निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा' कहा जाता है। महाकिव जायसी भी इसी काव्य-परम्परा के अन्तर्गत आते हैं। हमारे विद्वानों का विश्वास है कि जायसी तथा अन्य प्रेमाख्यान-रचियता किवयों ने अपने काव्य में अलोकिक प्रेम या रहस्यवाद की व्यंजना की है। इस मत के समर्थन में ये युक्तियाँ दी गई हैं—(१) इन किवयों ने सूफी-मत के प्रचार के लिए अपने कान्यों की रचना की। (२) इन कान्यों में आत्मा और परमात्मा के प्रेम का रूपक बाँधा गया है। (३) इनमें स्थान-स्थान पर आध्यात्मिक सिद्धान्तों एवं साधना पद्धतियों का निरूपण किया गया है। (४) इन कान्यों में नायिका (जो कि परमात्मा की प्रतीक है) के व्यक्तित्व एवं सौन्दर्य का इतने व्यापक रूप में चित्रण किया गया है कि जिससे किसी 'अनन्त सौंदर्य-सत्ता' के स्वरूप का आभास होने लगता है। (५) इनमें प्रेम और विरह का ऐसा वर्णन किया गया है कि जिसमें आध्यात्मिकता का दर्शन होने लगता है। अस्तु, जायसी की प्रेम-व्यंजना का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए इन युक्तियों पर विचार कर लेना उचित होगा।

१. सूफी मत के प्रचार की युक्ति—यद्यपि हमारे विद्वानों ने इन किवयों की काव्य-रचना का उद्देश्य सूफी-मत का प्रचार बताया है, किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि इस परम्परा में अधिकांश किव ऐसे आते हैं जिनका सूफी मत से कोई सम्बन्ध नहीं था। ईश्वरदास, पुष्कर, सूरदास 'लखनवी', मेघराज साहा, दु:खहरण दास, हेम रत्नसूरि, नन्ददास, काशीराम, हरसेवक मिश्र आदि किवयों ने भी प्रेमाख्यान लिखे हैं, जो कि हिन्दू थे, अतः इनके द्वारा सूफी मत के प्रचार की बात ही नहीं उठती। यदि मुसलमान किवयों का उद्देश्य धर्म-प्रचार होता, तो हिन्दी किव इनका अनुकरण करना तो दूर रहा, इन रचनाओं का डटकर विरोध करते। इसके अतिरिक्त मुसलमान किवयों ने अपनी रचना का उद्देश्य स्पष्ट रूप में घोषित किया है। जायसी ने लिखा है—मैंने यह सोचकर काव्य लिखा है कि संसार में मेरा कोई स्मारक-चिह्न रह जाय। जो लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, वे मुफे भी याद करेंगे—

औं में जानि कवित अस कीन्हा। मकु यह रहे जगत महं चीन्हा।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जो यह पढ़े कहानी; हम्ह सँवरै दुई बोल।

उसमान ने तो अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए ही चित्रावली की रचना की थी, इसीलिए वे अन्य किवयों को चैलेंज देते हैं कि जिसमें उनसे अधिक बुद्धि हो, वे उनसे अच्छी कहानी लिखकर दिखावें—

जाकी बुद्धि होंद्द अधिकाई, आन कथा एक कहें बनाई।।

साथ ही वे यह भी लिखते हैं कि मेरी कहानी को बच्चे सुनेंगे तो प्रसन्न होंगे, तरुण सुनेंगे तो उनके मन में काम बढ़ेगा, भोगी के भोग-विलास में वृद्धि होगी—

बालक सुनत कान रस लावा। तरुनन्ह के मन काम बढ़ावा।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

भोगी कहेँ सुख भोग बढ़ावा। इसी प्रकार आलम और नूरमोहम्मद ने भी अपनी काव्य-रचना का उद्देश्य कामी, रसिक और प्रेमी लोगों की तृप्ति करना बताया हैं। यूसूफ-जुलेखां के रचियता निसार ने काव्य-रचना का उद्देश्य पुत्र के देहान्त-शोक को भुलाना, प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाना और अपना स्मृति-चिह्न छोड़ जाना स्वीकार किया है। अतः इन काव्यों का उद्देश्य धर्मप्रचार बताना उचित नहीं।

२. रूप क में आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना— दूसरी युक्ति यह दी गई है कि इन प्रेमाख्यानों में आत्मा और परमात्मा के प्रेम का रूपक बाँध गया है। किन्तु हमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। उदाहरण के लिए 'पद्मावत' के रूपक पर विचार किया जा सकता है। 'पद्मावत' के अन्त में किव जायसी ने घोषित किया।

''मैं एहि अरथ पंडितन्ह बूभा, कहा कि हम किछू और न सुभा। बौवह भुवन जो तर उपराहों, ते सब मानुष के घट मौहों।। तन चितउर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पिंचनी चीन्हा। गुरु सुआ जेह पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा।। नागमती यह दुनियाँ धंधा, बौचा सोइ न एहि चित बंधा। राधव दूत सोई सैतानू, माया अलाउद्दीन सुलतानू।। प्रेम कथा एहि भांति बिचारहु, बूभि लोई जो बुभै पारहु।''

इस रूपक में रतनसेन को मन का तथा पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक माना है, किन्तु हमारे आलोचकों ने इन्हें क्रमशः आत्मा और परमात्मा के प्रतीक मानकर व्याख्या करने का प्रयत्न किया, जिससे उन्हें सफलता न मिलना स्वाभाविक ही था। जब उन्हें सफलता न मिली तो यह कहना आरम्भ किया गया कि यह रूपक ही प्रक्षिस है। वस्तुतः इस रूपक को सही अर्थ में ग्रहण करने का पूरा प्रयत्न ही नहीं किया गया। इस रूपक की पूरी व्याख्या हमने अपने शोध प्रबन्ध में की है, जिससे स्पष्ट है कि रहस्यवाद या अलौकिक प्रेम से इस रूपक का कोई सम्बन्ध नहीं है।

३. आध्यात्मिक सिद्धान्त — जिस प्रकार इन किवयों ने पाठक की जानकारी बढ़ाने के लिए सैकड़ों प्रकार के पकवानों और व्यंजनों की, भिन्न-भिन्न जाति के घोड़ों की, वाटिका के अनेक पौधों की, युद्ध के विभिन्न शास्त्रास्त्रों की, शतरंज-चौपड़ की सूक्ष्म चालों की लम्बी सूचियाँ अपने काव्य में प्रस्तुत की हैं, इसी प्रकार उन्होंने दार्श-निक तत्त्वों का बोध कराने के लिए स्थान स्थान पर आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं धार्मिक सिद्धान्तों का निरूपण भी किया है। इसके पीछे इन किवयों का कोई धर्म-प्रचार का उद्देश्य नहीं था; यदि ऐसा होता तो वे हिन्दू-दर्शन और नाथ-पंथी योगियों की पद्धित का प्रतिपादन नहीं करते। न ही ऐसा समझना चाहिए कि इन काव्यों के सभी रचिता कोई पहुँचे हुए संत, फकीर या धर्मोपदेश थे। इन किवयों का व्यक्तित्व हिन्दी के प्रसिद्ध किव केशवदास जैसा दिखाई पड़ता है, जिन्होंने अपने काव्य के वैभव की वृद्धि के लिए अपनी साहित्यिक रचनाओं को भी 'ज्ञान-कोष' का रूप देने का प्रयत्न किया है।

४. नायिका का व्यक्तित्व एवं सौन्दर्य—इन काव्यों को सूफी रहस्यवाद से संबंधित मानने वालों की चौथी युक्ति यह है कि इनमें नायिका के व्यक्तित्व एवं सौंदर्य को इतना व्यापक रूप प्रदान किया गया है कि उसमें किसी विराट् सत्ता के रूप का

आभास होने लगता है। किन्तु यह युक्ति भी हमें उचित प्रतीत नहीं होती। जहाँ तक नायिकाओं के व्यक्तित्व का सम्बन्ध है, उन्हें हम दोषों—गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि से पूर्णतः समन्वित पाते हैं। यही नहीं, उनका प्रेम भी पूर्णतः कामुकता से ग्रसित है। जायसी की 'पिद्मती' युवावस्था को प्राप्त होते ही शुक से कहती है—

सुन हीरामन कहीं बुआई। दिन दिन मदन सतावे आई। जोबन मोर मयउ जस गंगा। देह देह हम्ह लाग अनंगा।।

रत्नसेन के सिंहलगढ़ में पहुँचने के अनन्तर भी पद्मावती को एक कामवासना एवं भोग-लिप्सा से विह्नल युवती के रूप में देखते हैं—

कवल भवर ओही बन पार्व को मिलाइ तन-तपनि बुकावै।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जोबन गरुअ-अपेल पहारू, सिंह न जाइ जोबन का भारू। जोबन अस मैमन्त न कोइ, नवें हित जो आंकुस होइ। जोबन भर मार्थों जस गंगा, लहरें देइ, समाइन अंगा।

यहाँ 'तन-तपिन', 'यौवन भार' एवं कामोन्माद का जैसा वर्णन किया गया है, उससे स्पष्ट है कि पिद्यानी का प्रेम सर्वथा लौकिक स्तर का है, उसमें आध्यात्मिक या अलौकिकता ढूँढ़ने का प्रयत्न अनावश्यक है।

जो विद्वान् इन काव्यों में नायिका के अतिशयोक्तिपूर्ण सौन्दर्यं-वर्णन में विराट् सत्ता के रूप का दर्शन करते हैं, वे यह न भूलें कि इन कियों ने केवल नायिका के ही सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं किया है, वे अन्य नायिकाओं के प्रसंग में भी अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पद्मावत में दिल्ली-सुलतान शेर-शाह चित्तौड़ के योद्धा बादल की नववधू, सिंहल की वेश्याओं और मदमाती नव सुन्दरियों के रूप में चितित निर्जीव तोपों के 'सौन्दर्य' में भी किव ने वही चमत्कार दिखाया है, जो नायिका पद्मिनी के सौन्दर्य में मिसता है।

ू ५. प्रेम और विरह का व्यापक वर्णन—जैसा कि पीछे कहा गया है, इन किवयों ने संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के प्रेमाख्यानों की परम्परा का निर्वाह करते हुए प्रेम और विरह का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया है। संस्कृत-किव बाणभट्ट ने भी अपने प्रेमाख्यान—कादम्बरी—में विरह का इतना व्यापक चित्रण किया है कि उससे नायक की मृत्यु तक हो जाती है। अतः इस अत्युक्ति को ही अलौकिकता समझ लेना अनुचित है।

उपर्युक्त युक्तियों पर विचार करने के अनन्तर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन काव्यों में सूकी रहस्यवाद की अभिव्यंजना मानना एक भ्रम-मान्न है। यद्यिष हमारे कुछ विद्वानों तथा शोधकर्ताओं ने इन रचनाओं को सूफी रहस्यवाद से सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया है, किन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। डॉ॰ विमलकुमार जैन एक ओर इन आख्यानों को 'सूफी' विशेषण से विभूषित करते हैं तथा दूसरी ओर यह भी स्वीकार करते हैं—''इसकी (पद्मावत) कथा में जो नख-शिख, प्रेमावेश तथा ऐसी

ही अन्य बातों का वर्णन है, उससे आध्यात्मिक पक्ष को कुछ धक्का-सा लगता प्रतीत होता है।" "हिन्दी साहित्य में इन किवयों के काव्यों में हमें जो कुछ भी सूफी मत मिलता है, उसके पर्यालोचन से यह परिणाम निकलता है कि वह मध्यपूर्व के प्रदेशों में सिद्धांतीभूत सूकी मत से बहुत कु विभिन्नता रखता है।" (सूफीमत और हिन्दी साहित्य, पृ० १३ द-१३६)

अस्तु, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि इन प्रेमाख्यानों में जिस प्रेम का निरूपण हुआ है, वह सर्वथा लोकिक ही है। उसे 'स्फी रहस्यवाद' समझना एक बड़ी भारी भान्ति है। जायसी की प्रेम-व्यंजना को हम लीकिक रूप में ही ग्रहण करते हुए विचार करेंगे।

## जायसी का 'पद्मावत'

हिन्दी प्रेमाख्यान-काव्य-परम्परा की सर्वश्रेष्ठ रचना जायसी-कृत 'पद्मावत' मानी जाती है। इसका नायक रत्नसेन है, जो कि हीरामन तोते के मुँह से पद्मिनी के रूप-सीन्दर्य की प्रशंसा मुनकर उसके प्रेम में विद्धल हो जाता है। वह अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर उसकी प्राप्ति के लिए निकल जाता है तथा अनेक किंठनाइयों के पश्चात् उसकी प्राप्ति में सफल हो पाता है। विवाह के अन्तर भी पद्मिनी और रत्नसेन को कई कप्टों का सामना करना पड़ता है। अन्त में दिल्ली सुलतान अलाउद्दीन से युद्ध करता हुआ रत्नसेन वीरगित को प्राप्त हो जाता है और पद्मिनी सती हो जाती है। इस काव्य में श्रृंगार रस के सभी अवयवों एवं अनेक दशाओं का वर्णन उपलब्ध होता है।

नारी (आलम्बन) सीन्दर्यं का वर्णन — नारी सीन्दर्यं के चित्रण में जायसी ने परम्परागत नख-शिख-वर्णन की शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने नारी रूप के सामू-हिक प्रभाव की व्यंजना की अपेक्षा उसके अंग-प्रत्यंग का अलग-अलग वर्णन किया है। वे अपनी सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति के बल पर प्रत्येक अवयव की बाह्य एवं आन्तरिक विशेषनाओं का उद्घाटन कुशलतापूर्वक कर देते हैं; यथा केशों का एक वर्णन देखिए—

भँवर केस, वह शालति रानी । विमहर लुरहि लेहि अरघानी ॥ वैनी छोरि फारू जों बारा । सरग पतार होइ अँधियारा ॥

बेधे जानु मलयगिरि बासा । शीन चढ़े लोटींह चहूँ पासा ॥ घुँघरवारि अलके बिलभरो । सिकरी प्रेम चर्राह गिय परी ॥

यहाँ केशों की श्याम-वर्णता, वक्रता, सुगन्धि एवं मनमोहकता आदि सभी गुणों की व्यंजना भ्रमर, विषधर, अन्धकार, मलयगिरि और श्रृंखला आदि उपमानों की सहायता से कर दी गई।

वस्तुकि सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रण के अतिरिक्त जायसी के सौन्दर्य-वर्णन में कुछ प्रवृत्तियाँ और मिलती हैं। एक तो उन्हें वर्णन-विस्तार से इतना अधिक प्रेम है कि उनका नख-शिख- क्षणंन एक पूरे सर्ग का रूप ले लेता है। दूसरे, वे अत्युक्तियों एवं अतिशयोक्तियों का इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि उनके वर्णनों में अस्वाभाविकता आ जाती है। इसी अस्वाभाविकता से अलौकि कता का भी भ्रम हो जाता है। तीसरे, वे सौन्दरं-वर्णन के लिए कथावस्तु के प्रवाह और प्रसंग के औचित्य का भी ध्यान नहीं रखते। जाहे राजकुमारी पिद्यानी हो, सिंहल द्वीप की वेश्याएँ हों या युद्ध में प्रयाण करते हुए बादल की नववधू हो—जहाँ भी उन्हें अवसर मिला, लम्बे-लम्बे वर्णन प्रस्तुत कर दिये। सुन्दरियों के रूप के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए भी वे द्रष्टा के आहत हो जाने, मूच्छित हो जाने या प्राण त्याग देने की कल्पना बारम्बार करते हैं। फिर भी सौन्दर्य की व्यंजना उनके काव्य में वर्णन के रूप में ही अधिक होती है, चित्रण के रूप में कम। एक-एक अंक का अलग-अलग बिखरा हुआ सौन्दर्य किसी समन्वित प्रभाव की सृष्टि नहीं करता, उनकी अत्युक्तियाँ आश्चर्यजनक होते हुए भी पाठकों के हृदय को तरंगित करने में असमर्थ हैं और उनका विस्तृत वर्णन उबा देने वाला सिद्ध होता है। नारी की सूक्ष्म चेष्टाओं एवं मधुर भाव-भंगिनाओं का चित्रण भी उनके काव्य में बहुत कम हुआ है।

उद्दोपन (प्रकृति) का वर्णन—श्रृंगारोद्दीपन के लिए भी जायसी ने ऋतु-वर्णन एवं बारहमासा-कथन की परम्परागत शैलियों का व्यवहार किया है, फिर भी उनकी कुछ निजी विशिष्टताएँ हैं। संयोग में समय शीघ्र बीत जाता है किन्तु विरह के क्षण लम्बे होते हैं, अतः जायसी ने दोनों के लिए क्रमशः ऋतु-वर्णन और वारः मासा-वर्णन का आयोजन करके सूक्ष्म बुद्धि का परिचय दिया है। यद्यपि वर्णन-विस्तार एवं अत्युक्तियों के प्रयोग की प्रवृत्तियाँ इस क्षेत्र में भी किव का साथ नहीं छोड़तीं, किन्तु फिर भी यहाँ अनुभूतियों के योग से चित्रण पर्याप्त मामिक बन गए हैं, चाहे वे वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हों या शरद् का, प्रत्येक अवस्था मे वे बाह्य प्रकृति के साथ मानवात्मा का सम्बन्ध स्थापित करते हुए मानवी क्रिया-कलापों से परिपूर्ण, स्वाभाविक एवं प्रभावोत्यादक हण्यों का अंकन करते हैं। उदाहरणस्व इप कुछ पंक्तियाँ देखिए—

रितु पावस बरसँ, पिउ पावा । सावन भावों अधिक सुहावा ।। कोकिल बैन, पाँव बग छूटो । गनि निसरि जेउँ बीरबहूटी ।। चमके विज्जु बरिस जग सोना । दाद्र मोर सबद सुठि लोना ।। रंगराती पिय संग निस जागे । गरजे चमिक चौंकि गर लागे ॥ सोतल बुन्द ऊँच चौपारा । हरियर सब देखिअ संसारा ॥

यहाँ किव ने पहले पावस की स्थूल विशेषताओं—बाह्य दृश्यों एवं पिक्षयों के परिवर्तन का वर्णन कर िया है। उनके अनन्तर वह पाठक को संयोगियों की सुखानुभूति का आस्वादन कराने के लिए उस रंग-महल में ले जाता है, जहां कोई नव-वयस्का अपने प्रियतम के पाश्वें में लेटी हुई बार-बार विद्युत्-गर्जना से चौंककर प्रियतम के गले से जुड़ जाती है। कहुप्रा न होगा कि युवती बाला की यह भय-

मिश्रित चेष्टा भी रसिक पति के लिए आमोद की कितनी सामग्री अनायास ही प्रस्तुत कर देती है।

संयोगकालीन दृश्यों के चित्रण में किव के प्रत्येक शब्द से उल्लास की अभिव्यक्ति, होती थी, वहाँ उपयुंक्त वर्णन में वातावरण को कठोरता को ऐसे शब्दों में उपस्थित किया गया है कि पाठक का हृदय अनुभूति से ओत-प्रोत हो जाता है। वस्तुतः जायसी का प्रकृति-वर्णन कल्पना और अनुभूति के सुन्दर सामंजस्य से पूर्ण है और वह स्थायी-भाव की व्यंजना के अनुरूप पृष्ठभूमि तैयार करने में पूर्णतः समर्थ है।

प्रेमाश्रय का चित्रण —पद्मावत में प्रणय-भावना का आश्रय प्रारम्भ में केवल नायक ही रहता है, जो अपने प्रयस्यों से नायिका के हृदय को भी जीत लेने में सफलता प्राप्त कर लेता है। यद्यपि तोते के मुख से नख-शिख-वर्णन सुनकर रत्नसेन का सौन्दर्यानुश्रूति से मूच्छित हो जाना कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होता है, किन्तु इसके अनन्तर प्रेमानुश्रूतियों की व्यंजना अत्यन्त मार्मिक रूप में हुई है। ज्योंही नायक की सौन्दर्यानुश्रूति प्रणय-भावना में परिणत होती है, वह अपनी आकांक्षाओं को इन शब्दों में व्यक्त करता है—

फूल फूल किरि पूँछों, स्त्रो पहुँचों आहि केत। तन निछावर के मिलों, ज्यों मधुकर जिड देत।।

प्रेमी की इन उक्तियों में निश्चय की दृढ़ता का बोध होता है, पर यह दृढ़ता स्निश्चित विचार-जनित नहीं है, अपितु साधना की गंभीरता से प्रेरित है।

संचारी भाव—भावनाओं के एक लक्ष्य की ओर केन्द्रित होते ही अन्य विषयों से उनका सम्बन्ध स्वभावतः ही शिथिल हो जाता है। यही कारण है कि श्रुङ्गार रस के क्षेत्र में रित और निर्वेद जैसे दो विरोधी संचारी भावों की स्थिति एक साथ संभव होती है। रत्नसेन के हृदय में भी प्रणय की गम्भीरता के साथ ही वैराग्य की सृष्टि हो जाती है और वह अपना सब कुछ त्यागकर घर से निकल जाता है।

तजा राज राजा भा जोगी। भो किंगरी कर गहेउ वियोगी। तन विसंभर मन बाउर रटा। अरुका प्रेम परी सिर जटा।।

रत्नसेन का यह निर्वेद संयोग होने तक बराबर प्रणय भावना के साथ चलता रहता है। इसके अतिरिक्त संचारी भावों की भी योजना किन ने अवसरानुकूल सफलता पूर्वक की है। ज्योतिषियों के इस कथन पर कि एक दिन ठहरकर अच्छे मूहूर्त में जाओ, राजा का उत्तर औत्सुक्य भाव की व्यंजना करता है—

श्रेम पंथ दिन धरी न देला। तब देखे जब होइ सरेला।।

× × ×

हों रे पथिक पखेक जेहि बन मोर निबाह। खेलि चला तेहि बन कहँ, तुम अपने घर जाह।

अनुमार्वो की योजना—प्रेमी की मानसिक दशा की निवृत्ति के लिए कवि ने अनुभावों की योजना की है। यहाँ कायिक एवं मानसिक अनुभावों का समन्वित चित्रण देखिए—

ठांवहि सोवहि सब चेला, राजा जागै आपु अकेला। जेहि के हिए प्रेम रंगजामा, का तेहि भख नींव बिसरामा।।

फिर भी जायसी ने हृदयस्थ भावों की व्यंजना के लिए बाह्य अनुभावों का आश्रय बहुत कम लिया है। इसका कारण प्रेम के वियोग-पक्ष की प्रधानता है, क्योंकि स्थूल शारीरिक चेष्टाओं की आयोजना संयोग-पक्ष में ही अधिक उपयुक्त होती है। हौ, किन ने वाचिक अनुभावों (उक्तियों) द्वारा प्रणयावस्था का बोध कराने का प्रयत्न बार-बार किया है, जिसमें वे सफल हुए हैं। कुछ उक्तियौं द्रष्टव्य हैं—

हों पद्मावति कर मिखमगा, दिब्टिन आव समुद औ गगा।

× × ×

राजे कहा, दरस जो पावों, परबत कहा गनन कहं धावों। जेहि परबत पर दरसन लहना, सिर सों चढ़ों पाय का कहना।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जटा छौरि के बार बोहारों, जेहि पंच हौिह सीस तह बारों।
रत्नसेन की ये उक्तियाँ साहस, उत्साह और त्याग के अपूर्व भावों से मिश्रित
हैं। इनमें उसके प्रेम की गम्भीरता का पता चलता है।

पिदानी की प्रेमानुभूतियाँ—पिदानी में हम प्रेमानुभूतियों का विकास क्रिमिक रूप में पाते है। प्रारम्भ में वह काम-वेदना से पीड़ित हैं—

सुनु हीरामन कहीं बुआई, दिन-दिन मदन सतावै आई।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जोबन मीर भयउ जस गंगा, तेह-बेह हम्ह लाग अनंगा ।।

आगे चलकर रत्नसेन के दर्शन के अनन्तर उसकी यह काम-वासना प्रेम में परिणत हो जाती है और जब वह सुनती है कि उसका प्रियतम उसी के लिए सूली पर चढ़ रहा है तो उसके हृदय का अणु-अणु पिघलकर मान बता के रूप में बहने लगता है। उसका सन्देश है—

जिन जानहु हो तुम्ह सों दूरी, नयनिह मांभ गड़ी वह सूरी।

× × ×

जों रे जियहि मिलि गर रहींह, मरीह तो एकै बोड। तुम्ह जिंड कह जिनि होइ किछु, मोहि जिंड होड सो होड।।

उपर्युक्त शब्दों में हम प्रणय-भावना के उस उत्कृष्ट रूप का दर्शन करते हैं, जहाँ प्रेमाश्रयी अपने प्रिय के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है।

संयोगानुभूतियां — जायसी ने नायक-नायिका की संयोगानुभूतियों की अभि-व्यक्ति के लिए प्रथम समागम, हास-परिहास, शतरंज-चौपड़ के मनोरंजन, सुरत एवं सुरतान्त आदि का विस्तृत वर्णन किया है। विवाह के अनन्तर प्रथम रावि में प्रियतम के पास जाती हुई पद्मावती की हृदय-दशा का परिचय उसके इन शब्दों में मिलता है—

## अनचिन्ह पिउ काँपे न माहौ, का मैं कहब जब बौहां।

जब रत्नसेन अपने प्रेमपूर्ण शब्दों से उसका भय और संकोच दूर कर देता है तो वह भी अपना कृतिम भोलापन प्रदिशत करती हुई अपनी हास-परिहासमयी उक्तियों से छेड़-छाड़ करने लगती हैं—

संयोग पक्ष के अन्य अंगों व क्रिया-कलापों के वर्णन में भी जायसी ने असंयम से काम लिया है। उसके फलस्वरूप उनके संयोग-वर्णन अत्यन्त स्थूल, शिथिल एवं अश्लील हो गए हैं।

#### स्थायीभाव का उत्कर्ष

पद्मावत में प्रेम-भावना के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्त्वपूणं बात यह है कि उसमें नायक और नायिका में प्रेम का विकास एक साथ नहीं होता। दोनों की प्रेम प्रवृत्ति एवं गति में पर्यास भेद है। रत्नसेन प्रेम के आदर्श स्वरूप को उपस्थित करता है. जबकि पद्मावती ने यथार्थ एवं व्यावहारिक रूप का लोभ-मान्न सिद्ध किया है। आदर्श प्रेम का कोई निर्दिष्ट कारण नहीं होता, संभवतः इसलिए कवि ने ऐसा दिखाया है। आदर्श प्रेम आरंभ से अन्त तक एकरस रहता है तथा उसमें साहस और त्याग का पूर्ण समन्वय होता है, ये दोनों विशेषताएँ हम रत्नसेन के प्रेम में पाते हैं।

दूसरी ओर पद्मावती की प्रणय-भावना में हम क्रमिक विकास पाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार उसका प्रेम, कामुकता और रिसकता की सीमा को पार करके
अपने विगुद्ध एवं गंभीर स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो मनोवैज्ञानिक एवं ब्यावहारिक दृष्टि से बहुत संगत है। अपने विकास की चरमावस्था में आदर्श प्रेम और यथार्थ
प्रेम दोनों एक स्तरे पर पहुँच जाते हैं। पद्मावती की प्रणय-भावना अन्त में साहस,
त्यागादि के सभी गुणों से समन्वित हो जाती है, जो रत्नसेन में हम प्रारम्भ से ही पाते
हैं। अस्तु, कवि ने इसमें नायक और नायिका दोनों के प्रेम को चरमावस्था तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की है।

रत्नसेन और पद्मावती के प्रणय-संबंध के कारण नागमती का कब्ट-भोग और विवाह के अनन्तर दोनों सपित्नयों की ईब्पी, कल है आदि देखकर कदाचित् कुछ लोग उनके प्रेम को अश्रद्धा की हब्दि से देखें, अतः इस हिंदि से विचार करना आवश्यक है। किन ने आरम्भ में नागमती को किए गिवता एवं तोते की हत्या में प्रयत्नशील दिखाकर पाठक की सहानुभूति के मार्ग में अवरोधक लगा दिया है। अतः उसके प्रति राजा का निष्ठुर व्यवहार उचित प्रतीत होता है। नागमती का दारुण विरह अवश्य हृदयद्रावक है, किन्तु रत्नसेह उसका संदेश प्राप्त होते ही लौट जाता है। सपित्नयों की प्रारंभिक गृह-कलह भी स्वाभाविक है, जो आगे परिस्थितियों की कठिनता से शान्त हो जाती है। अतः नागमती संबंधी प्रकरण रस-निष्पत्ति में कोई बाधा उपस्थित नहीं करता।

वस्तुत: इस काव्य में प्रेम को आदर्श और यथार्थ-दोनों गुणों से समन्वित करते हुए उसे पूर्ण उत्कर्ष तक पहुँचा दिया गया है। भारत की अन्य काव्य-परम्पराओ में यह दोष रहा है कि चाहे लोकापवाद के भय से शकुन्तला को ठूकरा देनेवाला दुष्यन्त हो, भावी आशंकाओं से दमयन्ती को त्याग देने वाला नल हो, धोबी की उक्ति पर पत्नी को निर्वासित कर देनेवाला राम हो या मथुरा के राज्य-कार्य में व्यस्त होकर बाल-सहचरी राधा को भूल जाने वाला कृष्ण हो-अधिकांश प्रेमियों ने जीवन की परि-स्थितियों के आगे प्रेम का बलिदान कर दिया है। यह ठीक है कि लोक-धर्म की प्रेरणा से ही कुछ प्रेमियों को ऐसा करना पड़ा होगा, पर क्या अपनी प्रेयसियों का त्याग और निर्वासन करने वाले प्रेमी दृष्यन्त या राम अपना राज्य-भार अपने छोटे भाइयों या किसी अन्य योग्य व्यक्ति को सौंपकर स्वयं भी अपनी प्राण-प्रियाओं का साथ नहीं दे सकते थे ? यदि कृष्ण मथुरा या द्वारिका में सोलह हजार रानियों में गोकूल की एक राधा को स्थान दे देते तो उन्हें कौन रोक सकता था? लोक-धर्म और प्रेम में सच्चा प्रेमी किस मार्ग को अपनाता है, इसका उदाहरण आधूनिक यूग में भी अध्टम एडवर्ड ब्रिटिश साम्राज्य को ठकराकर दे चुके हैं। वस्तुतः जब से भारतीय समाज में नारी के व्यक्तिगत मूल्य का ह्वास हुआ है, पुरुष उसके लिए इतना बड़ा त्याग करना अना-वश्यक समझता है। बिना साहस और त्याग के प्रेम पूर्ण गम्भीरता को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है।

वस्तुत: प्रेम का यह आदर्श भारतीय साहित्य में मुख्यत: इन प्रेमाख्यानों में पूर्ण शब्दों में व्यजित करने की दृष्टि से जायसी हिन्दी के सर्वोत्कृष्ट किव सिद्ध होते हैं।

#### :: छप्पन ::

# सूरदास की भिकत-भावना

- मूलभूत समस्याएँ—(क) सूरदास भक्त अधिक थे या किव, (ख) भिक्ति-भावना का किवत्व से सम्बन्ध, (ग) साहित्यक हिष्ट से भिक्त का महत्व, (घ) भक्त-किव की काव्य-प्रेरणा का स्रोत ।
- २. भिकत के भेदोपभेद और सुरदास।
- ३. सूरदास के भिक्त-भाव की गंभीरता।
- ४. सूरदास की भक्ति-भावना का उनके साहित्य पर प्रभाव।
- ५. कुछ आक्षेर।
- ६. उपसंहार।

जब एक साहित्य का विद्यार्थी सूरदास की भिक्त-भावना की चर्चा करता है तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सूरदास भक्त अधिक थे या किव अधिक ? दूसरा प्रश्न जो इसी से सम्बन्धित है, यह है कि किसी के किवत्व का भिक्त-पक्ष से क्या संबंध है ? कदाचित् इन्हीं प्रश्नों से जुड़ा हुआ एक तीसरा प्रश्न भी है — साहि-त्यिक दृष्टि से किसी के भक्त होने का क्या महत्व है या यों कहिए कि भिक्त-भावना का काव्य में क्या मूल्य है ? और सम्भवत: यह सारी चर्चा अधूरी रह जायगी, यदि इस बात का समाधान और न कर लिया जाय कि कोई भक्त-किव काव्य-रचना में क्यों प्रवृत्त होता है ?

जहाँ तक काव्य-रचना का सम्बन्ध है—किवता के क्षेत्र में—सूर भक्त की अपेक्षा कि ही अधिक हिंग्योचर होते हैं। उदाहरण के लिए तुलसी या कबीर के काव्य से सूर के काव्य का अन्तर देखा जा सकता है। तुलसी को प्रत्येक समय इस बात का ध्यान रहता है कि वे अपने आराध्य-देव का गुण-गान कर रहे हैं, अतः प्रत्येक स्थित में वे उनके महत्व को अक्षुण्य बनाए रखने की चिन्ता में रत रहते हैं। कहीं जब राम कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं, जो संभवतः बहुत उच्च कोटि का नहीं हो —या जिससे जनसाधारण की उनके प्रति श्रद्धा-भावना में कुछ बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो. वहाँ तुलसी सफाई देने का प्रयत्न करते हैं; किन्तु सूर में ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार तुलसी उन प्रसंगों की भी उपेक्षा कर देते हैं, जो भिनत के प्रतिकूल पड़ते हैं, तथा, राम सीता विवाह के अनन्तर उनके प्रथम मिलन की चर्चा से बचने के लिए तुलसी नववधू को सास के साथ सुला देते हैं। पता नहीं अयोध्या में नववधू को साम के साथ ही सुलाने का प्रचलन है, या वह तुलसी की कल्पना-शितत का आविष्कार है, फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कभी-न-कभी तो राम-सीता के जीवन में यह प्रसंग आया ही होगा, किन्तु तुलसी की सारी रामायण में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती।

कनक्तवाटिका में उन्होंने राम-सीता से प्रथम दर्शन-जन्य प्रेम (Love at first sight) का निरूपण किया, किन्तु फिर भी उन्होंने उसका समाधान यह कहकर कर दिया है कि पूर्व जन्म के सम्बन्ध के कारण ही ऐसा हुआ। इसके विपरीत मूरदास नि:संकोच राधा-कृष्ण के प्रेम का विकास दिखाते हैं, यद्यपि वह सामाजिक आदशों या नैतिकता की दृष्टि से राम-सीता के प्रणय की अपेक्षा बहुत हीन कोटि का था। कुछ विद्वान इस अन्तर का कारण दोनों के भिक्त-सम्बन्धी दृष्टिकोण को बताते हैं। उनके विचार से एक की भिक्त वैधी थी, दूसरे की रागानुगा। परन्तु रागानुगा भिक्त भी अन्ततः भिक्त (श्रद्धा मेश्रेम) ही होती है, उसका यह तो तात्पर्य नहीं है कि अपने आराध्य को अनैतिकता या उच्छुङ्खलता से ग्रस्त बना दिया जाय। किर राधा-कृष्ण की लीला के कुछ आध्यात्मिक अर्थ भी प्रचलित थे, जिनके आधार पर सूर अपने आराध्य के चरित्र के महत्व को बनाए रख सकते थे —िकन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वस्तुतः जहाँ तुलसी ने भिनत-भाव के लिए काव्यगत स्वाभाविकता का हनन स्थान-स्थान पर किया है, वहाँ सूरदास ने सहज भावाभिव्यक्ति के लिए भिनत की सीमाओं का भी उल्लंघन नि:संकोच कर दिया।

विशुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से किसी किव का महत्व इस बात में नहीं है कि वह कितना भक्त था या है, अपितु इस बात में है कि वह अपनी अभिव्यक्ति को कितनी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत कर सका है। हो सकता है, भक्त के रूप में महात्मा गाँधी मैथिलीशरण गुप्त से अधिक महान् हों—किन्तु साहित्य में तो गुप्तजी का ही स्थान ऊँचा माना जाएगा। साहित्य में दूसरी भावनाओं की भाँति हो भिवत भी एक भावना है, अतः चाहे भिवत हो या रित—हम तो उससे एक ही आशा रखते हैं कि वह अनुभूति की तरलता से इस प्रकार युक्त हो कि उससे पाठक का ह्वय रसासिक्त हो सके। किसी किव-हृदय से वंचित भक्त की शृष्क उक्तियों की अपेक्षा काव्य में किसी सहृदय कि की मार्मिक पंक्तियों का अधिक महत्व है, वे चाहे रित भाव से ही समन्वित क्यों न हों।

कोई भक्त काव्य-रचना में क्यों प्रवृत्त होता है ? इसके अनेक उत्तर दिये जा सकते हैं। एक तो यह कि कोई भी व्यक्ति कोरा भक्त होने के नाते ही काव्य-रचना में प्रवृत्त नहीं होता, अपितु साथ में वह किव भी होता है; अतः उसके हृदय का किव उसके मन के भक्त को व्यक्त कर देता है। जिस प्रकार प्रत्येक भक्त किव नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक किव भी भक्त नहीं होता। किव क्या लिखता है? जो उसके हृदय में है, अतः भक्त अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए उसी प्रकार काव्य-रचना में प्रवृत्त हो जाता है, जिस प्रकार अन्य किव होते हैं; किन्तु यह बात सभी भक्त-किवयों पर लागू नहीं होंती। कुछ भक्त-किव ऐसे भी हैं, जिनका उद्देश्य ही निज पंथ का प्रचार करना होता है, किन्तु उन्हें काव्य-रचना में सफलता तभीं मिलती है, जब कि उनमें किवत्व की भी क्षमता हो। सूरदास इन दोनों से ही भिन्न थे। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि सूर का अधिकांश काव्य-पुष्ट-सम्प्रदाय की दीक्षा के अनन्तर लिखा गया। इस दीक्षा से पूर्व लिखे गए काव्य में और परवर्ती काव्य में विषय-वस्तु

एवं भव-क्षेत्र की हिष्ट से गहरा अन्तर है। अतः यह तो मानना ही होगा कि उन्हें मूल प्रेरणा पुष्टि-सम्प्रदाय से मिली, किन्तु उनका लक्ष्य सम्प्रदाय का प्रचार करना कभी नहीं बना, अब तक उनका कित्व कोई विषय बूंढ़ रहा था, पुष्टि-सम्प्रदाय ने उन्हें विषय प्रदान कर दिया। जिस प्रकार एक शिल्पी में भव्य महल के निर्माण की क्षमता तो होती है, किन्तु ईंट-पत्थर और चूने-गारे के अभाव में वह ऐसा नहीं कर पाता, यह सामग्री उपलब्ध होने पर वह एक सुन्दर भवन खड़ा कर देता है; ठीक वैसे ही सूरदास को वल्लभाचार्य से 'कृष्णलीला' की सामग्री प्राप्त हुई जिसके बल पर उन्होंने भावनाओं का सागर लहरा दिया। शिल्पी भी दो प्रकार के होते हैं—एक जो भवन बनानेवाले मालिक का ध्यान रखते हुए काम में लगे रहते हैं, किन्तु दूसरे अपनी कला में ही इतने मग्न हो जाते कि उन्हें इस बात का ध्यान भी रहीं रहता कि वे किसके लिए, क्यों और कितने वेतन पर भवन-निर्माण कर रहे है ? सूरदास दूसरी कोटि के काव्य-शिल्पी थे। वे मत, सम्प्रदाय, एवं दर्शन-शास्त्र आदि को काव्य-क्षेत्र में भुला बैठे, यहाँ तक कि गुरु की प्रशंसा का एक पद भी उन्होंने अपने साथियों के समरण कराने पर ही लिखा

## भक्ति के भेदोपभेद और सूरदास

हमारे मध्यकालीन विद्वानों एवं आवार्यों ने भित्त के मुख्यतः दो भेद किए हैं—-(१) रागानुगा और (२) वैधी। रागानुगा में प्रेम-भाव की प्रधानता मानी गई है, जबिक वैधी में कर्म-काण्ड की। रागानुगा के भी पाँच भेद माने गए हैं—शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन भेदों के अनुसार कोई भी भक्त अपने आपको भगवान् का दास मानता है, कोई उसे अपना पुत्र मानता है और कोई उसे 'सखा' या 'प्रेयसी' अथवा पित मानकर उपासना करता है; अतः प्रश्न यह है कि सूरदास की भित्त-भावना को किस भेद के अंतर्गत रखें। उनके काव्य में दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य आदि सभी भावों की अभिव्यक्ति हुई है; अतः इस आद्यार पर क्या उन्हें सभी भेदों के अन्तर्गत रखा जाय?

इस समस्या का समाधान हम अपने शोध-प्रबन्ध (हिन्दी काव्य में प्रुङ्गार परम्परा और महाकिव बिहारी) में भिवत और प्रुङ्गार के सम्बन्ध पर विचार करते हुए कर चुके हैं। यहाँ संक्षेप में इनना ही कह सकते हैं कि उपर्युक्त भेदोपभेद अप्राकृतिक, अस्वाभाविक एवं अवैज्ञानिक हैं। भिवत के लिए सभी विद्वानों ने श्रद्धा और प्रेम का सम्मिश्रण आवश्यक माना है, इसमें से किसी एक तत्व के भी अभाव में 'भिवत' का स्वरूप मुरक्षित नहीं रह सकता। सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव में श्रद्धा तत्व का अभाव रहता है, तथा दास्य और शान्त में प्रेम तत्व का, अतः ये सभी भिवत के मूल स्वरूप को तिरोहित कर देते हैं। 'वात्सल्य' भाव का तो अर्थ और असंगत रूप में किया गया है। जिस प्रकार दास्य भाव का अर्थ अपने आपको भगवान् का दास मानना है, उसी प्रकार 'वात्सल्य' का अर्थ अपने आपको ईश्वर का शिशु मानना होना चाहिए, किन्तु हमारे जहाँ इस क्रम को उलट दिया गया है। क्या एक ही आलम्बन के प्रति

वात्सल्य भाव (शिशुवत स्नेह) और श्रद्धा भाव दोनों समान रूप से स्थित रहना मनो-विज्ञान की दृष्टि से संभव है ? क्या जिसे हम अपना शिशु मानते हैं, उसकी पूजा भी कर सकते हैं ? वस्तुत: मनोविज्ञान की दृष्टि से वात्सल्य और भिक्त दो बिरोधी भाव हैं, यही कारण है कि पुष्टि-सम्प्रदाय में वात्सल्य भाव की भिक्त अधिक समय तक नहीं चल सकी। यह एक तथ्य है कि 'भिक्त' शब्द के स्थान पर 'वात्सल्य', 'माधुयं', 'सख्य' आदि किसी को भी नहीं रखा जा सका, न ही इन्हें इसके विशेषण रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बाकी जो विद्वान् गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित उस 'उज्ज्वल रस' को भी (जिसमें आलिंगन, चुम्बन, नख-क्षत, शारीरिक मिलन, आदि का विधान है) आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत देखते हैं, उनकी दिव्य-दृष्टि के लिए तो कुछ भी अस्वा-भाविक, असंगत या अश्लील नहीं है।

अस्तु, हमारी दृष्टि में सूरदास केवल भक्त हैं। वे प्रसंगानुसार विभिन्न भावों का चित्रण करते हैं, किन्तु उनकी भिक्त-भावना का रूप सर्वत्र अक्षुण्ण रहता है। उदा-हरण के लिए वे 'वाल-वर्णन' के अन्त में ''सूरदास-प्रभु-रिसक-शिरोमणि'' कहकर यह स्वीकार कर लेते हैं कि उनका सम्बन्ध भक्त और प्रभु का ही है। इस वर्णन के आधार पर ही यदि उनकी भिक्त को वात्सल्य-भाव की बताया जाय, तो फिर तुलसी को भी वात्सल्य-भाव का भक्त कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी राम के प्रति दशरथ का अगाध्य वात्सल्य भाव दिखाया है, जैसा कि सूर ने नन्द-यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रदिशत किया है, अित्तु उससे भी अधिक। यह आश्चर्यं की बात है कि वल्लभाचार्यंजी से भेंट होने से पूर्व उनकी भिक्त दास्य भाव की थी, दूसरे ही दिन वात्सल्य भाव में परिणत हो गई और 'सूर-सागर' के मध्य में पहुँचते-पहुँचते वह 'सख्य-भाव' में बदल गई और अंत में उसने माधुर्यं का रू। धारण कर लिया। यदि विषय-वस्तु के आधार पर ही भिक्त के रूप निश्चित किए जाएँ तो फिर मैथिलीशरण गुप्त को 'श्रेष्ठ भाव' का भक्त कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने उमिला के माध्यम से राम को श्रेष्ठ (पित के बड़े भाई) के रूप में अपनाया है।

## सूरदास के भिवत भाव की गम्भीरता

भिवत-भाव की व्यंजना मुख्यत: दो रूपों में होती है—एक तो प्रत्यक्ष आत्म-निवेदन के रूप में और दूसरे आराध्य के गुण-गान के रूप में । बल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्रहण कर लेने के पूर्व उन्होंने प्रथम रूप में भिवत-भावना की व्यंजना की है—

> प्रभु हों सब पतितन को टीको। और पतित सब द्यौस चारि कै हों तो जनमत ही को।

नाथ जू अब कै मोहि उबारो । पतित में विख्यात पतित हों पावन नाम तिहारो !!

imes im

यहाँ किव ने आत्म-दैन्यता प्रदिशित की है, जो भिवित के अनुकूल है। किन्तु आगे चलकर वे प्रभु के लीला-गान में प्रवृत्त हो गए, यह भी भिवत के अनुकूल है। दो समान रेखाओं में से एक को बड़ी सिद्ध करने का एक तरीका तो यह है कि दूसरी को थोड़ी छोटी कर दीजिए और दूसरा तरीका है प्रथम को बड़ी बना दीजिए। सूरदास ने अपने से प्रभु को बड़ा सिद्ध करने के लिए पुष्टि मार्ग से पूर्व पहला तरीका अपनाया तथा उसके अनन्तर दूसरा। किन्तु दोनों का लक्ष्य एक ही था।

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब सूरदास राधा-कृष्ण के प्रेम का निरूपण कर रहे हों तो उसे श्रुङ्कार रस में लें या भिवत भाव में? वह भिवत की व्यंजना है या रित की? इसके उत्तर में हम एक छोटा-सा उदाहरण देते हैं। किसी घर का एक पुराना स्वामिभक्त नौकर अपने युवा मालिक के विवाह के अवसर पर मकान की सजावट व अन्य काम-धन्धों में उत्साह एवं उल्लासपूर्वक लगा हुआ है, अतः इसे क्या कहेंगे? क्या विवाह की तैयारी को नौकर की रित-भावना से सम्बन्धित मानें या उसकी भिवत-भावना से? हमारी हिष्ट में दूसरा उत्तर ही अधिक समीचीन है। ठोक ऐसे ही सूरदास अपने आराध्य जीवन के सभी अवसरों का चित्रण तल्लीनतापूर्वक करते हैं। अतः जहाँ तक कि व ता सम्बन्ध है, 'सूर-सागर' कि की भिवत-भावना की ही अभिन्यिकत है, यद्यपि पाठक के हिष्टकोण से उसमें विभिन्न भावों की सामग्री मिलती है।

## सुरदास की भक्ति-भावना का उनके साहित्य पर प्रभाव

जैसा कि अभी स्पष्ट किया गया है, सूरदास के काव्य का प्रेरक-भाव भिवत ही है; अत: इसमें कृष्ण के जीवन का चित्रण निःसंकोच रूप में हुआ है। यदि सूरदास किसी साधारण व्यक्ति के चरित्र का वर्णन करते, तो सम्भव है कि उन अश्लील प्रसंगों को छोड़ जाते, जिनकी चर्चा उन्होंने सूर-सागर में की है, किन्तु अलौकिक प्रभु की सभी लौकिक क्रीड़ाओं को उन्होंने पूज्य दृष्टि से देखते हुए चित्रित किया है। यहाँ तक कि रित, विपरीत रित तक का संश्लिष्ट चित्रण भी 'सूर-सागर' में मिलता है। इस अश्लीलता को उत्तेजित करनेवाले कुछ तत्व भी श्रीनायजी के मन्दिर में विद्यमान थे, जिनकी चर्चा यहाँ अप्रासंगिक होगी।

कृष्ण के बाल-वर्णन में कई अस्वाभाविक एवं अलौकिक प्रसंगों का भी वर्णन हुआ है, जो उनकी भिवत-भावना के ही परिणाम हैं, फिर भी यही अलौकिकता तुलसी के राम की अपेक्षा बहुत कम स्थानों पर है। प्रायः सभी भक्तों ने ज्ञान की अपेक्षा भिवत की महत्ता का प्रतिपादन किया है, अतः गोपियों के द्वारा भ्रमर गीत में सूरदास ने भी ऐसा किया है। किन्तु सूरदास ने यहाँ दर्शन की तार्किकता की अपेक्षा भावना की स्वाभाविकता का ही अधिक प्रयोग किया है।

अस्तु, सब कुछ मिलाकर कह सकते हैं कि सूर-काव्य पर उनके भक्ति-भाव का प्रभाव है तो सही, किन्तु बहुत कम है, उन्हें काव्य में प्रवृत्त करनेवाली भक्ति है, किन्तु प्रवृत्त हो जाने के अनन्तर वे भक्ति को कभी-कभी ही याद करते हैं, काव्यत्व उनका साधन से साध्य बन जाता है।

#### आक्षेप

सूर और तुलसी की भिक्त-पद्धित की तुलना करते हुए प्रायः कहा जाता है कि सूर ने तुलसी की भाँति अपनी भिक्त में रूप, शील और गुण तीनों का उचित समन्वय नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आक्षेप ठीक भी है, किन्तु इसका कारण सूरदास के भिक्त-भाव की न्यूनता नहीं, अपितु कृष्ण के परम्परागत रूप का प्रभाव है। हाँ, यदि सूरदास चाहते तो अपने आराध्य के रूप का संम्कार कर सकते थे, किन्तु सच्चा भक्त ऐसा करना पसन्द नहीं करेगा। भक्त के लिए आराध्य के दोष भी गुण बन जाते हैं, अतः दोनों के परिष्कार का वह प्रयत्न नहीं करता। जो व्यक्ति अपने आराध्य के दोषों को सहन नहीं कर सकता, समझना चाहिए, वह उसका भक्त नहीं, अपितु कोरा श्रद्धालु है। जवाहरलाल नेहरू के श्रद्धालु तो असंख्य हैं, किन्तु उनके सच्चे भक्त वे हैं, जो उनकी क्रोधपूर्ण मुद्रा को भी पार करते हैं। गांधीजी अर्द्ध नग्नावस्था मे घूमते-किरते थे, जो किसी विदेशी की दृष्टि में असभ्यता का चिह्न था, किन्तु अपने देश के भक्तों की दृष्टि में वह भी उनकी महानता का प्रतीक माना जाता था। अस्तु, कृष्ण-चरित्न के दोषों का परिष्कार न करना सूरदास की अतिशय भिक्त को सूचित करता है।

## उपसंहार

अन्त में हम कह सकते हैं कि सूरदास की भिक्त-भावना का स्रोत काव्य-धारा के प्रवाह में इस प्रकार घुल-भिल गया है कि उसे अलग करके देखना संभव नहीं। उसमें अलौकिकता और लौकिकता, रागात्मकता और बौद्धिकता, वात्सल्य और माधुर्य सब मिलकर एकाकार हो गए हैं। राधा-जैसी विरह-विधुरा बाला और कृष्ण जैसे चंचल-किशोर युवक के निर्माण में भिक्त की प्रेरणा अधिक है या कवित्व की, इसका अंतिम उत्तर दे देना कम-से-कम हमारे तो वश की बात नहीं है। इस सम्बन्ध में अन्य विद्वानों की मान्यताओं व आलोचकों के निष्कर्ष पर भी पूरा विश्वास नहीं होता।

ऐसी स्थिति में केवल एक ही बात सूझती है कि हम भी कवीन्द्र रवीन्द्र के स्वर में स्वर मिलाकर उस महान् किव की अनुपम सृष्टि का रहस्य स्वयं उसी से पूछें—

"सत्य करे कहो मीरे हे वैष्णब किव ! कोया तुमि पेथे छिले एइ प्रेमच्छवि ! कोया तुमि शिखे छिले एइ प्रेम गान ! विरह तापित ? हेरी काहार नयान ! राधिकार अश्रु ऑलि पड़े छिलो मने ?"

कर्यात् ''हे वैष्णव किव ! सच बताओ, तुमने यह प्रेम छिव कहाँ से प्राप्त की ? यह विरह-तप्त गान तुमने कहाँ से सीखा ? किसकी आँखें देखकर तुम्हें राधिका की आँसू भरी आँखें याद आ गईं ?''

#### :: सत्तावन ::

# तुलसी की समन्वय-साधना

- १. सृष्टि के विकास का रहस्य—'समन्वय'।
- २. कला और साहित्य का मूल 'समन्वय'।
- ३. तुलसीदास का युग और उनकी परिस्थितियां।
- ४. तुलसी के समन्वयवाद का मुलाधार।
- ५. तुलसी का समन्वयवाद-
  - (क) काव्य-योजना में समन्त्रय :
- (ख) काव्य की विषय-वस्तु में समन्वय: (अ) विचारगत समन्वय—राज-नीति, धर्मे, दर्शन, समाज, परिवार, (आ) भागवत समन्वय—विभिन्न भावनाएँ और रस, (इ) शैलीगत समन्वय --काब्य-रूप, छन्द, भाषा, असंकारादि।
- ६. उपसंहार।

सृष्टि के विकास का रहस्य क्या है ? प्रसिद्ध चिन्तक कार्ल-मार्क्स ने इसके उत्तर में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन करते हुए द्वन्द्व या संघर्ष को ही विकास का मूल कारण घोषित किया था, किन्तु हमारी दृष्टि में सृष्टि के उद्भव एवं विकास का मूल 'संघर्ष' नहीं 'समन्वय' है। भारतीय दर्शन के अनुसार जब परम तत्त्व 'सत्' प्रकृतिक्षी माया के रजोगुण से समन्वित हुआ तो भौतिक जगत् का आविर्भाव हुआ। प्रकृति और जगत् के विकास की सभी क्रिया-प्रक्रियाओं में समन्वय की सत्ता देखी जा सकती है। समुद्र की उत्ताल तरंगों के साथ जब सूर्य के प्रकाश का समन्वय होता है, तो शत-शत मेघ-खंडों का आविर्माव होता है, जब बादलों की वाष्पता में वायुमंडल की आईता का संयोग होता है, तो बूंदों के रूप में प्रवाहित होनेवाले जल-स्रोत का निर्माण होता है और घरती की शुब्कता में मेघ की तरलता का समन्वय होता है, तों हरे-भरे पौधों का जन्म होता है। संसार के प्रायः समस्त प्राणियों के उद्भव का मूल प्रायः दो तत्त्वों का समन्वय ही है। सम्भवतः स्यूल दृष्टि से देखने पर पुरुष और प्रकृति के योग की क्रिया संघर्ष के तुल्य ही प्रतीत हो - जैसा कि मार्क्स को प्रतीत हुआ - किन्तु हमें यह न भूल जाना चाहिए कि जब तक दोनों के क्षरित अंशों का उचित समन्यय नहीं हो जाता, तब तक यह संघर्ष किसी नव-निर्माण में असफल रहता है। संघर्ष का मूल द्वेष है, जबिक समन्वय राग पर आधारित है। सृष्टि के जीवों का उद्भव, पालन एवं उनकी रक्षा उनके जन्मदाताओं की रागात्मक प्रवृत्तियों के फलस्वरूप होती है, न कि हेष-मूलक चेष्टाओं से।

स्यूल सृष्टि की ही भाँति कला और साहित्य का भी मूल समन्वय है। जब शिल्पकार विखरे हुए पत्थरों को सुसमन्वित रूप में जोड़ देता है, तो भव्य भवन तैयार हो जाता है; मूर्तिकार और विवकार की लकीरों और रेखाओं का वह रूप, जब वास्त-विक और अवास्तविक में समन्वय स्थापित कर देता है तो वह मूर्ति या चित्र की संज्ञा से अभिहित हो जाता है। जब दो पंक्तियों में मावा, अक्षर, लय एवं तुक की दृष्टि से परस्पर समन्वय स्थापित हो जाता है तो वे किवता के स्थूल रूप को ग्रहण कर लेती है और जब उसमें भाव, बुद्ध और कल्पना से समन्वित अर्थ गुम्फित हो जाता है तो वही रचना सरस काक्य में परिवर्तित हो जाती है।

कलाओं का मूल समन्वय में है, अतः कलाकार की दृष्टि में भी समन्वयात्मकता का गुण होना आवश्यक है। जिस कलाकार या साहित्यकार में समन्वय की शक्ति जितनी अधिक होगी, वह उतना ही अधिक अपनी रचना को गौरव प्रदान करने में सफल सिद्ध होगा । आदिकवि वाल्मीकि से लेकर अब तक के सभी महान् कवियों एवं साहित्यकारों में समन्वय की परिणति किसी न किसी रूप में अवश्य दृष्टिगीवर होगी। उनके समन्वय के क्षेत्र एवं उसकी प्रक्रिया में भेद हो सकता है, किन्तु उनका लक्ष्य प्रायः समन्त्रय की साधना ही रहा है। देश और काल की परिस्थितियों के अनुसार जीवन, समाज और समाज के कुछ तत्त्व अनुचित रूप से प्रमुखता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ सर्वथा उपेक्षित होने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विश्वह्वलता का आवि-भीव हो जाता है। एक सफल चिकित्सक, समाज-सुधारक, राजनीतिक नेता, धर्मीप-देशक एवं साहित्यकार अपने-अपने क्षेत्र में और अपने-अपने ढंग से इस विश्व ह्वलता का उपचार करके पुनः सामंजस्य स्थापना का प्रयत्न करता है; किन्तु ध्यान रहे, सभी सामंजस्यवादी सदैव किसी एक ही तस्व या किसी एक विचारघारा के समर्थक या पोषक नहीं रहते, युग की मांग के अनुसार वे कभी एक का और कभी दूसरे का सम-र्थन करते रहते हैं। यही कारण है कि हम एक युग के समन्वयवादी को जिस तत्त्व या विचार का समर्थंक पाते हैं, दूसरे यूग में उसी का खंडन दूसरे समन्वयवादी को करते देखते हैं। कबीर ने अति भावुकता का खंडन बौद्धिकता की स्थापना के लिए किया था, तो तुलसी ने ज्ञान-मार्गियों की बढ़ी हुई तार्किकता के निराकरण के लिए भावना का समर्थन किया ( तेतायुग के नेता राम ने जहाँ कर्म के आगे भावना की उपेक्षा की थी, वहाँ द्वपार के श्रीकृष्ण ने भावना की पविव्रता को कर्म की अपविव्रता से निलित घोषित किया ) गौतम बुद्ध एवं महात्मा गांधी दोनों के अहिंसक होते हुए भी एक ने भावना-प्रधान युग के लिए नास्तिकवाद का प्रवर्त्तन किया, जबकि दूसरे ने बौद्धिक यूग की आवश्यकतानुसार आस्तिकतावादी दृष्टिकोण को अपनाया।

तुलसीदास ने जिस युग में जन्म घारण किया, वह अनेक विश्व ह्वलताओं का युग था। राजनीतिक हिष्ट से विदेशी जाति ने भारतीय जनता को पूर्णतः अपने शासन के पंजे में जकड़ लिया था; धर्म की हिष्ट से परम्परागत हिन्दू-धर्म इस्लाम के झंडे के आगे नत-मस्तक-सा हो रहा था; समाज के आदर्श मुल्ला-मौलवियों एवं पण्डितों को परस्पर विरोधी उक्तियों के कारण लुसप्राय होते जा रहे थे; पारिवारिक सम्बन्ध एवं

दाम्पत्य जीवन की मधुरता भी नैतिकता एवं त्याग के अभाव में दिन-प्रति-दिन क्षीण एवं शुष्क होती जा रही थी। साहित्य के क्षेत्र में कबीर जैसा प्रतिभाशाली तो कभी-कभी ही अवतरित होता था, किन्त उनके अनुकरण में कोई भी अशिक्षित या अदं-शिक्षित दो-चार पंक्तियाँ जोडकर अपने आपको कवि घोषित कर देता या । नई संस्कृति के वैभव ने हमारे प्राचीन सांस्कृतिक आदशों को निस्तेज तो कर दिया, किन्तू यह हमारे हृदय की गहराई में प्रविष्ट नहीं हो सकी । जीवन की यह कितनी बड़ी विषमता थी कि हम अपने हृदब के राजा राम को भूल कर किसी शाहंशाह के गौरव की बात करते थे, जिन मूर्तियों को श्रद्धा से सिर झुकाते थे, उन्हीं को सन्त-फकीरों के मुँह से 'घर की चनकी' से भी घटिया सुनते थे; जिन्हें 'म्लेच्छ' समझकर छूना भी पाप समझते थे, उन्हीं से राजा-महाराजाओं की कन्याओं का विवाह होते देखते थे और जिस देव-वाणी के पढ़े-लिखे को विद्वान समझते थे, उसके स्थान पर फारसी के जाताओं को सम्मानित होते देखते थे। अस्तु राजनीतिक दृष्टि से दी नहीं, हम मानसिक एवं नैतिक दृष्टि से भी इतने निर्वल एवं अशक्त हो गए थे कि किसी कट्टर मुस्लिम शासक के एक और प्रवल बाघात से हिन्दू जाति, हिन्दू वर्म एवं हिन्दू संस्कृति सदैव के लिए इस्लाम में विलीन हो जाती । किन्तू हम देखते हैं कि लगभग एक-डेढ शताब्दी पश्चात ही हिन्दू जाति इतनी सशक्त हो गयी थी कि उसने 'चक्रवर्ती सुम्राट' औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिये - कहीं सिक्खों के रूप में, कहीं जाटों के रूप में, कहीं सतनामियों के रूप में और कहीं मरहठों के रूप में हिन्दू जाति की शक्ति का विस्फोट होने लगा। इस अल्पकाल में यह शक्ति कहाँ से आ गई ? क्याँ इस यूग में हिन्दूओं को कोई ऐसी खुराक या औषि प्राप्ति हुई थी, जिससे उनमें नई शक्ति और नए पाहस का संचार हुआ ? हो, अवश्य ही ऐसा हुआ-अपने धर्म के प्रति श्रद्धा, अपनी संस्कृति के प्रति आस्था और अपने आदशों के प्रति विश्वास ने ही हमें वह शक्ति प्रदान की, जिसके बल पर न केवल हमारा अस्तित्व बना रहा, अपित प्रबल विरोधी शवित का भी सामना हम कर सके।

"अपने आदशों के प्रति आस्था रखो, अपना आत्म-विश्वास मत खोओ" यह कहना आसान है, किन्तु किसी हारी हुई जाति और पराधीन देश के प्राणों में इस मंद्र को फूँकना बहुत कठिन है—दुष्कर है। किन्तु सोलहवीं-सन्नहवीं शताब्दी में हिन्दू जाति को कुछ ऐसे लोक-नायक, लोक-नेता प्राप्त हुए, जिन्होंने यह कार्य ऐसी लाघवता से संपादित कर दिया कि स्वदेशी एवं विदेशी शक्तियों को वर्षों बाद पता चला कि कहीं कुछ हो गया है। इन लोक-नायक महापुरुषों और महात्माओं में तुलसी भी एक थे।

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आदगों की स्थापना के लिए तुलसी को विभिन्न विरोधी रूपों में समन्वय स्थापिन करना पड़ा। उसके लिए उन्होंने एक ओर प्राचीन को अपनाया और दूसरी ओर उन्हें उसका संस्कार नये ढंग से करना पड़ा। राम-चरित — राम का आदर्श — प्राचीन का प्रतीक है तो उसे जिस देवत्व से अभिभूषित किया गया, वह नवीनता की देन है। तुलसी ने एक सुदृढ़ आधार ग्रहण किया, जो जीवन के विविध रूपों में सामंजस्य स्थापित कर सकने की सामग्री प्रदान कर सके। भारतीय संस्कृति

प्रमुख धर्मों एवं आचार्यों ने महत्व प्रदान किया है। उसके प्रति प्राचीन हिन्दू धर्म की आस्था तो चिरकाल से ही रही है; बौद्धों, जैनियों, योगियों, वैष्णवों और सन्तों की भी श्रद्धा किसी-न-किसी मादा में सदा रही है। यही कारण है कि संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रं श, हिन्दी, बेंगला, मराठी, कन्नड़ आदि प्रमुख भाषाओं में राम के आदर्श चरित का आख्यान श्रद्धा-पूर्वक हुआ है। कहा जा सकता है कि यदि इस समन्वयवाद का श्रेय राम के चरित को है तो फिर तुलसी की क्या विशेषता रही ? किन्तु ऐसी बात नहीं है। वन में शताधिक जड़ी-बृद्धियों के विद्यमान रहते हुए भी हम उनका उपयोग नहीं कर सकते, किन्तु एक चतुर वैद्य उनके रहस्य को जानकर उन्हीं जड़ी-बूटियों से सहस्रों रोगियों का उपचार कर देता है। क्या उस चिकित्सक का महत्त्व इसीलिए गौण हो जायगा कि उसने अपनी शक्ति के बल पर नहीं, अपितू भौषधियों के बल पर उपचार किया? चिकित्सक की सफलता इसी में है कि उसने सही वक्त पर, रोगी को सही भीषधि दी ! राम का चरित्र सदैव सबके निए खुमा या, किन्तु एक तुलसी का ही ड्यान उधर बाकुष्ट क्यों हुआ, वे ही खसका रहस्य क्यों समझ सके, अन्य क्यों नहीं ? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में तुलसी की महानता छिपी हुई है। साथ में यह भी ध्यान रहे कि उसने रामचरित के पौधे को ज्यी-का-त्यों काम में नहीं ले लिया, अपित उस अनेक द्रव्यों से समन्वित करके एक ऐसा रसायन तैयार किया, जो सभी प्रकार की आधि-व्याधियों के लिए 'राम-बाण' बन गया।

सबसे पूर्व हम उनके काथ्य-प्रयोजन या काथ्य-रचना के उद्देश्य को ही लेते हैं। उस समय दो प्रकार के किव थे—एक तो वे जो अपने आश्रयदाताओं की ही प्रसन्नता के लिए काव्य-रचना करते थे, दूसरे वे जो स्वान्त:सुखाय काव्य-रचना करते थे। प्रथम वर्ग के किवयों की रचना में वैयक्तिकता का सर्वथा लोप होता था, तो दूसरे वर्ग की रचना में सामाजिकता का। अन्य युगों और अन्य देशों में भी ऐसी स्थिति रही है, जब कला या तो कोरी वैयक्तिकता से ग्रसित हो गई है, या कोरी सामाजिकता के कारण शुष्क-सी हो गई है। 'कला कला के लिए' या 'कला जीवन के लिए?' ये दो विरोधी वाद पाश्चात्य साहित्य में दीर्घकाल तक प्रचलित रहे हैं। इसी हष्टि से तुलसी का काव्य दोनों के बीच उचित समन्वय स्थापित करता है। वे 'स्वान्त:सुखाय' काव्य-रचना में प्रवृत्त होते हैं, किन्तु फिर भी वे वैयक्तिकता से ग्रसित नहीं होते। वे 'प्राकृत-जन' का गुण-गान करना हेय समझते हैं, किन्तु फिर भी उनकी रचना जनता की प्राकृत वृत्तियों का परिष्कार करने में समर्थ है।

काव्य की विषय-वस्तु में भी उनका यही समन्वयवादी हिष्टकोण है। प्राय: साहित्य में राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक जीवन की किसी एक समस्या को लेकर काव्य का स्थूल आधार तैयार किया जाता है—किन्तु तुलसी के मःनस में इन सभी विषयों का समन्वय इस प्रकार हुआ है कि हम उन्हें एक-दूसरे से विच्छिन्न नहीं कर सकते। राजनीतिक दृष्टि से एक ओर उन्होंने अपने युग की विषम परिस्थितियों की आलोचना की है—

> गोंड़ गैंबार नृपाल महि, यमन महा महिपाल। साम न दाम न भेड कलि केवल इंड कराल।।

तो दूसरी ओर उन्होंने शासक एवं अधिकारियों के कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी।।

×
 तृलसी प्रजा सुभाग तें, भूप भानु सो होय।
 ×
 ×

मुलिया मुल सों चाहिए, खान-पान को एक। पालइ पोषइ सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।।

क्या यह आदर्श यथार्थ में परिणत हो सकता है ? क्यों नहीं, 'राम-राज्य' इस प्रश्न का उत्तर है —

वैहिक वैविक भोतिक तापा। राम राज निह काहुहि व्यापा। सब नर करीह परस्पर प्रीतो। चर्माह स्वधमं निरत श्रुति नीती। निह वरिद्र कोउ दुखी न दीना। महि कोउ अबुध न लच्छन-होना।

वस्तुतः आदर्श राम-राज्य की इसी सुन्दर कल्पना ने आधुनिक युगीन नेता महात्मा गांधी को मोहित कर लिया था। भले ही हम आज 'प्रजातन्त्रवाद' की रट लगाएँ, किन्तु वह 'राम-राज्य' की समता करने में असमर्थ है।

समाज के क्षेत्र में तुलसी ने सर्वप्रथम तो दाम्ग्स्य-सम्बन्ध की स्थिरता एवं विपत्नता पर बल दिया। जहाँ वे नारी को उपदेश देते हैं कि वृद्ध, रोगवश, जड़, धन-हीन, अंध व, धिर, क्रोधी एवं दीन पति का भी अपमान मत करो, वहाँ वे पुरुष के लिए एकपत्नीव्रत का आदर्श भी उपस्थित करते हैं। एक ओर पति पत्नी में अनुरक्त हो और दूसरी ओर पत्नी मन-कर्म-बचन से पति के लिए हितक।रिणी हो—इससे बढ़कर दाम्पत्य जीवन का आदर्श क्या होगा। देखिए—

''एकनारि वृत रत सब भारी। ते मन-वच-क्रम पति हितकारी।''

जो विद्वान् तुलसी पर नारी-वर्ग से प्रति कठोग्ता का आक्षेप लगाते हैं, वे इन पंक्तियों को न भूलें—

कत विधि मुजी नारि जग माहीं। पराघीन सपनेहु सुख नाही।।

इससे स्पष्ट है कि वे नारी की अति उच्छृह्वलता के विरोधी थे, अन्यथा सामान्य नारी की पराधीनता के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी—तथा वे नारी और पुरुष दोनों के चरित्र का उत्थान चाहते हुए दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के पक्षपाती थे।

उस युग में ऐसे भी दम्पति थे, जो अपने सुख-भोग में मग्न होकर परिवार के कर्तव्यों की उपेक्षा करते थे। नव-यौवन पत्नी के रूप-वैभव के आकर्षण में पड़कर अनेक

X

3.4 अपने माता-पिता की सेवा से विरत हो रहे थे। तुलसी ने ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्य करके व्यंग्य किया है—

सुत मार्नीह मातु-पिता तब लौं, अबला नव वीख नहीं जब लौं। ससुरारि पियारि लगी जब तें, रिपु कुटुम्ब भये तब तें।।

नहिं मानत कोड अनुजा तनुजा।

साय ही वे उपदेश देते हैं--

अनुचित उचित विचार तजि, जे पालींह पितृ बैन। ते माजन सुख सुजस के, बसिह अमरपति ऐन।।

युवक-वर्ग की अति विलासिता के कारण पारिवारिक स्थिति विषम हो रही थी, तो दूसरी ओर वर्ण-व्यवस्था भंग होने के कारण दिन-प्रति-दिन सामाजिक संगठन में शिथिलता आती जा रही थी—

जानपनी की गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गँवार महा है।

तुलसी ने केवल खंडन का ही मार्ग नहीं अपनाया, अपितु वे साथ-साथ आदर्शों की स्थापना के द्वारा मंडन भी करते चलते हैं। राम-चरित्र के द्वारा उन्होंने पित-परनी-सम्बन्ध में मधुरता, भाई-भाई से स्नेह, पुत्र के आज्ञा-पालन, विमाताओं के प्रति आदरभाव आदि के उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत करके तत्कालीन जनता का मार्ग-प्रदर्शन किया है। ध्यान रहे, सीता-बनवास की घटना, जो राम के दाम्पत्य-जीवन पर कलंक के समान थी, का वर्णन तुलसी ने नहीं किया है।

अपने युग की विभिन्न दार्शनिक एवं साम्प्रदायिक विचार-धाराओं में भी मानस के रच्यिता ने सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है। मध्य-युग के दो बड़े दार्शनिक वादों—अद्वैतवाद और विभिष्टाद्वैतवाद में तुलसी ने इतने सुन्दर ढङ्ग से साम्ज़स्य स्थापित किया है कि मानस में दोनों ही विरोधी भाव से विद्यमान हैं। यही कारण है कि दोनों वादों के ही अनुयायी मानस में अपने-अपने मतलब को सामग्री प्राप्त कर लेते हैं। यदि महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा मानस में अद्वैतवाद का निरूपण इतनी गम्भीरता से पाते हैं कि उनके मत से 'दावे के साथ कहा जा सकता है कि शंकर अद्वैत के विरुद्ध पड़नेवाले सामग्रदायिक विचार रामायण में हैं ही नहीं' तो दूसरी ओर विशिष्टाद्वैतवाद को लेकर चन्नने वाले भक्ति-पथ के अनुयायी भी उनसे सन्तुष्ट हैं। अद्वैत को माननेवाले ज्ञान-मार्ग का समर्थन करते हैं तथा विशिष्टाद्वैतवादी भक्ति का। तुलसी ने दोनों के समन्वय का ही समर्थन किया है—

भगतिहि ग्यानीह नीह कछ भेवा। उभय हरीह भव संभव खेवा। किन्तु एकांगी ज्ञान के विरोध में वे स्पष्ट कहते हैं:— जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं। ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिरहि पय लागी।।

अन्ततः तुलसी का झुकाव भक्ति की ओर अधिक है, किन्तु वे भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन ज्ञान-मार्गियों को अप्रसन्न करके नहीं करते; अपितु उनके मार्ग को तलवार की धार पर चलने के समान बताकर उनके महत्त्व को अक्षुण्ण रखते हैं; केवल जन-साधारण की सरलता एवं सुविधा के नाम पर वे भक्ति का समर्थन करते हैं—

ग्यान पंथ कृपान कै धारा। परत खगेस होइ नहिं बारा।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

राममगति चिन्तामनि सुन्दर । बसइ गरुइ जाके उर अन्तर ।।

इसी प्रकार विभिन्न देवताओं को उपासना को लेकर भी हिन्दू धर्म के अनुयायी परस्पर विरोध में संलग्न थे। कोई शिव को सबसे बड़ा देव सिद्ध करता था, कोई शिक को अौर कोई विष्णु को। तुलसी ने अपनी 'विनय-पित्रका' में सभी प्रमुख देवों की स्तुति करके अपने व्यापक समन्वयवाद का परिचय दिया है। दूसरी ओर वे शैवों और वैष्णवों के पारस्परिक विरोध की भत्सेंना राम के मूँह से करवाते हैं—

सिब ब्रोही मम भगत कहावा। तो नर सपनेहु मोहि न पावा।। संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मुद्द मित थोरी।।

उस युग में नित्य नये-नये पंथों के उद्भव के कारण भी हिन्दू धर्म का विघटन हो रहा था। एक समन्वयवादी कवि इसे कैसे सहन कर सकता था, अतः उन्होंने इस प्रवृत्ति का विरोध स्पष्ट रूप में किया है—

"दंभिन निज मत कलिप करि, प्रकट किये बहु पंथ।"

जिस प्रकार उनकी किवता का विचार-पक्ष राजनीति, समाज, धर्म, और दर्शन की विभिन्न विरोधी विचार-धाराओं को समन्वित रूप में प्रस्तुत करता है, वैसे ही उनके भाव-पक्ष में सभी भावनाओं एवं रसों का समन्वय सुन्दर रूप में हुआ है। पुष्प-वाटिका-प्रसंग में शृंगार की जैसी मनोहर अभिव्यक्ति उन्होंने की है, वह क्षण-भर के लिए उनके भक्त होने में सन्देह उत्पन्न कर देती है। प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का जैसा सजीव चिद्यण तुलसी द्वारा हुआ है, वह कम-से-कम हिन्दी-काव्य के लिए तो अपूर्व है। जनकतनया के सौन्दर्य एवं उसकी चेष्टाओं के निरूपण में उन्होंने जैसी सूक्ष्मता दिखाई है, वह किसी शृङ्गारी किव के भी वश की बात नहीं है—

कंकन किंकिनि नूपुर ध्वनि सुनि । कहत लखन सन रामु हृदय गुनि ।। मानहुँ मदन बुन्दुभी दीम्हीं । मनसा विश्व विजय करि लीम्हीं ।।

× × ×

जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । विरचि बिस्व कहुँ प्रकट देखाई ।। सुन्दरता कहुँ सुन्दर करई । छबि गृहँ दीप सिखा जनु बरई ।।

'सुन्दरता को भी सुन्दर करनेवाली' इस राजकुमारी के सौन्दर्य को देखकर भला कौन मुग्ध नहीं होगा। अब उसके 'अनुराग की प्रारम्भिक चेष्टाओं को देखिए— चितवित चिकत चर्रै विसि सीता। कहें गए नृप किशोर मनु चीता। जहें विलोक मृग-सावक-नयनी। जनुतहें वारिस कमल सित श्रेनी।

अधिक सनेह देह भैं भोरी। सरद सिसिह जनु चितव चकोशी। लोचन मगरामिंह उर आनी। दीन्हें पलक क्याट सयानी।।

जो किव शृङ्गारिकता का ऐसा सरस वर्णन कर सकता है, वही रौद्र, वीर एवं भयानक की सृष्टि में भी पूर्ण सफल हुआ है। उदाहरण के लिए वीर-रस का एक कवित्त द्रष्टब्य है—

तीखे तुरंग कुरंग सुरंगिन साजि चढ़ै खेंटि छैल छबीले। भारि गुमान जिम्हें मन में कबहूँ न भये रन में तन ढीले।। तुलसी गज से लिख केहरि लो, ऋपटे पटके सब सूर सजीले। मूमि परे मट घूमि कराहत हांकि हने हनुसान हठीले।।

वस्तुतः तुलसी ने सभी रसों की आयोजना सफलतापूर्वक करके अपनी अपार समन्वय शक्ति का परिषय दिया है।

काव्य-क्यों एवं शैली की हिन्द से भी तुलसी का साहित्य अपने युग की सभी प्रचलित काव्य-पद्धतियों से समन्वित है। महाकाव्य, मुक्तक, गीति—तीनों रूपों का प्रयोग उन्होंने सफलतापूर्वक किया है। उस युग में पाँच काव्य-शैलियाँ प्रयुक्त होती थीं—(१) वीर-गाथा काल की छप्पय पद्धति (२) कृष्ण-भक्त कवियों की गीति पद्धति, (३) चारणों व भाटों की कवित्त-सवैया पद्धति. (४) दोहा-पद्धति और (५) प्रेमाक्यानों की दोहा-चौपाई पद्धति। तुलसी के काव्य में इन सभी पद्धतियों का प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। इसी प्रकार उनकी शैली में स्वाभाविकता और अलंकृति का सुन्दर समन्वय मिलता है। उस युग में ब्रज और अवधी का साहित्य में प्रयोग होता था; तुलसी ने दोनों का ही प्रयोग पूर्ण अधिकार के साथ किया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी में समन्वय की अपूर्व क्षमता थी। क्या विचार, क्या भाव और क्या गैली—साहित्य के सभी पक्षों में उनकी अनुठी समन्वय-वादिता हिंदगोचर होती है। भारतीय धर्म-साधना ने वैदिक युग से लेकर उनके युग तक जो कुछ प्राप्त किया था, उसका सार रूप उनके काव्य में एकत है। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीय साहित्य का चरम विकसित रूप यदि किसी एक ही रचना में देखना हो तो उसका सबसे सुन्दर साधन तुलसी का 'राम-चरित-मानस' है, इसमें कोई सन्देह नहीं। तुलसी की इस महान् देन को देखते हुए किसी किव ने ठीक लिखा है—

'कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला।'

## :: अट्ठावन ::

# मीराँबाई का काव्य : नव मूल्यांकन

- १. मीरौं के ग्रन्थ।
- २. 'पदावली' की पृष्ठभूमि ।
- ३. 'पदावली' का बौद्धिक पक्ष ।
- ४. 'पदावली' का भाव-पक्ष।
  - (क) माधुर्य भाव।
  - (ख) रूपासक्तिजन्य भाव।
  - (ग) माधुर्य भाव की प्रगाढ़ता।
- ५. काब्य-रूप एवं शैली पक्ष ।
- ६. उपसंहार।

यद्यपि हिन्दी की सर्वोच्च महिला कवियती—मीराँगई—के नाम से सम्बद्ध अनेक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं, किन्तु इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रामणिक रचना 'मीराँगई की पदावली' ही है। इस 'पदावली' का भी कोई एक प्रामाणिक रूप या संस्करण नहीं मिलता—विभिन्न संकलन-कर्ताओं एवं संपादकों ने अपने-अपने ढंग से 'पदावली' का पाठ निर्धारित किया है। इतना ही नहीं, 'पदावली' के विभिन्न संस्करणों के पदों की संख्या एवं नाम में भी परस्पर गहरा अंतर मिलता है। इमका कारण कदा-चित् यह है कि स्वयं मीराँ ने अपने विभिन्न पदों को संगृह'त करके कोई संज्ञा प्रदान नहीं की, अपितु परवर्ती संकलन-कर्ताओं ने ही अपने-अपने संकलनों को विभिन्न संज्ञाएँ प्रदान की हैं। यही कारण है कि मीराँ की पदावली के अनेक संग्रह अलग-अलग नामों से प्रचलित है, जिनमें से कुछ ये हैं —(१) 'मीराँगई के भजन'— पं० ईश्वरीप्रसाद रामचन्द्र द्वारा संकलित, सन् १८६६ ई०। (२) 'मीराँगई की शब्दावली'—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित। (३) 'मीराँगई की पदावली' —सं० परशुराम चतुर्वेदी। (४) 'मीराँ-माधुरी'—ब्रजरत्नदास। (५) 'मीराँ और उनकी प्रेमवाणी'—ज्ञानचन्द्र जैन। (६) 'मीराँ की प्रेमवाणी'—रामलोचन शर्मा 'कंटक'। (७) 'मीराँ-मंदाकिनी' — नरोत्तमदास स्वामी। (६) 'मीराँ-दर्शन'—मुरलीधर श्रीवास्तव। (६) 'मीराँ-पदावली'

१. मीरौं की अन्य उपलब्ध रचनाएँ—(१) गीत-गोविंद की टीका (२) नरसी रो मायेरो (३) सत्यभामाजी नों रूसणो (४) राग सोरठ (५) राग गोविन्द आदि।

२. 'राजस्थानी भाषा और साहित्य'—डा० होरालाल माहेश्वरी, पृ ३२६।

'गणुकुमारी 'मंजु'। (१०) 'मीराँ-वृहत पद-संग्रह'—पद्मावती 'शबनम (११) 'मीरा-सुधा-सिन्धु'—स्वामी आनन्द स्वरूप। इनमें से अनेक संग्रह एक-दूसरे पर आधा-रित है तथा कुछ की भाषा बहुत ही भ्रष्ट है। विशेषतः राजस्थानी भाषा से अनिषक सम्पादकों ने संपादन एवं शोधन के नाम पर मीराँ के पदों को अगुद्ध एवं विकृत रूप प्रदान कर दिया है। अतः मीराँबाई के काव्य का अध्ययन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। हमारे देखने में अब तक जो संस्करण आये हैं, उनमें श्री परशुराम चतुर्वेदी एवं प्रो० नरोत्तमदास स्वामी के द्वारा संपादित ही अधिक प्रामाणिक प्रतीत होते हैं। प्रस्तुत लेख भी मुख्यतः परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित 'मीराँ की पदावली' पर आधारित है।

'पदावली, की सामान्य पृष्ठभूमि-किसी भी रचना के सर्जनात्मक पक्ष का अध्ययन करने के निए विकासवादी हिंडिकोण के अनुसार मुख्यतः इन तीन बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है—(१) पूर्व-परम्परा (२) तत्कालीन वातावरण एवं (३) रचियता का व्यक्तित्व । यहाँ 'पदावली' के सर्जन पक्ष की व्याख्या के लिए भी इन तीनों पर क्रमश: विचार करते हुए सर्वप्रथम उसकी पूर्ववर्ती परम्परा पर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि मीरां के जीवन-काल के सम्बन्ध में मतैक्य का अभाव है, फिर भी सामान्यत: संवत: १५५५ से १६०३ वि॰ का समय इसके लिए स्वीकार किया जाता है , इस हिष्ट से वे कबीर-रैदास की परवर्ती एवं सूर-तुलसी की पूर्ववर्ती सिद्ध होती है। पदों या गीतों की परम्परा का सूत्रपात हिन्दी में चौदहवीं शताब्दी ईस्वी से भी पूर्व हो चुका था। इस परंपरा का मूल स्रोत अपभ्रंश के सिद्ध कवियों में ढुँढा जा सकता है। उन्होंने कदाचित् लोक-गीतों के आधार पर इसे प्रतिष्ठित करते हुए स्वानुभृतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । तदनन्तर नाथ-पन्यी योगि ों एवं महाराष्ट्रीय संतों ने इस परम्परा को आगे बढाया । महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सन्त नामदेव (१२७०-१३५० ई०) ने मराठी के साथ-साथ हिन्दी में भी पदों की रचना की तथा आगे चलकर हिन्दी के विभिन्न सन्त कवियों ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस परंपरा को विकसित किया। कबीर ने अन्य शैलियों के साथ-साथ पद-शैली मे भी काव्य-रचना की । मीरों के धर्म-गुरु रैदास भी कबीर के समकालीन माने जाते हैं तथा उन्होंने भी पद-शैली में काव्य-रचना की थी। स्वयं मीरां ने अपने गुरु रूप में रैदास का नाम बार-बार अमित श्रद्धापूर्वक लिया है-अत: कहा जा सकता है कि पद-शैली प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में मीरा को अपने गृह रैदास से मिली थी। मीरा के पदों की न केवल शैली, अपितु विषय-वस्तु एवं भाव-ध्यंजना भी सन्तों के प्रभाव से युक्त है, अत: 'मीरा की पदावली' को सन्तों की पद-परम्परा का ही नव विकसित रूप मानना उचित होगा। 'नव विकसित'—विशेषण का प्रयोग हम जान-बूझकर कर रहे हैं; वह इस बात का सूचक है कि मीरां ने परवर्ती सन्तों का अन्धानुकरण नहीं किया, अपितु विचार, भाव, भाषा एवं शैली की दृष्टि से पूर्व परम्परा को नया मोड़ भी दिया है। जैसा कि अन्यत्र स्पष्ट किया जायगा, मीरौं

१. द्रष्टवय---'हिन्बी-साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास'। राजस्थानी भाषा और साहित्य--डा० माहेश्वरी।

सन्तों की शिष्या होती हुई भी अपने धार्मिक हिष्टकोण के अनुसार सगुण के भक्तों के अधिक समीप पड़ती हैं तथा उनका भाव-पक्ष संतों के भाव-पक्ष की अपेक्षा अधिक अनुभूतिपूर्ण एवं गम्भीर है। उनकी शैली में भी अपेक्षाकृत अधिक कोमलता, सरलता एवं तरलता हिष्टगोचर होती है। अतः कहा जा सकता है कि मीराँ ने पद-शैली के रूप में पूर्वपम्परागत से जो कुछ ग्रहण किया, उसे नयी वस्तु नयी अनुभूति एवं शैली के तूतन तत्त्वों द्वारा और अधिक सम्पन्न एवं परिष्कृत किया है। दूसरे शब्दों में, 'मीराँ की पदावली अपनी पूर्व-परम्परा के नूतन विकास की सूचक है; यह मीराँ के किव-व्यक्तित्व की सशक्तता एवं सबलता का प्रमाण है।

तत्कालीन वातावरण की दृष्टि से 'मीराँ की पदावली' पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि मीरा उस युग की भूमिका पर प्रतिष्ठित है, जबिक भिनत-आंदी-लन अपने उत्थान की ओर अग्रसर या। यह वही समय था, जबकि नामदेव, कबीर एवं रैदास जैसे संत धर्म की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए साम्प्रदायिक भेद-भावों, वर्ण भीर जाति के स्तरों की भिन्नता एवं बाह्याचारों व कृतिम विधि-विधानों की निरर्थकता घोषित कर चुके थे, किन्तु अभी तक सूर-तुलसी की सगुण-लीलाओं के गुण-गान का माधुर्य प्रवाहित नहीं हुआ था । मीरा इन दोनों स्थितियों के मध्य में स्थित हैं-न केवल काल की हिष्ट से, अपितु अपनी बौद्धिकता, भावना एवं क्रिया-कलापों की हिष्ट से भी। जिसे हम 'युग-बोध' कहते हैं, वह प्राय: अतीत से कटा हुआ एवं भविष्य से सटा हुआ होता है-उसमें अतीत और भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का बोध ही अधिक रहता है, किन्तु ऐसा यग बोध व्यक्ति के दृष्टिकोण की सीमित एवं संकीर्ण बना देता है। वह अतीत से ग्रहण नहीं कर पाता, भविष्य को कुछ दे नहीं पाता । ऐसे 'युग-बोध' की दुहाई देकर हम भले ही अपनी सीमाओं की संकीर्णता एवं अभावों की दुर्बलता को छिपा लें, किन्तु सच्ची प्रतिभा एवं व्यापक हिन्द का प्रमाण तो उसी बोध में माना जा सकता है, जो अतीत की उपलब्धियों, वर्तमान की गति-विधियों एवं भविष्य की सम्भावनाओं पर आधारित हो । इस प्रकार के व्यापक बोध का प्रमाण मीराँ की काव्य-दृष्टि में उपलब्ध होता है। मध्यकालीन उच्च सामन्तवर्ग मे पोषित राजकुमारी होती हुई भी उन्होंने चर्मकार रैदास की शिष्या बनने में कोई संकोच नहीं किया-महलों और राज-भवनों की सुदृढ़ दीवारें भी उन्हें सन्तों की कुटिया में जाने से नहीं रोक सकीं - यह तथ्य उनके व्यक्तित्व की सबलता का द्योतक है। राज-भवनों की अट्टालिकाओं में रहनेवाली राजकुमारी का शूद्र-जातीय संतों के साथ निस्संकोच रूप में मिलना-जुलना सांस्कृतिक परिस्थितियों के एक नतन विकास एवं नूतन संगम का सूचक है। दूसरी ओर संतों के निर्गुण की शुब्कता के साथ भनतों के सगुण की मधुरता का मेल, खंडन-मंडन की तार्किकता के स्थान पर हृदय के माध्यं की प्रतिष्ठा एवं दुरूह प्रतीकों एवं अस्पष्ट शब्दावली के स्थान पर सहज स्वा-भाविक शैली का प्रयोग-इस बात का सूचक है कि मीरों ने अपने काव्य में पूर्ववर्ती संतों की उपलब्धियों एवं परवर्ती भक्तों की संभावनाओं के सामंजस्य को प्रस्तुत किया है। उनका 'युग-बोध' 'सीमित युग-बोध' न होकर अतीत और भविष्य से संपुष्ट है। वस्तुत: साहित्यकार की विकसित चेतना ही ऐसा व्यापक बोध प्रस्तुत कर सकती है।

जहाँ तक मीरा के व्यक्तित्व की बात है—उनमें हम अद्भुत साहस, अद्भुत धैर्यं एवं अद्भुत सहजता पाते हैं। वे अपने लक्ष्य के प्रति इतनी अधिक आस्थाना एवं हढ़ हैं कि विष-पान तक की स्थित उन्हें विचलित नहीं कर पाती। पारिवारिक विरोध, सामाजिक भत्सेंना एवं लोक-निन्दा भी उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को तिनक भी नहीं छू पाती। यही कारण है कि वे अपनी आत्मा की आवाज को, अपने हृदय के क्रन्दन को, अपने मन के उल्लास को, अपनी भावनाओं के आवेग को और अपनी अनुभूतियों के प्रवाह को निर्वाध रूप में व्यक्त कर पायीं। नारी का नारीत्व उन्हें कृतिमता के आवरण को धारण करने के लिए विवश नहीं कर पाता, उच्च कुल की कुलीनता उन्हें गांभीयं एवं ऐश्वयं के अनावश्यक भार को ढोने के लिए मजबूर नहीं कर पाती। वे एक ऐसी नारी का आदर्श प्रस्तुत करती हैं, जो पारिवारिक रूदियों एवं सामाजिक सीमाओं का उच्छेदन करते समय एक अद्भुत शक्तिशालिनी विद्रोहिणी का रूप धारण कर लेती हैं, जबिक अपने साँवरिया की आगधना के समय, उसके सम्मुख आत्म-निवेदन करते समय प्रेम से विभोर, लाज से गद्गद, कोमलता से ओत-प्रोत एवं दैन्यता से द्रवित हो उठती हैं। वे एक ओर समाज को चुनौती देती हुई कहती हैं—

पग घुंघरू बांध मीरां नाची रे

मीरां नाची !

या

माई री मैं तो लीयो गोविन्दो मोल। कोई कहै छाने कोई कहैं चौड़े, लियो री बजंता ढोल।

तो दूसरी ओर वे यह भी स्पष्ट रूप में घोषित करती हैं— मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई!

अस्तु, इसमें कोई सन्देह नहीं कि मीराँ के व्यक्तित्व की सबलता, शिक्तमत्ता एवं स्पष्टवादिता ने उनकी वाणी को पर्याप्त शिक्त एवं सहजता प्रदान की है—इसी के बल पर वे अपनी अनुभूतियों को यथार्थ रूप में व्यक्त कर सकी हैं तथा यही यथार्थता उनकी अभिव्यक्ति का चरम सौन्दर्य है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मीराँ का काव्य परम्परा से पुष्ट होते हुए भी उसकी रूढ़ियों से जकड़ा हुआ नहीं है; युगीन वातावरण पर आधारित होते हुए भी उसकी सीमाओं से आबद्ध नहीं है तथा उनका व्यक्तित्व राजभवनों में पला हुआ ोते हुए भी उसकी औपचारिकताओं एवं कृतिम ताओं से मुक्त है। वस्तुतः मीराँ की काव्यानुभूति परम्परा, युग एवं व्यक्तित्व के सुन्दर सिम्मश्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। वह परम्परा का एक नया मोड़, युग का एक व्यापक बोध एवं व्यक्तित्व की एक नूतन सहजता का आदर्श प्रस्तुत करता है, जो समग्र रूप में किव-प्रतिभा की विकासोन्मुखता का परिचायक है।

'पदावली' का बौद्धिक पक्ष — 'पदावली' के बौद्धिक पक्ष पर विचार करने के लिए हमें सर्वप्रथम यह देखना होगा कि मीराँ किस धर्म-सम्प्रदाय व दार्शनिक मत की अनुयायी थीं। इस संबंध में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। उनके गीनों में विभिन्न

धर्म-सम्प्रदायों एवं दर्शनों का प्रभाव मिश्रित रूप में दृष्टिगोचर होता है, अतः उन्हें किसी एक सम्प्रदाय से सम्बद्ध करना उचित प्रतीत नहीं होता । उनके माता-पिता सगुण के उपासक थे तथा इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मीराँ बाल्यकाल में ही कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने लग गई थीं—इसमें वे सगूण की आराधिका सिद्ध होती हैं। उनके पदों मे भी प्राय: कृष्ण के प्रति ही आत्म-निवेदन किया गया है, इससे भी वे कृष्ण-भक्तों की परम्परा में आती हैं। किन्तु कृष्ण-भक्त मान लेने पर भी एक प्रश्न यह उठता है कि वे कृष्ण-भिनत से सम्बद्ध किस सम्प्रदाय की अनुयायिनी थीं ? कुछ विद्वान् उन्हें वल्लभ-सम्प्रदाय से संबद्ध करना चाहते हैं, किन्तू यह ठीक नहीं है। अवश्य ही वल्लभ-सम्प्रदाय से मीराँ का थोड़ा सम्भक्त रहा था, किन्तू उन्होंने इसकी दीक्षा ग्रहण नहीं की थी । वार्ता के अनुसार वल्लभ-सम्प्रदाय के प्रतिनिधि गोविन्द दुबे मीरां के यहाँ गये थे, किन्तु वे मीरां से अप्रसन्न होकर लौट आये थे तथा मीरां की दी हुई भेंट को अस्वीकार करते हुए कहा था - 'तू तो श्री आचार्य महाप्रभून की नहीं होत ताते भेंट हाथ से छूवोंगो नहीं।' एक अन्य उल्लेख के अनुसार मीरा स्वयं भी वन्दावन आई थीं, किन्तु वे यहाँ नहीं ठहरीं ! इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि बल्लभ-सम्प्रदाय के अनुयायियों ने मीराँ को अपने मत की दीक्षा देने का प्रयास किया था, किन्तु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।

श्री वियोगी हरि के मतानुसार मीराँ ने चैतन्य सम्प्रदाय के प्रतिनिधि श्री जीवगोस्वामी से दीक्षा ली थी। मीराँ की भिक्त-भावना में प्राप्त माधुर्य-भाव चैतन्य-मत की विचारधारा के अनुकूल ही है, फिर भी इस बात का कोई दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता कि मीराँ ने चैतन्य सम्प्रदाय की दीक्षा ली ही थी।

स्वयं मीराँ पदावली में गुरु के रूप में संत रैदास का स्मरण बार-बार श्रद्धा-पूर्वक किया गया है, तथा-

गुर मिलिया रैदास जी, बोन्हीं ग्यान की गुटकी। चोट लगो निज नाम हरि की, म्हरि हिबड़े खटकी।।

दूसरी ओर सन्त रैदास की उपलब्ध जीविनयों में भी उनकी शिष्याओं में 'चित्तौड़ की झाली रानी' का उल्लेख मिलता है—यद्यपि यह 'झाली रानी' स्वयं मीराँ का विशेषण नहीं माना जाता—पर संभव है कि यह मीराँ की माता, चाची, या किसी ऐसी निकटस्थ संबंधिनी का सूचक हो, जिसके माध्यम से मीराँ का भी रैदासजी से सम्पर्क हो गया हो। अतः यह सम्भव है कि मीराँ को बाध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि गुरु रैदास से ही हुई हो। मीराँ के काब्य पर संत-मत के प्रभाव को सूचित करने वाले और भी कई प्रमाण उपलब्ध होते हैं। एक तो उन्होंने अनेक पदों में अपने गुरु को 'जोगी' रूप में संबोधित करते हुए उसके प्रति गहरी आसक्ति व्यक्त की है; यथा— 'जोगियाजी आवो ने या देस', 'म्हारा सतगुरु बेगा आज्यो जी'; 'अरज करै मीराँ दासी जी, गुरुपद-रज की मैं प्यासी जी', 'सतगुरु म्हाँरी प्रीत निभाज्यो जी' आदि। इन पदों

१-- 'मीरां की पवावली' (परशुराम चतुर्वेदी)--पदसंख्या २४, २६, १६६।

ें ्री-कहीं गुरु को ही आराध्यदेव या परमात्मा के समरूप मान लिया गया है।
गुरुदेव के लिए जोगी (योगी) विशेषण का प्रयोग किसी नाथ-पंथी योगी की ओर भी
संकेत करता है, किन्तु इसके आधार पर यह कहना कठिन है कि उनका नाथ-पंथियों
से सम्बन्ध रहा है। नाथ-पंथ के अनेक यौगिक शब्द—लिकुटी, शून्य, सुरत, सुषुम्ना,
घट आदि—भी उनके पदों में आये हैं, किन्तु उनका अर्थ योग-परक न लेते हुए प्रेमपरक किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाथ-पंथ का यह प्रभाव मीरा पर संतमत के माध्यम से हो पड़ा है। संतों ने भी नाथ पंथियों की यौगिक शब्दावली का
प्रयोग नूतन अर्थ में किया है, उन्होंने हठयोग के स्थान पर प्रेम के सहज योग की
प्रतिष्ठा की है। यही बात मीरा में मिलती है। दूसरे अनेक स्थलों पर मीरा ने ईश्वर
के निर्मुण निराकार एवं निरंजन रूप को मान्यता देते हुए आत्मा और परमात्मा की
एकता का प्रतिपादन किया है। एक ओर वे कहती हैं—'जाको नाम निरंजन किहुए
ताको ध्यान धरूँगी' तो दूसरी ओर वे स्वयं को आराध्य से अभिन्न भी मानती हैं—
'तुम बिच हम बिच अंतर नाहीं, जैसे सूरज घामा।' गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान की चर्चा
करती हुई वे सर्वेत आत्मा के दर्शन की बात कहती हैं—-

सतगुरु भेद बताइया, खोली भरम की किंवारी हो। सब घट दीसे आत्मा, सबही सूँ ग्यारी हो।। दीपक जोऊँ ग्यान का, चढूँ अगम अटारी हो। मीराँ दासी राम की इमरत बलिहारी हो।।

मीरौं की साधना एवं उपासना पद्धित में भी संतों की परम्परा के अनुरूप प्रणय और विरह की मात्रा पर्याप्त है—अतः यह कहा जा सकता है कि मीरौं पर संत मत की मान्यताओं का प्रभाव कम नहीं है। यह प्रभाव उन पर सन्त रैदास के माध्यम से ही पड़ा हो तो भी आश्चर्य नहीं। यदि स्वयं रैदास का जीवन काल मीराँ से थोड़ा पीछे पड़ता हो तो विसी रैदासी संत (अर्थात् रैदासजों की शिष्य परंपरा का कोई संत) से मीरौं का सम्बन्ध माना जा सकता है।

मीरौ पर सन्त मत का प्रभाव स्वीकार करते हुए भी हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि विचार के क्षेत्र में मीरौं कट्टर नहीं थीं—वस्तुतः उनकी विचारधारा भाव धारा से भिन्न नहीं थी। वे निर्मुण की महत्ता स्वीकार करती हुई भी अपने बचपन के आराध्य कृष्ण को नहीं भूल पाईँ—उन पर बाल्यकालीन संस्कार इतने गहरे थे कि वे अपना प्रणय-निवेदन मोरमुकुटधारी गिरिधर को ही करती हैं—निराकार ब्रह्म को नहीं। उनमें सगुण की आस्था और निर्मुण का ज्ञान—दोनों मिश्रित हो गये हैं। सच पूछा जाय तो उनका निर्मुण ब्रह्म सगुण कृष्ण से भिन्न नहीं है! उनकी भावानुभूति की प्रबल धारा में सगुण एवं निर्मुण का भेद तिरोहित हो जाता हैं, अतः दर्शन और तर्क की कसौटियाँ उनके लिए व्यर्थ है।

'पदावली' का भाव पक्ष--'पदावली में मुख्यतः कृष्ण के प्रति प्रणय निवेदन किया गया है, जिसे लौकिक दृष्टि से श्रुङ्गार रस में स्थान दिया जा सकता था, किन्तु मीरों का आलम्बन अलौकिक है--अतः यह प्रश्न उठता है कि उसे भनित भाव में स्थान

दिया जाए या रहस्यवाद के अन्तर्गत ! 'भिक्त' मूलतः श्रद्धा और प्रेम से समन्वित होती है, उसमें आलम्बन को उच्च एवं महान् तथा स्वयं को दीन व हीन माना जाता है, जबिक मीरों में समता पर आधारित प्रणय की अभिव्यक्ति हुई है। इस दृष्टि से मीरौं सगुण भक्तों की अपेक्षा निर्गुण-संतों के अधिक समीप पड़ती हैं। संतों के दिव्य-प्रेम को 'रहस्यवाद' की संज्ञा दी जाती है तथा अनेक आलोचकों ने मीरौं को भी रहस्यवादिनी बताया है, किन्तु हमें इसमें एक आपित्त है--मीरौं का आराध्य सगुण कृष्ण है, जबिक रहस्यवाद निर्गुण की मान्यता पर आधारित होता है। अतः मीरा न तो पूर्णतः भक्तों की श्रेणी में आती हैं और न ही संन्तों की श्रेणी में-उनकी भावना भिवत और रहस्यवाद के बीच में पड़ती है। रूपगोस्वामी ने भिवत के विभिन्न भेदोप-भेद करते हुए भक्ति के एक ऐसे भेद की भी प्रतिष्ठा की है, जिसमें आराध्य के प्रति विशृद्ध प्रणय की भावना रहती है, इसे माध्यंभाव की भिक्त कहा गया है। यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से भिवत का यह भेद भिवत के मूल क्षेत्र की सीमाओं से दूर पड़ता है, फिर भी व्यावहारिक हिंट से इसे स्वीकार किया जा सकता है; किन्तु इसे हम माधूर्य-भाव की भक्ति न कहकर माधूर्य भाव की उपासना कहना पसन्द करेंगे तथा इसे भक्ति का भेद न मानकर, उससे पृथक् उपासना-पद्धति के रूप में स्वीकार करेंगे । भावना के आधार पर उपासनाओं के निम्नांकित तीन भेद माने जा सकते हैं—

निर्गुण + प्रणय = रहस्यवाद सगुण + श्रद्धा + प्रणय = भक्ति-भाव सगूण + प्रणय = माधूर्य-भाव

उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार मीरों की भावना को माधुर्य-भाव की संज्ञा दी जा सकती है। वस्तुतः व्यावहारिक क्षेत्र में पहले ही मीरों की अनुभूतियों को 'माधुर्य भाव' के नाम से स्मरण करने की परम्परा चली आ रही है, अतः इस दिष्ट से भी यह उचित है।

माधुर्यभाव--मीराँ अपने आराध्य देव को अपने प्रेमी ही नहीं, अपितु पित के रूप में स्मरण करती हैं--

मेरे तो गिरिधर गोपाल वूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मैं तो गिरधर घर जाऊँ

गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुमाऊँ ॥

यहाँ गिरिधर गोपाल के प्रति मीरौं ने पूर्ण अनन्यता का भाव व्यक्त किया है—लौकिक दृष्टि से उनके पति कोई और भी थे, किन्तु मीरौं उसका स्पष्ट निषेध करती हैं। लौकिक सम्बन्ध एवं लौकिक पति मिथ्या है—उसके वास्तविक पति—सौंचो प्रीतम—तो गिरिधर ही हैं। इसलिए वे निःसंकोच उन्हें बार-बार 'पिया' या पति के रूप में सम्बोधित करती हैं—

यद्यपि यहाँ प्रयुक्त 'िया' शब्द ब्युत्पत्ति की दृष्टि से केवल प्रिय का सूचक है, किन्तु राजस्थानी भाषा में वह पति के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः मीराँ का कृष्ण से प्रेयसी-प्रियतम का नहीं, अपितु पत्नी-पति का सम्बन्ध मानना चाहिए।

पित-पत्नी का सम्बन्ध कुछ औपचारिकताओं की अपेक्षा रखता है, किन्तु मीराँ के सामने यह समस्या नहीं है। उनके विश्वास के अनुसार वे जन्म-जन्म से कृष्ण की ही प्रेयसी व पत्नी रहती हैं, अतः इस जन्म में भी वे उसी सम्बन्ध का पालन करती है—

मेरी उणकी प्रीत पुराणो, उण विनि पल न रहाऊँ! × × ×

पूरव जनम को प्रीत पुराणी सो क्यूँ छोड़ी जाय!
× × ×

पूरब जनम को प्रोत हमारी अब नहि जात निवारी!

इसी प्रकार एक अन्य पद में वे अपने आराध्य का 'पूर्व जन्म का साथी' मानती हुई अपने सम्बन्ध को जन्म-जन्मान्तर तक चलनेवाला मानती है। संभवतः मीनां की उपासना का लक्ष्य न तो स्वर्ग है और न ही मुक्ति। वे केवल अपने प्रियतम का सान्निध्य एवं तादातम्य ही जन्म-जन्मान्तरो तक चाहती है।

रूपासंक्त-जन्य माधुर्यं भाव—श्रद्धा या भिक्त का उन्मेप गुणों के चिन्तन के आधार पर होता है, जबिक प्रणय की उत्पत्ति मुख्यतः सौन्दर्याकर्षण या रूपासिनत के कारण होती है। अन्य कारणों से भा प्रणय उत्पन्न हो सकता है, किन्तु रूप का प्रभाव उसमें गौण नहीं रहता। प्रणय का प्रथम अंकुर तो रूपजन्य प्रभाव से ही प्रस्फुटित होता है, प्रिय के अन्य गुण उस अकुर को पल्लिवत एवं पुष्पित करने में योग भले ही देते हों। मीर्रा का माधुर्य-भाव भी आराध्य के सौन्दर्याकर्षण पर आधारित है। स्वयं कवियती के शब्दों में—

### कंसे प्राण पिया बिनि राख्यं जीवन मूर जड़ी। मीरों गिरधर हाथ विकानी लोग कहैं विगड़ो।।

कृष्ण के रूप-सौन्दर्य का आख्यान करते समय मीराँ ने न केवल उनके नख-शिख की विशिष्टता का संकेत किया है, अपितु उनकी शृंगार-चेष्टाओं (हाव-भाव)— यथा, बाँकी चितवन, मंद मुस्कुराहट आदि—का भी निरूपण पूर्ण सरसता से किया है, जो मीराँ की सूक्ष्म सौन्दर्य-चेतना का परिचायक है। शृंगारी-साहित्य में नारी के नख-शिख की व्यंजना तो प्राय: मिलती है, किन्तु पुरुष प्राय: उपेक्षित रहा है। पुरुष के सौन्दर्य की अनुभूति के लिए नारी की आँखें अपेक्षित होती हैं—मीराँ के पास ये थीं, इसीलिए वे अपने पदों में स्थान-स्थान पर कृष्ण के सौन्दर्य का निरूपण अत्यन्त शिष्ट शालीन किन्तु अनुभूतिपूर्ण शब्दों में कर सकीं।

मीराँ का माधुर्य माव प्रथम-दृष्टिजन्य प्रणय (love at first sight) के अनु रूप है; इसीलिए वे कहतीं है—'जब से मुझे नंद-नन्दन दिखाई पड़ता है तब से लोक-परलोक में कुछ भी नहीं सुहाता !' लौकिक प्रणय की भांति ही वे अपने माधुर्य भाव को लोभी नेशों की विवशता के रूप में स्वीकार करती हैं। उनकी रूपासिवत ज्यों-ज्यों तीव्र एव गम्भीर होती जाती है, त्यो-त्यों उनकी प्रणय-वेदना भी बढ़ती जाती है, पर फिर भी वे जिस पथ पर आगे बढ़ गई हैं उससे लौट नहीं पातीं। परिवार और समाजृ उन्हें इसके लिए लांछित करता है—उन्हें कलंकित और कुलटा घोषित करता है, तथा वे स्वयं भी चाहती हैं कि दुनियाँ उन्हें ऐसा न कहे, परन्तु इससे क्या होता है। वे अपने वश्न में नहीं है, उनके प्राण अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि वे तो पहले ही गिरि-धर के हाथ बिक चुकी है—उनके शब्दों म—

में ठाड़ी ग्रिह आपणे री मोहन निकसे आहू। बदन चन्द परकासत हेली, मंद मंद मुसकाइ।। लोक कुटंबी गरिज बरजहीं, बतियाँ कहत बनाइ। चंचल निपट अटक निहं मानत, परहथ गये बिकाइ।।

जो किसी दूसरे के हाथ बिक चुके हैं, उनके लिए कुटुम्ब, परिवार समाज और।लोक के ये सारे विधि-निषेध व्यथं हो जाते हैं। लोग अच्छा बताएँ या बुरा-यह महत्व-शून्य हो जाता है:

> भली कही कोई बुरी कही मैं सब लई सीसि चढ़ाइ। मीरां कहें प्रभु गिरिधर के बिनि, पल भरि रह्यों न जाई।

मीरौ जहाँ लोक-मत का तिरस्कार नहीं करतीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं करतीं; अपितु सब कुछ शिरोधार्य कर लेती हैं। फिर भी वह लोक-मत के अनुसार चल नहीं पातीं—इसलिए कि चलना उनके वश की बात नहीं है! भला जिस प्रभु के बिना एक क्षण भर भी नहीं रहा जाता उसे वह सदा के लिए कैसे भुला सकती हैं! वस्तुतः मीर्ग की इन उक्तियों में व्यक्तिगत दंभ या अहंकार अथवा साधना का गर्व नहीं है, अपितु क्षणय की गंभीरतम अनुभूतियों से उद्वेलित सहुदयता, विनम्रता एवं विवशता हिंट-गोचर होती है।

माधुर्यं भाव की प्रगाढ़ता—मीरों के इस माधुर्यं भाव की प्रगाढ़ता का परिचय उनकी विभिन्न भावानु भितयों या संचारी भावों में मिलता है। वे अपनी प्रणय-वेदना को शत-शत पदों में व्यक्त करती हैं, जिनसे उनकी अनुभूति की तीव्रता एवं गंभीरता का पता चलता है, यथा—

> रमैया बिन नींद न आवै नींद न आवै विरह सतावै, प्रेम की आंच डुलावै।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

होंली पिया बिन लागै खारी सूनो गाँव देत सब सूना, सूनी सेज अटारी ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

यहाँ नींद न आना एवं सर्वत शून्यता की प्रतीति होना—ऐसे अनुभव हैं जो प्रणयानुभूतियों की गंभीरता के द्योतक हैं, यह गंभीरता और भी गंभीर हो उठती है जबकि पपीहा का मीठास्वर भी उसके हृदय के घाब पर नमक का काम करता हुआ प्रतीत होता है; लगता है 'पपीहा' 'पिव! पिव!!' कहकर विरहिणी को प्रिय की याद दिलाता हुआ उसके दग्ध हृदय पर नमक छिड़क रहा है—

रे पपइया प्यारे कब को बैर चितारघो । मैं सूती छो अपने भवन में पिय-पिय करत पुकारघो । बाफ्या ऊपर लूण लगायो, हिवड़ै करवत सारघो ॥

विरह-वेदना की चरम स्थिति तो वह है जब स्वयं विरहिणी अनुभव करने लगती है कि वह असह्य व्यथा के कारण पागल हो गई है—

हेरी मैं तो दरद दिवाणी होइ, दरद न जाणे मेरी कोइ। घायल की गति घाइल जाणे कि जिण लाई होइ।।

प्रायः प्रणय-वेदना के पीड़ितों का यह दुर्भाग्य रहा है कि वे अपनी पीड़ा को बाँट नहीं पाते ! उनकी पीड़ा समझने एवं बँटानेवाले लोग इस धरती पर उत्पन्न नहीं होते ! इसीलिए मीरौं ने कहा है कि घायल की दशा को घायल ही समझ सकता है, कोई अन्य नहीं ! यही बात प्रेम-मागं के अन्य पिथकों ने भी कही है—

कहिंबे को बिया, सुनिबे को हँसी, को दया सुनि के उर आनतु है। अरु पीर घटे तिज धीर सिख ! बु:स्व को नहीं का पै बखानतु है।। किवि 'बोधा' कहे में सवाद कहा, को हमारी कही पुनि मानतु है। हमें पूरी लगी के अधूरी लगी, यह जीव हमारोई जानतु है।

—बोधा

का कहिए, किहि सौं कहिए, तन छीजत है पै नहि छी जतु है!

मारग प्रेम को को समुक्त हरिचन्द यथारथ होत यथा है। लाम कछू न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है।। जानत है जिय मेरो मली विधि और उपाय सबै बिरथा है। बावरे हैं बृत के सगरे, मोहि नाहक पूछत कौन विथा है।।

—भारतेन्दु

प्रणय-वेदना की अभिव्यक्ति कई बार प्रिय के प्रति आत्म-निवेदन एवं उपालंभों के रूप में भी की जाती है। मीराँ भी इस पद्धति का अनुसरण करती हुई कहती है—

वेखो सइयाँ हरि मन काठ कियो। आवन कह गयो अर्जू न आयो, करि करि यचन गयो। खान-पान सुध-बुध सब बिसरी, कैसे करि मैं जियो।। बचन तुम्हार तुमहीं बिसरै, मन मेरो हर लियो। 'मीराँ कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम बिन फाटत हियो।।

उपर्युक्त उक्तियों में व्यंग्य की तीक्ष्णता नहीं है, अपितु अपनी वेदना की अभि-व्यंजना सहज स्वाभाविक रूप में है। 'तुम बिन फाटत हियो!' में यह वेदना साकार हो उठती है।

मीरौ ने विभिन्न पर्वो, त्योहारों, ऋनुओं, पित्नकाओं, संदेश आदि विभिन्न अव-सरों व माध्यमों के आश्रय से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त किया है। उन सबको प्रस्तुत करना यहाँ संभव नहीं, अतः इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उनकी अनुभूतियों सर्वत्न सहज स्वाभाविक एवं मार्मिक रूप में व्यक्त हुई हैं। उनके माधुर्य भाव के सम्बन्ध में निष्कर्ष रूप में पांच बातें कही जा सकती हैं—(१) उनका यह सम्बन्ध जन्म-जन्मांतरों के प्रणय की—पिछले जन्म की प्रीति के विश्वास पर आधारित है। उनका लक्ष्य मिलन है, स्वर्ग और मोक्ष नहीं। (३) उसमें आराध्य को पित रूप में ग्रहण करते हुए स्वकीया भाव को स्थान दिया गया है। (४) उसकी उत्पत्ति सौन्दर्याकर्षण व रूपा-सक्ति-जन्य है। (५) उसमें स्थूल शारीरिकता व संभोग का अभाव है, विरहानुभूति की ही प्रमुखता है।

काव्य-रूप एवं शैली-पक्ष—काव्य-रूप की दृष्टि से 'मीराँ' की 'पदावली' गीति-काव्य के अंतर्गत आती है। जब हृदय में भावों का ज्वार उमड़ता है, तो उसकी अभि-व्यक्ति गीति रूप में होती है। काव्य के अन्य रूपों—प्रबन्ध और मुक्तक में भी भावात्मकता रहती है, किन्तु उनमें वस्तु, पात्न, विचार आदि तत्त्वों का भी समावेश रहता है, इससे उनमें भावात्मकता का तीव्र आवेग नहीं रहता, जो गीति-काव्य में संभव है। मीराँ के पास आत्मानुभूति के अतिरिक्त और कुछ नहीं था—न वे कोई कहानी कहना चाहती थीं, और न ही किसी की महिमा का गान करना उनका लक्ष्य था। किसी मत, सिद्धान्त या संदेश का निरूपण करना भी उनका लक्ष्य नहीं था। वे चाहती थीं केवल अपने घायल हृदय की पीड़ा को व्यक्त करना या अपने साँविलया से प्रेम, मनुहार, रोष, उपालंभ भरे दो-चार शब्द कहना। इसके लिए सर्वोत्कृष्ट माध्यम गीति का ही हो सकता था, जिसे अपनाकर मीराँ ने अपनी सहजता का परिचय दिया। वस्तुत: मीराँ ने गीति का माध्यम अपनाया नहीं, अपितु कहना चाहिए कि उनकी विरह वेदना स्वत: ही गीतों के रूप में फूट पड़ी। आधुनिक किव पंत का यह कथन— 'वियोगी होगा पहला किव, आह से उपजा होगा गान।'— मीराँ पर भली भाँति चरितार्थ होता है। उनके गीत उनकी 'आह' से ही प्रस्फुटित प्रतीत होते हैं।

गीति काव्य के लिए अपेक्षित तत्त्वों में भावानुभूति, वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, संक्षितता एवं शैली की कोमलता की गणना की जाती है। मीरों के पदों में ये सभी तत्त्व सहज स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, भावानुभूति तो उनके गीतों की प्रमुख विशेषता है। भावों में भी प्रेम और प्रेम में भी विरह सर्वाधिक कोमल एवं मधुर माना गया है—मीरों के काव्य में इसी की प्रमुखता है। मीरों अपनी विरह-व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए न तो जायसी की भांति नागमती का माध्यम अपनाती हैं और न ही सूरदास की भांति गोपियों का आश्रय ग्रहण करती हैं—अपितु वे स्वयं ही प्रत्यक्ष आत्म-निवेदन के रूप में अपनी अनुभूति को व्यक्त करती हैं, अतः उनकी अभिव्यक्ति में वैयक्तिकता भी सर्वंत्र विद्यमान है। उनके गीत संगीत की राग-रागिनयों में बंधे हुए हैं तथा उनमें संक्षितता एवं कोमलता भी यथोचित रूप में दृष्टिगोचर होती है, अतः कहा जा सकता है कि मीरों के काव्य में गीति-काव्य के सभी तत्त्वों का समन्वय सुन्दर रूप में हुआ है। उन्हें गीति-काव्य के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में उद्घृत किया जा सकता है। कुछ गीतों में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता के कारण उनका भाव-पक्ष दब गया है, किन्तु उन्हें अपवाद-रूप में ही ग्रहण करना चाहिए।

शैली के प्रतिमान के रूप परम्परा से अनेक सिद्धान्त प्रचलित हैं, जिनमें अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्विन, प्रतीक, बिम्ब आदि उल्लेखनीय हैं। ये सिद्धांत मूलतः काव्य-शैली के विशिष्ट तत्व को ध्यान में रखकर स्थापित किए गये थे, किन्तु परवर्ती-युग में पारस्परिक प्रतिद्धन्द्विता के कारण प्रत्येक सिद्धान्त ने अनेक भेदोपभेदों के रूप में अपने क्षेत्र का इतना अधिक विस्तार किया कि जिससे अन्य सिद्धान्तों के क्षेत्रों का समावेश उसकी अपनी परिधि में हो जाता है। उदाहरण के लिए जिसे अलंकार सिद्धांत में अन्योक्ति कहा गया है, वही वक्रोक्ति में प्रकरण-वक्रता या ध्विन-सिद्धान्त में ध्विन के रूप में प्रतिष्ठित है। अस्तु, इन सिद्धान्तों का क्षेत्र एक-दूसरे से घुल-मिल गया है, उनकी सीमाएँ अस्पष्ट हो गई हैं तथा उनका रूप विकृत हो गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने अने 'प्रवन्ध-साहित्य-विज्ञान' में इनके आधारभूत तत्त्वों का विश्लेषण करते हुए उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से पाँच वर्गों में विभक्त किया है—(१) संयोजनात्मक, (२) विश्लेषणात्मक, (३) विस्थापनात्मक, (४) विनिमयात्मक और (५) समन्वयात्मक। वस्तुतः इन पाँचों वर्गों में शैली के सभी परंपरागत एवं आधुनिक तत्त्वों का समावेश निर्दोष रूप में हो जाता है, अतः मीराँ के शैली-पक्ष पर विचार करते समय भी शैली के इन नूतन मानदंडों को ग्रहण करें तो अनुचित न होगा।

(क) संयोजनात्मक रूप-विधान — तथ्य और कल्पना के मेल को ही संयोजनात्मक

रूप-विधान कहा गया है, जिसे परंपरागत काव्य-शास्त्र में साहश्यमूलक अलंकारों व वाक्य-वक्रता के रूप में उल्लिखित किया जाता है। इस संयोजन की भी मुख्यत: तीन स्थितियाँ होती हैं—तुलनात्मक संयोजन, आरोपण-मूलक संयोजन और तादात्म्य-मूलक संयोजन। मीराँ के काव्य में इन सभी के उत्कृष्ट उदाहरण उपलब्ध होते हैं—

(अ) तुलनात्मक संयोजन :

'पाना ज्यूं पीली पड़ी रे लोग कहैं पिंड रोग।'
'धायल ज्यूं घूमूं सदा रो, म्हारी बिथा न बूक्त कोइ।'

× × ×

जल बिन कँवल चन्द बिन रजनी, ऐसे तुम देख्याँ बिन सजनी।

× ×

'सूनी सेज जहर ज्यू लागे'

(आ) आरोपण मूलक संयोजन :

'मनो मीन सरवर तिज, मकर मिलन आई'

(इ) तादातम्य-मूलक संयोजन :

'विरह-ब्यथा लागी उर-अन्तर सो तुम बुआवौ हो।'
'असुबन-जल सींचि-सींचि प्रेम बेलि बोई।'
'विरहिणि बैठी रंगमहल में मोतियन की लड़ पोवै।'

उपर्युक्त उदाहरण इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि मीरों ने अपनी अनु-भूति-प्रेरित कल्पना-शक्ति के बल पर प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का मेल (संयोजन) अत्यन्त सुन्दर रूप में किया है।

(स्व) विश्लेषणात्मक रूप-विधान — विश्लेषणात्मक रूप-विधान में संयोजना-त्मक रूप-विधान की भौति मूल विषय के साथ बाह्य तत्वों का मेल नहीं होता, अपितु मूल विषय के ही विभिन्न अंगों को ही प्रत्यक्ष या बिम्ब रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है जिससे उसमें आकर्षण की उद्दीसि हो जाती है। मीरों के काव्य में इसके अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं—

> 'मोरन की चन्द्रकला, सीस मुकुट सोहैं। केसर को तिलक भाल, तीन लोक मोहैं।। कुंडलि की अलक फलक, कपोलन पर छाई।

> > × × ×

कुटिल भुकुटि तिलक भाल, चितवन में टौना।

× × ×

सुन्दर अति नासिका, सुपीव तीन रेखा नटवर प्रभु भेष धरे, रूप अति विसेखा यहाँ नख-शिख के विभिन्न अवयवों का चित्रण विश्लेषणात्मक शैली में किया गया है जिससे पाठक को विषय की अनुभूति प्रत्यक्ष — बिम्ब-रूप में प्राप्त हो जाती है।

(ग) विस्थापनात्मक रूप-विधान—इसमें प्रस्तुत या कथ्य विषय के स्थान पर अप्रस्तुत या अन्य विषय की स्थापना की जाती है ) इसी पद्धति को परम्परागत काव्य-शास्त्र में प्रकरग-वक्रता, ध्विन, प्रतीक आदि की संज्ञाएँ दी गई हैं। मीरौं ने इस शैली का प्रयोग अपेक्षाकृत कम किया है, फिर भी इसके कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं, जैसे—

उमग्यो इन्द्र चहुँ दिसि बरसै, दामिणि छोड़ी लाज। धरती रूप नवा-नवा धरियां, इन्द्र मिलन के काज।

यहाँ प्रकृति के मिलन के माध्यम से कवियती ने निजी आध्यात्मिक मिलन को संकेतित किया है, जो विस्थापनात्मक रूप-विधान का उत्कृष्ट खदाहरण है।

(३) विनिमयात्मक रूप-विद्यान—लाक्षणिक प्रयोगों में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत विषय के विभिन्न गुणों में परस्पर विनिमय हो जाता है—इसी को विनिमयात्मक रूप-विद्यान कहते हैं। परम्परागत वक्रोक्ति एवं विरोधमूलक अलंकार मूलतः इसी क्षेत्र में खाते हैं। मीरों की भावाधि वनित सरख एवं स्पष्ट है, बतः उग्रमें वक्रता का भाविर्भाव अपेक्षा-कृत कम है, पर कहीं-कहीं अतिशय भावात्मकता में वक्रतापूर्ण प्रयोग भी किए गये हैं। यहाँ कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं—

'विरहिणो बैठी रागमहल में मोघियन की लड़ पोवै। इक विरहिणी हमऐसी देखी, अँमुवन की माला पोवे।।' + + + आँपलियारो मूँदड़ी, म्हारे आवण लागो बांहि। + + + हरी मैं तो दरव दिवाणी होइ, वरव न जाणें मेरो कोइ।

इत प्रयोगों के पीछे अनुभूति की सच्ची प्रेरणा होने के कारण ये हमारे हृदय को छूते हैं, प्रभावित करते हैं तथा रसानुभूति से आप्लावित करते हैं।

(ङ) समन्वयात्मक रूप-विधान—विभिन्न अवयवों की बाह्य एकरूपता के द्वारा समन्वयात्मक रूप-विधान का आयोजन किया जाता है, जिसे परम्परागत शैली में अनुप्रास यमक, आवृत्ति आदि की संज्ञाएँ दी गई हैं। मीराँ के काव्य से इसके कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

 यहाँ क्रमशः व्यंजनों, शब्दों एवं वाक्यांशों की आवृत्ति के द्वारा भावाभिव्यक्ति को आकर्षक रूप दिया गया है, जो कवियत्नी की अभिव्यंजना-शक्ति को सूचित करता है।

शैली के उपर्युंक्त भेदोपभेदों के साथ-साथ छन्द-वैविध्य की दृष्टि से भी मीराँ का काव्य संपन्न है। जैसा कि श्री परशुराम चतुर्वेदी ने 'मीराँ की पदावली' की भूमिका में स्पष्ट किया है, मीराँ ने सार, सरसी, विष्णुपद, दोहा, शोभन, ताटंक, कुण्डल, चान्द्रायण आदि छन्दों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा मुख्यत: राजस्थानी है, किन्तु उनके कतिपय पद गुजराती एवं ब्रजभाषा में भी मिलते हैं। राजस्थानी से अनभिज्ञ संपादकों ने मीराँ की भाषा को तोड़-मरोड़ दिया है, पर इसके लिए मीराँ को दोष नहीं दिया जा सकता।

उपसंहार--इस प्रकार 'मीराँ की पदावली' के विभिन्न पक्षों पर विचार कर लेने के अनन्तर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय-गीति-परम्परा में 'मीराँ की पदावली' एक विशिष्ट स्थिति की सूचक है--वह विशिष्ट स्थिति है, जबिक एक नारी-हृदय से प्रणय-वेदना के दिव्य उद्गार सहज स्वाभाविक रूप में फूट पड़े। पूरुष के ओजस्वी स्वर भी गीति के क्षेत्र में आकर कोमल-कान्त पदावली में परिणत हो जाते हैं, फिर नारी के विरह-व्यथित करुण स्वरों की कोमलता का तो कहना ही क्या ! हिन्दी की काव्य-परम्परा में मीरा के स्वरों का उद्घोष एक सर्वथा नृतन घटना का द्योतक है, जबिक एक विद्रोहिणी नारी कुल, परिवार, समाज और देश की कृतिम दीवारों और मिथ्या-विश्वासों के बन्धनों को तोड़ती हुई अपने पवित्र लक्ष्य एवं दिव्य प्रेम की घोषणा डंके की चोट पुकार-पुकारकर करती है! भक्ति-काव्य के क्षेत्र में मीरां सगुण और निर्गुण, भिन्त और रहस्यवाद, श्रद्धा और प्रेम के अन्तर की खाइयों को पाटती हुई माधुर्य भाव के उज्वज्ल मधुर क्षेत्र का अनुसंधान करती हैं। वे सन्तों और भक्तों की साधना का सर्वस्व ग्रहण करती हुई भी किसी भी सम्प्रदाय की सीमाओं में बंधना अस्वीकार कर देती हैं। उन्हेन राणा के द्वारा भेजे गये विष के प्यालों की परवाह है, न पुष्टि-सम्प्रदाय के अर्थ-अग्राहक द्वारा ठुकराई गई भेंट की चिता और न ही वे समाज की फब्तियों और निन्दकों की उक्तियों से वस्त होती हैं। वे तो केवल अपने सौवरिया के ध्यान में, उसके सम्मुख नृत्य करने में और उसे अपने हृदय की रागिनी सूनाने में लीन है; तन्मय है। वे कविता नहीं लिखतीं, (पद नहीं जोड़ती और छन्दों को नहीं गिनतीं, यह सब-कुछ तो स्वतः ही हो जाता है ! जिस प्रकार वायू के अथाह कम्पनों से वनवीथिका के वंग-समूह स्वतः ही निनादित हो उठते हैं, कुछ उसी प्रकार प्रणयानुमृतियों से द्रवित, विरहानुभृतियों से उच्छवसित एवं आनन्दानु-भृतियों से तरंगित होकर उनके स्वर विभिन्न राग-रागनियों में फूट पड़े हैं, जिन्हें हम लोग कविता, पद या गीति की संज्ञा देते हैं। अस्तु, मीराँकी इन सहज स्वाभाविक दिव्य अनुभूतियों के साथ किसी से क्या तुलनार्/!

#### :: उनसठ ::

# मुक्तक काव्य-परम्परा और बिहारी

- १. मुक्तक-काव्य की प्रचीनता।
- २. मुक्तक काव्य का विकास-वैदिक साहित्य, संस्कृत और अपभ्रंश।
- हिन्दो में मुक्तक परम्परा: (क) मुक्तकों के दो रूप, (ख) दोहा शैली का विकास।
- ४. बिहारी मुक्तककार के रूप में।
- मुक्तक काव्य की सात विशेषताएँ और बिहारी
- ६. उपसंहार

यद्यपि सृष्टि के आदिकाव्य के विषय में आज हम कुछ नहीं जानते, किन्तु अनु-मान किया जा सकता है कि काव्य-रचना का आदि स्वरूप मुक्त ही रहा होगा; प्रबन्ध मौली का विकास तो उसके अनन्तर न जाने कितने युगों के पश्चात् धीरे-धीरे हुआ होगा। प्रायः असभ्य, अशिक्षित एवं अर्द्ध-विकसित लोग छोटी-छोटी तुकवन्दियों के द्वारा ही अपनी सुजनात्मक वृत्तियों को तुष्ट करते हैं। यही कारण है कि जन-साधा-रण के द्वारा रचित लोकभाषाओं के साहित्य में मुक्तक की ही प्रधानता मिलती है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुक्तक-काव्य प्रबन्ध-काव्य की अपेक्षा प्राचीन, अधिक स्वाभाविक एवं अधिक लोकप्रिय रहा है। इतना अवश्य है कि मुक्तकों का प्रचलन मौखिक रूप में ही अधिक रहने के कारण उसका अधिकांश नष्ट भी होता रहा है।

विश्व की प्राचीनतम उपलब्ध रचना 'ऋग्वेद' भी मुक्तक रूप में रचित है। यद्यपि सारा ऋग्वेद विभिन्न मंडलों एवं सूक्तों में संकलित है, किन्तु एक सूक्त का दूसरे सूक्त से कोई पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है। प्रत्येक सूक्त में अनेक ऋवाएँ हैं, जो प्राय: मुक्तक रूप में ही हैं। विषय की दृष्टि से ऋग्वेद के मुक्तक साहित्य को हम मुख्यत: चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—(१) स्तुति-काव्य ऋग्वेद की अधिकांश ऋचाओं में इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की स्तुतियाँ की गई है—जैसे ''हे प्रकाशमान अग्नि! देवों को हव्य प्रदान करनेवाले यजमानों को प्रभूत धन-दान करो।'' (१) दार्शनिक तथ्य-निरूपणात्मक काव्य—ऋग्वेद की ऋचाओं में दार्शनिक तथ्यों के निरूपण का भी प्रयास किया गया है, जैसे—''दो पक्षी (जीवात्मा) सुस्वादु पिष्पल का भक्षण करता है और दूसरा (परमात्मा) कुछ भी भक्षण नहीं करता, केवल द्रष्टा है।'' (३) उपदेश मूलक सूक्तियाँ—ऋग्वेद की उपदेशमूलक सूक्तियों का सुन्दर उदाहरण 'दान-

स्तुति', 'दक्षिणा' सूक्त आदि में मिलता है —''जो लोग दक्षिणा देते हैं, वे स्वर्ग में उच्च आसन पाते हैं। अश्वदाता सूर्य के साथ एक व होते हैं। "सभी दीर्घायु होते हैं।' इसी प्रकार नीति का उपदेश देते हुए कहा गया है—'जब अपना साथी पास आता है तो मित्र होकर भी जो व्यक्ति उसे अन्न-दान नहीं करता, वह मित्र कहलाने योग्य नहीं है। उसके पास से चला जाना ही उचित है।'' (४) भावपूर्ण उक्तियाँ—ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं में मानवीय भावनाओं की सहज-स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी मिलती है। एक स्त्री अपनी सपत्नी के प्रति द्वेष प्रकट करती हुई कहती है—'मैं सपत्नी तक का नाम नहीं लेती सपत्नी सबके लिए अप्रिय है। मैं उससे बहुत दूर रहना चाहती हुँ।'

ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेद-वेदांगों में गद्य का प्रयोग अधिक हुआ है, फिर भी उनमें यत-तत्न सुन्दर मुक्तक उपलब्ध होते हैं, जो विषय और शैली की हिष्ट से ऋग्वेद की ही परम्परा में आते हैं।

वैदिक साहित्य की मुक्तक-परम्परा को प्राकृत के किवयों ने आगे बढ़ाया, जबिक संस्कृत के काव्य-रचियता इसे प्रारम्भ में उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे। पालि की थेरी गाथाओं में धार्मिक एवं दार्शिक विषयों पर रचित अनेक मुक्तक मिलते हैं। जैन किवयों द्वारा अर्द्ध-मागधी में उपदेश एवं नीति-प्रधान सुन्दर मुक्तकों की रचना हुई है। कुछ उदाहरण द्रष्टिव्य हैं—'स्वार्थ-रहित देनेवाला दुर्लभ है। स्वार्थ-रहित जीवन-निर्वाह करने वाला दुर्लभ है। स्वार्थ-रहित देनेवाला और स्वार्थ-रहित जीनेवाला दोनों ही स्वर्ग को जाते हैं।' एक अन्य मुक्तक में कहा गया है—'जैसे बिडाल के निवास-स्थान के समीप चूहों का रहना प्रशस्त नहीं, उसी प्रकार स्वियों के निवास-स्थान के मध्य ब्रह्मचारियों का रहना क्षम्य नहीं है।'

प्राकृत के मुक्तक-काव्य का सर्वाधिक वैभव स्वतन्त्र हृष्टि से काव्य-रचना करने बाले गाथा-सप्तशातीकार-जैसे किवयों की रचना में मिलता है। गाथा सप्तशतीकार के उल्लेख से सिद्ध है कि उनका लक्ष्य काम-शास्त्र की शिक्षा देना था, अतः उनके काव्य में श्रुङ्गार रस की प्रधानता होना स्वाभाविक था। मुक्तकों की संख्या के आधार पर नामकरण करने की प्रवृत्ति भी सबसे पूर्व गाथा सप्तशती में ही मिलती है। आगे चलकर प्राकृत एवं संस्कृत के अनेक किवयों ने हाल का अनुकरण करते हुए श्रुङ्गारी मुक्तकों की रचना की। प्राकृत की 'वज्जालग्गा' तथा संस्कृत का 'अमह गतक', 'श्रुङ्गार-शतक' (भर्नु हरि), 'चौर-पंचाशिका' (विल्हण), 'आर्या सप्तशती' आदि उत्कृष्ट कोटि के मुक्तक काव्य हैं।

अब तक मुक्तकों से मुख्यत: श्रृङ्गार, नीति और दर्शन का ही प्रतिपादन होता था, किन्तु अपभ्रंश में वीर रसात्मक मुक्तकों का भी विकास हुआ। 'भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि म्हारा कंतु' जैसे असंख्य दोहे अपभ्रंश में लिखे गये। किन्तु साथ ही श्रृङ्गार, नीति और उपदेश-सम्बन्धी दोहे भी अपभ्रंश में कम नहीं : लिखे गए। यहाँ हेमचन्द्राचार्य की 'प्राकृत-व्याकरण' से कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

पहिआ दिट्ठी गोरटी, दिट्ठी सग्ग निअंत । अंसुसाँसेहि कंचुआ तितुब्बाण करंत ।।

"हे पथिक ! गोरी देखी ! हाँ देखी—मार्ग को देखती हुई आँसुओं तथा साँसों से कंचुकी को गीली सूखी करती हुई।"

> बाह विछोडिव जाति तुहुँ हउ तेवँइ को दोसु। हिअय ठिठउजइ नीसरहि लाण उमंजु सरोसु॥

"हे मुँज ! बाँह छुड़ाकर जा सकते हो ! ऐसा ही हो तो इसमें क्या दोष ! हृदय में से यदि निकलकर जाओ तो तुम्हें सरोष जानूं।"

> अंगहि अंगु न मिलिउ, हिल अहरे अरु न पत्तु। पिउ जोअन्ति हे मुह कमल एम्बइसुरउ समतु॥

''न अंगों से अंग मिले और न अधरों से अधर ! प्रिय का मुख-कमल देखते-देखते ही उस नायिका का सुरत समाप्त हो गया।'' कहना न होगा कि उपर्युक्त दोहों में ऋंगार के वियोग और संयोग दोनों पक्षों का निरूपण मार्मिक रूप में हुआ है।

## हिन्दी में मुक्तक काव्य का विकास

हिन्दी-कान्य में मुक्तक के सभी पूर्व प्रचलित रूपों का विकास सम्यक् रूप में हुआ। जहाँ कवीर, नानक, मलूकदास आदि सन्त किवयों ने तथा सूर, तुलसी, आदि भक्त किवयों ने भिक्त-भाव एवं दर्शन-सम्बन्धी मुक्तकों की रचना की, वहाँ मध्य-कालीन रीति-बद्ध किवयों ने श्रृंगार रस से ओत-प्रोत मुक्तक लिखे। रहीम, वृन्द, दीनदयाल, गिरधरदास आदि किवयों ने विशुद्ध नीति-परक मुक्तक लिखे। उधर राजस्थानी किवयों—पृथ्वीराज, दुरसा, बाँकीदास आदि ने वीर रस के दोहे लिखे। महाकिव बिहारी का सम्बन्ध श्रृंगार रस-सम्बन्धी मुक्तकों से ही अधिक है, अतः यहाँ इन्हीं पर अधिक विस्तार से प्रकाश डालना उचित होगा।

हिन्दी के श्रृंगार रस सम्बन्धी मुक्तकों को भी शैली की दृष्टि मे मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(१) बड़े छन्दों—कवित्त-सवैया आदि—में लिखित और (२) दोहे में रचित । बिहारी ने अपने काव्य के लिए दोहा-शैली को ही अपनाया।

## दोहा-शैली का विकास

जैसा ऊपर कहा गया है, बिहारी ने अपने काव्य में केवल ''दोहां' छन्द का ही प्रयोग किया, अतः इस पर भी थोड़ा विचार कर लेना उचित होगा। यह आश्चर्यं की बात है कि बिहारी के विभिन्न आलोचकों ने बिहारी की चर्चा करते समय 'दोहे' की व्याख्या भी की है, किन्तु इसकी व्युत्पत्ति अभी अस्पष्ट है। श्री विश्वनाथ मिश्र ने 'दोधक', 'दो पय', 'दो गाथा', 'दो सर', 'दोहरा' आदि शब्दों में दोहे की व्युत्पत्ति का रहस्य खोजने का प्रयास किया है, किन्तु वे किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाये।

हमारे विचार से दोहा शब्द की व्युत्पत्ति 'द्विपद' से मानी जा सकती है। जैन कि पुष्पदन्त ने अपनी कृष्ण-लीला में दो पंक्तियों वाले छन्द विशेष के लिए ''द्रुवई' नाम का प्रयोग किया है, जिसे राहुलजी ने ''द्विपद'' का तद्भव माना है। ''द्विपदी' से ''दुवई'' की भौति ही ''द्विपद'' से ''दुवअ'' की व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। दुवअ से क्रमशः दूआ, दूवा, दुहा व दोहा का विकास हुआ। दोहा छन्द का प्रयोग सर्वाधिक अपभ्रंश के सिद्ध किवयों ने किया है। संस्कृत और प्राकृत में दोहे के प्रयोग का कोई प्रामाणिक आधार नहीं मिलता। अतः सम्भव है कि दोहे का आविष्कार सर्वप्रथम लोक-काव्य के रचियताओं के द्वारा ही हुआ हो। लोक-काव्यों में छन्दों का नामकरण प्रायः पदों की संख्या के आधार पर ही होता है। इसका प्रमाण कालिदास के 'माल-विकागिनमित्रम्' में देखा जा सकता है। वहाँ मालिवका लोक-भाषा का एक गीत गाती हैं, जिसे चतुष्पदी कहा गया है। अतः बहुत कुछ सम्भव है कि दोहे का नामकरण भी उसके पदों की संख्या के आधार पर ही—द्विपद—हुआ हो।

हिन्दी कान्य में दोहे का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जा सकता है, किन्तु भाषा की दृष्टि से उनके कान्य की प्रामाणिकता सिन्दिग्ध है। अमीर खुसरो के दोहों को अप्रामाणिक मानने की स्थिति में 'ढोला मारू रा दूहा' के रचियता राजस्थानी किन कल्लोल ही हिन्दी में दोहा-शैली का प्रयोग करनेवाले सर्व-प्रथम किन कहे जा सकते हैं। कबीर की साखियाँ स्थूल रूप से दोहों के बहुत समीप हैं, यद्यपि उनमें माताओं की संख्या में बहुत गड़बड़ मिलती है, जिसका कारण उनका मौखिक रूप में रचित होना ही हो सकता है। कबीर के अनन्तर दादू सुन्दरदास आदि सन्तों में दोहों मे आध्यात्मिक प्रेम एवं धार्मिक उपदेशों का वर्णन किया है।

बिहारी के पूर्व हिन्दी में अनेक किव दोहों में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति कर चुके थे, जिनमें ये उल्लेखनीय हैं—(१) कुशराम—हितरंगिणी, सं० १४६३; (२) मनोहर—स्फुट दोहे, सं० १६२० वि०, (३) रहीम—सतसई, सं० १६६०; (४) मुबारक—अलक-शतक, तिलशतक, सं० १६६०; (४) रसखान—प्रेमवाटिका, सं० १६७१; (६) रस-निधि—रतनहजारा, सं० १६६०-१७१७। इन किवयों ने दोहे में उत्कृष्ट भावों की व्यंजना करके इसकी लोकप्रियता में अभिवृद्धि की।

मुक्तककार के रूप में बिहारी की प्रशंसा विभिन्न आलोचकों ने की है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने यहाँ तक लिख दिया है—''मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँचा है, इसमें कोई सन्देह नहीं।'' हमारे विचार से बिहारी की कविता में गुणों के साथ-साथ अनेक दोष भी विद्यमान हैं, अत: उनका महत्त्व निर्धारित करने से पूर्व उनके दोनों पक्षों पर सम्यक् रूप से विचार कर लेना आवश्यक है।

हमारे विचार से किसी भी मुक्तक रचना का मूल्यांकन करते समय मुख्यतः सात बातों पर ध्यान देना चाहिए—

(१) किव ने ऐसे विषयों, प्रसंगों एवं भावनाओं का चुनाव किया हो, जो रस-निष्पत्ति की क्षमता रखते हों।

- (२) किव की शैली में ऐसी सजीवता एवं मार्मिकता हो कि वह छोटी-से-छोटी बात को भी मार्मिक बना सके।
  - (३) मुक्तककार में कल्पना की समाहार-शिवत होनी चाहिए।
  - (४) भाषा-शैली में समास का गुण होना चाहिए।
  - (५) कवि को व्यंग्य-प्रयोग में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए।
  - (६) भाषा में कोमलता, सरसता और प्रवाह का गुण होना चाहिए।
  - (७) शब्द-योजना में नाद-सौन्दर्य भी हो तो अच्छा है।

'बिहारी-सतसई' में उपर्युक्त विशेषताओं में से अनेक मिलती हैं। उन्होंने मुख्यतः नायक-नायिका के प्रेम एवं श्रृङ्कार रस की व्यंजना को अपना लक्ष्य बनाया। मुक्तक में रस के सभी अवयवों की नियोजना एक साथ नहीं हो पाती, अतः उसमें ऐसे ही रसों को व्यंजना हो सकती है, जो सभी अवयवों की अपेक्षा नहीं रखते। श्रृंगार रस में वह गुण विद्यमान है। प्रेम के क्षेत्र में आलम्बन के सौन्दर्य की एक झलक, उसकी एक चेष्टा या आश्रय की कोई मनोदशा, उसकी एक उक्ति—इनमें से किसी एक के चित्रण से ही पाठक के हृदय को झंकृत किया जा सकता है; अतः श्रृंगार रस को प्रमुखता प्रदान करके बिहारी ने उचित ही किया। किन्तु साथ ही अनेक विषयों का समन्वय करने की लालसा ने उसके काव्य को अनेक विरोधी भावों से प्रसित कर दिया। एक दोहे में वे रमणी की मधुर छिव का आस्वादन करते दिखाई देते हैं, तो वे दूसरे में 'तिय-छिव' की घोर भत्संना में लीन हो जाते हैं। एक बोर विपरीत रित का चित्रण है, दूसरी ओर अद्वैत का प्रतिपादन। कहीं हास्य की हल्की मुस्कान है तो कहीं नीति के कठोर तथ्यों की गंभीरता। यही कारण है कि बिहारी के काव्य की मूल भाव-धारा अबाध रूप से आगे नहीं बढ़ पाती, वह अनेक स्थानों पर विच्छन्न होकर सूखती हुई-सी इधर-उधर बँटकर लुप्त हो जाती है।

छोटी-से-छोटी बात को भी मार्गिक बना देने की कला में बिहारी सिद्ध-हस्त हैं। नायिका की साधारण-सी चेष्टा—हाव—को भी बिहारी ने अत्यन्त चित्ताक र्षक रूप में प्रस्तुत किया है—

> भौंह उँचै, आंचर उलिट, मौरि-मौरि मुँह मोरि! नोठि-नीठि भीतर गई, दीठि दीठि सों जोरि॥ इसी प्रकार नायिका की चितवन का चित्रण देखिए—

> > अनियारे दोरघ दगन, किती न तक्ति समान। वह चितवनि औरे कछु जिहि बस होत सुजान।।

यहां चितवन की किसी विशेषता के बारे में कुछ न कहकर भी उसे रहस्यमय ढङ्ग से अद्भुत आकर्षक रूप प्रदान कर दिया गया है।

करपना की समाहार-शक्ति के भी अनेक प्रमाण बिहारी में मिलते हैं; देखिए—

अहैं दहेंड़ी जिनि धरै, जिनि तूं लेहि उतारि। नीकै हैं छीकै खुये, ऐसे ही रहि नारि॥ यहाँ केवल कुछ संकेतों द्वारा ही पूरे दृश्य का अंकन कर दिया गया है। किव ने पूरी बात न कहकर केवल कुछ ऐसे ही कथ्यों की ओर संकेत किया है, जिससे पाठक पूरे प्रसंग की कल्पना कर सके। एक उदाहरण देखिए—

परितय दोषु पुराण सुन लिख मुलुिक सुखुदानि ! कसु करि राखि मिश्र हू, मुँहै आई मुसकानि ॥

यहाँ भी किन ने दो पंक्तियों में ही एक पूरी कहानी कह डाली है। कथा-वाचक महोदय और उक्त 'सुखुदानि' का कोई परिचय दिये बिना ही तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध की कोई चर्चा किए बिना ही किन ने इस निशेष परिस्थिति का चित्रण इस ढङ्क से किया है कि जिससे पाठक पूरे प्रसंग की कल्पना कर सके!

भाषा की समास-शक्ति का गुण भी बिहारी-सतसई में प्रचुर माता में विद्य-मान है। वे कम-से-कम शब्दों में एक दीर्घ इतिवृत्त, विस्तृत प्रसंग एवं सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं; देखिए—

बतरस लालच लाल की मुरली घरी लुकाइ।
सींह करे भीहनु हंसै देन कहै नट जाइ।।
चित पितु मारक जोगु गुनि, भयो भयें मुत सोगु।
फिर हुलस्यो जिय जोइसी समुक्षे जारज जोगु।।
हम उरकत दूटत कुदुम जुरत चतुर चित प्रीति।
परित गांठि दुर्जन हिये, दई नई यह रीति।।

व्यंजना का वैभव भी बिहारी मतसई में अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। उनकी व्यंग्योक्तियों में प्रमावित करने की असाधारण शक्ति विद्यमान है। जय-सिंह जैसे शूरवीर शासक के हृदय को भी उन्होंने अपने व्यंग्य के निम्नांकित तीरों से बेधने में सफलता प्राप्त की थी—

नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकासु इहि काल। अली कली ही सी बंध्यो, आगे कौन हवाल।

भाषा में कोमलता, सरलता और नाद सौन्दर्य का गुण भी बिहारी सतसई के कितपय दोहों में परिलक्षित होता है—

तन्त्री-नाव, कवित्त-रस, सरस राग, रित-रंग। अनबूड़े बूड़े तरे, जे बूड़े सब अंग।।  $\times$   $\times$   $\times$  लाल तिहारे विरह की अगिनी अनूप अपार। सरसै बरसै नीर हूँ, फर हूँ मिटे न फार।।

### रस सिंगार मंजनु किए, कंजनु भंजनु दैन । अंजनु रंजनु है बिना, खंजनु गंजनुनैन ।।

इस प्रकार बिहारी-सतसई में मुक्तक काव्य के प्रायः सभी गुण ढुँढ़े जा सकते हैं, किन्तु साथ ही उसमें अनेक दोष भी विद्यमान हैं। जैसा पहले संकेत किया गया है—एक तो इसमें बेमेल विषयों को एक साथ रख दिया गया है। 'करी बिहारी सत-र् सई भरी अनेक संवाद' वाली उक्ति से सिद्ध होता है कि अपनी सतसई को अनेक स्वादों से युक्त करने की लालसा से प्रेरित होकर किव ने उसमें अनेक विरोधी भावों को प्रस्तृत कर दिया है। दूसरे, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति कई स्थलों पर गुण की अपेक्षा दुर्गुण अधिक बन गई है — इनके कारण उनके अनेक दोहों के प्रसंग व अर्थ की जानकारी के लिए क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। इसी दुर्बोधता के कारण सतसई के आस्वादन के लिए मस्तिष्क को अच्छा व्यायाम करना पहता है। व्यंजना के फेर में पड़कर बिहारी ने कई दोहों को अस्वाभाविकता की अंतिम सीमा तक पहुँचा दिया । उनकी भाषा में भी सर्वत स्वाभाविक प्रवाह नहीं मिलता । आचार्य शुक्ल ने भी यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है — 'बिहारी की कृति का मूल्य जो बहत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यागों के सुक्ष्म विन्यास की निपूणता की ओर ही मुख्य दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समदाना चाहिए....। पर जो हृदय के अन्तरतल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता । ....मार्मिक प्रभाव का विवार करें तो देव और पद्माकर के कवित्त-सवैयों का-सा र्गुंजने वासा प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता है।' आश्चर्य है कि अपने इस . निष्कर्ष के बावजूद भी आचार्य शुक्ल ने विहारी की कविता को मुक्तक काव्य के सर्व-गुणों से सम्बन्न बताया है। हमारी दृष्टि में मार्मिकता के अभाव में — चाहे यह मुक्तक हो या प्रबन्ध-सच्चे काव्य के गौरव से विभूषित नहीं हो सकता । यदि निष्पक्ष रूप से विचार करें, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि घनानन्द की-सी प्रणय-विह्वलता. देव की-सी भावानुभूति और पद्माकर का-सा युक्ति-माधुर्य बिहारी में नहीं मिलता। हा. भाषाभ्यास, विद्वता और प्राने कवियों की उक्तियों का अनुवाद करने की कला की दृष्टि से अवश्य बिहारी एक सफल मुक्तककार हैं। ध्यान रहे, 'निह पराग निह मधुर मध्' जैसे अनेक दोहे बिहारी की 'मजमून छीनने या चुराने' की ही कला के द्योतक हैं, मौलिकता की दृष्टि से उनका विशेष मूल्य नहीं है। फिर भी सभी गुण-दोष का संग्रह एक ही पुस्तक में ढुँढ़ने वाले विद्वानों के लिए 'बिहारी सतसई अत्यन्त उपयोगी रचना है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

#### :: साठ ::

# भारतेन्दु की काव्य-साधना

- १. यूग और परिस्थितियाँ।
- २. भारतेन्द्र का व्यक्तिव्य और जीवन।
- ३. भारतेन्द्र के काव्य-ग्रन्थ।
- ४. उनके काव्य की प्रवृत्तियाँ—(क) भिवत भावना, (ख) सीन्दर्य और प्रेम, (ग) देश-प्रेम, (घ) हास्य, (ङ) शैली एवं भाषा ।
- ५. उपसंहार।

भोज मरे अरु विक्रमह किनको अब रोइ कै काव्य सुनाइये। भाषा मई उरदू जग की अब तो इन ग्रन्थन नीर डुबाइये। राजा भये सब स्वारथ पीन अमीरहू हीन किन्है दरसाइये। नाहक देनी समस्या अबै यह 'ग्रीषमैं प्यारे हिमन्त' बनाइये।।

- भारतेन्दु ग्रन्थावली, दू० खंड, पृ० ८६६

जिस युग में भारतेन्दु हरिष्वन्द्र ने अवतार धारण किया, वह हिन्दी भाषा और साहित्य के लिए कितना प्रतिकूल था, इसका आभास उपर्युक्त छन्द से मिलता है। यद्यि अंग्रेजों का शासन काल भारत में बहुत पूर्व फैल चुका था, किन्तु फिर भी भारतीय जनता को आशा थी कि फिरंगी यहाँ अधिक देर नहीं टिकेंगे। पर १८५७ ई० की क्रान्ति की विफलता ने तो इस आशा को भी निराशा में परिणत कर दिया था। इस क्रान्ति से लेकर सन् १८८५ ई० (इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना-काल) तक का समय राजनीतिक हिंदि से भारतीय जनता के लिए घोर निराशा और गहरी सुषुप्ति का युग था, जिसमें किसी भी प्रकार की चेतना के दर्शन नहीं होते। ऐसी प्रगाढ़ निद्रा में संभव था कि भारतीय जनता नैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक हिंदि से भी सदा के लिए लुट जाती, उसके आदर्शों का पतन हो जाता और वह प्राणविहीन होकर अपना अस्तित्व मिटा देती, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। इसका क्या कारण है ?

बात यह है कि इसी युग में दो ऐसी महान् आत्माओं का अवतरण हुआ, जिन्होंने सोती हुई भारतीय जनता के चारों ओर घूमकर पहरा दिया। एक ने उसकी नैतिक सामाजिक धरोहर की रक्षा की, तो दूसरे ने उसके सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गौरव को बचाया। एक ने उसे तर्क के ऐसे तीखे शास्त्र दिए जिनकी सहायता से वह अपने धर्म के विरोधियों से युद्ध कर सकी, तो दूसरे ने उसे वह शिक्त और उत्साह प्रदान किया जिसके बल पर वह आगे बढ़ सकी। एक ने आत्मगौरव को जागृत किया, दूसरे ने उसका ध्यान अपनी हीन अवस्था की ओर आकर्षित किया। एक ने उसके मस्तिष्क को समृद्ध बनाया

तो दूसरे ने उसके हृदय को सशक्त किया। एक ने समाज को नया जीवन प्रदान किया तो दूसरे ने राष्ट्रीय भावों को आन्दोलित किया। कहने की आवश्यकता नहीं—इनमें एक स्वामी दयानन्द सरस्वती थे तो दूसरे भारत के इन्दु हरिश्चन्द्र।

# भारतेन्द्र का व्यक्तित्व और जीवन

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म काशी के एक धनाट्य परिवार में भाद्रपद शुक्ल ५ संवत् १६०७ तदनुसार २ सितम्बर सन् १८५० को और उनका देहावसान ३५ वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण ६ सं० १६४१ में हुआ। उनके पिता बाबू गोपालराम गिर-धर भक्त और साहित्य-प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने 'नहुष-वध' नाटक और कुछ कविताएँ लिखी थीं। हरिश्चन्द्रजी को घर पर ही विभिन्न भाषाओं की शिक्षा प्राप्त हुई थी। ग्यारह वर्ष की आयु से ही वे कविताएँ लिखने लग गये थे। पन्द्रह वर्ष की अवस्था में वे अपने परिवार के साथ जगन्नाथजी गये थे। उसी याता में उनका परिचय बँगला साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों से हुआ। वहाँ से लौटकर उन्होंने नाटक व कविताएँ लिखने के साथ-साथ 'कवि-वचन-सुधा' नामक पत्निका का प्रकाशन भी आरम्भ किया। आगे चलकर उन्होंने 'हरिश्चन्द्र मैंगजीन' और 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' का प्रकाशन भी किया। उनकी समस्त रचनाओं की संख्या १७५ के लगभग है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अत्यन्त सरल, विनोदी, स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के थे। अपनी अति उदारता के कारण ही वे अपने पूर्वजों की सम्पि लुटाकर दिद्र हो गये। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्यकारों, किवयों व दीन-दुखियों की सहायता करते रहे। उनके व्यक्तित्व में ऐसी प्रभावशाली शक्ति थी कि वे अपने संपर्क में आने-वाले लोगों को मुग्ध कर लेते थे। जहाँ साहित्य के क्षेत्र में किव, नाटककार, इतिहास-कार, समालोचक, पत्रसम्पादक आदि थे तो समाज एवं राजनीति के क्षेत्र में वे एक राष्ट्र-नेता और सच्चे पथ-प्रदर्शक थे। विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जनता के रोष एवं विरोध की अभिन्यक्ति करके विदेशी सरकार से भी विद्रोह किया था। जब राजा शिवप्रसाद को उनकी चादुकारिता के बदले में सरकार के द्वारा 'सितारे-हिन्द' की पदवी दी गई तो जनता ने भी अपने प्रिय नेता और साथी को 'भारतेन्दु' विशेषण से विभूषित किया। भारत की जनता उन्हें कितना चाहती थी और वे स्वदेश को कितना चाहते थे, इसका परिचय उसी महाकिव की इन पंक्तियों से मिलेगा—

कहेंगे नैन नीर भरि-भरि, पाछे, प्यारे हरिश्चन्द की कहानी रह जायगी।

अपनी प्रिय जनता के लिए भारतेन्दु जहाँ लखपित से कंगाल हो गये थे, वहाँ उन्होंने अपने नाम को भी घिसकर 'हरिश्चन्द्र से 'हरिचन्द्र' बना डाला था। वस्तुतः अपने जीवन-काल में ही जैसी लोकप्रियता भारतेन्द्र को प्राप्त हुई थी, वैसी सम्भवतः हमारी जानकारी में किसी अन्य हिन्दी किव को अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

### भारतेन्दु के काव्य-ग्रन्थ

भारतेन्दु के समस्त काव्य-प्रन्थों का संकलन काशी नागरी प्रचारिणी सभा,

काशी द्वारा 'भारतेन्द्र ग्रंथावली' दूसरा खण्ड में हुआ है। उनके काव्य-ग्रंथों की संख्या ७० है; उन सबका यहाँ परिचय देना तो सम्भव नहीं, अतः हम केवल नामावली प्रस्तुत करके ही संतोष कर लेते हैं--(१) भक्त-सर्वस्व (२) प्रेम-मालिका (३) कार्तिक स्नान (४) वैशाख-माहात्म्य (४) प्रेम-सरोवर (६) प्रेमाश्रुवर्षण (७) जैन कुतूहल (८) प्रेम-माधुरी (६) प्रेम-तरंग (१०) उत्तरार्ध भनतमाल (११) प्रेम प्रलाप (१२) गीत गीविन्दानन्द (१३) सतसई श्रुङ्गार (१४) होली (१४) मधु-मुकुल (१६) राग-संग्रह (१७) वर्षा-विनोद (१८) विनय-प्रेम-पचासा (१६) फूलों का गुच्छा (२०) प्रेम-फूलवारी (२१) कृष्ण चरित्र (२२) श्री अलवरत वर्णन (२३) श्री राजकुमार सुस्वागत पत्न (२४) सूमनोञ्जलि: (२५) प्रिस आव् वेल्स के पीड़ित होने पर कविता (२६) श्री जीवन जी महाराज (२७) चतुरंग (२८) देवी छद्म-लीला (२६) प्रात:-स्मरण मंगल पाठ (३०) दैन्य-प्रलाप (३१) उरेहना (३२) तन्मय-लीला (३३) दान-लीला (३४) रानी छन्न-लीला (३५) संस्कृत-लावनी (३६) वसन्त होली (३७) स्फुट समस्याएँ (३८) मुँह-दिखावनी (३६) उर्दू का स्यापा (४०) प्रबोधिनी (४१) प्रातः समीरन (४२) बकरी-विलाप (४३) स्वरूप-चिन्तन (४४) श्री राजकुमार-शुभागमन वर्णन (४५) भारतभिक्षा (४६) श्री पंचमी (६७) श्री सर्वोत्तम स्तोत्र (४८) निवेदन-पंचक (४६) मानसोपायन (५०) प्रातःस्मरण स्तोत्र (५१) हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान (५२) अपवर्गदाष्टक (५३) मनोमुकुलमाला (५४) वेणु-गीति (५५) श्रीनाथ-स्तुति (५६) मूक प्रश्न (५७) अपवर्ग पंचक (४८) पुरुषोत्तम-पंचक (४६) भारत-त्रीरत्व (६०) श्री सीता-वल्लभ स्त्रोत्न (६१) श्री राम-लीला (६२) भीष्म स्तवराज (६३) मान-लीला फूल-बुझौवल (६४) बन्दर-सभा (६५) विजय-बल्लरी (६६) विजयिनी-विजय-वैजयन्ती (६७) नये जमाने की मुकरी (६०) जातीय संगीत (६९) रिपनाष्टक (७०) स्फूट कविताएँ।

उपर्युक्त ग्रन्थ-सूची के देखने-मात्न से स्पष्ट होगा कि भारतेन्दु के काव्य का क्षेत्र कितना व्यापक है। उनके काव्य में मुख्यतः निम्नांकित प्रवृत्तियाँ मिलती हैं— (१) भिक्त-भावना एवं धार्मिक उपदेश, (२) सौन्दर्य और प्रेम की व्यंजना, (३) देश-प्रेम की व्यंजना और (४) हास्य और व्यंग्य। इन प्रवृत्तियों पर थोड़ा प्रकाश यहाँ डाला जाता है।

(१) भिक्त-भावना — भारतेन्दु के पिता भक्त थे और अपना समय हिरिकीतंन में बिताते थे, अतः भिवत के संस्कार भारतेन्दु को पैतृक-दाय के रूप में प्राप्त हुए थे। उनके 'भक्त-सर्वस्व', 'कार्तिक-स्नान', 'बैशाख माहात्म्य', 'उत्तरार्ध-भक्त-माल' आदि ग्रन्थ विशुद्ध भिक्ति-भाव से बोत-प्रोत हैं। उन्होंने अपने आपको राधाकृष्ण का अनन्य उपासक घोषित किया है—

पूजि के कालिहि सत्रु हती कोऊ, लक्ष्मी पूजि महा धन पाओ ! सई सरस्वती पंडित होऊ, गनेसिह पूजि के विघन नसाओ ।। त्यों 'हरिचन्द' जू ध्याइ शिवें कोऊ, चार पदारण हाण ही लाओ । मेरे तो राधिका-नायक हो गति, लोक वोऊ रहि के नसि जाओ ।। भित्त-मार्ग का सच्चा पियक ज्ञान और कर्मकाण्ड की अवहेलना करता है। यही कारण है, भारतेन्द्र ने भी संध्या-पूजा, स्नानादि से 'क्षमा' माँगी है—

संध्या जु आपु रही घर नीकी, नहान तुम्हें है प्रणाम हमारी। वेवता पित्र छमी मिलि मोहि, अराधना होइ सकै न तुम्हारी।। वेद पुरान सिधारो तहाँ, 'हरिश्चन्द' जहाँ तुम्हरी पितयारी। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नन्दलला वृषभान्-दुलारी।।

अपने आराध्य-देव की विभिन्न लीलाओं का चित्रण उन्होंने प्रीतिपूर्वक किया है। देवी छद्म-लीला, तन्मय लीला आदि में कृष्ण के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया गया है। राधा-कृष्ण की छवि को उन्होंने एक भवत की दृष्टि से देखा है—

नैन भरि वेखि लेहु यह जोरी।
मनमोहन सुन्दर नट-नागर श्री वृषभानु-िकशोरी।
कहा कहूँ छिब कहि नींह आबै वं सौवर यह गोरी।
ये नीलाम्बर सारी पहिने उनको पीत पिछौरी।
एक रूप, एक बेस, एक वय, बरनि सके किब को री।
'हरिचंव' दोऊ कुंजन ठाढ़े, हँसत करत चित-चोरी।।

× × ×

नंन भरि देखो गोकुल-चंद।
संग सोहत वृष-भानु-नंदिनी प्रमुदित आनन्द-कंद।
'हरिचंद' मन लुब्ध मधुप तहँ पीवत रस मकरंद।
उनकी भिक्त-भावना में तन्मयता की चरम स्थिति का भी बोध होता है——
सब वृज बरजो, परिजन स्वीभी, हमरे तो हरि प्रान।
'हरिचंद' हम मगन प्रेम-रस सुभत नाहिन आन।।

भिवित-भावना को आचायों ने दास्य, शान्त, माधुर्य, सख्य, वात्सल्य आदि भेदोप-भेदों में विभाजित किया है, किन्तु भारतेन्दु की भिवत-भावना को हम इनमें से किसी वर्ग में भी सीमित वहीं रख सकते। जहाँ उन्होंने राधा-कृष्ण की लीलाओं के आख्यान में माधुर्य भाव का विकास किया है, वहाँ वे व्यक्तिगत आत्मिनवेदन में अत्यन्त दैन्यता का प्रदर्शन करते हैं—

ज्यारो वीन-बन्धु महराज! जैसे हैं तैसे तुमरे ही, नांहि और सौं काज। जो बालक कपूत घर जनमत करत अनेक बिगार। तो माता कहा वाहि न पूछत भोजन समय पुकार।

मध्यकालीन भक्तों की भाँति भारतेम्दु हरिष्चन्द्र भी अपने उद्धार के लिए विभिन्न युक्तियों से काम लेते हैं। कभी वे अपने आराध्य से अनुरोधपूर्वक निवेदन करते हैं तो कभी सूरदास की भाँति उन्हें उबारने का 'चैलेंन' देकर उकसाते हैं—

आजुहम देखत हैं को हारत! हम अघ करत कि तुम मोहि तारत, को निज बान बिसारत।

× × ×

कही तुम व्यापक ही कि नांही !

जो तुम व्यापक हो सों अघ करि क्यों हम नरकहि जाहीं। साथ ही वे अपने पापों का लेखा भी बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं—

बही में ठाम न नेकु रही!

मरि गईं लिखत-लिखत अघ मेरे बाकी तबहु रही। चित्रगुप्त हारे अति थिक कै बेसुध गिरे मही।

वस्तुतः भारतेन्दु के काव्य में भिक्त की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों का विकास उपलब्ध होता है। यदि उनके केष काव्य को छोड़कर केवल भिक्त सम्बन्धी ही रचनाओं का अध्यवन किया जाए तो वे सचमुच एक उच्च कोटि के भक्त-किव दिखाई पड़ेंगे।

(२) शृंगार भावना—भारतेन्दु की अनेक रचनाओं —प्रेम-सरोवर, प्रेमाश्रु, प्रेम-तरंग, प्रेम-माधुरी आदि—में विशुद्ध शृंगार-भावना की अभिव्यक्ति हुई है। सबसे पूर्व उनका प्रेम-सम्बन्धी आदर्श एवं उसकी महत्त्व-सम्बन्धी विचार-धारा द्रष्टव्य है—

जिहि लहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय। जयित जगत पावन-करन श्रेम बरन यह दोय।।

× × ×

एकंगी बिनु कारने इक रस सवा समान। पियहि गनै सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान।

प्रेम के इसी उच्च धादर्श को लेकर भारतेन्दु श्रुङ्गार-वर्णन में प्रवृत्त हुए हैं। उन्होंने प्रेमालम्बन—नाधिका सौन्दर्य—का आख्यान किया है, किन्तु उसमें स्थूल शारी-रिकता एवं अश्लीलता को प्रायः स्थान नहीं दिया गया है। एक वयःसन्धि की अवस्था को प्राप्त बाला की सूक्ष्म चेष्टाओं का निरूपण देखिए—

सिसुताई अजों न गई तन तें, तऊ जोबन जोति बटोरें लगी। सुनि कै चरचा 'हरिचंद' को कान कछूक दे मौंह मरोरें लगी। विच सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि घूँघट में हग जोरें लगी। दुलही उलही सब अँगन तें दिन दें तें पियूष निचोरें लगी।

यहाँ नव बाला के शैशव एवं यौवन के समागम का चित्रण अत्यन्त श्लीलता-पूर्वक हुआ है। कविवर बिहारी की भाँति उन्होंने उरोजों की पीनता एवं किट की क्षीणता का उल्लेख नहीं किया है और नहीं उसके अंग-प्रत्यंगों की नाप-जोख की है। फिर भी इस चित्र में ऐसी मोहकता आ गई है कि वह अनायास ही पाठक के हृदय को आकर्षित कर लेता है। भारतेन्दु की प्रेम-धारा घनानन्द-बोधादि के स्वतन्त्र मार्ग पर प्रवाहित होती है। इस प्रकार के प्रेम में पद-पद पर पारिवारिक एवं सामाजिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, किन्तु इससे उसकी गित अवरुद्ध नहीं होती, अपितु संघर्षों की आग में पड़कर ही सच्चा प्रेम निखरता है; अधिक गंभीर होता है। प्रेम की प्रारम्भिक अवस्था भारतेन्द्र की नायिका को भी अपनी सखियों का निषेध, कौटुम्बिक जनों का विरोध और समाज के लोगों का उपहास सहन करना पड़ता है, किन्तु उसके प्रेम में कोई न्यूनता नहीं आती। एक ओर वह सखियों से अपनी विवशता प्रकट करती है—

''सजनी मन पास नहीं हमरे, तम कीन को का समुभावती हो!''

तो दूसरी ओर वह अपने विरोधियों को स्पष्ट उत्तर दे देती है— इन नैनन में वह सांवरी मूरति, देखित आनि अरी सो अरी। अब तो है निवाहिबो याको मलो, 'हरिचंद' जू प्रीत करी सो करी। उन खंजन के मद गंजन सों, अँखियां ये हम।री लरी सो लरी। अब लोग चवाब करो, तो करो हम प्रेम के फंद परी सो परी!

भारतेन्दु के प्रेम-वर्णन में यद्यपि कहीं-कहीं संयोग की घड़ियों का भी प्रवेश हुआ किन्तु अधिकता उसमें विरह-वर्णन की है। उन्होंने वियोग की विभिन्न अनुभूतियों की व्यंजना अत्यन्त स्वाभाविक शब्दों में की है। प्रियतम के एक ही गाँव में रहते हुए भी प्रेयसी के दर्शनों की लालसा उसे सदा उत्कंठित बनाए रखती है—

एक ही गाँव में बास सदा घर पास इही नींह जानित हैं।
पुनि पाँचयें सातयें आवत-जात की आस न चित्त में आनित हैं।
हम कौन उपाय करें इनकी 'हरिचंद' महा हठ ठानित हैं।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अस्तियाँ वृश्चियाँ नींह मानित हैं।

एक अन्य बाला अपने प्रियतम के दर्शन की लालसा से प्रेरित होकर किसी अपरिचित के द्वारा संदेश भेजती है—

में वृषभानुपुरा कों निवासिनि मेरी रहै वृज-बोथिन भाँवरी। एक संदेसो कहों तुम सो पै सुनो जो करो कछु ताको उपाव री। जो 'हरिचंद' जू कुंजन मैं मिलि जाही करी लिख कै तुम बावरी। बूभी है जोने दया करिकै कहिये परसों कब होयगी रावरी।।

इस सन्देश में दैन्य, संकोच, उत्सुकता, उपालंभ, क्षोभ आदि अनेक संचारियों का समन्वय स्वाभाविक रूप में हुआ है। एक ओर तो सन्देश-वाहक के प्रति अनुनय है तो दूसरी ओर प्रिय की उपेक्षा का रोष भी हृदय में खटकता-सा प्रतीत होता है।

कहीं-कहीं विरह-वेदना-विस्तार व्याधि के रूप में होता हुआ 'मरण-दशा' के समीप पहुँच गया है—

व्याकुल हों तड़पों बिनु पीतम कोऊ तो नेकु दया उर लाओ। प्यासी जहाँ सब रूप-सुधा बिनु पाहिप पी को पपोहै पिआओ।। जीअ मैं होंस कहूँ रहि जाय न हा 'हरिचंद' कोऊ उठि धाओ। जावै न आवै पियारो अरे कोऊ हाल तौ जाइ कै मेरो सुनाओ।।

यहाँ आशा की सघनता है, अतः उसमें चंचलता की मान्ना अधिक है; किन्तु जीवन की अन्तिम घड़ियों में. जबिक घोर निराशा के कारण हृदय की व्यथा अन्तर की गहराई में छिप जाती है और जब प्रिय-दर्शन की समस्त लालसाएँ सिमटकर प्राणों के भीतर केन्द्रित हो जाती हैं, तो इस चंचलता के स्थान पर गम्भीरता आ जाती है। निम्नांकित पंक्तियों में इसी मनोदशा का उद्घाटन हुआ है—

आजु लों जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाँति कहावें।
मेरो उराहनो है कुछ नाहि सबै फल आपुने भाग को पावें।
जो 'हरिचंद' भई सो भई अब प्रान चले चहैं तासों सुनावें।
प्यारे जू है जग की यह रीति बिदा की समै सब कंठ लगावें।।

इस शब्दों में प्रिय की उपेक्षा का गहरा क्षोभ विद्यमान है, किन्तु इससे प्रणय में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ पाई है। प्रिय के कारण उसे गहरे संताप का अनुभव करना पड़ा है, किन्तु वह इसका दोष अपने ही भाग्य को देती है। प्रियतम के दिए हुए दारुण दुःख को वह गरल की भाँति चुपचाप पी जाती है। फिर भी उसे किसी प्रकार का 'उराहना' या कोई भी शिकायत नहीं है। वस्तुतः यह प्रेम की वह चरम अवस्था है, जबिक अहं और स्वार्थ का पूर्णतः विगलन हो जाता है और प्रत्येक स्थिति में, आलम्बन के हर सम्भव व्यवहार सें, प्रणयानुभूति में कोई अन्तर उपस्थित नहीं होता। संभवतः इसी विशुद्ध गम्भीर प्रेम के लिए कहा है—

एकंगी बिनु कारने इक रस सदा समान! पिवहि गर्नै सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान!!

स्वतन्त्र प्रेम-मार्ग के पथिकों को असह्य कष्टों एवं संघर्षों का सामना करना पड़ता है, किन्तु उनका इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उनके इस दु:ख को संसार दु:ख नहीं मानता । उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता, जो उनकी गूढ़ व्यथा को समझ सके । बोधा के शब्दों में, सारे संसार में उनके लिए— "कहिबे को बिथा, सुनिवे को हेंसी, को दया सुनि कै उर आनित है।" भारतेन्द्र की नायिका को भी इसी कठोर परिस्थित का सामना करना पड़ता है—

मारग प्रेम को को समुक्त 'हरिचंद' यथारथ होत यथा है! लाभ कछुन पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कया है! जानता है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबै बिरथा है! बाबरे हैं बुज के सगरे मोहि नाहक पुछत कौन बिया है!

भारतेन्दु की इन प्रेमानुभूतियों की स्वाभाविकता, सरसता एवं गम्भीरता के सम्बन्ध में अधिक कहना व्यर्थ है। सम्भवतः हिन्दी-कवियों में घनानन्द को छोड़कर अन्य किसी के काव्य में ऐसी धार्मिक उक्तियाँ उपलब्ध नहीं होंगी। घनानन्द की भाषा में लाक्षणिकता के कारण दुहरूता आ गई है, किन्तु भारतेन्दु में सर्वेद्र सरल भाषा का

प्रयोग मिलता है; अत: रसानुभूति की दृष्टि के भारतेन्दु के सवैयों में घनानन्द के किवत्तों से भी अधिक प्रभावोत्पादन की शक्ति है।

देश-प्रेम—भारतेन्दु भक्त थे, शृंगारी थे, किन्तु इन सबसे अधिक वे देश-सेवक थे। जब इस क्षेत्र में वे प्रवेश करते हैं तो उनकी भिक्त-भावना और शृङ्गारि-कता पीछे रह जाती है। राधा-कृष्ण के अनन्य भक्त होते हुए भी जब उन्होंने देखा कि सनातिनयों के विद्वेष के कारण जैन भाई रुष्ट हो रहे हैं तो उन्होंने "जैन कुतूहल" लिखकर जैन तीर्थंकरों की स्तुति की है। जिस किव ने घोषित किया था—"मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नन्द-लला वृषभानु-दुलारी"—उसी ने राष्ट्रीय एकता के निमित्त अर्हन्त, ऋषभ एवं पार्श्वनाथ की स्तुति के प्रेम-पूर्ण गीत लिखे—

इसी प्रकार जब महात्मा दयानन्द विभिन्न धर्मों का खण्डन करते हुए वैदिक धर्म के प्रचार में व्यस्त थे तो भारतेन्दु ने नम्नतापूर्वक उनका विरोध किया। यह विरोध इसलिए नहीं कि वे सनातनी थे, अपितु इसलिए कि इससे राष्ट्रीय एकता को आघात पहुँच रहा था। भारत में रहनेवाले सभी धर्मों के अनुयायी अन्ततः भारतीय ही हैं, अतः किस धर्म का खण्डन किया जाय—

खंडन जग में काको की जै! सब मत तो अपने ही हैं इनको कहा उत्तर वीजै!! तासो बाहर होइ कोऊ जब तब कछु भेद बतावै!!

अपुने ही पै क्रोधि बावरे अपुनो काटैं अंग ! 'हरीचन्द' ऐसे मतवारेन कों कहा की जै संग !!

"अपुनी" कार्ट अंग" में कैसी दूरविशत छिपी हुई है। भारतेन्द्र ने कांग्रेस की स्थापना से भी वर्षो पूर्व यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि हमने दूसरे धर्मों के खंडन का मार्ग अपनाया तो यह अपना ही अंग काटने के समान सिद्ध होगा यद्यपि उस ग्रुग में पाकिस्तान की कोई कल्पना ही नहीं थी, किन्तु भारतेन्द्र इस दुष्परिणाम को भाँप चुके थे। जो विद्वान् भारतेन्द्र की राष्ट्रीयता को हिन्दू राष्ट्रीयता तक ही सीमित मानते हैं, वे उनकी इस व्यापक धर्म-निरपेक्षता को देखें।

भारतेन्दु ने सब धर्मों की भौति राष्ट्र की सब भाषाओं से प्यार किया था। उन्होंने पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, बँगला मराठी, उर्दू आदि का न केवल अध्य-यन किया था, अपितु उसमें सरस काव्य की रचना भी की थी। आज जबिक हम भाषा-

सम्बन्धी छोटी-बातों को लेकर झगड़ रहे हैं, भारतेन्दु के इस व्यापक हिष्टकोण से लाभ उठा सकते हैं। उनकी कुछ पंक्तियां देखिए---

बंगला-- निभृत निशीथे सई ओ बांशी बाजिल,

पूरित करिया बन भेदिया गगन धन।

'हरिश्चन्द्र' श्याम-बांशी-स्वर कामदेव फांसी,

कुलबधु सुनियाई आर्य-पथ त्याजिला-भा० ग्रं० २।२१८

पंजाबी-- बेदरदी बे लड़िबे लगी तैड़े नाल।

बे परवाही वारो जो तू मेरा साहबा असी इत्यों बिरह-बिहाल। चाहने वाले दी फिकर न बुक्त नूँ गल्लों दा ज्वाब न स्वाल।

'हरीचंद' ततवीर ना सुभ्रदी आशक बैतुल-माल।

राजस्थानी-- बिहारी जी कांई छ तम्हारी यहाँ काज।

तुम सौतिया रे मद रा मात्या, रंग रेंगीला साज। रन बसे जहाँ वहीं सिधारो म्हाने तौ लागू छं घणी लाज। 'हरिचंद' थार चरनन लागूँ छिमा करो महाराज।।

भारतेन्दु के देश-प्रेम का दूसरा रूप विदेशी शासकों के विरोध के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। एक ओर उन्होंने स्वदेशवासियों को जगाने का प्रयत्न किया तो दूसरी और वे अंग्रेज शासकों की कुटिल नीति की भत्सेना स्थान-स्थान पर करते हैं। उन्होंने लार्ड रिपन जैसे भारत के सच्चे हितैषी की स्तुति में ''रिपनाष्टक'' लिखा था, किन्तु इसी से हिन्दी के कुछ आलोचक उन्हें 'राजभक्त' समझने की भूल कर बैठे हैं। अंग्रेजों की अफगान-विजय पर वे कविता लिखते हैं—केवल शीर्षक को ही देखने से—यह कविता राज-मिक्त की द्योतक प्रतीत होती है किन्तु इसके भीतर विद्रोह की आग भरी हुई है—

आर्य्य गगन को का मिल्यो, जो अति प्रफुलित गात। सबै कहत जे आजु क्यों, यह नहि जान्यौं जात।।

 $\times$   $\times$   $\times$  काबुल सों इनको कहा, हिये हरल को आस। ये तो निजधन-नास सों, रन सों और उदास।।

अंग्रेजों की अफगानिस्तान विजय पर सारे देश में दीवाली मनाई गई थी, किन्तु भारतेन्दु इसका विरोध करते हुए पूछते हैं—आर्यों को इससे क्या मिला ! वे क्यों खुशी मनाते हैं ? .... इस युद्ध से भारत की क्षति ही हुई है।

वे अंग्रेज शासकों की कूट-नीति का स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं— स्ट्रैची डिजरैली लिटन चितय नीति के जाल। फेंसि भारत जरजर भयो, काबुल युद्ध अकाल।।

और

सुजन मिले अंग्रेज को, होय रूस की रोक। बढ़ैं ब्रिटिश वाणिज्य पै हमको केवल सोक।। भारत राज में कार जो कहुँ काबुल मिलि जाई। जज्ज कलक्टर होइ है हिन्दू नहिं तित धाइ।।

अन्त में वे अंग्रेजों की नीति का रहस्योद्घाटन करते हुए निर्भीकतापूर्वंक घोषित करते हैं—

सतु सत्रु लड़वाइ दूर रहि लखिय तमाशा। प्रवल देखिए जाहि ताहि मिलि दीजै आसा।।

वस्तुतः भारतेन्दु ने यहाँ जिस साहस का परिचय दिया है, वह उस युग के लिए आश्चर्य की बात कही जा सकती है विदेशी शासकों की ऐसी स्पष्ट आलोचना मैथिलीशरण गुप्त जैसे किव भी, जिन्होंने कि राष्ट्रीय आन्दोलन को अपनी आँखों से देखा था, नहीं कर सके, जबकि उन्हें 'राष्ट्रकवि' की संज्ञा दी जाती है।

भारतेन्दु की राष्ट्रीय भावना का प्रकाशन उनके नाटकों में भी गंभीर रूप में हुआ है, जिसकी चर्चा अलग निबन्ध में की जाएगी।

(४) हास्य और व्यंग्य — भारतेन्दु-काव्य में हास्य-व्यंग्य की अभिव्यक्ति भी हुई, किन्तु उनका हास्य प्रायः सोद्देश्य है। 'उर्दू का स्यापा' में उनका हिन्दी-प्रेम छिपा है—

# हैं हैं उर्दु हाय हाय! कही सिधारी हाय हाय! × × ×

चरव-जुवानी हाय हाय । शोलवयानी हाय हाय !!

तत्कालीन 'इन्दर सभा' जैसे निम्नस्तरीय नाटकों का उपहास करते हुए उन्होंने 'बन्दर सभा' की रचना की । कुछ पंक्तियाँ देखिए —

समामें दोस्तो बन्दर की आमद आमद है, गधे ओ फूलों के अफसर की आमद आमद है। मरे जो घोड़े तो गदहा बादशाह बना; उसी मसीह के पैकर की आमद आमद है।

उपर्युक्त अंशों में सामान्य हास्य की मात्रा ही अधिक है, उसमें व्यंग्य बहुत कम है, किन्तु 'नये जमाने की मुकरी' में उन्होंने 'अंग्रेज', 'पुलिस', 'खिताब' आदि पर तीखे व्यंग्य किए हैं—

भीतर-भीतर सब रस चूसे, हैंसि के तन मन धन चूसे।। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सिक सज्जन, नींह अँगरेज।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते-देते मरो! तब आवे मोहि करन खराब, नयों सिख सख्जन, नहीं खिताब!!

भारतेन्दु के हास्य-व्यंग्य की प्रवृत्ति का पूर्ण विकास उनके नाटकों——'पाखंड विडम्बनम्', 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित', 'अन्धेर नगरी…' आदि में हुआ है, जिसकी चर्चा अन्यव की जायगी।

(५) शंली व भाषा—भारतेन्द्र ने मुख्यतः मुक्तक एवं गीति-शैली का प्रयोग किया है। उनके मुक्तकों में भावात्मकता एवं मार्गिकता विद्यमान है। प्रायः इन्होंने किवित्त, सवैये एवं दोहों को अपनाया है। उनके गीतों में गीतिकाव्य के सभी गुण—भावात्मकता, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता, संक्षिप्तता एवं कोमलता—मिलते हैं; देखिए—

सखी ए नैना बहुत बुरे।
तब सो भए पराए हरि सों जब सों जाई जुरे।
मोहन के रस-बस ह्वं डोलत तलफत तनिक दुरे।।
मेरी सीख प्रीत अब छांड़ो ऐसे ये निगुरे।
जग खोइयो बरज्यों पै ए नहिं हठ सों तनिक मुरे।।
'हरीचन्द' देखत कमलन से विष के बुते छुरे।

ध्यान रहे, रस गीत का राग सारंग है जिसका उल्लेख स्वयं कवि ने कर दिया।

इसके अतिरिक्त भारतेन्दु ने कुछ छोटे-छोटे प्रबन्ध-गीति भी लिखे हैं, जैसे 'देवी छचलीला', 'तन्मयलीला', 'रानी छचलीला' आदि ।

भारतेन्दु ने यद्यपि खड़ीबोली, उर्दू, बँगला, गुजराती आदि अनेक भाषाओं में काव्य-रचना की है, किन्तु मुख्यतः उन्होंने क्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। उन की भाषा में सरलता, सरसता एवं प्रवाह का गुण विद्यमान है। साथ ही उन्होंने भावा-नुकूल ओज एवं माधुर्य का समावेश भी किया है; जैसे——

> उठहू वीर तरवार खींचि मारहु घन समर। लोह लेखनी लिखहु आर्य बल जवन-हृदय पर।। मारू बाजे बर्जे कहीं घंसा घहराहीं। उड़िह पताका सत्र-हृदय लिख लिख यहराहीं।।

यहाँ वीर रस के अनुकूल ओजपूर्ण शब्दों का समावेश है। उनकी शैली का माधुर्य पीछे श्रुङ्गार-सम्बन्धी कवित्त-सवैयों में देखा जा सकता है।

# उपसंहार

भारतेन्दु-काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि इस महाकवि ने भक्ति, श्रृङ्गार, राष्ट्र-प्रेम, हास्य-व्यंग्य आदि विभिन्न भावनाओं का चित्रण सफ-लतापूर्वक किया है। वस्तुतः उनका काव्य किसी-न-किसी रूप में वीरगाथाकाल, भक्ति-काल, रीति काल और आधुनिक काल —चारों कालों के साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में —''अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक कोर तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परम्परा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंगदेश के माइकेल और हेमचन्द्र की श्रेणी में। एक ओर तो राधाकृष्ण की भाँति झूमते हुए नई भक्त-माल गूंथते दिखाई देते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टी काधारी भक्तों के चरित्र की हुँसी उड़ाते और स्त्री-शिक्षा, समाज-सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेन्द्र की कला का विशेष माधुर्य है ......प्राचीन कीर नवीन के उस संधिकाल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेन्द्र का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं।''

वस्तुतः भारतेन्दु की समता हिन्दी का कोई किव नहीं कर सकता। अपने साँवरे के गुणों का गान करनेवाले सूरदास में भावुकता तो थी, किन्तु उनकी दृष्टि एक ही क्षेत्र तक सीमित रही। महाकिव तुलसीरास का काव्य क्षेत्र तो व्यापक था, किन्तु उनका आविर्भाव ही उस युग में हुआ था, जब कि आधुनिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास नहीं हुआ था। रीतिकालीन किव भी कोरी श्रुङ्गारिकता तक ही सीमित थे। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा रिसक और मच्चा राष्ट्र-भक्त तथा प्राचीन और नवीन—दोनों युगों का प्रतिनिधि किव यदि किसी को, कह सकते हैं, तो वह हमारी दृष्टि में एकमात्र भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही हैं।

#### :: इकसठ ::

# भारतेन्दु की नाट्य-कला

- १. भारतेन्दु-पूर्व हिन्दी नाटक।
- २. नाटककार भारतेन्दु के चार क्षेत्र —(क) मौलिक नाटक —'वैदिकी हिंसा न भवति', 'प्रेम जोगिनी', 'चन्द्रावली', 'भारत दुर्दशा', 'भारत जननी', 'अन्धेर नगरी', 'विषस्य विषमौषधम्', 'नीलदेवी', 'सती प्रताप' आदि । (ख) अनुवादित नाटक, (ग) अभिनव कला, (घ) नाट्य-साहित्य के सिद्धांतों की विवेचना।

#### ३. उपसंहार।

भारतेन्दु से पूर्व हिन्दी में कुछ नाटक लिखे गए थे, किन्तु उनमें नाटकीय तत्वों का अभाव था। स्वयं भारतेन्दु ने अपनी प्रथम नाट्य-रचना 'विद्यासुन्दर' की भूमिका में लिखा है — "विद्युद्ध हिन्दी भाषा के नाटकों के इतिहास में यह चौथा नाटक है। निवाज का 'शकुन्तला' या ब्रजवासीदास का 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक नहीं, काव्य है। इससे हिन्दी भाषा में नाटकों की गणना की जाय तो महाराज रघुराजिंसह का 'आनन्द रघुनन्दन' और मेरे तिता का 'नहुष' नाटक यही दो प्राचीन ग्रन्थ भाषा में वास्तविक नाटककार मिलते हैं, यों नाम को तो देव माया प्रपंच, समय-सार इत्यादि कई भाषा ग्रन्थों के पीछे नाटक शब्द लगा दिया है।" यद्यपि अब इनके अतिरिक्त और भी नाटक मिले हैं, जिनकी रचना मिथिला में हुई थी, किन्तु यह सब पद्य-प्रधान हैं तथा इनमें नाट्य कला का पूर्ण रूप दिटगोचर नहीं होता। अतः भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र को ही हिन्दी का प्रथम आधुनिक नाटककार मानना उचित है।

उपर्युक्त स्थिति से कुछ लोगों को यह भ्रम हो सकता है—यह हुआ भी है—
कि भारतेन्दु का नाटक-साहित्य हिन्दी का प्रारम्भिक नाटक-साहित्य होने के कारण उसमें नाट्य-कला का अविकसित रूप ही मिलता होगा किन्तु ऐसी बात नहीं है। भारतेन्दु ने संस्कृत, प्राकृत, बँगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं के नाटकों का समुचित अध्ययन करके उनसे लाभ उठाया है। उन्होंने केवल नाटकों की रचना ही नहीं, अपितु नाट्य-कला के सभी अंगों का विकास भी किया।

नाट्य-कला के क्षेत्र में भारतेन्दु के चार रूप दिष्टगोचर होते हैं—(१) मौलिक नाटकों के रचियता, (२) विभिन्न भाषाओं के नाट्य-साहित्य के अनुवादक, (३) अभिनेता तथा निर्देशक और (४) नाट्य-कला सम्बन्धी सिद्धांतों के विवेचक एवं समकालीन नाटकों के आलोचक। इनमें से प्रत्येक रूप का परिचय यहाँ अलग-अलग दिया जाता है।

(१) मोलिक नाटक—भारतेन्दु के द्वारा रिचत नौ मौलिक नाटक उपलब्ध होते हैं, जिनमें विभिन्न रसों की आयोजना हुई। इन नाटकों की सूची इस प्रकार है—वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम-जोगिनी, विपस्य विषमीषधम्, चंद्रावली, भारत-दुर्देशा, भारत-जननी, नीलदेवी, अन्धेर नगरी चौपट्ट राजा और सती प्रताप।

"वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित" एक छोटा-सा प्रहसन है। इसमें धर्म के नाम पर होनेवाले दुराचारों—मद्यपान, मांस-भक्षण, पर-नारी-समागम आदि का उपहास किया गया है तथा अन्त में यम के द्वारा ऐसे दुराचारियों को घोर दण्ड दिलवाया गया है। इसमें पुरोहितों की असद्वृत्तियों का व्यंग्यात्मक गैली में प्रकाश डाला गया है। अपने दुराचारों को णास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर उचित सिद्ध करनेवाले पंडितों का चित्रण यथार्थ रूप में हुआ है। चित्रगुप्त और यमराज की वातचीत में अंग्रेजी सरकार पर भी छीटाकशी की गई है। जब यमराज पूछने हैं—"धर्म और प्रतिष्ठा से क्या सम्बन्ध है?" तो चित्रगुप्त उत्तर देते हैं—"महाराज सरकार अंग्रेज के राज्य में जो लोगों के चित्तानुसार उदारता करता है, उसको 'स्टार आफ इंडिया' की पदवी मिलती है।" इस प्रकार भारतेन्द्र की लेखनी से छोटे-छोटे पंडितों से लेकर बड़े-बड़े साम्राज्यों के अधिष्टाता तक कोई भी नहीं वच सका।

'प्रेम-जोगिनी' चार अंकों की नाटिका है। इसका पहला संस्करण "काशी के छाया-चित्र या दो भले-बुरे फोटोग्राफ" के नाम से 'हरिश्चन्द्र चंद्रिका' में छपा था। यह हिन्दी का प्रथम यथार्थवादी नाटक है, जिसमें तत्कालीन काशी की सामाजिक स्थिति का चित्रण लेखक ने नग्न रूप में किया है। चाटक के आरम्म के सूत्रधार के वाक्यों से ही लेखक की उत्कृष्ट राष्ट्रभिवत का परिचय मिलता है ...... "क्या इस कमल-वन-रूप भारत भूमि को दुष्ट गर्जों ने उसकी (ईश्वर की) इच्छा बिना ही छिन्न-भिन्न कर दिया ? क्या जब कादिर, चंगेजखाँ जैसे निर्दयों ने लाखों निर्दोषी जीव मार डाले तब वह सोता था ? ...... छि: ! ऐसे निर्दय को भी लोग दया-समुद्र किस मुँह से पुकारते हैं ?"

ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाटक लेखक ने घोर निराशा के क्षणों में लिखा होगा, क्योंकि इसमें लेखक ने अपनी दु:खपूर्ण स्थित पर करण शब्दों में प्रकाश डाला है। परिपार्श्वक के मुँह से इस नाटक के सम्बन्ध में कहलत्राया गया है—''वह उनके और इस घोर काल के बड़ा ही अनुरूप हैं। उसके खेलने से लोगों को वर्तमान समय का ठीक नमूना दिखाई पड़ेगा और यह नाटक भी नई-पुरानी दोनों रीति मिल के बना है।'' काशों की यथार्थ परिस्थितियों का चित्रण करते हुए तत्कालीन जन-समाज की दूषित प्रवृत्तियों एवं मनोवृत्तियों पर प्रकाश डाला गथा है। कविता के सम्बन्ध में अर्द्ध - शिक्षित वर्ग की क्या धारणा थी तथा कवि भारतेन्दु का उनके समाज में कैसा मान था, इसका उत्तर छक्कु की इस उक्ति में द्रष्टव्य है—''अरे किंवत्त तो इनके बापी बनावत रहे। किंवत्त बनावै से का होये और किंवत्त बनावना कुछ अपने लोगों का थोरै हथ, ई भाँटन का काम है।'' काशी के मन्दिरों और उनके पंडे-पुजारियों की खुशहाली की चर्चा करते हुए बनितोदास अपने मित्र से कहते हैं—''भाई मन्दिर में रहे से स्वर्ग में

रहे खाए के अच्छा, पहिरै के परसादी, से महाराज कब्बों गाड़ा तो पहिरवै न करिये, मलमल नागपुरी ढाँके पहिरियै .... ऊपर से ऊ बात का सुख अलगै है। '' इस रचना में भारतेन्द्रजी के सर्वत पात्रानुरूप भाषा का प्रयोग किया है, यहाँ तक कि कुछ पात्र मरहठी भाषा में भी बातचीत करते हैं।

"विषस्य विषमीषधम्" एक भाण है। इसमें एक ही पात — भंडाचार्य — है जो महाराज मल्हारराव के अंग्रेजों द्वारा पदच्युत कर दिये जाने पर अपने विचारों को भावात्मक शैली में व्यक्त करता है। बीच-बीच में वह आसमान की ओर इस प्रकार देखता जाता है, मानो वह स्वर्गलों के किसी पात से बातचीत कर रहा हो। एक विद्वान् आलोचक ने इस नाटक पर यह दोष लगाया है कि एक देशी नरेश के पदच्युत होने पर भारतेन्दु का हर्ष प्रकट करना राष्ट्रीय भावना के प्रतिकृत है। किन्तु वास्तव में इसमें हर्ष प्रकट नहीं किया गया है, अपितु देशी नरेशों की दुर्दशा पर क्षोभ व्यक्त हुआ है। जो विद्वान् इसे राष्ट्रीय भावना के प्रतिकृत समझते हैं, वे भंडाराचार्य के इन उद्गारों को ध्यान से पढ़ें — "धन्य है ईश्वर ! सन् १४६६ में जो लोग सौदागरी करने आये थे, वे आज स्वतन्त्र राजाओं को यों दूध की गक्खी बना देते हैं।"

"चन्द्रावली' नाटिका प्रणय और बिरह के उद्गारों से परिपूर्ण है। चन्द्रावली और लिलता की बात-चीत से प्रणय की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। कामिनी के संवाद जहाँ वासनापूर्ण प्रेम का रूप व्यक्त करते हैं, वहाँ चन्द्रावली के प्रत्येक शब्द से स्वच्छ, मधुर प्रणय की बूंदें टक्कती-सी प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार माधुरी के वचनों से भी मानो रस-माधुर्य की वर्षा-सी होती है—हिंद्दारा नहीं झूलता। हृदय में प्रीतम को झुलाने के मनोरथ और नैनों में पिया की मूर्ति भी झूल रही है।" चन्द्रावली के स्वकथन में हृदय की भावाकुल दशा का चित्रण काव्यात्मक शैली में हुआ है—"नाथ! जहाँ इतने गुण सीखे, वहाँ प्रीति निवाहना क्यों न सीखा। हाय मंद्राधार में डुबाकर ऊपर से उतराई मांगते हो। हाय! तड़पें हम और तुम तमाशा देखो। "इठे! झूठे!! झूठे ही नहीं वरंच विश्वासघातक! क्यों इतनी टोंक और हाथ उठा-उठाकर लोगों को विश्वास दिया!!"

लिता और जोगिन के वेश में क्रुष्ण का संवाद गद्य और पद्य दोनों के वैभव से युक्त है—

> कहां तुम्हारो देस है ? प्रेम नगर पिय गाँव ! कहा गुरू किंह बोलहीं ! प्रेमी मेरो नाँव ! जोग लियो केहि कारने ? अपने पिय के काज !! मंद्र कौन ? पिय नाम इक ! कहा तज्यों ? जग लाज ! आसन किंत ? जित हो रमे ! पंथ कौन ? अनुराग ?

वस्तुत: यह नाटिका बादि से अन्त तक प्रणयोच्छ्वासों एवं भाव-माधुर्य से ओत-प्रोत है। कविता और नाटक दोनों का आनन्द इसमें एक साथ उपलब्ध होता है,किन्तु इसी कारण से इसमें कुळ दोष भी विद्यमान हैं। कथानक की शिथिलता लम्बे-लम्बे संवाद, किवत, सबैयों और पदों का अतिशय प्रयोग इसकी नाटकीयता में बाधक सिद्ध होता है।

'भारत दुर्देशा' को स्वयं लेखक ने नाट्य-रासक' या 'लास्य-रूपक' की संज्ञा दी है। इसमें मारत दुर्देव के द्वारा भारत की धन-समाति को लूटने तथा उसे नष्ट कर देने का चित्रण करते हुए उसे दूर भगाने के प्रयत्न पर प्रकाश डाला गया है। भारत दुर्देव की वेश-भूषा और उनके क्रिया-कलापों का जैसा चित्रण इस नाटक में किया गया है इससे स्पष्ट है कि वह अंग्रेज शासकों का प्रतीक है। वह सम्ब्र्ट कहता है—'हा हा! कुछ पढ़े-लिखे मिलकर देश सुधारा चाहने है। ह हा! ह हा! एक चने से भाइ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों का दमन करने की मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूँगा कि उनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो, उसको उतना, बड़ा मेडल और खिताब दो।' अंग्रेजों की शासन-नीति की आलोचना और भी कटु शब्दों में करते हुए 'डिसलॉयल्टी' कहती है—'हम क्या करें, गवर्नमेंट की पालिसी यही है। किव वचन-सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विचद्ध कौन बात थी? फिर क्यों उसके पकड़ने को हम भेजे गए? ''इंगलिश पॉलिसी नामक ऐक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से।'

तत्कालीन शिक्षित जनता एवं समाज सुधारकों के मनोभावों पर भी इसमें तीखा व्यंग्य किया गया है। सात सभ्य जिनमें एक वंगाली, एक महाराष्ट्रीय, एक एडीटर, एक कवि और दो देशी महाशय थे, भारत-दुर्दैव (अर्थात् अंग्रेज) को भगाने के उपायों पर विचार करते हैं। इस समा के वक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रान्तों के लोगों की मनोवृत्ति का परिचय मिनता है—

बंगाली—'''गवर्नमेंट तो केवल गोल-माल से मय खाता! और कोई तरह तहीं शोनता! किन्तु हियाँ, हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलता।' जहाँ बंगाली महोदय गम्भीरतापूर्वक इय समस्या पर विचार करते हैं, वहाँ देशी को इसी बात की चिन्ता है—'क्यों भाई साहब! इस कमेटी में आने से किमश्नर हमारा नाम तो दर-वार से खारिज न कर देंगे?' किन्तु इस सभा से एक बात स्पष्ट है कि तत्कालीन राजनीतिक कार्यकर्ताओं (?) पर सरकार का आतंक पूरी तरह छाया हुआ था। १५४७ की असफलता का प्रभाव अभी तक अवशेष था।

वस्तुत: इस रचना में भारतेन्दुजी ने विदेशी शासन के दुष्परिणाम को स्पष्ट करते हुए स्वदेश-वासियों को चेतावनी दी है। नाटक का अन्त जान-बूझकर दुःखमय रखा गया है, जिससे कि यह भारतवासियों के हृदय को झकझोर सके।

'भारत-जननी' भी भारत-दुर्दशा की भाँति देश-प्रेम की भावनाओं से ओत-प्रोत है। इसमें स्वयं भारत-माता रुदन करती हुई करुण स्वर में कहती है—'हाय क्या हुआ ? "वत्स ! कब तक इस प्रकार से तुम निद्रित रहोगे, अब सोने का समय नहीं, एक बेर आंखें खोल भजी-भाँति पृथ्वी की दशा को तो देखो।' इस नाटक का अन्त आशापूर्ण शब्दों के साथ हुआ है। 'नीलदेवी' की रचना भारतीय ललनाओं में स्वाभिमान और वीरता के भाव जागृत करने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें भी एक पागल के मुँह से कहलवाया गया है—'मार मार—काट-काट-काट-चुष्ट म्लेच्छ—हमारा देश—हम राजा हम रानी !! हम मंत्री !!…'

'अंधेरी नगरी चौपट राजा' एक विशुद्ध प्रहसन है, किन्तु इसमें भी लेखक ने कुछ स्थान राजनीति के लिए निकाल लिया है। चने व चूर्ण बेचने वालों की कुछ पंक्तियाँ—

चना हाकिम सब जो खाते ! सब पर दूना टिकस लगाते ।

× × ×
हिंदू चूरन इसका नाम ! बिलायत पूरन इसका काम !!
चूरन जब से हिन्द में आया । इसका धन बल सभी घटाया !!

चूरन साहेब लोग जो खाता ! सारा हिन्द हजम कर जाता !!

'सती प्रताप' एक पौराणिक नाटक ्है, जिसमें सावित्री-सत्यवान् के प्रसिद्ध आख्यान का चित्रण किया गया है। इसमें भी कविताओं की प्रमुखता है।

इस प्रकार भारतेन्दु के मौलिक नाटकों पर दृष्टिपात कर लेते पर स्पष्ट है कि उनके नाटकों में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति ही मुख्य है। राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने सुधार लाने का प्रयत्न किया है। दाम्पत्य-जीवन की पविद्यता का संदेश 'सती प्रताप' में, सामाजिक जीवन की शुद्धता का 'प्रेम-जोगिनी' में धार्मिक जीवन को निर्मं-लता का 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित' में और राजनीतिक जीवन में क्रांति का संदेश 'भारत-दुदंशा' और 'भारत जननी' में दिया गया है। यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक रचना में नाटक के नये-नये भेदों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि सभी भेदों के उदाहरण प्रस्तुत हो सके हैं। यही कारण है कि उन्होंने नाटक, नाटिका प्रहसन भाण, नाट्य-रूपक आदि की रचना की।

(२) अनुवाबित नाटक—भारतेन्द्र के आठ अनुवादित नाटक उपलब्ध है——
(१) विद्यासुन्दर (बँगला से), (२) पाखंड विडम्बन (सँस्कृत से), (३) धनंजय विजय
(संस्कृत से), (४) मुद्राराक्षस (संस्कृत से), (५) सत्य हरिश्चन्द्र (बँगला से) (६)
कर्पूर-मंजरी (प्राकृत से), (७) रत्नावली (संस्कृत से) ओर (८) दुर्लभ-बंधु (अंग्रेजी
'मर्चेन्ट आफ वेनिस'' का अनुवाद)। इन नाटकों का अनुवाद हिन्दी जगत् को संस्कृत,
प्राकृत, बँगला व अंग्रेजी के प्रौढ़ नाटक-साहित्य का परिचय देने के उद्देश्य से किया
गया है। इससे उनके दृष्टिकोण की व्यापकता का पता चलता है।

अनुवादों के सम्बन्ध में भारतेन्द्र का कहना था—'बिना पूर्व किव के हृदय से हृदय मिलाये अनुवाद करना शुद्ध झख मारना ही नहीं, किव की लोकांतर-स्थित आत्मा को नरक-कष्ट देना है।' इस नीति का पालन उन्होंने अपनी अनुवादित रवनाओं में सफलतापूर्वक किया है। उदाहरण के लिए 'मुद्राराक्षस' देखा जा सकता है। इसमें उन्होंने मूल नाटक के गद्यांशों का अनुवाद गद्य में और पद्यांशों का पद्यों में किया है। यह अनुवाद इतना सफल हुआ है कि पढ़ते समय इसमें मूल का-सा आनन्द उपलब्ध होता है।

'दुर्लभ-बन्धु' में उन्होंने पातों के नामादि में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है, जैसे 'एन्टो-नियों के स्थान पर 'अनन्त', पोरिशया के स्थान पर 'परश्री' आदि। ऐसा उन्होंने भारतीय पाठकों की रसानुभूति के निमित्त ही किया है। अंग्रेजी भाषा के नाटक का भी अनुवाद उन्होंने आश्चयंजनक मुहावरेदार शैली में किया है। एक अंश देखिए— 'मरकहा बैल! रात-दिन फूं-फूं किया करता है, मानों उसकी चितवन कहे देती है कि या तो ब्याह करो या साफ जवाब दो…हंसी मानो जुए में हार आया है। अभी जब हट्टा-कट्टा सांड़ बना है तब तो यह रोनी सूरत है तो बुढ़ापे में तो बात पूछते रो देगा। सिवाय हर भजन के और किसी काम का न रहेगा। मेरा ब्याह चाहे एक मुर्हे से हो; पर इन भहे जानवरो से नहीं। भगवान् इन दोनों से बचावे।" यह अनुवाद भले ही यथा-शब्द न हो, किन्तु इसकी भाषा में प्रभाव और प्रवाह मूल से भी अधिक है, इसमें कोई संदेह नहीं।

- (३) अभिनय—भारतेन्दु नाटकों की केवल रचना करके ही नहीं रह गए, उन्होंने उनके अभिनय का भी समुचित प्रबन्ध किया । उन्होंने काशी में कुछ साहित्यिक नाटक मंडलियाँ स्थापित कीं, जिनके द्वारा अनेक नाटक खेले गए ! वे स्वयं एक कुशल अभिनेता थे और उन्होंने अनेक नाटकों में निर्देशन और अभिनय का कार्य सफलता-पूर्वक किया । उनके 'नाटक' ग्रंथ का अभिनय सम्बन्धी विवेचन तथा विभिन्न नाटकों में दिये गए अभिनय-सम्बन्धी संकेतों से सिद्ध होता है कि वे अभिनय-कला में कितने दक्ष थे ।
- (४) आलोचना—भारतेन्दु ने नाटक साहित्य की रचना, अनुवाद और अभिनय के अतिरिक्त उसकी आलोचना का भी विकास किया। उनका 'नाटक' ग्रंथ नाट्य-रचना सम्बन्धी सिद्धान्तों का एक प्रोढ़ ग्रंथ है। खेव है कि डॉ० श्यामसुन्दरदास ने केवल इसकी भाषा के आधार पर यह भ्रम फैला दिया कि 'नाटक' भारतेन्दु द्वारा रचित नहीं है। इस ग्रंथ की शैली में नाटकों की भाषा-शैली से कौई इतना गहरा अन्तर नहीं मिलता जिससे कि इसे भारतेन्दु-रचित न माना जाय। वैसे विवेचनात्मक ग्रंथ होने के कारण अन्तर आ जाना तो स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ की भूमिका में भी भारतेन्दु ने स्पष्ट रूप से इसे स्वरचित बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस ग्रंथ को अपने आराध्य देव को प्रेमपूर्वक समिन्त किया है। यदि वह किसी अन्य का रचित होता तो वे कभी ऐसा नहीं करते। अतः इस पर सन्देह करना अना-वश्यक और अनुचित है।

'नाटक' से पूर्वी और पाश्चात्य नाट्य-कला के ज्ञान का परिचय मिलता है। यद्यपि इसमें मुख्यतः संस्कृत के नाट्य-शास्त्र को ही आधार माना गया है, किंन्तु उन्होंने आधुनिक युग के अनुसार प्राचीन आचार्यों द्वारा निर्देशित नियमों में संशोधन भी किया है। वे प्राचीन और नवीन के सामंस्जय का समर्थन करते हुए एक ओर 'आशी', 'पंच-संधि', 'प्रकरी' आदि को यत्नपूर्वक रखने का विरोध करते हैं तो दूसरी ओर वे यथार्थ वित्रण का सुझाव देते हैं। नाटकों में सामयिक समस्याओं के चित्रण की आवश्यकता बताते हुए वे लिखते हैं—''समाज-संस्कार नाटकों में देश की कुरीतियों का दिखलाना

मुख्य कर्तेव्य-कमं है। यथा शिक्षा की उन्नति, विवाह-सम्वन्धी कुरीति-निवारण अथवा धर्म-सम्बन्धी अन्यान्य विषय-संशोधन आदि।''

यह ग्रंथ नाट्य-सिद्धान्तों का संग्रह-मात्र नहीं है। नाट्य-कला-सम्बन्धी-सूक्ष्माति-सूक्ष्म बातों को लेकर लेखक ने उनकी सोदाहरण व्याख्या की है। संवादों की आयो-जना पर प्रकाश डालते हुए वे लिखते हैं —''ग्रंथकर्ता ऐसी चातुरी और नैपुण्य से पात्रों की बातचीत रचना करें कि जिस पात्र का जो स्वभाव हां वैसी ही उसकी बात भी विरिवित्त हो। नाटक में वाचाल पात्र की मितभाषिता, मितभाषी की वाचालता, मूखं की वाक्पदुता और पंडित का मौनी-भाव विडम्बना मात्र है।'' आगे वह हृदयस्थ भावों की व्यंजना का एक उदाहरण 'शाकुन्तलम्' से देकर स्पष्ट करते हैं—''……इसके बदले कालिदास यदि कण्व ऋषि का छती पीटकर रोना वर्णन करते तो उनके ऋषिजनोचित धैर्य की क्या दुर्दशा होती अथवा कण्व का शकुन्तला के जाने पर शोब ही न वर्णन करते तो कण्य का स्वभाव मनुष्य स्वभाव से कितना दूर जा पड़ता। इसी हेतु कवि-कुल-मुकुट-माणिक्य भगवान् कालिदास ने ऋषि-जनोचित भाव में ही कण्य का शोक वर्णन किया है।''

इसी ग्रन्थ में उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य नाटक-साहित्य के इतिहास पर भी प्रकाश डाला है। भारतीय नाटकों में उन्होंने संस्कृत और प्राकृत के ४६ नाटकों का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने युग में रचित हिन्दी नाटकों की भी तालिका प्रस्तुत की है। 'यूरोप में नाटकों का प्रचार' शीषंक के अन्तर्गत उन्होंने यूनान के प्राचीनतम नाटकों से लेकर इङ्गलैण्ड के अठारहवीं शती तक के नाटक-साहित्य का संक्षेप में विवेचन किया है। वस्तुतः यह ग्रन्थ नाटक साहित्य के सैद्धान्तिक एवम् ऐति-हासिक दोनो प्रकार के विवेचन की दृष्टि से भारतेन्दु के व्यापक ज्ञान का परिचायक है।

इसी ग्रंथ के बीच-बीच में उन्होंने समाकालीन नाटकों की आलोचना की है। तत्कालीन व्यावसायिक नाटकों की अधोगित पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा है— 'काशी में पारसी नाटक वालों ने नाचघर में जब शकुन्तला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यन्त खेमटेवालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर, मटक-मटक कर नाचने और ''पतरी कमर बल खाए'' यह गाने लगा तो डाक्टर थिबो, बाबू प्रमदादास मित्र प्रभृति विद्वान् यह कहकर उठ आये कि अब देखा नहीं जाता । ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं।'' अस्तु, इस ग्रन्थ के आधार पर भारतेन्दु को नाट्य का आचार्य भी कह दिया जाय तो अनुचित नहीं होगा। यह अश्चर्य का विषय है कि हिन्दी आलोचना के विकास में भारतेन्दु के इस ग्रन्थ की प्रायः चर्चा नहीं की जाती।

#### उपसंहार

भारतेन्दु की नाट्य-कला के विभिन्न स्वरूपों का एक संक्षिप्त-सा परिचय यहाँ दे दिया गया है—यद्यपि छोटे-से निबन्ध में उनकी कला का समुचित मूल्यांकन सम्भव

नहीं, किन्तु इतना अवश्य साष्ट हो जाता है कि नाटक कला के क्षेत्र में उनका कार्य अनिवार्य है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, संसार के इतिहास में किसी ऐसे नाटक-कार का नाम नहीं मिलता, जिसने अकेले ने नाटक की इतनी शैलियों, इतने रूपों और इतने रसों का प्रयोग किया हो, जिसने इतने बहुविध मौलिक नाटक लिखे हों। जिसने पाँच भाषाओं के नाटकों का इतना सफल अनुवाद किया हो, जिसने अभिनय और निर्देशन दोनों में सफलता प्राप्त की हो, जिसने नाट्य-कला के सिद्धान्तों का विवेचन किया हो और जिसने पूर्व और पश्चिम के नाट्य साहित्य का इतिहास भी लिखा हो। नाट्य-कला का कोई भी अंग ऐसा नहीं है, जो भारतेन्द्र के बहुमुखी व्यक्तित्व के स्पर्श से वंचित रहा हो। उनके नाटक मनोरंजन से यदि भरपूर हैं, रस के माध्यं से ओत-प्रोत हैं तो साथ ही परिवार, समाज और राष्ट्र को नव-जीवन प्रदान करनेवाली अमृतदायिनी शक्ति भी उनमें विद्यमान है। कला और विचार, सौन्दर्य और उपदेश, भाव ओर भाषा-इन सबका सुन्दर समन्वय उनके नाटकों में मिलता है। इन सारी विशेषताओं से युक्त, इन सारे रूपों से सुसज्जित लेखक, अनुवादक, अभिनेता, निर्दे-शक और आलोचक नाटककार भारतेन्द्र की तुलना संभवतः विश्व के किसी भी नाटककार से नहीं हो सकती। कालिदास में भावनाओं के उद्वेलन की शक्ति तो थी, किन्तु अमाज की समस्याओं का चित्रण उनमें कहाँ ? शेक्सपीयर में मार्मिकता एवं जीवन की अनेक-रूपता तो है, अभिनय की कला भी उनके पास है, किन्तु भारतेन्द्र के शेष रूप उनमें कहाँ ? इब्सन, शा आदि में समस्याओं का चित्रण एवं व्यंग्यात्मकता है किन्तु भारतेन्दु की-शी कान्यात्मकता का उनमें अभाव है।

अस्तु, नाट्य-कला के क्षेत्र में 'भारतेन्दु' भारतेन्दु ही नहीं, पूर्णेन्दु हैं। उनमें कुछ दोष-धब्बे भी हैं, किन्तु वे उनकी सुधा-प्रवाहिनी रिष्मियों के तेज-पुंज के समक्ष नगण्य हैं, उपेक्षणीय हैं।

#### :: बासठ ::

# ्र<del>्रेमचंद और उनका उपन्यास-साहित्य</del>

- १. भूमिका।
- २. व्यक्तित्व और जीवन।
- ३. औपन्यासिक रचनाएँ—(क) वरदान, (ख) प्रतिज्ञा, (ग) सेवा-सदन, (घ) प्रेमाश्रम, (ङ) रंगभूमि, (च) काया-कल्प, (छ) गबन, (ज) निर्मला, (झ) कर्मभूमि, (ज) गोदान।
- ४. प्रेमचन्दजी की महानता।
- ५. रवीन्द्र और शरत से तुलना।
- ६. उपसंहार।

एक बार डा० धीरेन्द्र वर्मा ने प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था—''प्रेमचन्दजी हिन्दी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट मौलिक लेखक थे। उन्होंने हिन्दी पाठकों की अभिष्ठि को चन्द्र कांता के गर्त से निकालकर सुदृद्ध साहित्यक नींव पर स्थिर किया। बंकिम बाबू तथा अंग्रेजी उपन्यासों की माँग को तो उन्होंने बिलकुल ही रोक दिया। हिन्दी-साहित्य के उस विशेष क्षेत्र में कादम्बरी या हित्तोपदेश के अनुवादों का लोकप्रिय होना तो संभव न था। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद-जी ने समाज के असाधारण वर्गों की कोर से दृष्टि हटाकर मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लोगों की नित्य-प्रति की समस्याओं की ओर हिन्दी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। किसान, मजदूर, क्लकं, दुकानबार, जमींदार, साहूकार, अफसर और पूँजी-पितयों से संघर्ष का जैसे जीवित रूप में प्रेमचन्दजी ने चित्रण किया है, वैसा उससे पहले हिन्दी-साहित्य में कभी नहीं हुआ था।" (हंस: प्रेमचन्द स्मृति अंक, पृ० ६००,

उपर्युक्त उद्धरण से प्रेमचंदजी की महानता का पता स्पष्ट रूप से चलता है। प्रेमचंदजी के हिन्दी-उपन्यास जगत् में अवतीर्ण होने से पूर्व तीन प्रकार की रचनाय हो रही थीं—(१) तिलस्मी और ऐयारी के उपन्यास, (३) कामुकतापूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास और (३) जासूसी और साहसपूर्ण उपन्यास। इन तीनों वर्गों का नेतृत्व क्रमणः देवकीनन्दन खती, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपालराम गहमरी—ये तीनों लेखक कर रहे थे। इनके अतिरिक्त बँगला, मराठी और अंग्रेजी के उपन्यासों के अनुवादकों का भी हिन्दी में बोलबाला था। तत्कालीन उपन्यासों की स्थित का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए सुयोग्य समालोचक डा० इंद्रनाथ मदान ने एक स्थान पर लिखा है। "हिन्दी की जनता घटनाओं की भूल-भुलैयों से भरे तिलस्मी, ऐयारी अथवा जासूसी उपन्यास पढ़ती थी और उसमें अद्भुत रस प्राप्त करती थी। यह न होता था तो वह

रीतिकालीन प्रृंगारिकता से युक्त सामाजिक उपन्यास पढ़ती थी और अपनी सस्ती भावकता के लिए वहाँ भोजन प्राप्त करती थी। जनता का जो अंग अद्भूत और प्रृंगार के इन उपन्यासों को पसन्द नहीं करता या और जिसमें नैतिकता के प्रति आग्रह या, वह अपने लिए बँगला, मराठी और अंग्रेजी के अनुवादों को ही वरदान समझता था। इस प्रकार हिन्दी पाठक के पास उपन्यास के नाम पर ठोस जीवन के धरातल पर बाधारित अपनी कोई वस्तू नहीं थी। केवल नैतिकता की दृष्टि से भी तत्कालीन उप-न्यासों का स्तर बहुत नीचा था।" उनमें जिन घटनाओं का वर्णन होता था, वे अली-किक व अस्वाभाविक होती थीं। पाल भी किसी काल्पनिक जगत के होते थे, जिनमें न तो मानवीय रूप की सहज स्वाभाविक रूप-रेखाएँ ही दृष्टिगोचर होती थीं और न ही उनमें उस व्यक्तित्व का विचार हो पाता था जिससे वे सजीव दिखाई पड़ें। कथोप-कथन रटे-रटाए व्याख्यानों-जैसा या विद्वानों के शास्त्रार्थ-जैसा होता था, जिसमें संभाषण की-सी स्वाभाविकता का पता पाना कठिन था। देश और काल की परिस्थितियों के चित्रण की बात ही क्या ? औरंगजेब को अपने ड्राइवर के साथ मोटर पर घूमते हुए दिखा देना उस युग के उपन्यासकार के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। रही उद्देश्य की बात--उद्देश्य तो प्रायः सबका एक था; जनता का मनोरंजन करना । वे उपन्यास समय काटने के एक ही कोटि के साधन-मात्र थे; उनमें कलात्मकता एवं सामाजिकता का अभाव था। वस्तुत: प्रेमचन्द के पदार्पण से पूर्व हिन्दी-उपन्यास एक अविकसित कलिका की भौति अस्फूट एवं चेतनाहीन-सा था, किन्तू दिवाकर की प्रथम रश्मियों की भौति प्रेमचन्द की पावनकला का पूनीत स्पर्श पाकर वह जाग पड़ा, खिल उठा और मूस्कराने लगा।

### व्यक्तित्व और जीवन

साहित्य की मूल आत्मा को पहचानने के जिए उसके रचियता के व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन भी अपेक्षित है। मुन्शी प्रेमचन्दजी का जन्म सन् १८८० में लमही नामक गाँव में हुआ था। उनके पिता डाकखाने में नौकरी करते थे तथा उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आठ वर्ष की अल्पावस्था में ही उन्हें मातृ-वियोग सहन करना पड़ा। तदनन्तर उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया—फलत: प्रेमचन्दजी सौतेली माँ के व्यवहार की कटुता का अनुभव भी प्राप्त कर सके।

इनके परिवार में उर्दू पढ़ने की प्रथा थी। अत: आरम्भ में इन्हें भी उर्दू की शिक्षा दी गई। आगे चलकर उन्होंने हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसी बीच उनका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ दिनों पश्चात् ही उनके पिता का देहान्त हो गया, अत: उन्हें अध्ययन-काल में पर्याप्त आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कालेज में भी वे प्रविष्ट हुए थे, किन्तु इण्टर की परीक्षा में असफल हो जाने के कारण तथा आधिक परिस्थितियों से बाध्य होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक पाठशाला में कार्य करने लग गए। आगे चलकर स्वाध्याय से उन्होंने बी० ए० तक की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं और डिप्टी इन्स्पेक्टर के पद पर पहुँच गए।

प्रेमचन्दजी को उपन्यास पढ़ने का शौक बाल्यावस्था से ही था। उन्होंने 'मेरी पहली रचना' शीर्षक लेख में अपने अध्ययन की चर्चा करते हुए लिखा है—''दो-तीन वर्षों में मैंने सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। जब उपन्यासों का स्टॉक समाप्त हो गया तो मैंने नवलिकशोर प्रेस से निकले हुए पुराणों के उर्दू अनुवाद भी पढ़े और तिलस्मी ग्रन्थों के १७ भाग उस वक्त निकल चुके थे। एक एक भाग बड़े सुन्दर रायल आकार के दो-दो हजार पृष्ठों से कम न होगा और इन १७ भागों के उपरान्त उसी पुस्तक के अलग-अलग प्रसंगों पर पच्चीस भाग छप चुके थे। इनमें से भी मैंने कई पढ़े।'' अध्ययन की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि प्रेमचन्दजी ने छोटी आयु में ही लेखनी ग्रहण कर ली। सन् १६०१ में अर्थात् बीस-इक्कीस वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखना आरम्भ कर दिया था। सन् १६०२ में उनका पहला तथा १६०४ में दूमरा उपन्यास प्रकाणित हुआ। दूसरी ओर उनकी कुछ कहा-नियौं 'जमाना' (उर्दूं) में निकलीं। उनकी पाँच कहानियों का संग्रह 'सोजे वतन' १६०६ में छपा, जिसमें स्वराज्य की प्रेरणा होने के कारण सरकार ने जब्त कर लिया। आगे चल कर वे हिन्दी में लिखने लग गए।

सरकारी सर्विस में रहते हुए वे स्वतन्त्रतापूर्वक लिख न सकते थे, अतः उन्होंने डिप्टी-इन्स्पेक्टर के पद से त्याग-पत्न देकर चर्खों की दूकान खोल ली। जब इससे काम नहीं चला तो वे एक प्राइवेंट स्कूल में हैडमास्टर बन गए। किन्तु परिस्थितियोंवश वहाँ से भी त्याग-पत्न दे दिया और पत्न-पित्नकाओं का सम्पादन करने लग गए। जीवन के अन्तिम दिनों में वे फिल्म-जगत् में भी गये थे, किन्तु वहाँ के दूषित वातावरण के कारण ठहर नहीं सके।

वस्तुतः प्रेमचन्दजी की जीवन-गाथा गरीबी, संघर्ष और त्याग से भरपूर है। घोर आर्थिक संकटों का सामना करते हुए भी उन्होंने बड़े-से-बड़े आर्थिक लोभ को ठुकरा दिया। एक बार अलवर के राजा साहब ने उन्हें चार सौ रुपये मासिक पर आमन्द्रित किया था, भिन्तु व्यक्तिगत स्वतन्द्रता का ध्यान रखते हुएं उन्होंने उस आमन्द्रण को ठुकरा दिया। सामाजिक रूढ़ियों के प्रति उनका विद्रोह कितना तीव्रथा—यह इसी से स्पष्ट है कि उन्होंने अपना दूपरा विवाह एक विधवा के साथ किया। प्रेमचन्द के समर्थंक आलोचक डॉ० इन्द्रनाथ मदान ने उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में लिखा है— "प्रेमचन्द इतना सादा जीवन बिताते थे कि कल्पना नहीं कर सकता। वे देहाती किसान के प्रतिरूप थे, जिनमें अहंकार नाम-मान्न को भी नहीं था। जीवन की सभी कटुताएँ सहते हुए भी वे प्रसन्न चित्त होकर आगे बढ़ते थे. परन्तु देश की दृशा से वे सदैव दुखी हुआ करते थे और उसकी मुक्ति का उपाय सोचते-सोचते खो-से जाते थे। वे देश-भक्त थे। समाज-विशेष या सम्प्रदाय-विशेष के समर्थंक न थे। वे सक्ते अर्थों में हिन्दुस्तानी थे. "उनका बाहर-भीतर एक-सा था, कथनी-करनी में भेद करना वे न जानते थे, साहित्य और जीवन दोनों उनके लिए एक-दूसरे के पर्यायवाची थे। इसीलिए यह कहना कि प्रेमचन्द मनुष्य के रूप में साहित्यकार से भी अधिक महान् थे, सोलह आने ठीक है।" प्रेमचन्द इतने बड़े लेखक होते हुए भी दिग्टना में जन्मे, दरिद्रता में पले और

दरिद्रता से ही जूझते-जूझते समास हो गए। ''उन्होंने अपने को सदा मजदूर समझा। बीमारी की हालत में भी, मृत्यु के कुछ दिन पहले तक भी, वे अपने कमजोर शरीर को लिखने के लिए मजबूर करते रहे। मना करने पर कहते ''मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुभे भोजन करने का अधिकार नहीं।''—(डॉ॰ हजारीप्रसाद द्विवेंदी)। अस्तु, प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रेमचन्द महान थे। उन्होंने जीवन में वह साधना की थी, जिसने उनके साहित्य को चरमोत्कर्ष तक पहुँचा दिया।

### औपन्यासिक रचनाएँ

प्रेमचन्द का साहित्य जहाँ गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट है, वहाँ परिमाण की दृष्टि से भी भारी है। उनके उपन्यासों की तालिका इस प्रकार है—वरदान (१६०२), प्रतिज्ञा (मूल १६०६), सेवासदन (१६१६), प्रेमाश्रम (१६२२), रंगभूमि (१६२५), गबन (१६३१), कर्मभूमि (१६२२), निर्मेला (१६२३), काया-कल्प (१६२८), गोदान (१६३६), मंगलसूत्र (सपूर्ण)। इनका संक्षिप्त परिचय क्रमण: प्रस्तुत किया जाता है—

(१) वरदान — 'वरदान' में प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है—वृजरानी और प्रताप बचपन से ही साथ-साथ रहे थे, तथा दोनों के विवाह की भी चर्चा होने लग गई थी, किन्तु किसी कारण वृजरानी का विवाह एक डिप्टी के पुत्र कमलाचरण से हो गया। कमलाचरण एक उच्छुक्कल स्वभाव का युवक था। यद्यपि प्रारम्भ में पित-पत्नी की नहीं बनी, किन्तु वृजरानी के प्रयत्न से कमलाचरण में पिरवर्तन बाने लगा। अचानक कमलाचरण का देहान्त हो जाता है। प्रताप वृजरानी के विवाह के अनन्तर ही साधु हो गया था। अन्त में सभी प्रमुख पान्न त्याग और संयम का पय अपनाते हुए देश-सेवा में लग जाते हैं।

जपन्यास-कला की दृष्टि से वरदान कोई प्रौढ़ रचना नहीं है। इसकी कथा-वस्तु शिथिल है। प्रताप इसका प्रमुख पात्र है और कथानक की प्रगति में योग देता है, किन्तु उसके चरित्र में भी वह महानता नहीं आ पाई, जो उसके लिए अपेक्षित थी। वस्तुतः यह उपन्यास एक प्रेम-कहानी-मात्र है जिसका पर्धवसान देश-प्रेम में हुआ है।

(२) प्रतिज्ञा—प्रोफेसर दीनानाथ और अमृतराय वकील—दोनों गहरे मिल्ल थे। प्रो० दीनानाथ अभी अविवाहित थे, जबिक अमृतराय विधुर थे। अमृतराय का दूसरा विवाह उनकी कुमारी साली प्रेमा से होने की संभावना थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते थे तथा प्रेमा के पिता बद्रीप्रसाद का ऐसा ही विचार था। किन्तु इसी बीच एक घटना घटित हुई। एक समाज-सुधारक नेता के व्याख्यान से प्रभावित होकर अमृतराय ने प्रतिज्ञा कर ली कि वे किसी विधवा से विवाह करेंगे। ऐसी स्थित में उन्होंने प्रेमा से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। फलतः प्रेमा का विवाह प्रोफेसर दीनानाथ से हो गया।

अमृतराय ने अपना जीवन समाज-सेवा में अपित कर दिया और उन्होंने एक वनिताश्रम स्थापित कर दिया। प्रेमा इनके इस त्याग पर मुग्ध थी और वह अपने कित के सम्मुख भी अमृतराय की प्रशंसा किया करती थी। इससे की सम्मुख मिल्ल से ईर्ष्या करने लगे। वे स्पष्ट रूप में उनके विरोधी हो गए। किन्तु अन्त में उन्होंने भूल स्वीकार कर ली और वे अमृतराय को विनताश्रम के संचालन में यथा- शक्ति सहयोग देने लगे। इसमें एक प्रासंगिक कहानी एक पूर्णा नामक विधवा की भी चलती है, जिसके द्वारा वैधव्य-जीवन की कटुता पर प्रकाश पड़ता है।

वस्तुतः यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से लिखित रचना है। अमृतराय का चरित्र अन्त तक आदर्श रहता है। सारा उपन्यास विधवाओं की समस्या पर आधा-

रित है। विधवा-समस्या का हल विनताश्रम के रूप में दिया है।

(३) सेबा-सबन—'सेवा-सदन' की नायिका सुमन है, जो दारोगा कृष्णचन्द्र की करया थी। दरोगा कृष्णचन्द्र पहले रिश्वत नहीं लेते थे, किन्तु सुमन के विवाह के लिए उन्होंने ऐसा भी किया, किन्तु वे इस कला में प्रवीण न होने के कारण पकड़े गये और अन्त में उन्हें पाँच वर्ष के कार वास का दण्ड प्राप्त हुआ। कृष्णचन्द्र की पत्नी अपनी लड़िकयों—सुमन और शान्ता—को साथ लेकर अपने भाई उमानाथ के यहाँ चली गई। दहेज के अभाव में सुमन का विवाह एक अधेड़ अवस्था के व्यक्ति—गजाधर से कर दिया गया। दोनों में अनबन रहती थी। सुमन के घर के सामने ही भोली-नामक वेश्या रहती थी। घर, समाज, मन्दिर एवं विभिन्त उत्सवों पर भोली के आदर-सम्मान को देखकर सुमन बहुत प्रभावित हुई। दूसरी ओर पग-पग पर पति के द्वारा अपमानित होकर वह यह सोचने को विवश हुई कि समाज में पत्नी का अधिक महत्त्व है या वेश्या का। एक बार सुमन गजाधर के मित्र पद्मसिंह के यहाँ किसी उत्सव में गई हुई थी, वहाँ से उसे घर लौटने में रात को बहुत देर हो गई। इस पर गजाधर ने उसे घर से निकाल दिया। वह पद्मसिंह के घर चली गई, किन्तु वे भी उसे अधिक दिन तक नहीं रख सके। अन्त में उसे भोजी के यहाँ आश्रय प्राप्त हुआ ओर उसने वेश्या-जीवन की दीक्षा प्राप्त की।

आगे चलकर सुमन ने वेश्या-वृत्ति छोड़कर विधवा आश्रम में आश्रय प्राप्त किया, किन्तु पहले की वेश्या होने के कारण उसे वहाँ से निकाल दिया गया। वह अपनी छोटी बहिन शान्ता के पास रहकर पविव्रतापूर्वक जीवन बिताने लगी, किन्तु शान्ता के परिवार के लोग भी उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। अन्त में उसने एक राद्धि शान्ता का घर छोड़ दिया ओर स्वामी गजानन्द की कुटिया में आश्रय लिया। ये स्वामी गजानन्द सुमन के पति गजाधर ही थे। दोनों ने मिलकर सेवा-सदन की स्थापना की!

इस प्रकार इस कृति में वेश्या-समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। कोई भी नारी वेश्या बनने को क्यों विवश होती है ? और फिर वह वेश्या-जीवन को क्यों नहीं छोड़ पाती ? इन प्रश्नों का उत्तर 'सेवा-सदन' में मिलेगा। प्रेमचन्द जी ने इन दोनों ही परिस्थितियों का उत्तरदायित्व समाज पर डाला है। समाज में नारी की प्रतिष्ठा पत्नी की अपेक्षा वेश्या के रूप में अधिक है। पत्नी के रूप में सुमन को जहाँ पद-पद पर ठोकरें खानी पड़ती हैं, वहाँ वेश्या भोली को बड़े-बड़े वकील, प्रोफेसर, सरकारी अफसर—उच्च वर्ग के प्राय: सभी लोग सम्मानपूर्वक घर बुलाते है। समन की अपेक्षा भोली का जीवन अधिक सुखमय एवं ऐश्वर्यपूर्ण है। अत: ऐसी स्थिति में पित द्वारा परित्यक्त, निराश्रित अबला का वेश्यावृत्ति अपना लेना स्वा-भाविक है।

दूसरा प्रश्न है—वेश्याओं के सुधार का। इसमें भी हमारा समाज बाधक है। जब सुमन जैसी वेश्याएँ अपनी भूल को सुधारना चाहती हैं तो अपने कुल, परिवार एवं समाज से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता। वेश्यानृत्ति छोड़ देने पर भी समाज में सुमन के लिए कोई स्थान नहीं है—यहाँ तक कि विधवाश्रम से भी उसे निकाल दिया जाता है। प्रेमचन्दजी ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए इस स्थिति की नारियों के लिए अलग सेवा सदन या सेवाश्रम स्थापित करने का सुझाव दिया है; किन्तु वह सुझाव बहुत उपयोगी नहीं है। पहले तो इतने अधिक सेवा-सदन स्थापित करने ही कठिन हैं, जिनमें सभी वेश्याओं को स्थान दिया जा सके। दूसरे, सेश-सदन की समस्थाएँ समाज से अलग ही रहेंगी। वे समाज में घुल-मिलकर उसका अंग नहीं बन सकेंगी। ऐसी स्थिति में 'सेवा-सदन' ही 'वेश्यालय' बन जाएँ तो क्या आश्चयं है ? वस्तुता जब तक हमारे समाज की स्थिति और उसका दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक इस समस्या का कोई व्यक्तिगत या सामाजिक हल प्रस्तुत करना कठिन है ।

(४) प्रेमाश्रम — 'प्रेंमाश्रम' में किसान-जमींदार के सम्बन्धों का चित्रण करते हुए एक जमींदार परिवार की कहानी प्रस्तुत की गई है। इसका प्रमुख पात जानशंकर है, जिसकी जमींदारी में लखनपुर गांव है। वह अपने चाचा प्रभाशंकर के ही साथ रहता है, क्योंकि अभी उनमें बेंटवारा नहीं हुआ। जानशंकर के बड़े भाई प्रेमशंकर उच्च-शिक्षा के लिए अमेरिका चले गये थे। जानशंकर अत्यन्त स्वार्थी, कूटनीतिज्ञ एवं क्रूर व्यक्ति है। वह एक ओर अपने चाचा प्रभाशंकर और अपने बड़े भाई प्रेमशंकर की जमींदारी का हिस्सा हड़प लेना चाहता है, तो दूसरी ओर अपने किसानों से अन्याय-पूर्वंक अधिक-से-अधिक रकम प्राप्त कर लेना चाहता है। इतना ही नहीं, वह अपने ससुराल की जायदाद व सम्पत्ति के लिए भी प्रयत्न करता है वह अपनी विधवा साली गायत्री को प्रेम के डोरे डालकर अपने चंगुल में फंसा लेता है और उसकी जमींदारी को हस्तगत कर लेने का प्रयास करता है। इस प्रकार सारा उपान्यास ज्ञानशंकर के ही क्रिया-कलापों पर आश्रित है।

प्रभाशंकर पुरानी पीढ़ों के जमींदार के प्रतिनिधि हैं, जो किसानों के साथ सहानुभृति एवं भाईचारे का व्यवहार करते हैं, जबिक जानशंकर नई पीढ़ी के अत्याचारी
जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेमशंकर अपना सर्वस्व त्याग करके किसानों की
सेवा के लिए 'प्रेमाश्रम' स्थापित करते हैं। ज्ञानशंकर का पुत्र मायाशंकर प्रेमचन्दजी
के स्वप्नों का जमींदार है, जो कि अपने सारे अधिकार किसानों की सेवा में समिष्त
कर देता है। इस प्रकार जमींदार कैसा था? कैसा है? और कैसा होना चाहिए?
इन तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमशः प्रभाशंकर, ज्ञानशंकर और मायाशंकर के रूप में
प्राप्त होते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जमींदारों के व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं
सामाजिब जीवन का जैसा सूक्ष्म विश्लेषण इस उपन्यास में हुआ है, वैसा किसी अन्य
रचना में मिलना सम्भव नहीं।

(५) रंगभूमि— 'रंगभूमि' लगभग एक हजार पृष्ठों का बृहत्काय उपत्यास है। इसमें घटनाओं की ऐसी बहुलता, कथानक की ऐसी विश्वदता और पादों की ऐसी प्रचुरता मिलती है कि पाठक स्तत्ध रह जाता है। 'गोदान' लिखने से पूर्व प्रेमचन्दजी ने इसे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना था। इसमें कथा-वस्तु का केन्द्र मुख्यतः एक ईसाई कुटुम्ब है। इस कुटुम्ब के प्रधान हैं—मि० जात-सेवक जी कि पांडेपुर गाँव में एक सिगरेट का कारखाना स्यापित करना चाहते हैं। इस कारखाने के लिए वे सूरदास की जमीन प्राप्त करना चाहते हैं; किन्तु सूरदास उसे किसी भी मूल्य पर नहीं देना चाहता। सूरदास भीख माँगकर जीवन-निर्वाह करता था। किन्तु साथ ही वह गाँव का सबसे अधिक परोपकारी, उदार एवं उच्च चित्रत्व का व्यक्ति था। वह अपनी जमीन गाँव की सेवा के लिए दान करना चाहता था। मि० जान-सेवक बड़े-बड़े अधिकारियों की सहा-यता से सूरदास की जमीन पर अधिकार प्राप्त कर जेने का प्रयत्न करते हैं। सूरदास अपने अधिकारों के लिए सत्याग्रह और संघर्ष करता हुआ आत्म-बिलदान कर देता है।

दूसरी कथा मि० जान-सेवक की लड़की कुमारी सोफिया से सम्बन्धी रखती है। वह नये विचारों की स्वाभिमानिनी लड़की है। एक बार वह कुँवर विनयसिंह को आग से बचाती हुई घायल हो जाती है। इस घटना के पश्चात् विनयसिंह और सोफिया परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। उनकी यह प्रेम-कहानी जीवन की अनेक परि-स्थितियों को पार करती हुई अवे बढ़ती है। सोफिया के माता-पिता उसका विवाह मजिस्ट्रेट क्लार्क से करना चाहते हैं। किन्तु सोफिया जीवन-भर विनयसिंह की सहा-यता करती रहती है और अन्त में विनयसिंह के आत्म-बिलदान के अनन्तर आत्म-हत्या कर लेती है।

वस्तुतः इस उपन्यास का लक्ष्य त्याग, प्रेम और बिलदान के आदर्श को प्रस्कुिटत करना है: सूरदास तत्कालीन लोक-नेता महात्मा गांधी की ही प्रतिमूर्ति है, जो
कि अपने अधिकारों के लिए बड़ी-से-बड़ी शक्ति से भी संघर्ष क ने के लिए प्रस्तुत है।
त्याग और बिलदान ही उसके सबसे बड़े शस्त्र हैं। मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ भी वह
शासक वर्ग से कहता है—""तालियाँ क्यों बजाते हो, यह जीतनेवलों का धर्म नहीं?
तुम्हारा धर्म तो है हमारी पीठ ठोकना। हम हारे तो क्या, मैदान से को नहीं भागे,
रोये तो नहीं, धाँधली तो नहीं की। फिर खेलेंगे, जरा दम लेने दो, हार हारकर तुम्हीं
से खेलना सीखेंगे, और एक-न-एक दिन हमारी जीत होगी; अवश्य होगी।" प्रेमचन्दजी की यह भविष्यवाणी २५ वर्ष पश्चात् ही सत्य प्रमाणित हो गई।

सोफिया और विनय का प्रेम कुटुम्ब के लोगों, समाज के नियमों एवं धर्म के आदर्शों से समियित न होता हुआ भी सच्चा है, पवित्य है और महान् हैं। दोनों के प्रणय की गम्भीरता एवं पविव्रता के प्रमाण में उनके ये शब्द देखे जा सकते हैं—''तुम मेरे लिए आदर्श हो। तुम्हारे प्रेम का आनन्द मैं कल्पना के द्वारा ही ले सकता हूँ। डरता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि में गिर न जाऊँ। अपने को कहाँ तक गुप्त रखूंगा? तुम्हें पाकर मेरा जीवन नीरस हो जायगा, मेरे लिए उद्योग और उपासना की कोई वस्तु न रह जायगी।'' (विनय) दूसरी ओर सोफिया का विश्वास है—''प्रेम एक भावनागत विषय है, भावना

जाता है। वह भौतिक वस्तु नहीं है। तुम मेरे हो, यह विश्वास मेरे प्रेम को राजीव सहिष्णु रखने के लिए काफी है।

(६) कापाकल्य— 'कापावल्प' में सामाजिक समस्याओं के साथ-गाथ जन्म-जन्मान्तर तक चलते रहनेवाले प्रेम की एक अद्भुत कहानी का वर्णन किया गया है। चक्रधर नामक एक युगक एम० ए० करने के अनन्तर जगदीशपुर के दीवान हरिसेवक सिंह की पुत्री मनोरमा के शिक्षक नियुक्त हो जाते हैं। मनोरमा चक्रधर से प्रेम करने लगती है। उधर चक्रधर किसी कार्य से आगरा जाते हैं, जहाँ अहिल्या नामक युवती उनकी ओर आक्षित होती है। उनका अभिभावक यशोदा-नन्दन चक्रधर का विवाह अहिल्या में निश्चित कर लेता है। आगे चलकर दोनों का विवाह हो जाता है और उनके एक युद्ध होता है जिसका नाम शंखधर रखा गया। मनोरमा की बीमारी का तार पाकर चक्रधर अपने पुद्ध व पत्नी के सहित उसके पास पहुँचते हैं। चक्रधर के आने से मनोरमा स्वस्थ हाने लगती है।

चक्रधर की पत्नी अहिल्या वस्तुतः जगदीगपुर के राजा की ही लड़की थी, जो बचपन में खो गई थी, इस तथ्य का प्रमाण मिलाने पर अहिल्या को राज्य का भाग प्राप्त हो गया। किन्तु राज्य-प्राप्ति के अनन्वर अहिल्या अपने पति और पुत्र की उपेक्षा करने लगी। अन्त मे अहिल्या की मृत्यु हो जाती है।

दूसरी कहानी जगदीशपुर की महारानी देवप्रिया से सम्बन्ध रखती है। उसका विवाह महेन्द्रसिंह से हुआ था, किन्तु विवाह की प्रथम रात्नि में ही जनका देहान्त हो जाता है। अगले जन्म में वे ही विक्रमिसिंह के रूप मे अवतरित हुए और महारानी देवप्रिया से मिले, किन्तु जनका पुनः देहावसान हो गया। इसके अनन्तर वे शंखधर के रूप में अवतरित हुए और चिर-संगिनी देवप्रिया से मिले। इस प्रकार यह उपन्यास अनेक अलौकिक और अस्वाभाविक घटनाओं से परिपूर्ण है। इसमें आंशिक रूप से हिन्दू-मुस्लिम दंगों की समस्या का चित्रण हुआ है। यदि लेखक को पुनर्जन्म की गुत्थी सुलझाने का शौक न होता तो यह उपन्यास भाव, भाषा एवं चरित्र-चित्रण की दृष्टि से सफल रचना सिद्ध हो सकता था, किन्तु आध्यात्मिक चमत्कारों ने इसके वैभव को श्रीहीन कर दिया है।

(७) गबन -- इसमें एक मध्यवर्गीय परिवार की परिस्थितियों का चित्रण यथार्थ वादी शैली में हुआ है। रामनाथ एक म्युनिसिपल आफिस का कर्मचारी है। उसका विवाह जालपा से हुआ था। अपनी पत्नी की आभूषण-प्रियता को तुष्ट करने के लिए रामनाथ सरकार कीरकम गबन करके उसे चंद्रहार बनवा देता है। बागे चलकर गिरप्तारी के भय से वह कलकत्ता भाग जाता है, किन्तु किसी अन्य कारण से वहाँ गिरपतार हो जाता है। अन्त में जालपा की सहायता से बह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इसमें स्त्रियों के आभूषण-प्रेम एवं मध्यवर्गीय पुरुषों के मिथ्या आत्म-प्रदर्शन का दुष्परिणाम दिखाया गया। डाँ० रामरतन भटनागर के शब्दों में -- 'समाज के सच झूठ के मानदंड, उसके दिखावे की भावना, उसकी न्याय-भावना का खोखलापन, उसके प्रेम और ईश्वर विश्वास की खिल्ली जैसी इस उपन्यास में मिलेगी, वैसी अन्यत्न दुर्लंभ है।

(८) निर्मला—इस छोटे से उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। निर्मला की विधवा माँ दहेज देने में असमर्थ होने के कारण उसका विवाह अधेड़ अवस्था के एक विध्र तोताराम से कर देती है। तोताराम की पहली पत्नी से तीन संतानें थीं तथा उनका सबसे बड़ा लड़का निर्मला की आयु का था। अतः तोताराम अपने इस बड़े पुत्र और निर्मला के सम्बन्ध को सन्देह की हिट से देखने लगे। इस सन्देहशीलता के परिणाम से अन्त में सारा घर चौपट हो जाता है। निर्मला की मृत्यू के साथ-साथ उपन्यास की समाप्ति हो जाती है।

इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लेखक ने समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं किया है। आदि से अन्त तक वह यथार्थवादी ही रहता है। यहाँ से उसके टिष्टिकोण में परिवर्तन परिलक्षित होता है।

- (१) कर्मभूमि—इसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, किसानों के उत्थान आदि की प्रेरणा दी गई है। इसका नायक अमरकान्त है, जो कि विवाहित होते हुए भी एक मुस्लिम कन्या सकीना से प्रेम करता है। आगे चलकर वह देश-सेवा के कार्य में लग जाता है और सकीना को भी इसकी प्रेरणा देता है। पीड़ितों, दिलतों एवं अछूतों के हित के लिए वह कई यातनाएँ भुगतान है। वह एक बार किसानों के आन्दोलनों का नेतृत्व करता है। फलस्वरूप जेल चला जाता है। अमरकान्त के प्रभाव से उसका मित्र सलीम, जो कि आई० सी० एस० होकर उस जिले का अधिकारी बन चुका था, सरकारी सिवस छोड़कर किसानों की सेवा में लग गया। अन्त में किसानों का आन्दोलन सफल हो गया। गवर्नर ने पाँच व्यक्तियों की कमेटी नियुक्त कर दी, जिसमें अमरकान्त और सलीम भी सम्मिलित थे। इस कमेटी को किसानों की मांगों के सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार दे दिया गया। वस्तुत: इस उपन्यास में तत्कालीन आन्दोलन की प्रतिच्छाया स्पष्ट रूप में अंकित हुई है।
- (१०) गोदान प्रेमचन्दजी का अन्तिम उपन्यास 'गोदान' है, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसका नायक होरी है, जो कि भारतीय किसानों का प्रतिनिधि है। उसका पुत्र गोबर भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। होरी जीवन के आरम्भ से लेकर अपनी अन्तिम श्वास तक भरपूर मेहनत करता है, किन्तु फिर भी वह अपने बच्चों को पेट-मर रोटी नहीं खिला सकता। जमींदार, महाजन, पटवारी, पुजारी, पुरोहित, पुलिसवाले आदि-आदि किस प्रकार किसानों के पसीने की कमाई को हड़प कर जाते हैं, इसका सजीव चित्रण होरी की जीवन-गाथा में हुआ है। उसके जीवन की एक छोटी-सी आकांक्षा है—अपने द्वार पर गो बौधना। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए वह छल और बल दोनों का प्रयोग करता है, किन्तु वह उसे कभी पूरी नहीं कर पाता। मृत्यु के अनन्तर भी यही आकांक्षा 'गोदान'—ब्राह्मण को गोदान—के रूप में उपस्थित होती है। अभागे होरी को वैतरणी पार करने के लिए सवा रुपये की कृत्निम गी प्राप्त होती है।

'गोदान' में शोषित वर्ग के जीवन की समस्याओं का चित्रण मार्मिक रूप में किया गया है, किन्तु पूर्ववर्ती उपन्यासों की भौति इसमें लेखक ने कोई समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं किया है। इसका नायक भी आदर्श महामानव न होकर एक रूप्त गण किसान है, जिसके व्यक्तित्व और चरित्र में अनेक दुर्बलताएँ विद्यमान हैं। अस्तु, गोदान में प्रो० मेहता के चरित्र को छोड़कर शेष पात्रों के चित्रण में प्राय: यथार्थ-वादी हिंदिकोण को ही प्रमुखता मिली है। यथार्थवादी हिंदिकोण का दूसरा परिणाम यह है कि उपन्यास की परिणति दुखपूर्ण स्थिति में हुई है। जहाँ पूर्ववर्ती उपन्यासों में जन-आन्दोलनों के अन्त में सफलता दिखाई गई है, वहाँ 'गोदान' के मजदूरों की (खन्ना के मिल में काम करनेवाले) पूँजीपित के विरुद्ध संघर्ष में पराजय होती है। अस्तु, 'गोदान' का लेखक 'आदशौंन्मुख यथार्थवादी' के स्थान पर शुद्ध यथार्थवादी रह गया है—हाँ, नग्न यथार्थवादिता से वह अवश्य दूर है।

'गोदान' समाजवादी रचना है या गांधीवादी ? इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद हैं। 'गोदान' के समस्त पाल दो वर्गो में बाँटे जा सकते हैं— शोषक एवं शोषित। प्रयः सभी शोषित वर्ग के पातों के प्रति लेखक की सहानुभूति है। उसने श्रमिक वर्ग के अधिकारों की वकालत स्थान-स्थान पर की है। किसान-मजदूरों की मेहनत पर पलनेवाले जमीदारों, सूदखोर, महाजनों, पण्डे व पुजारियों तथा मिल-मालिकों के जीवन की आलोचना प्रेमचन्दजी ने इस रचना में उसी कटुता से की है, जिस कटुता से कोई साम्यवादी या समाजवादी लेखक कर सकता है। गाँधीवादी साधनों—सत्याग्रह एवं जन-आंदोलनों की सफलता में भी उन्हें अब विश्वास नहीं रहा है, अतः ऐसी स्थिति में इसे 'समाजवादी' रचना मान लेना सम्भव है। किन्तु गांधीवाद के कुछ चिन्ह अब भी अविशब्द हैं। मि० मेहता की उदारता और उनके प्रभाव से मिस मालती का हृदय-परिवर्तन गांधीवादित। का ही प्रमाण है।

यद्यि 'गोदान' में कुछ दोष ढूँढ़े जा सकते हैं, फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह एक उत्कृष्ट रचना है। यदि उसे अपने युग का सर्वोत्कृष्ट हिन्दी उपन्यास भी कह दें तो अत्युक्ति नहीं होगी।

वस्तुतः प्रेमचन्दजी का उपन्यास-साहित्य अपने युग की परिस्थितियों एवं उसकी समस्याओं का सच्चा दर्पण है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में—- ''अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार-विचार, भाषा-भाव, रहन-सहन, आशा-आकांक्षा, दु.ख-सुख और सूझ-बूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचन्दजी से उत्तम परिचायक आपको नही मिल सकता। झोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचेवालों से लेकर बैद्धों तक, गाँव से लेकर घारा-सभाओं तक, आपको इतने कौशलपूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। आप बेखटके प्रेमचन्द का हाथ पकड़कर मेंड़ों पर गाते हुए किसान को, अन्तःपुर में मान किए बैठी प्रियतमा को, कोठे पर बैठी हुई वार-विनता को, रोटियों के लिए लाकते हुए भिखमंगों को, कूट परामशें में लीन गोयन्दों को, ईब्या-परायण प्रोफेसरों को, दुर्बल-हृदय बैद्धारों को, साहस-परायणा भमारिन को, ढोंगी पंडितों को, फरेबी पटवारी को, नीचाशय अमीर को देख सकते हैं और निश्चिन्त होकर विश्वास कर सकते हैं कि जो कुछ आपने देखा है, वह गलत नहीं है।'' (हिन्दी-साहित्य: पृ० ४३५)

कुछ आलोचक प्रेमचन्दजी की तुलना बँगला के रवीन्द्र और शरत् से करते हुए उन्हें कुछ हीन सिद्ध करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि भावों की मामिकता एवं कला की सूक्ष्मता की दृष्टि से प्रेमचन्द इनसे जरा पीछे हैं, किन्तु भारतीयता का जैसा ब्यापक स्वरूप; अपने राष्ट्र की समस्याओं का जैसा गम्भीर चित्रण व अपने युग का जैसा सच्चा इतिहास प्रेमचन्द में मिलता है, वह रवि और शरत् में ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलेगा। जहाँ बंगाली लेखकों की दृष्ट बंगाली समाज तक ही सीमित रही है, वहाँ प्रेमचन्द ने भारत की कोटि-कोटि जनता को एकता का सन्देश दिया है। "वस्तुतः बंग-साहित्य और प्रेमचन्द-साहित्य में वही अन्तर है, जो सूर-साहित्य और तुलसी-साहित्य में है। एक में जीवन के कुछ चुने हुए सरस पक्षों का ही दिग्दर्शन है और दूसरे में सम्पूर्ण जीवन का।"

# :: तिरसठ ::

# परम्परा और युग-धर्म के संयोजकः मैथिलीशरण गुप्त

- १. विकासवाद के नियम में परम्परा और युग-धर्म का स्थान।
- २. आधुनिक युग की समस्या।
- ३. वैष्णव-परम्परा से सम्बन्धित काव्य ।
- ४. अन्य परम्पराएँ।
- ५. सांस्कृतिक परम्पराओं के पुनराख्याता।
- ६. मूल्यांकन ।

बिकासवाद के नियमों के अनुसार किसी भी समाज, राष्ट्र या भौतिक सत्ता का विकास परम्परा और युग-धर्म के पारस्परिक संयोजन एवं संश्लेषण से होता है, जिस प्रकार एक वृक्ष के आविर्भाव एवं विकास के लिए परम्परा रूपी बीज एवं युग-धर्म की जलवायु अपेक्षित है, वैस ही समाज और राष्ट्र के विकास के लिए इन दोनों— परम्परा और यूग-धर्म--का समन्वय अपेक्षित है। जब-जब हमारी परम्पराएँ यूग-धर्म के अनुकूल होती है तो वे सहज गित से यिकासोन्भुख रहती हैं तथा उनके साय-साथ समाज का भी विकास होता रहता है, किन्तु जब इन दोनों में समय के प्रभाव से प्रति-कुलता आ जाती है तो समाज के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे समय में कोई महान पुरुष अवतरित होता है, जो परम्परा को नया रूप प्रदान करके उन्हें यूग-धर्म के अनुकूल बनाता है। महापुरुष, महान् चिन्तक और महाकवि परम्परा और यूग-धर्म के बीच की खाई को पाटते हुए अर्ग युग, समाज और राष्ट्र की कोई नई गति प्रदान करते हैं-इसी लिए उन्हें युगावतार कहा जाता है। हमारे विचार से आधुनिक भारत में धर्म के क्षेत्र में विवेकानन्द, दयानन्द और अरविन्द ने, राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने तथा साहित्य के क्षेत्र में भारतेन्द्र, रवीन्द्र और मैथिलीशरण गृप्त ने परम्पराओं और युग-धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए युगावतार का कार्य किया। यहाँ कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त के काव्य पर विशेष रूप से विचार करते हुए उपर्युक्त मान्यता को संतुष्ट एवं स्पष्ट किया जाता है।

१. मैथिलीशरण गुप्त (१८८७-१६६४ ई०) के प्रमुख काव्य-ग्रन्थ ये हैं—-'रंग में मंग' (१६०६), 'जयद्रथ वध' (१६१०), भारत-भारती' (१६१२), 'किसान' (१६१७), 'शकुन्तला' (१६२३), 'पंचवटी' (१६२४), 'अनघ' (१६२४), 'हिन्दू' (१६२७) 'त्रिप्या' (१६२८), 'शक्ति' (१६२८), 'ग्रुक्कुल' (१६२६), 'विकट भट' (१६२६), 'साकेत' (१६३२), 'यशोधरा' (१६३३), 'द्वापर' (१६३६), 'सिद्धरःज'

विवेच्य विषय पर आने से पूर्व हमें दो बातें भली भांति स्पष्ट कर लेनी चाहिए -(१) मैथिलीशरणगृप्त के समय हमारी परम्पराओं का स्वरूप और उनकी स्थिति क्या थी, (२) उस समय की परिस्थितियाँ (यूग-धर्म) क्या थीं । यदि आधुनिक युग से तनिक पीछे हटते हुए हम मध्यकालीन भारत की स्थित पर परम्पराओं की दृष्टि से विचार करें तो ज्ञात होगा कि वह युग भावात्मक युग था । दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी से भारत के राजनीतिक पतन के साथ-साथ मानसिक पतन मी आरम्भ हो गया था और पन्द्रहवीं-सोलहवीं शती तक पहुँचते-पहुँचते भारतीय समाज-शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, तर्क-बुद्धि एवं बौद्धिकता से प्रायः शून्य हो गया था और उसका स्थान भावात्मकता ने ग्रहण कर लिया था। ऐसी स्थिति में हमारे सन्तों ने अपनी तर्क-पूर्ण विचारधारा द्वारा भारत की बौद्धिक चेतना को जगाने का प्रयास किया, किन्तु इसमें उन्हें स्थायी सफलता नहीं मिल सकी । इनके विपरीत भक्तकवियों ने यूग-मानस के अनुकूल धर्म, दर्शन और सदाचार को एक ऐसा रूप प्रदान किया, जिसे भावात्मक कहा जा सकता है। जिसे 'भिक्त-आन्दोलन' कहा जाता है, वह बौद्धिकता के स्थान पर भावात्मकता की प्रतिष्ठा का आन्दोलन था। इस आन्दोलन के द्वारा इतिहास, पुराण, दर्शन, धर्म, नीति, सदा-चार आदि सभी को भावात्मकता के रंग में रंग दिया गया। आधुनिक दृष्टि से इस भावात्मकता को प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता, किन्तू उस यूग की परिस्थितियों को देखते हुए इसी की आवश्यकता थी। कारण यह है कि एक तो उस यूग में बौद्धिकता ग्राह्म नहीं थी और दूसरे बौद्धिकता में विधर्मी शासकों के अत्याचारों को सहने, उनसे संघर्ष करने एवं आत्म-त्याग, बिलदान करने की वैसी क्षमता नहीं होती, जैसी कि भावात्मकता में होती है। अस्तू, यहाँ अधिक विस्तार में न पड़कर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मध्यकाल में भक्तकवियों ने हमारी समस्त परम्पराओं को युग की भावश्यकताओं के अनुरूप भावात्मक रूप प्रदान करके अपने युग और समाज को नई शक्ति और नई गति प्रदान की-मारतीय समाज और संस्कृति को यह उनकी सबसे बड़ी देन मानी जा सकती है।

आधुनिक युग की आवश्यकताएँ मध्य-युग के विपरीत थीं। यह युग भावात्म-कता का नहीं—बौद्धिकता का है। अतः अब आवश्यकता इस बात की थी कि जिन परंपराओं को पहले भावात्मक रूप प्रदान किया गया, अब उन्हें, बौद्धिक रूप दिया जाए, अन्यथा उनका लोप हो जाना संभव था। संभवतः कुछ लोग, जो नूतनता के अन्धभक्तं हैं, परम्पराओं को नया रूप देने की अपेक्षा नई प्रवृत्तियों को अपनाना अधिक उचित समझों, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा सोचना ठीक नहीं। किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए परम्पराओं से विच्छिन्न होना वैसा ही है, जैसा कि वृक्ष का जड़ से कटकर अलग हो जाना है। केवल फूल और फल की आकांक्षा रखनेवाला परंपरा रूपी जड़ को अनावश्यक घोषित करता हुआ उसे काट फेंक देने की बात सोच सकता है, किन्तु

<sup>(</sup>१६३६),, नहुष' (१६४०), 'कुणाल गीत' (१६४२), 'काबा और कर्बला' (१६४२), 'पृथिवी पुत्र (१६५०), 'प्रवक्षिणा' (१६५०), 'जय भारत' (१६५२), 'विष्णुप्रिया' (१६५७)।

ऐसा करना दुस्साहस ही सिद्ध होगा। हमारा समस्त भौतिक जीवन जिस प्रकार सूक्ष्म के क्रिया-व्यापारों से चालित होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म मन के भी अनेक स्तर हैं, जिन्हें स्थूल रूप से चेतन और अचेतन कहा जा सकता है। हमारा सीधा सम्बन्ध चेतन मन से है, किन्तु चेतन मन की सारी शक्ति अचेतन मन में निहित है। वस्तुत: अचेतन चेतन से हजारों गुना शक्तिशाली है। जहाँ चेतन मन के पास केवल नव अजित ज्ञान है, वहाँ अचेतन के पास अतीत की परम्पराओं के वे संस्कार सुरक्षित है, जिनके अर्जन में मनुष्य को करोड़ों वर्ष की याता करनी पड़ी। हमारा कोई भी नया ज्ञान या विचार तब तक प्रवृत्ति और भावना का रूप धारण नहीं कर पाता, जब तक कि वह अचेतन की परम्पराओं से अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं कर लेता। अतः व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को गित प्रदान करने के लिए पराम्पराओं की थाती को सँमाले रखना अत्यन्त आवश्यक है, अन्प्रथा हमारी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसी कि कोई व्यक्ति एक नई चमकती हुई चवन्नी के लिए—अपने पूर्वों की समस्त स्वर्ण-मुद्राओं को आज के युग में अप्रचलित मानकर—सौंप दे।

अस्तु, आधुनिक युग की समस्या का समाधान परम्पराओं से मुक्ति पाने में नहीं अपितु उन्हें युग-धर्म के अनुरूप नया रूप प्रदान करने में निहित था। जिन पर-म्पराओं पर मध्यकाल में भावुकता का मुल्लमा चढ़ चुका था, उसे उतारकर अब बौद्धिकता का रंग प्रदान करना वांछनीय था, पुराने सत्य को अब नई भाषा में प्रस्तुत करना था। इस लक्ष्य की आंशिक पूर्ति विभिन्न क्षेत्रों में विवेकान्द से गांधी तक विभिन्न महापुरुषों द्वारा हो चुकी थी। उनके द्वारा सत्य का अनुबाद नई भाषा में हो चुका था, किन्तु वह भाषा दर्शन की थी, उसकी शैली गद्य की थी, अतः लोक-हृदय में उसकी प्रतिष्ठा भली-भौति नहीं हो पाई थी। विचारक, दार्शनिक और राष्ट्र-नेता की वाणी को जब तक काव्य का आवरण प्राप्त नहीं होता, तब तक वह हमारे चारों ओर गूँजती हुई भी हृदय की गहराई तक नहीं पहुँच पाती। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरणों में यह कार्य हिन्दी में मुख्यत: मैथिलीशरण गुप्त द्वारा सम्पन्न हुआ, इसीलिए उन्हें श्राष्ट्रकवि' के पन्न से भूषित किया जाता है।

आज के बौद्धिक वातावरण में हम धार्मिकता को अपना आदर्श बताने में, रामायण-महाभारत को अपनी आस्था का आधार मानने में और इतिहास-पुराण के आत्मबिलदानी पानों को अपना प्रेरणा-स्रोत स्वीकार करने में भले ही संकोच करें, किन्तु भारत की बहुसंख्यक जनता के हृदय में आज भी रामायण-महाभारत की कथा और राम-कृष्ण का चरित जिस गहराई से अंकित है, उस गहराई से कोई और कथा और पान नहीं है। पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा बहु-प्रशंसित अशोक, चाणक्य, अकबर आदि की महानता को हमारी बुद्धि स्वीकार करती है, किन्तु हमारे हृदय की प्रवृत्ति एवं भावना का उच्चावेग उस ओर नहीं है। हमारे लोक-हृदय की तन्त्री को झंकृत कर देने की जो क्षमता राम-कृष्ण की लीलाओं में है, वह किसी अन्य गाथा में नहीं है। इसलिए भारत का प्रत्येक महाकवि भले ही वह संस्कृत का वाल्मीकि हो, अपभ्रंश का स्ययंभू या हिन्दी का तुलसीदास हो, जब अपना सन्देश जन-हृदय की गहराई तक पहँ-

चाना चाहता है, तो वह राम-कृष्ण की ही गाया का आश्रय लेता है। यही बात मैथिलीश्वरण गुप्त पर भी लागू होती है। वे चाहते तो शायद नई कथाओं और नए पान्नों की
अवतारणा कर सकते थे, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके काव्य-ग्रंथ (कुछ
अपवादों को छोड़कर) रामायण-महाभारत पर ही आधारित हैं। उन्होंने राम, भरत,
लक्ष्मण, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, बौपदी, शकुन्तला, सीता आदि उन्हों
पान्नों की कहानी को पुन: कहा है, जिनका कथा पहले कई बार कही जा चुकी थी।
अवश्य ही इस दृष्टि से उन पर मौलिकता के अभाव का आक्षेप लगाया जा सकता है,
उन पर ही नहीं—यह आक्षेप सूर-नुलसी पर भी लगाया जा सकता है, किन्तु हम
जानते हैं, इन किवयों का लक्ष्य मौलिकता नहीं, कुछ और था, और उस लक्ष्य की पूर्ति
इन पुराने कथानकों द्वारा ही संभव थी, अत: इस आक्षेप का कोई महत्व नहीं है। एक
चिकित्सक अर्द्ध-मृत शिशु के बदले नए शिशु की व्यवस्था कर सकता है, किन्तु उसकी
सफलता इसमें नहीं समझी जाती, उसकी सफलता मरणोन्मुख शिशु को ही नया जीवन
प्रदान करने में है। सूर, तुलसी, गुप्त भी अपने युग के सफल चिकित्सक थे, उन्होंने
सर्वथा नूतन की प्रतिष्ठा करने के स्थान पर परम्परागत तत्त्वों को ही नया जीवन
प्रदान करने में अपनी प्रतिभा का सदुपयोग किया और यही श्रेयस्कर भी था।

अस्तु, मैथिलीशरण गुप्त ने सबसे पहला कार्य उन समस्त ऐतिहासिक-पौरा-णिक पातों को नया रूप देने का किया, जो कि भारत की गौरवपूर्ण परम्पराओं के प्रतिनिधि थे तथा जिनका भारतीय लोक-मानस में गहरा स्थान था। गुप्तजी के काव्य में किन-किन धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परम्पराओं का प्रतिनिधित्व विद्यमान है, इसे स्पष्ट करने के लिए उनके ग्रन्थों की एक वगींकृत तालिका यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत की जाती है—

- १. वैष्णव परम्परा से सम्बन्धित काव्य--
- (क) रामायण पर आधारित--साकेत पंचवटी, प्रदक्षिणा।
- (ख) महाभारत पर आश्रित जयद्रथ-वध, शकुन्तला, सैरन्ध्री, तिलोत्तमा, वन-वैभव, वक-संहार, हिडिम्बा, जयभारत, युद्ध आदि ।
- (ग) भागवत पुराण तथा अन्य पुराणों पर आश्रित—चन्द्रहास, द्वापर, नहुब, पृथिवीपुत ।
- (घ) मध्यकालीन राजपूत-संस्कृति से सम्बन्धित—रंग में भंग, विकटभट, सिद्धराज।
- (ङ) मध्यकालीन भक्त-चरित्र —विष्णुप्रिया।
- २. बौद्ध परम्परा से सम्बन्धित--यशोधरा।
- ३. शाक्त परम्परा से सम्बन्धित-शक्ति।
- ४. सिक्ख परम्परा से सम्बन्धित-गुरुकुल।
- ५. मुस्लिम परम्परा से सम्बन्धित--काबा और कर्बला।
- ६. आधुनिक व्यक्तियों एवं समस्याओं से संबन्धित मौलिक (कल्पनाश्रित)

काव्य — भारत-भारती, किसान, अनघ, स्वदेश-संगीत, हिन्दू, मंगलघट, अर्जन-विसर्जन अजित, अंजलि और अर्घ्यं, राजा-प्रजा आदि ।

उपर्युक्त वर्गीकरण विश्लेषण से अनेक तथ्य भलीभौति स्पष्ट हो जाते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्त्व की बात तो यह है कि ग्रुप्तजी के काव्य में भारत की प्राय: सभी प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का प्रतिनिधित्व विद्यमान है । अवश्य ही इनमें वैष्णव-हिन्दू परम्परा को, और उसमें भी महाभारत को प्रमुखता प्राप्त है, किन्तु बौद्ध, शाक्त, सिक्ख, मुस्लिम आदि परम्पराओं को भी प्रतिनिधित्व देक**र** भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं का अद्यतन विकास प्रस्तुत कर दिया गया है। वैष्णव परम्पराओं के अन्तर्गत भी भारतीय इतिहास के प्रायः सभी प्रमुख अध्यायों का दिग्दर्शन करवाया गया है। गूप्तजी स्वयं वैष्णव परम्परा के अनुयायी थे, किन्त इतर परम्पराओं को भी उन्होंने पूर्ण सहृदयता से स्थान प्रदान करते हुए उसी समन्वयवादी दृष्टि का परिचय दिया है, जो मध्यकाल में तुलसीदास में दृष्टिगोचर होती है। पर तुलसीदास का प्रयास केवल हिन्दू-संस्कृत के ही विभिन्न पक्षों के समन्वय तक सीमित था; जबिक गुप्तजी हिन्दू-विरोधी संस्कृतियों को भी अपनी सहानुभूति प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से मैथिलीशरण गुप्त का दृष्टिकोण तुलसीदास की अपेक्षा अधिक व्यापक सिद्ध होता है, किन्तु इस व्यापकता का श्रेय आंशिक रूप में उस युग-धर्म को है, जिसमें गुप्तजी ने साँस ली। दूसरे, गम्भीरता की दृष्टि से तुलसीदास मैथिलीगरण की अपेक्षा बहुत आगे हैं। तुलसीदास का प्रत्येक शब्द उनकी आत्मानुभूति से ओत-प्रोत है। जहाँ उनकी आत्मा साथ नहीं देती, वहाँ वे इसे निःसंकोच रूप में प्रकट भी कर देते हैं, यथा, निर्गुणवादी सन्तों के लिए वे एक स्थान पर अशिष्ट शब्दावली तक का प्रयोग करते हुए लिख देते हैं—'तुलसी अलखिंह का लखें, राम नामु जपु नीच'। इसके विपरीत मैथिलीशरण गुप्त सबके साथ निर्वाह कर लेते हैं। इस निर्वाह करने में उन्हें कहीं-कहीं अपनी आत्मा की आवाज को भी दबाना पड़ा होगा- ऐसा कहना अनुचित नहीं है।

सांस्कृतिक परम्पराओं के पुनराख्याता के रूप में यहाँ तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त की तुलना करते समय हमें एक बात और न भूल जानी चाहिए। तुलसी-दास ने अपने पुनराख्यान में जिस दृष्टि का परिचय दिया, वह उनकी अपनी थी, उन्होंने विभिन्न स्रोतों से सामग्री ग्रहण करते हुए भी अन्त में जो समन्वित रूप उसे प्रदान किया है, वह उनका निजी है, मौलिक है। मध्यकाल में तुलसी के अतिरिक्त और भी कई महान् चिन्तक, संत, भक्त आदि हुए, पर फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि तुलसीदास का समन्वयवादी दृष्टिकोण इनमें से किसी से ज्यों का त्यों उधार लिया हुआ था: जब कि इसके विपरीत मैथिलीशरण गुप्त के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में गुप्तजी ने जिस समन्वयवादिता का परिचय दिया, वह बहुत कुछ गुग-नेता महात्मा गांधी से प्रभावित या अनुकृत थी। राम-रहीम की एकता का जो सन्देश गाँधी द्वारा अन्य क्षेत्रों में गुक्तित हुआ, उसी की प्रतिध्विन गुप्तजी के काव्य में मिलती है। अस्तु, तुलसी के संदेश में जहाँ उनके अपने चिन्तन-मनन की ध्विन है, वहाँ गुप्तजी में प्रतिध्विन है—इसी

अन्तर के कारण गुप्तजी में अपने व्याख्यान के प्रति वैसी निष्ठा और गम्भीरता नहीं मिलती, जो तुलसी में है। वस्तुतः तुलसीदास अपने-आपमें लोकनायक थे, जबिक मैथिलीशरण गुप्त किसी लोकनायक के सच्चे अनुयायी। दोनों की स्थिति का यही अन्तर दोनों की व्याख्याओं में प्रतिध्वनित होता है।

गुप्तजी के सामने एक समस्या और थी, जो तुलसी के सामने प्राय: नहीं थी, वह यह कि गुप्तजी के समय पूर्व-परम्पराओं और युग-धर्म में बहुत बड़ा विरोध उपस्थित हो गया था—दोनों के बीच की खाई बहुत अधिक चौड़ी हो गई थी, जबिक तुलसी के सामने ऐसा नहीं था। तुलसी का कार्य एक ही दिशा की ओर प्रवहमान विभिन्न परम्पराओं में संगति बिठाते हुए उन्हें भावात्मक रूप प्रदान करने का था, जबिक गुप्तजी का लक्ष्य परस्पर विरोधी परम्पराओं में समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ उन्हें नई दिशा—भावात्मकता मे बौद्धिकता की दिशा—में अग्रसर करने का था, अत: निस्सन्देह गुप्तजी का कार्य अधिक कठिन था। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही गुप्तजी की कठिनाइयों और उनकी उपलब्धियों के महत्त्व को समझा जा सकता है।

उपर्युक्त दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए गुप्तजी के द्वारा गृहीत प्रत्येक पर-म्परा पर अलग-अलग विचार करना ठीक होगा। सर्वप्रथम वैष्णव-परम्परा को लीजिए । इसमें उन्होंने मुख्यनः रामायण, महाभारत, पुराणादि को आधार बनाया, पर यह आधार ही बीसबीं शताब्दी के लिए सन्देहास्पद हो गया था। पौराणिक इतिवृत्त, दैवी आख्यान, अलौकिक कार्य-व्यापार, अवतारवाद आदि पर इस युग के बौद्धिकतापरक आन्दोलनों द्वारा प्रश्नवाचक चिह्न लगाया जा चुका था। पर फिर भी भारतीय हृदय से रामायण, महाभारत एवं पुराण निष्कासित नहीं हुए थे, पर जो हमारे हृदय में था, उसी पर हमारा मस्तिष्क अविश्वास करने लगा था। गृष्तजी ने अपने काव्यों में इस समस्यामूलक स्थिति का समाधान प्रस्तुत किया। उन्होने पौराणिक आख्यानों के अतिप्राकृत एवं अलौकिक तत्त्वों की तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करते हए उन्हें एक ऐसा रूप प्रदान किया, जो आज के पाठक को स्वीकार्य हो सके। परम्परागत अवतारों और दैवी पान्नों को भी उन्होंने मानवीय औदात्य के गूणों से विभूषित किया जिससे वे हमारे कौतूहल-आश्चर्य के आलम्बन न रहकर श्रद्धा के पात्र बन सकें। इसी प्रकार उनके क्रिया-कलाशों और विचारों की भी उन्होंने ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की, जो आधुनिक युग के नैतिक मूल्यों के अनुरूप सिद्ध हो। मध्य-कालीन इतिहास के राजपूत वीरों के शौर्यं का चित्रण करते समय भी उन्होंने उसे आत्म-गौरव, स्वाभिमान, आत्म-त्याग और बलिदान की भावनाओं से मण्डित किया, अन्य कतिपय इतिहासकारों की भांति उन्होंने उसे केवल मिथ्याभिमान, दुराग्रह एवं हठवादिता के परिणाम के रूप में ग्रहण नहीं किया। राजपूतों के आत्म-सम्मान की संकीर्ण भावना को गुप्तजी ने व्यापक रूप में प्रस्तुत किया । अस्तु; रामायण, महा-भारत, पुराण, इतिहास आदि के पान्नों को गुप्तजी ने एक ऐसा रूप प्रदान किया, जो परम्परा से बहुत भिन्न न होते हुए भी युग-धर्म के अनुकूल सिद्ध होता है।

बौद्ध, शाक्त, सिक्ख, मुस्लिम आदि परम्पराओं के चित्रण में भी गुप्तजी ने

व्यापक मानवता एवं चारितिक औदात्य को ही अपना दृष्टि-केन्द्र रखा है। किसी भी धर्म से सम्बन्धित चाहे कोई भी अवतार, पैगम्बर, गुरु या नेता हो, वह श्रद्धीय एवं पुज्य है, यदि उसने लोकहित के लिए कोई कार्य किया है या मानवता का कोई ऊँचा आदर्श उसने प्रस्तुत किया है। साम्प्रदायिकता की संकीर्णता या वर्ग-भेद के क्षद्र भाव गृप्तजी के मार्ग में बाधक नहीं बनते । बुद्धि अतिशयोक्तियो एवं अलौकिक-ताओं से प्रभावित नहीं होती—वह गुणों की शुद्ध परख, नापतील एवं महत्त्व के वास्तविक बोध से आह्नादित होती है। आज के बौद्धिक यूग को प्रभावित, प्रेरित एवं तरंगित करने के लिए भी इन्हीं गुणों की अपेक्षा है। मैथिलीशरण गुप्त ने इसी दुष्टि से भारतीय संस्कृति की सभी गौरवपूर्ण परम्पराओं का पूनराख्यान नई भाषा और नयी शैली में किया--उन्होंने अलौकिकता के स्थान पर लौकिकता की, अत्यक्ति के स्थान पर स्वाभाविकता की, दिव्यता के स्थान पर मानवीयता की, चमत्कार के स्थान पर औदात्य की प्रतिष्ठा करते हुए परम्परा और युग-धर्म के बीच समन्वय स्थापित किया। यूग-धर्म के समन्वय के प्रभाव में परम्पराएँ जड़ हो गई होतीं वो परम्पराओं के प्रभाव में यूग-धर्म खोखला रहता - गुप्तजी ने दोनों के बीच संगति बिठाकर जो महान् कार्य किया है, उसका महत्त्व हम भविष्य मे ही समझ सकेंगे। बाज हमारी स्थिति उस कटी हुई पतंग की भौति है, जो यूग-धर्म की हवा में बहुत ऊँचाई पर उड़ती हुई परम्परा की डोरी से मुक्त हो जाने के आनन्द से विह्वल है. पर आनेवाला कल अवश्य ही हमें इस तथ्य का बोध कराएगा कि परम्पराओं से विच्छित्र होकर प्राप्त की गई यह ऊँचाई, मुक्ति और प्रगति स्थायी नहीं है। हमारा विश्वास है कि आनेवाले कल की यह स्थिति ही मैथिलीशरण गुप्त की महान सांस्क-तिक देन के महत्त्व का सम्यक बोध करा पाएगी।

## :: चौंसठ ::

# प्रसाद की काव्य-साधना

१. भूमिका (पूर्ववर्ती अवस्था)।

२. प्रसाद की काव्य-कला का क्रमिक विकास—(क) चित्राधार, (ख) प्रेम-पिथक, (ग) महाराणा का महत्त्व, (घ) कानन-कुसुम, (ङ) झरना, (च) आंसू, (छ) लहर, (ज) कामायनी ।

३. प्रसाद-काव्य की प्रवृत्तियां।

४. प्रसाद का महत्त्व।

इस पथ का उद्देश्य नहीं है, श्रान्त-भवन में टिक रहना। किन्तु पहुँचना उस सीमा पर, जिसके आगे राह नहीं!!

उपर्युं कत पंक्तियों में महाकि की उस पिवत भावना की व्यंजना हुई है, जो व्यक्ति को सदैव आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती है। अपनी काव्य-साधना के पथ पर वे स्वयं तो निरंतर गतिशील रहे ही, अपने युग के अन्य प्रतिभाशाली युवकों को भी उन्होंने गति प्रदान की। प्रसाद जिस राह पर अग्रसर हुए, वह एक ऐसी राह थी, जिसे उस युग के पथ-प्रदर्शकों ने त्याज्य एवं निषिद्ध घोषित कर दिया था और इसी कारण वह प्रायः अवरुद्ध हो चुकी थी, अतः महाकि व प्रसाद को अपनी काव्य-यात्रा के साथ-साथ उसका मार्ग भी स्वयं तैयार करना पड़ा।

प्रसाद का पथ सौन्दर्य और प्रेम का पथ था। सौन्दर्यकर्षण और प्रेम——दो ऐसे मदिवह्ल गजराज हैं, जो स्वतन्त्र होने पर समाज की चारदीवारियों को तोड़ कर उसकी मर्यादा के स्तम्भों को ध्वस्त कर देते हैं, अत: समाज के कर्णधार नैतिकता का अंकुण लगाकर इन्हें बराबर सुनियंत्रित रखने का प्रयत्न करते रहे हैं। साहित्य-उपवन में भी उन्मत्त प्रेम और नैतिकता की तीक्षण धारा के बीच बरानर संघर्ष होता रहा है। किसी युग में प्रेम नैतिकता के बन्धन को तोड़ कर आगे बढ़ जाता है, तो किसी युग में नैतिकता प्रेम को अपने सुदढ़ बन्धन में बाँधकर रखने में सफल हुई, किन्तु अन्तिम पराजय अभी तक किसी ने स्वीकार नहीं की। जहाँ वैदिक युग की उवंशी प्रेम के समक्ष सामाजिक मर्यादाओं को ठुकरा देती है, वहाँ रामायण का नायक अपने प्रणय-लोक की अधिष्ठात्री को भी नैतिकता के रंचमात्र आक्षेप से निर्वासित कर देता है। किन्तु नैतिकता का यह

प्रभाव चिर-स्थायी नहीं रह सका; महाभारत-युग में वह पुन: महत्त्वाकांक्षी नरेशों के प्रणय-स्वप्नों से टकराकर क्षत-विक्षत हो गई।

जिस अनार्या भूपंतखा को ठुकराकर राम ने महायुद्ध स्वीकार किया था, उसी के वंग की हिडिम्बा पर मुग्ध होकर आर्य भीम ने प्राचीन मर्यादाओं का अतिक्रमण कर दिया। सत्यवती, कुन्ती, द्रौपदी आदि के जीवन की अनेक घटनाओं में भी सामा-जिक नैतिकता की अपेक्षा वैयक्तिक प्रेम का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है। हिन्दी-काव्य के भी विभिन्न युगों में प्रेम और नैतिकता का उत्थान-पतन हिट्गोचर होता है। जहाँ भक्तिकाल का किव नैिकता से अनुप्राणित होकर नारी की छाया से दूर भागने का आदेश देता है, वहाँ रीति-काल का किव प्रणय की उपेक्षा करनेवालों को पशु-तुल्य घोषित करता है। आगे चलकर आधुनिक युग के आरंभ में पुनः नैतिकता ने प्रेमियों पर विजय प्राप्त कर ली थी—प्रसाद का आगमन भी ऐसे ही समय में हुआ।

अस्तु; साहित्य की समस्त प्रवृत्तियाँ मुख्यतः दो प्रकार की विचारधाराओं से सम्बन्धित हैं; एक है वैयक्तिकता को महत्त्व देनेवाली और दूसरी सामाजिकता को प्रमुख समझनेवाली। जब साहित्य में वैयक्तिकता का उत्थान होता है, तो आत्मानुभूति भावात्मकता, सौन्दर्याकर्षण, प्रणयोन्माद, नवीन प्रयोगों, स्वतन्त्र शैलियों और मुक्तक रूप का विकास होता है और जब सामाजिकता का उत्थान होता है तो बाह्य विषयों का चित्रण, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं मर्यादा का प्रतिपादन, प्राचीन नियमों का प्रयोग और प्रबन्ध शैली का प्रचलन होता है। यद्यपि सामाजिक दृष्टि से वैयक्तिकता का उत्थान हितकर नहीं होता, किन्तु साहित्य में सौन्दर्य और माधुर्य के नवीन स्रोतों का विकास प्रायः इसी से होता है। जब सामाजिकता का य पर इस प्रकार छा जाती है कि उससे वैयक्तिकता का सर्वथा हास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह काव्य काव्य न रहकर नीति शास्त्र या उपदेशों का संग्रह-मान्न बन जाता है। द्विदेश-गुग में काव्य इसी स्थिति को पहुँचने लगा था। यदि प्रसाद-जैसे व्यक्तित्व ने सुदृढ़तापूर्वक इस अति-सामाजिकता से संघर्ष करके उसे परास्त न किया होता, तो संभव है कि हिन्दी-किवता अब तक कोरे 'समाज-शास्त्र' का रूप धारण कर लेती।

प्रसाद सौन्दर्य और प्रेम के किव थे, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वे सर्वथा समाज-विरोधी थे। वे साहित्य-क्षेत्र में वैयिक्तकता के संरक्षक उसी सीमा तक थे, जहाँ तक काव्य-सौन्दर्य के लिए उसकी रक्षा अपेक्षित थी, अन्यथा वे सामाजिकता के भी समर्थंक थे। यही नहीं, उनके काव्य में वैयिक्तकता के साथ-साथ गौण रूप में सामाजिकता की प्रवृत्ति भी बराबर विकसित होती चली है। जहाँ उनके भावनापूणं गीत वैयिक्तकता से सम्बन्धित हैं, वहाँ 'अयोध्या-उद्धार', 'वन-मिलन', 'प्रेम-राज्य', 'महाराणा का महत्व' आदि इतिवृत्तात्मक किवताएँ उनकी सामाजिकता की सूचक हैं। उनकी अंतिम श्रेष्ठ रचना 'कामायनी' में तो उनकी इन दोनों प्रवृत्तियों में एक उचित समन्वय स्थापित हो गया है। वात यह है कि 'कामायनी' के रचना-काल तक द्विवेदी-युगीन सामाजिकता छायावादी वैयिक्तकता के आगे नत-मस्तक हो चुकी थी, अतः प्रसाद ने दोनों का समझौता करवा देना ही उचित समझा।

#### काव्य कला का क्रमिक विकास

कहा जाता है कि 'किव का जन्म होता है-निर्माण नहीं'। बाह्य परिस्थितियाँ किव की काव्य-धारा के दिशा-परिवर्तन में साहयक हो सकती हैं, किन्तु काव्य रचना के लिए आवश्यक प्रतिभा एवं भावुकता उसमें जन्मजात होती है। प्रसाद भी जन्मजात-किव थे। जीवन के प्रथम प्रभात में ही—अभ-प्राशन संस्कार बेला में अनेक रंग-बिरंगी वस्तुओं में से केवल एक सादी लेखनी को उठाकर ही उन्होंने अपने भावी रूप का स्पष्ट संकेत कर दिया था। नौ वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने 'कलाधर' उपनाम से अत्यन्त सरस और मनोहर छंद की रचना की। सल्लह वर्ष की आयु में उनकी रचनाएँ पल-पितकाओं में प्रकाशित होने लगीं। थोड़े ही दिनों पश्चात् 'कलाधर की ज्योति 'इंदु' की किरणों के माध्यम से चारों ओर छिटकने लगीं। 'इंदु' में प्रकाशित रचनाएँ आगे चलकर 'चित्राधार' और 'कानन कुसुम' के रूप में प्रकट हुईं। उनकी समस्त काव्य रचनाओं का काल-क्रमानुसार विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है।

१. चित्राधार (रचना काल सन् १९०६-६), २. प्रेम पथिक (सर्वप्रथम क्रज. भाषा में सन् १६०५ में तथा खड़ीबोली में सन् १६१३ में), ३. करुणालय (१६१३), ४. महाराणा का महत्व (१६१४), ५. कानन कुसुम (१६१३ व १६१६), ६. झरना (१६२०), ७. औसू (१६२४), ८. लहर (१६३१-३२), ६. कामायनी (१६३६)। इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

विवाधार—इसमें प्रसाद जी की प्रारिम्भक रचनाएँ, जो कि विभिन्न पत्न-पितकाओं में प्रकाशित हो चुकी थीं, संकलित की गई हैं। इसके प्रथम संस्करण में ब्रजभाषा के साथ-साथ खड़ी बोली की किवताएँ भी थीं, किन्तु दूसरे संस्करण में केवल ब्रजभाषा की ही किवताएँ रखी गईं। विषय वस्तु की हिन्ट से चिवाधार में ये चार प्रवृत्तियां हिन्टिगोचर होती हैं—(१) पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों का इतिवृत्ता त्मक शैली में वर्णन, (२) प्रकृति का स्वतन्त्र रूप से चित्रण (३) प्रेमानुभूतियों की व्यंजना और (४) भितत-भावना की अभिव्यंजना। प्रथम वर्ग में 'अयोध्या का उद्धार' 'वन मिलन' और 'प्रेम राज्य' शीर्षक किवताएँ आती हैं, जो कि प्रसाद की ऐतिहासिक बुद्धि, पौराणिक रुचि एवं मौलिक कल्पना की द्योतक हैं। प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी किवताओं में मानवीकरण की प्रवृत्ति अपने मूल रूप में प्रकट है; देखिए—

यहां आलिगनबद्ध तरु और लता का चित्रण प्रणयी-युग्म के रूप में हुआ है। 'कल्पनासुख', 'विदाई', 'नीरव प्रेम', 'विसर्जन' आदि कविताओं में प्रसाद की प्रणय-

भावना का स्फुरण मिलता है। उनका प्रेम कभी विश्व-प्रेम और कभी भक्ति-भावना का रूप धारण करता हुआ दृष्टिगोचर होता है।

(२) प्रेम-पथिक—यह काव्य पहले ब्रजभाषा में लिखा गया था, किन्तु आगे चलकर इसे खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया। यह एक छोटा-सा प्रबन्ध-काव्य है जो कि प्रणय-भावनाओं से ओत-प्रोत है। इसकी कथा-वस्तु श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित 'एकान्तवासी योगी' से मिलती-जुलती है। दोनों में ही प्रेमी-प्रेमिका में से एक आश्रयदाता है और दूसरा पथिक। दोनों में ही पथिक अपने निराश-प्रेम की कहानी सुनाता है और अन्त में श्रोता कोई और नहीं, वही व्यक्ति सिद्ध होता है, जिसके लिए पथिक दुखी है।

इस काव्य का एक-एक शब्द अनुभूति थे अनुप्राणित हैं, मानो यह लिखा नहीं गया—किन के हृदय से स्वतः ही उच्छ्वसित हुआ है। कथा के आरम्भ में ही किन का हृदय भानोच्छ्वास से उद्देलित हो उठा है—

> थुभे ! अतीत कथाएँ यद्यपि कव्ट हृदय की देती हैं। तो भी वज्रहृदय कर अपना, उसकी तुम्हें सुनाता हूँ!!

जब किव की प्रेयसी का विवाह किसी अन्य से हो रहा था तो उसके हृदय की अवस्था अत्यन्त शोकपूर्ण हो गई—इसका मः मिक रूप में निरूपण देखिए—

> "िकन्तु कौन सुनता उस शहनाई में हत्तन्त्री-भनकार। जो नौवतावाने में बजती थी अपनी गहरी धुन में।। रूखा शीशा जो दूटे तो सब कोई सुन पाता है। कुचला जाना हृदय-कुसुम का किसे सुनाई पड़ता है।।

और अन्त में—

भग्न हृदय उस गृह से बिछुड़ा जैसे दूटा फल तरु से।

कवि ने प्रेमानुभूतियों की व्यंजना के अनन्तर इस काव्य को दर्गानिकता से वेष्टित करने का प्रयत्न किया है। वह वैयक्तिक प्रेम से विश्व-प्रेम की ओर अग्रसर होने का संदेश देता है—

प्रेम पवित्र पदार्थन इसमें कहीं कपट की छाया हो। इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्तिमात्र में बना रहे।।

(३) महाराणा का महत्त्व—इस छोटे-से ऐतिहासिक खण्डकाव्य में महाराणा प्रताप की उदारता का चित्रण किया गया है। एक बार उनकी सेना के लोग एक मुस्लिम रमणी को बन्दी बना लेते हैं। यद्यपि वह रमणी उसी अब्दुर्रहीम खानदान की पत्नी थी, जो उन पर आक्रमण करने आया था, पर वे उसे सम्मानपूर्वक लौटा देते हैं। इस प्रबन्ध की शैली में ओज गूण का विकास मिलता है; देखिए—

घोर अँघेरे में उठती जब लहर हो, तुमुल घात-प्रतिघात पवन का हो रहा ! भीमकाय जल-राशि शुब्ध हो सामने, कर्णधार रिक्षत हद हृदय सु-नाव को । छोड़, कूदना तिनके का अवलम्ब ले, घोर सिन्धु में, क्या बुधजन का काम है।

(४) कानन कुसुम-- 'कानन-कुसुम' में सन् १६०६ से १६१७ तक की स्फुट

किवताएँ संकलित हैं। इसकी अधिकांश किवताओं का विषय परम-तत्त्व है, कहीं किव अपने आराध्य की प्रार्थना में लीन है, तो कहीं वह उसके 'करुणाकुंज' के वैभव का वर्णन कर रहा है। इनकी 'ग्रीष्म का मध्याह्न', 'नव वसन्त', 'रजनी-गंधा', 'सरोज' आदि किवताओं में प्रकृति का चित्रण भी सुन्दर रूप में हुआ है। मानवीकरण के भी अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 'चित्रकूट', 'श्रीकृष्ण जयन्ती', 'कुरुक्षेत्र', 'वीर-बालक' आदि में ऐसे ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों का निरूपण हुआ है, जिनसे राष्ट्र के गौरव में अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार इसमें प्रसाद-काव्य की तीन प्रमुख प्रवृत्तियों का विकास हिष्टगोचर होता है।

(१) भरता— 'झरना' के गीतों में प्रसाद की भावनाएँ विश्विष्ठ रूपों में बिखरी हुई हैं। एक ओर इसमें प्रकृति की मंजुल मनोहर मूर्ति का चित्रण सजीव रूप में हुआ है, तो दूसरी ओर वह प्रणय की कोमलतम अभिव्यक्ति से भी परिपूर्ण है। साथ ही रहस्यात्मकता का समावेश भी इसमें खुलकर हुआ है। कवि की विभिन्न उक्तियों में अनुभूति तरलता विद्यमान है—

हो जो अवकाश तुम्हें ध्यान कभी आवे मेरा, अहो प्राण प्यारे, तो कठोरता न कीजिए। क्रोध से, विषाद से, दया या पूर्व प्रीति से, किसी भी बहाने से तो याद कीजिए।।

इन पंक्तियों में अभिव्यक्ति की तरलता है, पर सर्वत्र ही ऐसा नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए 'किरण' में प्रौढ़ छ।यावादी शैली के कारण थोड़ी जटिलता आ गई है—

सुदिन-मणि वलय विभूषित उषा, सुन्दरी के कर का संकेत। कर रही हो तुम किसको मधुर, किसे दिखलाती प्रेम निकेत।।

इस काव्य को प्रथम छायावादी कृति के रूप में स्वीकार किया गया है।

(६) आंसू—'आंसू' एक विरही हृदय के सहज-स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में प्रस्तुत है। कथानक की रूप-रेखाएँ उसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होतीं, किन्तु फिर भी अतीत की स्मृतियों की अभिव्यंजना इसमें योजना-बद्ध ढंग से हुई है। आरम्भ में किव पाठक को सम्बोधित करके—'अवकाश भला है किनको सुनने को करूण कथाएँ"—अपनी करूण गाथा सुनाने के लिए उपयुक्त पृष्टभूमि तैयार करता है, तदनन्तर वह प्रथम दर्शन से लेकर वियोग तक की अनुभूतियों की व्यंजना स्पष्ट रूप से कर देता है। प्रेम की विभिन्न भाव-दशाओं का चित्रण इसमें मामिक शब्दों में हुआ है, किन्तु वेदना की एक हल्की-सी छाया सर्वत्न दृष्टिगोचर होती है। अन्त में किव इस निष्कर्ष पर पहुँचता है—

मादक थी मोहमयी थी, मन बहलाने की कीड़ा। अब हुवय हिला देती है वह मधुर प्रम की पीड़ा।। कित ने इसके दूसरे संस्करण में थोड़ा परिवर्तन व परिवर्द्धन करके इसमें व्यं-जित लोकिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम का रूप दे दिया है, किन्तु फिर भी इसकी लौकिकता के चिह्न पूरी तरह लुप्त नहीं हुए हैं; किन् के 'आलिंगन में आते-आते मुस-क्या कर' भाग जाने वाला प्राणी कोई अलौकिक जगत् का न होकर इस धरती का था, इसका आभास उसकी 'अलकों', 'काली आँखों', 'चाँद से मुख' आदि से हो जाता है। आप भी पहचानिए, निम्नांकित पंक्तियों में किसी नारी का चिन्नण है या निर्मुण प्रभु का ?

बांधा या विषु को किसने, इन काखी जंजीरों से।
मिणवाले फिणयों का मुख क्यों मरा हुआ हीरों से।।
काली बांखों में कितनी यौवन की मद की लाली।
मानिक मिदरा से भर दी जिसने नीलम की प्याली।।

अन्त में कवि का संदेश है---

सबका निचोड़ लेकर तुम, सूखे से सूखे जीवन में। बरसो प्रभात हिमकन सा औसू इस विश्व सदन में।।

(७) लहर — 'लहर' में 'आँसू' से 'कामायनी' तक की कविताओं का संग्रह है। 'लहर' तक आते-आते किव अधिक चिन्तनशील हो गया है। यही कारण है कि इसमें अनुभूति के साथ-साथ चिन्तन की प्रधानता है। प्रो० जयभगवान के शब्दों में, ''इसकी अनुभूति में भी अरना तथा आँसू की अनुभूति से अन्तर है। झरना तथा आँसू की अनुभूति में यौवन का आवेश, आवेग तथा प्रवाह तीत्र है; किन्तु लहर की अनुभूति में गहराई अधिक है इसमें यौवन का आवेग, झंझावात तथा हलचल नहीं, बिल्क एक शान्ति, गहराई तथा उज्जवलता है। उनके मस्तिष्क में जो पीड़ा घनीभूत होकर छाई हुई थी, उसके 'आँसू' वनकर बरस जाने से मस्तिष्क धुलकर निर्मल हो गया है और इसी कारण किव वैयन्तिक धरातल से ऊपर उठकर जीवन तथा जगत् के सम्बन्ध में अधिक गम्भीरता से विचार करने लगा है!'' पूर्ववर्ती रचनाओं की भाँति इसमें भी प्रेम, प्रकृति, रहस्य, जीवन-दर्शन और ऐतिहासिक-पौराणिक विषयों का निरूपण हुआ है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा—

(क) अतुप्त प्रेंम-

(ख) विरहानुभूति-

मिला कहाँ वह सुल जिसका स्वप्न देलकर जाग गया। आलियन में आते-आते मुसक्या कर जो माग गया।। (ग) प्रकृति का मानवीकरण— अन्तरिक्ष में अभी सो रही है ऊषा मधुवाला। अरे खुली भी नहीं अभी तो प्राची की मधुशाला।।

वस्तुतः 'लहर' की रचनाएँ —क्या भाव, क्या विचार और क्या शैली—सभी हिष्टकोणों से प्रौढ़ हैं।

(५) कामायनी - प्रसादजी की सर्वश्रेष्ठ रचना 'कामायनी' मानी जाती है। यह एक प्रबन्ध-काव्य है, जिसमें आदिपुरुष मनुकी जीवन-गाया वर्णित है। इसका कथानक अत्यन्त संक्षिप्त-सा है, उसमें बहुत थोड़ी घटनाओं का समावेश है: मनु और श्रद्धा के मिलन और वियोग, पूर्नामलन और पूर्नावयोग, तथा मन और इड़ा के मिलन की साधारण-सी घटनाओं में ही कामायनी का सारा इतिवृत्त सिमटा हुआ है । ये घट-नाएँ भी स्वतः घटित न होकर पात्रों की सूक्ष्म भाव-दशाओं की प्रेरण। से ही अधिक परिचालित हैं। कामायनी में पात्रों की संख्या भी बहुत कम है-इसके प्रमुख पात्र तो तीन ही है-- मनु, श्रद्धा और इड़ा ) मनु के व्यक्तित्व में पुरुष का सबल और स्वस्थ स्वरूप तो मूर्तिमान हे ही, उसकी सूक्ष्म मननशीलता, ब्यापक स्वार्थपरता और उच्छुङ्खल कामुकता भी विद्यमान है। नारीत्व की साकार और सजीव मूर्ति काम।यनी में श्रद्धा के रूप में दिष्टिगोचर होती है। उसके सौन्दर्य के संघटन में किव ने उषा की अरुणिमा, नभ की नीलिमा, चंद्र की ज्योत्सना, फूलों का लावण्य और दामिनी की मुस्कराहट-प्रकृति के समस्त वैभवपूर्ण अंगों की शोभाओं को एकवित करके, कवि की कल्पना और चित्रकार की कला का सुन्दर सामंगस्य प्रस्तुत किया है। किन्तु इड़ा के निर्माण में किव ने सहुदयता के स्थान पर मस्तिष्क का उपयोग किया है, इसी से यह निर्जीव प्रतीक-मास रह गई है।

'कामायनी' प्रकृति के वैभवपूर्ण दृश्यों एवं उसकी मादक चेष्टाओं के अंकन की दृष्टि से भी परिपूर्ण है। मानव-हृदय की भावनाओं का जैसा सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रण कामायनी में हुआ है, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। प्रेम और विरह से सम्बन्धित प्रायः सभी संचारियों की व्यंजना इसमें सफलतापूर्वक हुई है। साथ ही विचारों की दृष्टि से भी यह रचना प्रौढ़ एवं महान् है। आधुनिक युग की शुष्क बौद्धिकता के विपरीत उन्होंने तरल भावात्मकता का संदेश दिया है तथा जीवन में इच्छा, ज्ञान और किया के समन्वय की आवश्यकता बताई है—

ज्ञान दूर, कुछ किया भिन्न है इच्छा क्यों पूरी हो मन की। तीनों मिल एक न हो सके यही बिडम्बना है जीवन की।। वस्तुत: भाव, विचार और शैली तीनों की दृष्टि से कामायनी अनुपम है।

# प्रसाद काव्य की प्रवृत्तियां

उपयुंक्त रचनाओं के आधार पर प्रसाद-काव्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों का निर्धारण किया जा सकता है। यद्यपि इसके लिए विस्तृत विवेचन अपेक्षित है, किन्तु हुम यहाँ उनका संकेत-मात्र कर देना ही पर्याप्त समझते हैं। सर्वप्रथम तो प्रसाद काव्य की मूल प्रवृत्ति श्रुङ्गारिकता या प्रेम की है। प्रारम्भ में उन्होंने प्रेम का चित्रण प्रकृति और नारी के माध्यम से किया, किन्तु आगे चलकर वे अलौकिकता की ओर उन्मुख हो गए। दूसरे, उन्होंने सौन्दर्य के सूक्ष्म अवयवों का चित्रण व्यंजनात्मक शैली में किया। तीसरे, उन्होंने बाह्य विषयों की अपेक्षा वैयक्तिक अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान की। चौथे, उन्होंने राष्ट्र के प्राचीन गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्यानों के रूप में अतीत का चित्रण किया। पाँचवें, उन्होंने इति वृत्तात्माकता की अपेक्षा भावात्म कता को अधिक स्थान दिया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कामायनी में दिष्टगोचर होता है। छठे, उन्होंने व्यापक मानवता और विश्व-बन्धुत्व का संदेश दिया। इसके अतिरिक्त उनकी शैली में वे सभी प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, जो हम पीछे 'छायावाद' निबन्ध में गिना आये हैं।

#### महत्व

आधुनिक हिन्दी किवयों में प्रसाद का स्थान सर्वोच्च है। छायावाद के तो वे प्रवर्त्तक एवं सर्वश्रेष्ठ किव माने जाते हैं; अन्य वर्गों के किव भी उनकी बराबरी करने में असमर्थ हैं। उनका महत्व इसी से स्पष्ट है कि तुलसीदासजी के 'रामचरित मानस' के पश्चात् दूसरा स्थान 'कामायनी' को ही दिया जाता है। वस्तुतः प्रसाद में भावना, विचार और शैली—तीनों की पूर्ण प्रौढ़ता मिलती है, जो कि विश्व के बहुत कम किवयों में संभव है। प्रेमी किव और दार्शनिक के लक्षणों से सम्पन्न कामायनीकार का व्यक्तित्व और कृतित्व—दोनों अविस्मरणीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।

# ः पैंसठ ः

# प्रसाद की नाट्य-कला

- १. विपय-प्रवेश।
- २. प्रसाद का व्यक्तित्व और भारतेन्दु से तुलना ।
- ३. तत्कालीन वातावरण और प्रसाद के नाटकों का प्रयोजन।
- ४. प्रसादजी का नाटक-साहित्य एक परिचय।
- ५. प्रसादजी के नाटकों की सामान्य विशेषताएँ व प्रवृत्तियाँ—(क, ऐति-हासिकता, (ख) प्राचीन संस्कृति का चित्रण, (ग) पात्रों के अन्तर्द्रन्द्व का चित्रण, (घ) नारी का महत्वपूर्ण स्थान, (ङ) विदूषकों का प्रयोग, (च) काव्यात्मकता, (छ) उत्साह, प्रेम और वैराग्य का निरूपण, (ज) महत् संदेश, (झ) भारतीय एवं पाश्चात्य शिल्प का समन्वय ।
- ६. प्रसाद के नाटकों में कुछ सामान्य दोष ।
- ७. उपसंहार।

'नवजागरण के मंगल-प्रभात में भारतेन्दु की प्रतिभा-िकरण प्रकाण का सन्देश देकर असमय में ही विलीन हो गई। साहित्य में शिथिलता और जड़ता का अन्ध-कार छा गया, यद्यपि अनेक साहित्य-सृष्टा अपनी प्रतिभा से कुछ-न-कुछ प्रकाण प्रदान करते ही रहे। जागरण की गोद में प्रसादजी अलौकिक प्रतिभा लिये दिव्य प्रकाण-िण्ड के समान प्रकट हुए। प्रसाद ने साहित्य के हर क्षेत्र के सुदूर कोने तक को प्रका शित किया। उनका महान् व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य में वरदान के समान उदित हुआ। प्रसादजी भारतीय सांस्कृतिक जागरण के देवदूत थे। उनके व्यक्तित्व में बौद्धों की कुछणा, अर्थों का आनन्दवाद और ब्राह्मणों का तेज था।' ये शब्द 'हिन्दी नाटककार' रचियता श्री जयनाथ 'निलन' के हैं, जिनसे प्रसाद की महानता पर प्रकाण पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिन्दी साहित्य-क्षेत्र में प्रसाद का अवतरण एक महान् घटना थी—जिस प्रकार युग-युगों के पश्चात् कुछ महान् आत्माएं अवतार धारण करके धरती पर आती हैं, कुछ वैसे ही साहित्य-क्षेत्र में प्रसाद का आगमन एक अवतार-पुरुष का आगमन था। सच पूछा जाय तो हिन्दी साहित्य के इतिहास में तुलसी के पश्चात् दो ही महान् प्रतिभाएँ ऐसी दिखाई पड़ती हैं, जिनमें अलौकिक शक्ति का आभास होता है जनमें एक है भारतेन्दु हिरश्चन्द्र और दूसरी जयशंकर 'प्रसाद'।

भारतेन्दु और प्रसाद—दोनों युग-निर्माता साहित्यकार थे। दोनों का जन्म काशी के वैश्य परिवार में हुआ। दोनों के पूर्वज अत्यन्त धनाढ्य थे। दोनों ने पाठ्यक्रम की सीमाओं में बंधी हुई महाविद्यालयों की नियमित शिक्षा की उपेक्षा करके काव्य प्रसाद की नाट्य-कला ७३७

और साहित्य का अनुशीलन घर पर ही स्वनन्त्रतापूर्वक किया। दोनों के ही क्यक्तित्व में रिसकता और उदारता का गुण प्रमुख रूप में था। दोनों ने ही किवता, नाटक और गद्य पर कलम चलाई। दोनों के ही साहित्य में प्रेम, मिक्त-भावना, राष्ट्रीयता और संस्कृति के उद्धार की प्रवृत्ति मिलती हैं। दोनों ने ही अपने युग के किवयों और नाटक-कारों का नेतृत्व किया। वस्तुत: इनमें इतनी अधिक समानताएँ मिलती हैं कि जिन्हें देखकर हमें संदेह होता है कि कहीं भारतेन्द्र की आत्मा ने ही तो अपने अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रसाद के रूप में दूसरा रूप धारण नही कर लिया—पुनर्जन्म की विचारधारा में विश्वास करनेवाले व्यक्ति के लिए यह कल्पना अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती।

हमारी उपर्यु क्त तुलना से एक भ्रान्ति भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोग इससे प्रसाद को भारतेन्दु की परम्परा का ही लेखक और किव समझने की भूल कर सकते हैं। वास्तव में ऐसी बात नही है। दोनों के साहित्य में अनेक समानताओं के बावजूद भी दोनों की मूल प्रकृति में सूक्ष्म अन्तर है। एक के काव्य में बहिर्मुखी प्रवृत्ति की प्रधानता है, तो दूसरे में अन्तर्मुखी वृत्ति की। एक में हास्य और व्यंग्य की छटा है, तो दूसरे में गम्भी-रता और दार्शनिकता का पुट है। एक में क्रान्ति का तीख स्वर है, तो दूसरे में शांति का मधुर संदेश है। इसका मतलब हुआ—हमारी पुनर्जन्म वाली कल्पना झूठी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जहाँ उत्साही, हास्य-प्रिय और विद्रोही होता है, वहाँ प्रौढ़ावस्था में जाकर वही गंभीर और शांत हो जाता है। भारतेन्दु का देहान्त प्रौढ़ावस्था की प्राप्ति से पूर्व ही हो गया था तथा पुनर्जन्म को माननेवाले यह भी मानते हैं कि पूर्वजन्म के संस्कारों का विकास दूसरे जन्म में होता है। सम्भव है, भारतेन्दु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते तो उनके काव्य में वही प्रौढ़ता और गंभीरता आ जाती, जो हमें प्रसाद के काव्य में मिलती है। खैर, पुनर्जन्म वाली बात का साहित्य की दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं है, अत: हम इसे यही समाप्त करते हैं।

जैसा कि पीछे कहा गया है, प्रसादजी ने हिन्दी-नाटक के क्षेत्र में उस समय प्रवेश किया, जबकि भारतेन्दु की प्रतिभा-किरण का प्रकाश मंद पड़ने लग गया था। भारतेन्दु और प्रसाद के रचना-काल के बीच के युग में प्रायः बँगला, संस्कृत और अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद ही अधिक हुआ—भौतिक नाटक बहुत कम लिखे गए और जो लिखे भी गए, उनमें कला का उत्कृष्ट रूप प्राप्त नहीं होता। अनुवादित नाटकों में श्री द्विजेन्द्रलाल राय, रिव बाबू शादि के बँगला नाटकों तथा संस्कृत के 'उत्तर राम-चरित', 'मालती माधव' आदि के अनुवाद उल्लेखनीय हैं।

प्रसाद भी ने नाटकों की रचना एक निश्चित लक्ष्य को सामने रखकर की थी। वह निचिश्त लक्ष्य था —भारतीय संस्कृति के गौरव का आख्यान करना। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन करते हुए डॉ॰ सत्येन्द्र ने लिखा है —''प्रसाद जी में भारतीय गौरव को प्रकार करने की प्रेरणा तो उतनी ही तीव्र है, जितनी भारतेन्द्र काल में वरन् उससे भी कुछ अधिक तीव्र हो उठी है, किन्तु हिट अब वीरता-मात्र प्रदिश्ति करना नहीं। आगे-आगे जैसे समय बढ़ता गया, भारत में एक और प्रकार की मनोवृत्ति प्रबल होने लगी। ""

बह थी सम्यता की ललकार । अंग्रेजी पढ़े-लिखें कोग अंग्रेजी की व्यवहारशीलता के बाह्यडम्बर पर मुग्ध होकर, उनकी भाव-प्रणाली से प्रभावित होकर भारतीय सभ्यता और उसके आदण को हेय समझने लगे थे । यह भीषण आत्मवात की तैयारी थी । यह वह युग था, जिसमें अंग्रेजी पढ़ चुकने वाला व्यक्ति अपने को अधिकारियों के वर्ग का समझकर अपनी उस कठोर सत्ता का पृथक् अस्तित्व सिद्ध करने के लिए 'तुम' बोल सकते हुए भी 'दुम' कहकर अपनी ही मातृभाषा का अपमान करता दीखता था । ऐसे अवसर पर महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन या कृष्णार्जुन-युद्ध अथवा राजपूतों के हास की कहानियाँ कोई अर्थ नहीं रख सकती थीं । इस काल के भारतीय गौरव ने ठीक सामने खड़े होकर प्रश्न किया था—'तुम्हारी सभ्यता क्या है ?'' इस काल के कुछ एक इतिहास इस सीधे और धृष्ट उत्तर को मुनकर मर्म-पीड़ित हो, भारतीय कंकाल की कड़ियाँ जोड़ने में लगे थे । प्रसादजी केवल कड़ियाँ जोड़ना नहीं चाहते थे । वे तो उसमें मंत्र से प्राण फूंकना चाहते थे, जो कभी ऐसे लिख चुका हो——

#### 'जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक।'

अस्तु, प्रसादजी ने अपने नाटकों के द्वारा भारत के गौरवणार्ला युगों के सजीव चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिससे कि भारतवासियों में आत्मगौरव की भावना का संचार हो सके।

# प्रसादजी का नाटक-साहित्य

प्रसादजी ने एक दर्जन से भी अधिक नाटकों की रचना की, जिनका काल-क्रम इस प्रकार है—-१. सज्जन, (१६११), २. कल्याणी-परिणय (१६१२), ३. करुणालय (१६१३), ४. प्रायश्चित्त (१६१४), ६. राज्यश्री (१६१४), ६. विणाल (१६२१), ७. अजातशत्नु (१६२२), ८. कामना, (१६२४), ६ जनमेजय का नागयज्ञ (१६२६), १०. स्कन्दगुप्त (१६२६), ११. एक घूँट (१६२६) १२. चन्द्रगुप्त (१६३१), १३ भ्रवस्वामिनी (१६३३)।

इनमं से 'सज्जन' 'कल्याणी-परिणय', 'करुणालय' और 'प्रायश्चित्त' एकांकी हैं, 'एक घूंट' और 'कामना' भावरूपक हैं और शेष सभी ऐतिहासिक नाटक हैं। डॉ॰ जगन्नाधप्रसाद शर्मा ने इन प्रारंभिक चार एकांकियों को प्रसाद की नाट्य-कला का परीक्षा काल कहा है। 'सज्जन' का कथानक महाभारत पर आश्रित है। जब पांडव दुर्योधन से जुए में हारकर वनवास में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो एक बार दुर्योधन के मन में पांडवों को वनवास की दुर्दशा में देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, किन्तु वह रास्ते में ही गंधवंराज चित्रसेन से उलझ गया। अन्त में युधिष्ठिर की प्रेरणा से अर्जुन कौरवपित दुर्योधन को चित्रसेन से छुड़ाकर लाता है। पांडवों की इस सज्जनता— दुष्ट के साथ भी सज्जनता का व्यवहार—का चित्रण 'सज्जन' में किया गया है।

'प्रायश्चित' में इतिहास-प्रसिद्ध जयचन्द और पृथ्वीराज के द्वेष का चित्रण करते हुए अन्त मे जयचन्द के द्वारा मुहम्मद गोरी को आमंत्रित करने की भूल का दुष्परिणाम दिखाया गया है। अपनी इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए जयचन्द अपना राज्य छोड़कर संन्यास ले लेता है। 'कल्याणी परिणय' में चन्द्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की पुत्ती कल्याणी का प्रणय और परिणय दिखाया गया। 'करेणालय' गीति-नाट्य की शैली में लिखा गया है। इसमें हरिश्चन्द्र और शुन: शेष के पौराणिक इतिवृत्त का चित्रण किया गया है। अस्तु, इन प्रारम्भिक रचनाओं से प्रसाद की इतिहास और पुराण में रुचि परिलक्षित होती है। इनमें प्रसाद की कला का अपरिपक्व एवं अस्पष्ट रूप दिल्योचर होता है। डाँ० जगन्नाथप्रसाद जी के शब्दों में—''वास्तव में इन एकांकी रूपकों में न तो कथानक की ही कोई विशेषता है, न चरित्न-चित्रण की। प्रसिद्ध घटनाओं का इनमें नाटकीय रूप में उल्लेख-मात्र है। कथाश का क्षेत्र इनमें इतना संकुचित है कि उसके नियंत्रण एवं संविधान में लेखक को कितनी कुशलता दिखानी पड़ी है, इसका जान ही नहीं हो पाता।'

'राज्यश्वी' में इतिहास-प्रसिद्ध महाराजा हर्षवर्द्ध न की बहन राज्यश्री के जीवन का चित्रण है। इसमें उसके जीवन की अनेक प्रमुख घटनाओं का अंकन सफलतापूर्वक किया गया है। नाटक के सभी पात्रों में 'राज्यश्वी' का ही व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली दिखाया गया है। नाटक में जिन व्यापक विष्लवों का उल्लेख हैं, उन सबके मूल में यही राज्यश्वी है। सबकी हष्टि उसी ओर है। ''वही एक रूप शिखा है, जिस पर सभी पतंग गिरकर भस्मसात् होते है।'' सभी घटनाएँ उसी पर आश्वित हैं। ग्रहवर्मा उसी के लिए कहता है—

# सबसे यह आनन्द बड़ा है प्रियतमे, तुम-सा निर्मल कुसुम भी मिला है हमें !

उसी सौन्दर्य-राशि को देखकर मालवराज देवगुप्त भी आकर्षित हुआ है। उसकी हिष्ट में राज्यश्री वास्तव में 'विश्व-राज्यश्री' है। मालवराज के सम्मुख केवल एक ही प्रश्न है—'क्या वह मुझे न मिलेगी?' इस प्रश्न का उत्तर भी उसे मिलता है। मृग-तृष्ण। तुरन्त उत्तर रूप में कहती है—''अवश्य िलेगी।'' इसी मृगतृष्णा के पीछे पड़ा वह अनेक अनर्थ करता है तथा इसको समय-समय पर स्वतः स्वीकार भी करता है। वस्तुतः इस नाटक में राज्यश्री जैसी नारी पात्र को अभूतपूर्व गरिमा प्राप्त हुई है।

'विशाख' की कथा 'राजतरंगिणी' के आरंभिक अंश पर आधारित है। विशाख तक्षिशिला के विश्वविद्यालय से निकला हुआ नया-नया स्नातक है, जो व्यावहारिक ज्ञान से अभी शून्य है। आगे चलकर वह चन्द्रलेखा नामक युवती का उद्धार करता है और उससे प्रणय करने लगता है। इस प्रकार इसमें प्रेम और संघर्ष का चित्रण ही प्रमुख रूप में हुआ है। वस्तुतः 'राज्यश्री' और 'विशाख' में प्रसाद की नाट्य-कला का प्रारम्भिक विकास ही दिष्टगोचर होता है। नाटकीय दृष्टि से इनमें पर्याप्त दोष भी विद्यमान हैं। इनका वस्तु-विधान चमत्कार-विहीन है। संवादों में तुकवन्दी का प्रयास झलकता है। चरित्रांकन में प्रौढ़ता का परिचय नहीं मिलता। प्रसाद की नाट्य-कला का प्रौढ़ स्वरूप 'अजातशन्तु', 'स्कन्दगुप्त' और 'चम्द्रगुप्त' में उपलब्ध होता है। 'अजातशन्तु' भें 'गौतमबुद्ध' के समकालीन भारत के चारों राज्यों—मगध, कोशल, वत्स और

अवन्ती की राजनीतिक अवस्था का चित्रण करते हुए मगध-नरेश बिम्बसार और अजातशत्नु के संवर्ष का निरूपण किया गया है। इस नाटक में संवर्ष और विरोध की व्यंजना प्रमुख रूप से है। अन्तर्द्धन्द्व और बहिर्द्धन्द्व से सारा नाटक भरा है। 'स्कन्दगुप्त' में इतिहास-प्रसिद्ध स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य के जीवन की अनेक प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार 'चन्द्रगुप्त' में चन्द्रगुप्त मौर्य की चाणक्य की सहायता से प्राप्त सफलता का अंकन हुआ है। वस्तुतः ये तीनों नाटक बौद्ध-युग का इतिहास सजीव रूप में प्रस्तुत करते हैं।

'जनमेजय का नागयम्न' का कथानक महाभारत से लिया गया है। इसमे तत्कालीन ब्राह्मण-क्षत्रिय संघर्ष की एक व्यापक समस्या के रूप में प्रस्तृत किया गया है । जिलना ध्यान इसमें चरित्र-चित्रण एवं विषय वस्तु पर दिया गया है, उतना नाटक के अन्य अंगो की ओर नहीं दिया गया है। 'ध्रुवस्वामिनी' भी एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें विवाह समस्या को लिया गया है। 'ध्रुवस्वामिनी' गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी है और उसकः पति है रामगुप्त - एक भीरु, कायर, बलीव और अयोग्य । उस पति के साथ वह त्रिवाह धर्म का कब तक पालन करे, यह उसके सामने एक द्विधा भरा प्रश्न है । ध्रुवस्वामिनी और रामग्रुप्त का विवाह असम और राक्षस विवाह है । वह समाज और ब्यक्ति के मंगल का विनाशक और कल्याण का घातक है। रामगृप्त की क्लीवता और भोरुवा सीमा को लाँघ जाती है। वह आज्ञा देता है—''जाओ, तुमको जाना पडेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी को देना चाहता हूँ।" जो मनुष्य इतना पतित हो कि अपनी पत्नी को भी शकराज खिगिल को भेंट कर दे, उसको पति रहने का अधिकार नहीं। ध्रुवस्वामिनी की रक्षा के लिए तथा अपने कुल की मर्यादा के लिए चन्द्रगुप्त खिंगिल के डेरे में जाकर उसका वध करता है। इससे पूर्व परिस्थितियों के वश ध्रुवस्वामिनी देवी और चन्द्रगुप्त का प्रेम विकसित हो चुका था। नाटक में दोनों का विवाह कराया गया है और धर्माधिकारी व्यावस्था देता है-"मैं स्पष्ट कहता है कि धर्म-शास्त्र रामगुप्त से ध्रुवस्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है।"

#### प्रसादजी के नाटकों की सामान्य विशेषताएँ

उपर्युक्त नाटकों के आधार पर प्रसादजी के नाटकों की कुछ सामान्य विशेषताएँ निश्चित की जा सकती है, जो मुख्यतः ये हैं—(१) ऐतिहासिक आधार, (२) प्राचीन संस्कृति का चित्रण, (३) पात्रो के अन्तर्द्वन्द्व का चित्रण, (४) नारी पात्रों को महत्त्वपूर्ण स्थान देना, (५) विदूषकों का प्रयोग, (६) काव्यात्मकता, (७) उत्साह, प्रेम और वैराग्य का निरूपण, (८) महत् संदेश, (६) भारतीय एवं पाश्चात्य शिल्प का क्षमन्वय । इन विशेषताओं पर किचित् प्रकाश आगे डाला जायगा।

(१) ऐतिहासिक आधार—प्रसादजी का युग राजनैतिक दृष्टि से परार्धानत' का युग था, अतः उन्होंने अपने राष्ट्र में आत्म-गौरव के भाव संचारित करने के लिए भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण अध्यायों को कला के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वयं लिखा है—''इतिहास का अनुशोलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित

करने के लिए अत्यन्त लाभदायक होता है। "क्योंकि हमारी गिरी देशा को उठाने के लिए हमारे जलवायु के अनुकूल जो हमारी अतीत सभ्यना है, उससे बढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें हमे पूर्ण सन्देह है। "मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है, जिन्होंने कि हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है।"—(विशाख की भूमिका)। यही कारण है कि प्रसाद के समस्त नाटक 'कामना' और 'एक घूंट' को छोड़कर—ऐतिहासिक ही हैं। इन नाटकों में उन्होंने महाभारत युद्ध के पश्चात् से लेकर हषंबद्धंन के राज्यकाल तक के भारतीय इतिहास को अपना लक्ष्य बनाया है। क्योंकि यही युग भारतीय संस्कृति की उन्नति और प्रसार का स्वणंयुग माना जाता है। बीच में बौद्धकाल, मौयंयुग और गुप्तकाल अधिक उत्कर्ष के युग माने जाते हैं, अत: इनका चिक्षण प्रसाद के नाटकों में अधिक विस्तार से हुआ है।

प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास के स्थूल ढाँचे को ही नहीं अपनाया, उन्होंने उसके सूक्ष्म रूप-रंग को भी भली प्रकार व्यंजित किया है। दूसरे, उन्होंने केवल इतिहास कारों के मुख से सुनी-सुनाई वातों पर ही विश्वास नहीं कर लिया, अपितु स्वतंत्र दृष्टिकोण से सम्बन्धित इतिहास का अनुशीलन ठोस प्रमाणों के आधार पर किया है। उन्होंने नाटकों के लिए प्रचलित इतिहास-ग्रन्थों से मामग्री उधार नहीं लो, अपितु उन्होंने ऐसे तथ्यों का उद्घाटन किया है, जिनसे इतिहासकार भी उनके नाटकों से कुछ सीख सकते हैं। प्रसिद्ध विद्वान् डाँ० जगन्नाथप्रसाद उनके नाटकों की ऐतिहासिकता पर अभिमत प्रकट करते हुए लिखते हैं—''असुनिश्चित और असुलिखित भारतीय इतिहास में यत्र-तत्र बिखरी सामग्नियों को एक सूत्र में पिरोने की तर्क-संगत चेष्टा प्रसाद की उन विशेषताओं में है, जो वर्तमान हिन्दी के अतिरिक्त अन्य माहित्यकारों में भी कम दिखाई देती है। इतिहास का गम्भीर अध्ययन, प्रसंग-परिकल्पना की बुद्धि और उपलब्ध इतिवृत्तों की संगत एकात्मकता स्थापित करने की अद्भुत क्षमता प्रसाद में दिखाई पडती है।''

प्रसाद ने ऐतिहासिकता को अपनाते हुए भी अपने नाटकों को गुष्क इतिवृत्त का रूप नहीं दिया है। उन्होंने कल्पना के उचित समन्वय द्वारा ऐतिहासिक इतिवृत्त को साहित्य का रूप प्रदान किया है। कल्पना का प्रयोग उनके द्वारा तीन प्रकार से हुआ है—(१) पहले तो इतिहास के भिन्न-भिन्न सूत्रों को मिलाकर उन्हें एक संगठित कथानक का रूप देने में; (२) दूसरे, बाह्य घटनाओं के अनुरूप ऐतिहासिक पात्रों की मानसिक दशाओं के चित्रण में; (३) अनैतिहासिक पात्रों की मृष्टि में। इस प्रकार उनके नाटकों में इतिहास और कल्पना का मधुर समन्वय दृष्टिगोचर होता है।

२. प्राचीन संस्कृति का चित्रण—प्रसादजी के नाटकों में केवल राजनीतिक घटनाओं का ही उल्लेख या चित्रण नहीं मिलता, अपितु उनमें सम्बन्धित युग की संस्कृति का चित्रण भी अत्यन्त सजीव रूप में हुआ है। उनके नाटकों में विभिन्न-युगीन धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का चित्रण अत्यन्त सूक्ष्मतापूर्वक हुआ है।

'जनमेजय का नागयज्ञ' में बाह्मणों के आन्तरिक वैमनस्य का चित्रण किया गया है, तो 'अजातशत' में बौद्ध-धर्म की छाप सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। वैदिक एवं बौद्ध-धर्म का पारस्परिक संघर्ष भी उनके नाटकों में भली-भौत व्यंजित हुआ है। इसी प्रकार भारतीय समाज की विभिन्न अवस्थाओं का दिग्दर्शन भी उनके नाटकों में सफलतापूर्वक कराया गया है। कल्याणी, मणिमाला, ध्रुवस्वामिनी और राजश्री-जैसे नारी पात्नों के द्वारा तत्कालीन समाज में नारी की स्वतन्त्रता एवं उसकी सम्मानपूर्ण स्थिति पर प्रकाश पडता है। बौद्ध-धर्म के प्रभाव से समाज में ब्राह्मण की गिरती हुई दशा का अवलोकन भी प्रसाद के नाटक-साहित्य में भली प्रकार किया जा सकता है। जनमेजय-काल में इनका बड़ा सम्मान था, क्योंकि उस समय भी यज्ञादि वैदिक कृत्यों की प्रधानता थी। इन कृतियों के आचार्य और मन्त्रदाता ये ब्राह्मण ही थे। राजवर्गऔर प्रजाजन के कल्याणार्थ ही वैदिक कर्म-कांड चलता था और उसका नियामक था ब्राह्मण-वर्ग । इस-लिए ये ब्राह्मण शिर स्थानीय माने जाते थे। यों कभी-कभी उद्धत और क्रोधी प्रकृति के भी ब्राह्मण निकल आते थे, जिनमें दूरिभसंधि और कूचक्र-चालन के दोष भी दिखाई पड जाते थे, परन्तु अधिकतर ब्राह्मण सास्विक वृत्ति के ही होते थे, जो अरण्यों में एकान्तवास करते, तपश्चर्या, अग्निहोत्र इत्यादि कामों में निरत रहकर दया, शील, आर्जव और सत्य का अनुतरण करते थे। आगे चलकर न तो ब्राह्मणों की यह वृत्ति ही रह गई और न उनका वह सम्मान ही रह गया । मौर्यकाल में अन्य प्रतिद्वन्द्वी धर्मी के कारण इनका महत्त्व और भी गिर गया। यही अवस्था हर्ष के समय तक चली आई।

प्राचीन भारत की शिक्षा-प्रणाली एवं अध्ययन-केन्द्रों की स्थिति पर भी प्रसाद ने अपनी कुछ रचनाओं में प्रकाश डाला है। प्राय: राजवर्ग उदारतापूर्वक छात्रों और अध्ययन-केन्द्रों की सहायता करता था। स्थानीय संस्थाओं में शिक्षा समाप्त कर लेने के अनन्तर विद्यार्थी सुदूर के गुरुकुलों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इन गुरुकुलों में राजा का शासन नहीं चलता था। उन पर कुलपित का ही पूर्णतः नियंत्रण होता था। इनमें विभिन्न विषयों की शिक्षा का प्रबंध रहता था तथा छात्र अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल विषयों का चयन कर लेता था। इन गुरुकुलों में छोटे-बड़े, धनी-निर्धंन आदि का भेदभाव नहीं होता था। गुरु का शुल्क दक्षिणा या सेवा के रूप में चुकाया जाता था।

प्रसादजी के नाटकों से प्राचीन भारत के कला-प्रेम और कला की उन्नति पर भी यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। जनमेजय से लेकर हर्षबद्धंन तक राजदरबारों में नर्तिकयों, गायिकाओं एवं अन्य कलाकारों का पूरा सम्मान दिखाया गया है। उद्यानों की साज-सज्जा, नरेगों की रसिकता, मद्यपान, आखेट आदि का चित्रण भी उनके नाटकों में यत्र-तत्र हुआ है। वस्तुतः उनके नाटक इस दृष्टि से भारत की विभिन्न-युगीन संस्कृति के कोश-ग्रंथ कहे जा सकते हैं।

३. पात्रों के अन्तर्द्ध का विकास—प्रसाद के नाटकों की तीसरी प्रमुख विशेषता पान्नों के अन्तर्द्धन्द का चित्रण करना है। उन्होंने कठोर से कठोर पान्न के हृदय की भी चंचलता एवं दुर्बेलता को प्रकाशित करके अन्तर्द्धन्द्व के चित्रण के लिए स्थान बनाया है। विभिन्न श्रीकों के हृदय में उन्होंने विभिन्न विरोधी बृत्तियों एवं प्रवृत्तियों का संघर्ष सूक्ष्मतापूर्त प्रवृत्तियों के हैं। उनके अनेक पान ऐसी गूढ़ प्रकृति के भी हैं, जो बाहर से कुछ हैं और भीतर से कुछ, ऐसे पानों के मन, वचन और कर्म में इन्द्वात्म-कता का आ जारा स्वाभाविक है। ''इनका समझना सरल नहीं होता। इनके स्थूल, बाह्य और सूक्ष्म अन्तर म बड़ा भेद दिखाई पड़ता है, स्वभाव ही इनका गुप्त और सम्भीर होता है। इनको कुछ बारीकी से देखने पर कुछ अन्य प्रकार की विशेषताएँ मिलती हैं "ये हँसते हुए भी रोते रह सकते हैं और रोते हुए भी हँपते। ऐसे ही लोगों में अन्तर्इन्द्र का प्रासाद प्रकृत कुप में दिखाया जा सकता है।''—डॉ० जगन्नाथप्रयाद।

प्रसाद के कुछ पालों में इस द्वन्द्वात्मक स्थिति का विकास अधिक विस्तार से हुआ है। बिम्बसार, बासकी, मिललका, स्कन्दगुप्त, देवसेना, चाणक्य आदि में हुन्द्वात्मक प्रवृत्ति का गाम्भीयं अधिक मिलता है। देवसेना को देखकर उसकी संगिनी जयमाला कहती है—''तू उदास है कि प्रसन्न, कुछ समझ में नहीं आता। जब तू गाती है—तब मेरे भीतर की रागिनी रोती हैं, और जब हँसती है तब जैसे विषाद की प्रस्तावका होती है।'' इसी प्रकार चाणक्य से कात्यायन कहता है—''तुम हँसो मत चाणक्य। तुम्हारा हँसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक है।'' वस्तुत: प्रसाद ने अन्तद्वंक्य, के चित्रण के द्वारा पात्रों के व्यक्तित्व में गम्भीरता, जटिलता एवं बहुविधता क्या उन्मेष किया है।

४. नारी पात्रों को महस्ववृर्ण स्थान-हिन्दी नाटक-साहित्य में ही नही-समस्त हिन्दी-साहित्य में नारी को जैना महत्त्व छायावादी कवियों द्वारा प्राप्त हुआ, वैसा उसे अन्य कवियों द्वारा (स्वतन्त्र प्रेम-मार्गी कवियों-- घनानन्द आहि को छोडकर) प्राप्त नहीं हुआ। प्रसाद के छायावादी दृष्टिकोण का प्रभाव उनके नाटक-साहित्य पर भी दृष्टियोचर होता है। उनके नाटकों में नारी के अच्छे और बूरे दोनों रूपों का चिल्रण विस्तार से हुआ है। उनके नाटकों में ऐसी देवियाँ भी हैं, जो मनुष्य को देवता में परिवर्तित कर सकें। और ऐसी कुलवातिनी राक्षसियां भी, जो इन्सान को हैवान बनाने में सफल हो सकें। किन्तु एक बात सर्वन्न दृष्टिगोचर होती है कि उनकी नारियां पूरुष के ीछे पीछे चलनेवः भी निर्जीव कठपुतलियां नहीं है; उनका अपना व्यक्तित्व, अपनी बृद्धि और अपना मस्तिष्क है। वे पुरुष की अनुचुरी व होकर उसका पथ-प्रदर्शन करती हैं। उनके अनेक नाटकों में शक्ति का प्रमुख केन्द्र कोई-न-कोई नारी पान्न ही है; जैसे कि अजातशत्नु में मल्लिका या स्कन्दगुष्त में देवसेना है। इनके दिव्य प्रभाव से एक ओर सज्जन पृष्ठ्यों को त्याग, शौर्य और बलिदान की प्रेरणा मिलती है, तो दूसरी ओर इनकी को भल मध्र छाया में आकर बड़े-बड़े दूष्ट, नुशंस एवं अत्याचारी पुरुष भी पवित्न एवं उदारत त्रावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं। 'नारी! तुम केवल श्रद्धा हो।' की उक्ति कामायनी की अपेक्षा प्रसाद के नाटक-साहित्य पर अधिक सफलता से चरितार्थ होती है।

प्रसाद ने नारी पात्रों को इनना अधिक सम्मान क्यों प्रदान किया ? इसके उत्तर में अनेक बातें कही जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में स्वयं प्रसाद ने अपने विभिन्न पात्रों के मुँह से कुछ शब्द कहलाए हैं। 'अजातशावु' में दीर्घंकारायण ने नारी के महत्त्व की मीमांसा करते हुए कहा—''स्त्रियों के संगठन में, उनके शारीरिक और प्राकृतिक बिकास में ही एक परिवर्तन हुआ है, जो स्पष्ट बतलाता है कि वे शासन कर सकती हैं, किन्तु अपने हृदय पर । वे अधिकार जमा सकती हैं, उन मनुष्यों पर जिन्होंने समस्त विश्व पर अधिकार किया हो।'''मनुष्य कठोर परिश्रम करके जीवन-संग्राम में प्रकृति पर यथाशिक्त अधिकार करके भी एक शासन चाहता है, जो उनके जीवन का परम ध्येय है, उसका शीतल विश्राम है और वह स्नेह, सेवा, कष्णा की मूर्ति तथा सान्त्वना का अभय, वरदहस्त का आश्रय, मानव-समाज की सारी वृत्तियों की कुंजी, विश्व-शासन की एकमात्र अधिकारिणी प्रकृति-स्वरूपा स्त्रियों के सदाचारपूर्ण स्नेह का शासन है।'' एक अन्य स्थल पर उसने 'रमणी-रूप' की प्रशंसा में कहा है—''कठो-रता का उदाहरण है पुष्व और कोमलना का विश्लेषण है स्त्री जाति। पुष्व क्रूरता है, तो स्त्री कष्णा है, जो अंतर्जगत् का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं, इसलिए प्रकृति ने उसे इतना सुन्दर और मनमोहक आवरण दिया है—रमणी का रूप।'' प्रसाद ने अपनी इसी धारणा के अनुसार नारी पावों को अत्यन्त प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है।

४. विदूषकों का प्रयोग— यद्यपि प्रसादजी के नाटकों का वातावरण प्रायः गम्भीर ही है, जनमें हास्य के जिए बहुत कम अवकाश है, किन्तु फिर भी उन्होंने प्राचीन परम्परा के अनुभार विदूषकों की सुष्टि की है। ये विदूषक दो प्रकार के हैं—एक तो सामान्य पाओं के रूप में, जो अपनी विनोदी प्रकृति के कारण नाटक के बीच-बीच में हास्य का संचार कर देते हैं—जैसे, महापिंगल, विकट घोष, काश्यप आदि। दूसरे, स्वतंत्र रूप में विदूषकों की सुष्टि की गई है, जैसे 'अजातशत्तु' में वसंतक एवं 'स्कंदगुप्त' में मुद्गल। इन विदूषकों की प्रकृति भी सस्कृत के नाटकों के विदूषकों से मिलती-जुलती है। वे राजाओं के अन्तरंग सखा के रूप में रहकर उनसे हास-परिहास, आलोचना-प्रत्यालोचना, एवं वाद-विवाद करते रहते हैं। कभी-कभी वे अप्रत्याशित रूप में उनकी अभीष्ट सिद्धि में भी योग देते हैं तथा समय-समय पर दूतत्व का भी कार्य करते रहते हैं। किन्तु कहीं-कहीं प्रसाद के विदूषक प्रभावित भी हो गए हैं— जैसे ध्रवस्वामिनी और चन्द्रगुप्त में।

६. फाब्यात्मकता- -प्राचीन भारतीय धारणा के अनुसार नाटक में सभी प्रमुख कलाओं का समन्वय अपेक्षित माना जाता है। अतः उसमें काव्य कला। और गीत काव्य का समन्वित्र होनः भी स्वाभाविक है। किन्तु फिर भी भारतीय नाटकों में गीतों का प्रयोग अला माला में ही होता था, जबिक प्रसादजी के भाटकों मे इसका प्रयोग अत्यन्त स्वाभाविक रूप में हुआ है। डॉ॰ जगन्नाथप्रसाद इसे पारसी नाटकों का प्रभाव मानते हैं, किन्तु हम उनसे सहमत नहीं। प्रसादजी मूलतः किव थे, अतः उनकी गद्य रचनाओं में भी काव्यत्य बलात् फूट पड़ता है। उनके हृदय का भावोच्छ्वास नाटकों में भी गीतों के रूप में स्फुटित हो गया है। गीतों में ही नहीं, उनके गद्यांशों में भी काव्यत्य बलात् फूट पड़ता है। गीतों में ही नहीं, उनके गद्यांशों में भी काव्यत्य का मिश्रण दिश्योचर होता है; जैसे—सुवासिनी के इस कथन में दृष्टव्य है—"अकस्मात् जीवन-कानन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर

मधुर वसंत घुस आता है। शरीर की सब क्यारियाँ हरी भरी हो जाती हैं। सौन्दर्य का को किल 'कौन?' कहकर सबको रोकने-टोकने लगता है, पुकारने लगता है। फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है। आंसू भरी स्मृतियां मकरन्द-सी उसमे छिपी रहती हैं।''

प्रसादजी ने अपने नाटकों में अधिक-से-अधिक गीतों को स्थान देने के लिए ऐसे पान्नों की सृष्टि की है जिनको गाने का रोग-का है। वे अवसर-कुअवसर पर, रोने या हँसने की बेला में, प्रसन्तता या शोक को व्यक्त करने के लिए गीतों का आश्रय ग्रहण करते हैं। 'चन्द्रगुप्त' नाटक में तो यह प्रवृत्ति बहुत ही व्यापक रूप धारण कर लेती है। उनमें एक नहीं, अनेक पान्न ऐसे हैं, जो किवता की भाषा में बातचीत करना पसन्द करते हैं—इनमें कार्नेलिया, कल्याणी, मालविका, सुवासिकी आदि प्रमुख हैं। इन गीतों में धायः प्रणयोद्गारों की अभिव्यक्ति हुई है—

प्रथम यौवन मदिरा से मत्त प्रेम करने की थी परवाह। और किसको देना है हृदय चीन्हने की न तिनक थी चाह।

या

आज इस योवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा। मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम-प्रलाप। शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप। लाज के बन्धन खोल रहा! बिछल रही है चाँदनी छवि मतवाली रात। कहती कल्पित अधर से बहकाने की बात। कौन मधु-मदिरा घोल रहा।।

उपर्युक्त पंक्तियों में सौन्दर्य, यौवन और प्रेम की ही अभिव्यक्ति हुई है, किन्तु कहीं-कहीं प्रसाद ने उत्साह, रोष आदि भावों की व्यंजना के लिए ओजपूर्ण शैली में भी गीत लिखे हैं—

हिमाबि तुंग श्रुङ्ग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती— स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य बीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है—बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रिश्मियां विकीणं विष्य वाह सो। सपूत मातृभूमि के—क्को न बीर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में—सुवाडवाग्नि से जलो। प्रभीर हो जयो बनो—बढ़े चलो बढ़े चलो।

इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार के गीत नाटक के रंगमंच पर अनुकूल वाता-घरण सृजन में अच्छा सहयोग देते हैं। किन्तु 'अति सर्वेत्र वर्जयेत्।'

उत्साह, प्रेम और वैराग्य का निरूपण-प्रसादजी नाटकों में मुख्यतः तीन रसों का-वीर, शुङ्गार और शान्त का-चित्रण मिलता है, अतः उनमें क्रमशः उताह, प्रेम और वैराग्य का निरूपण हुआ है। नाटक की मूल समस्या का सम्बन्ध प्रायः वीर रस से होता है, जबकि अवान्तर कथाओं में वे प्रेम की आयोजना करते हैं तथा उसका अन्त शान्त में पिण्णत कर देते हैं। संघर्ष और युद्ध की जलती हुई भूमि के बीच-बीच में प्रेम की ठंडी छाया का आयोजन करके प्रसाद ने अपने पानों और पाठकों के लिए प्रसन्तता का सुन्दर साधन जुटाया है। प्रसाद का प्रेम प्रथम दर्शन से उत्पन्न होनेवाला है। सौन्दर्य, यौवन और भवुकता के भार से अवनत सुन्दरियों से साहसी पराक्रमी वीरों का साक्षात्कार होता है तो उनकी प्रथम दृष्टि से ही उस चिनगारी का प्रादुर्भाव हो जाता है जिसे 'प्रेम' कहते हैं। यह चिनगारी प्रसाद के अनेक पानों के हृदय में प्रस्फुटित होकर आगे चलकर धधकती हुई ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। प्रसाद के प्रेमी-युग्म में चन्द्रलेखा-विशाख, वाजिरा-आजातशन्न, मणिमाला-जनमेजय, विजया-स्कन्दगुप्त, कार्नेलिया-चन्द्रगुप्त, अलका-सिहरण आदि का प्रेम प्रथम दृष्टि से उत्पन्न प्रेम है।

प्रसाद में प्रेम के और भी अनेक रूप उपलब्ध होने हैं। कहीं केवल वासना और लोभ पर आश्रित प्रेम है, जो कि शीघ्र ही बुडबुद की भाँति प्रस्फुटित होकर विलीन हो जाता है, कहीं वह रूप-सौन्दर्य के उपभोग की लालसा से प्रेरित है, जो विद्युत् की भाँति चमककर लुप्त हो जाता है। प्रसाद के प्रेम का विश्लेष्ठ रूप वह है, जो त्याग और बिलदान की भूमि पर धीरे-धीरे विकसित होकर अन्त में स्वच्छ, पवित्र प्रणय का रूप धारण कर लेता है। दुर्भाग्य से यह प्रेम अन्त तक वियोगमय ही रहता है—नायक-नायिका मिलकर एक होने का सुयोग प्राप्त नहीं करते। निलनजी के शब्दों में—''वह बचपन का प्रेम वढ़कर उद्दाम वेग धारण करता है और अतृष्ति के झुलझते शिला-खंडों से सिर पटक-पटककर रह जाता है। बचपन की स्वच्छ गंगाजल-सी क्रीड़ाएँ, जब यौवन की व्याकुल स्मृतियाँ बनती हैं तो हृदय छटपटा उठता है—वह निराश प्रेम सबसे अधिक करुण और बेचैन कर देनेवाला है। जिस प्रेम का बिरवा शैशव से उगते-उगते जवानी तक आते-आते फूलों से लद गया है, वह अतृष्ति की आग में झुलस जाय तो जीवन में एक गहरा अधिरा न छा जायगा ?''

कुछ आलोचकों ने प्रसाद के वैराग्य भाव को भी भूल से निराण प्रेम मान लिया है। प्रसाद के कुछ पान्नों को अपने प्रणय-स्वप्नों की पूर्ति का अवसर प्राप्त होता है, किन्तु वे जान-बूझकर उन्हें ठुकरा देते हैं; इसलिए नहीं कि उनके प्रेम में न्यूनता आ जाती है, अपितु इसलिए कि वे संयोग-सुख की अपेक्षा त्यागपूर्ण विरह को अधिक पसंद करते हैं। इसका एक उदाहरण स्कन्दगुप्त और देवसेना का प्रेम है। वे अन्त में अवसर प्राप्त होने पर भी संयोग के स्थान पर विरहपूर्ण जीवन को स्थीकार कर लेते हैं। इसे हम 'निराण प्रेम' न कहकर 'वैराग्य भाव' कहेंगे। निराणा वहाँ होती है जहाँ चाहते हुए भी मिलन नहीं हो पाता, जबिक मिलन प्राप्त होते हुए भी उसे न चाहना, वैराग्य है। देवसेना द्वारा स्कन्दगुप्त को कहे गए ये शब्द निराण प्रेम को नहीं, वैराग्य को व्यक्त करते हैं—-''कष्ट हुदय की कसोटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट् यदि इतना भी न कर सके तो क्या! सब क्षणिक सुखों का अन्त है। जिसमें सुखों का अन्त न हो, इसलिए

सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के प्राप्य ! क्षमा ! !' इस प्रेंम के सम्बन्ध में निलनजी की सम्मित है — 'ज्यों ही वह पास आता है, आकुल होकर वह याती पानी पीने को झुकता है, झरना सूख जाता है।' किन्तु ऐसी बात नहीं है — हमारी हिंद में वह झरना नहीं सूखता, अपितु उस पथिक की ही पानी पीने की इच्छा झरने को समीप पाकर शान्त हो जाती है, वह झरने का आस्वादन लेने की अपेक्षा उसकी स्मृति में जीवन बिताना ही श्रेयस्कर मान लेता है। प्रसाद के प्रेम-पूर्ण नाटकों की यह वैराग्यपूर्ण परिणित दार्शनिक हिंद से भले ही उचित हो, किन्तु उसे स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है।

ह. महत् संदेश—प्रसादजी ने आर्य तथा बौद्ध-दर्शनों का गम्भीर अनुशीलन किया था, तथा उन्होंने अपने इस अध्ययन के आधार पर अपना एक स्वतन्त हिष्ट-कोण निर्मित कर लिया था, जिसका परिचय उनकी रचनाओं में मिलता है। विशेषतः उन्होंने प्रेम, त्याग, बिलदान, वैराग्य और आध्यात्मिकता को बहुत अधिक महत्व अदान किया है। इनके समर्थन में अनेक उक्तियों उनके नाटकों में बिखरी पड़ी हैं। जो संदेश उन्होंने कामायनों में पद्यमय शब्दों में दिया है, उसी की अभिव्यक्ति कुछ अधिक स्पष्टता से उन्होंने अपने नाटकों की गद्यमय भाषा में की है। उन्होंने अपनी विचारधारा में लोक-मंगल और विश्व-बन्धुत्व की भावना को ही सर्वोपिर स्थान दिया है। बौद्ध-दर्शन की करुणा और उसके दुःखवाद का प्रमाव भी उन पर परिलक्षित होता है। नियतिवाद के भी वे समर्थक है। 'चंद्रगुप्त' नाटक में इसके पक्ष में ही अनेक युक्तियाँ मिल जाती हैं—जैसे, नियति सम्नाटों से भी प्रबल है।' (शकटार), 'तो नियति कुछ अट्ट का मृजन करने जा रही है।' (सिहरण), 'नियति सुन्दरी की भवों में बल पड़ने लगे हैं। (चाणक्य)।

8. भारतीय एवं पाश्चात्य शिल्प का समन्वय—भारतीय नाटक में 'रस' को प्रमुखता दी जाती है, जबिक पाश्चात्य नाटक में 'द्वन्द्व' को—प्रसाद ने अपने नाटकों में इन दोनों का ही समन्वय करके भारतीय एवं पाश्चात्य शिल्प का समन्वय करने का प्रयत्न किया है। उनके नाटकों में जहाँ वीर और श्रृंगार की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है वहाँ द्वन्द्व के भी विभिन्न रूपो का चिन्नण हुआ है—जो ये हैं—(१) एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच द्वन्द्व या नायक और प्रतिनायक का संघर्ष (२) एक ही मनुष्य में अनेक वृत्तियों का द्वन्द्व। (३) शुभ और अशुभ विचारो का व्यापक द्वन्द्व। प्रसाद के एक-एक नाटक में अनेक वाह्य एवं आन्तरिक संघर्ष के उदाहरण प्राप्त होते हैं।

अपने समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण प्रसाद ने भारतीय एवं पाश्चात्य नाटकों के अनेक नियमों का उल्लंघन किया है: भारतीय प्रणाली के विरुद्ध उन्होंने रंगमंच पर वध के दृश्यों का आयोजन किया है तथा भरत-वाक्य, पंच-संधि, सुखान्त आदि का निर्वाह नहीं किया, तो दूसरी ओर उन्होंने संकलन-च्रय की उपेक्षा करके पाश्चात्व नियमों का उल्लंघन किया है, कहीं-कहीं प्रसाद ने पूर्वी और पश्चिमी नियमों से ऊपर उठ कर स्वतन्त्र दृष्टिकोण का भी परिचय दिया है, जैसे उन्होंने सुखान्त और दुखान्त—दोनों को ठुकराकर नाटकों की परिणित प्रायः शान्त रस में की है। इसी प्रकार उनके नाटकों में नायक का निर्णय करना भी कठिन हो जाता है—जो उनके नाटकों की एक मौलिक प्रवृत्ति है।

#### प्रसाद के नाटकों में दोष

प्रसाद के नाटकों में रंगमंच की हिष्ट से अनेक दोष भी विद्यमान हैं। एक तो उनके नाटक बहुत बड़े हैं, दूसरे उनमें ऐसे दृश्यों का भी विधान है जिन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करना बहुत कि है। लम्बे-लम्बे संवाद और गीतों की भरमार है। दार्शनिक तत्त्वों की अधिकता के कारण वे सर्वसाधारण की समझ के बाहर है। इसके अतिरिक्त उनकी शैली मे भी संस्कृत तत्सम शब्दों के प्रयोगाधिवय के कारण दुर्बोधता आ गई है। वस्तुतः उनके नाटक रंगमंच पर देखे जाने की अपेक्षा घर में बैठकर आराम से पढ़े जाने की वस्तु अधिक हैं। सर्वसाधारण के मनोरंजन की अपेक्षा वे विद्वानों के चिन्तन-मनन की सामग्री अधिक प्रस्तुत करते हैं।

उपर्युक्त दोषों के हाते हुए भी हम सब स्वीकार करते हैं कि उनके नाटक-साहित्य का महत्व कम नहीं है। वे अभिनीत नहीं हो सकें तो न सही—सामान्य गद्य-पद्ममय रचना के रूप में भी ये हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। प्रसाद के किव, कलाकार, नाटककार, दार्शनिक, इतिहासकार, रिसक-प्रेमी आदि सभी रूपों का एकत्व समन्वय उनके नाटकों में ही उपलब्ध होता है। हमारे साहित्य का यही एक ऐसा अंग है, जहाँ सभी प्रकार की रुचि के पाठकों के लिए पर्याप्त सामग्री एक ही साथ उपलब्ध होगी। प्रसाद के नाटक-साहित्य का महत्त्व नाटक-साहित्य के रूप मे नहीं, अपितु सम्मान्य चम्पू साहित्य के रूप में सदा अक्षुण्ण रहेगा।

## :: छाँछठ :

# पंत का प्रकृति-विव्रण

१. प्रकृति से कवि का सम्बन्ध ।

२. काव्य प्रेरणा का स्रोत--प्रकृति ।

३. पन्त के प्रकृति सम्बन्धी दृष्टिकोण का विकास—(क) वीणा, (ख) पल्लव, (ग) गुंजन, (घ) युगान्त, (ङ) युग-वाणी, (च) स्वर्ण-किरण, (छ) स्वर्ण-धृलि, (ज) उत्तरा, (झा बतिमा।

४. प्रकृति का विभिन्न रूपों में प्रयोग—(क) आलम्बन रूप में—वस्तु-परि-गणन शैली, संक्लिष्ट चित्रण, मानवीय रूप, (ख) उद्दीपन रूप में, (ग) अभिव्यक्ति के माध्यम-रूप में, उपमान, विभिन्न अलंकारादि के रूप में, उपदेश-कथन के रूप में, दार्शनिक तथ्यों के आधार रूप में, प्रतीक के रूप में।

५. उपसंहार।

छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले! तेर बाल जाल में कैसे उलभा दूँ लोचन!

ये शब्द हैं प्रकृति के सुकुमार किव सुमित्रानंदन पंत के, जिन्होंने प्रकृति के आलिंगन में आबद्ध होकर नारी के रूप-वैभव को भी ठुकरा दिया था। विश्व के न जाने कितने किवयों ने प्रकृति का चित्रण अपने काव्य में किया है, किन्तु प्रकृति के प्रति जैसा गहरा अनुराग इस महाकिव में पिरलिक्षित हुआ है, वैसा हमें किसी अन्य में हिंदिगोचर नहीं होता। प्रकृति उनके लिए काव्य की वस्तु और उनकी साज-सज्जा का साधन ही नहीं, अपितु उनकी काव्य-प्रेरणा का स्त्रोत भी रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया हैं — किविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूमि चल प्रदेश को है। किवि जीवन से पहले भी, मुभे याद है, मैं घंटों एकान्त मे बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सोन्दर्य का जाल बुन कर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। कभी मैं आंखें मूंदकर लेटता था तो वह दृश्यपट मेरी आंखों के सामने घूमा करता था आगेर यह शायद पर्वत-प्रान्त के धाता-वरण ही का प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति गम्भीर आंश्वर्य की भावना पर्वत की तरह निश्वन रूप में अवस्थित है।"

प्रकृति की यह प्रेरणा किव के लिए क्षणिक नहीं रही, अपितु वह उसके किव-

जीवन का अंग बेंन गई है। कूर्माञ्चल प्रदेश के उस शस्य-श्यामल वातावरण से दूर हुए उन्हें वर्षों बीत गए हैं, किन्तु उससे उनके प्रकृति-प्रेम में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। इतना अवश्य है कि परिस्थितियों और समय के अनुसार उनके प्रकृति-प्रेम सम्बन्धी हिन्दिकोण में थोड़ा-बहुत परिवर्तन होता रहा है। 'वीणा' से लेकर 'अतिमा' तक की रचनाओं का क्रमिक अध्ययन हमारे इस कथन की सार्थकता प्रमाणित करेगा।

## प्रकृति-सम्बन्धी दृष्टिकोण का क्रमिक विकास

पंत की काव्य-चेतना का प्रकाशन सर्वप्रथम 'वीणा' के सरस, मृदुल, कोमल स्वरों में हुआ। इसके अधिकांश गीतों में प्रकृति-रानी के ही वैभव का गुण-गान हुआ है। कई स्थानों पर उन्ने प्रकृति को आनी अध्याधिका मानकर उससे विभिन्न समस्याओं का समाधान माँगा है। प्रकृति के रूप वैभव और ज्ञान-वैभव की तरंगों में किव की आत्मा डूबकर लीन हो जाना चाहती है, जिससे कि वह भी प्रकृति-जैसा दिव्य-स्वरूप प्राप्त कर सके। 'मानव' जी के शब्दों में—'छाया से वह प्रार्थना करता है कि वह उसका मनस्ताप हरे, अन्धकार से कहता है कि वह उमे भी रंग-रहित होकर जीवन व्यतीत करना सिखलावे, सरिता से चाहता है कि वह भी उसी के समान गीत गा सके, निर्झर को दैखकर उसकी कामना होती है कि वह भी उसी के जैसा आंसुओं का दान दे सके।'' वस्तुत: 'वीणा' में किव की प्रकृति के प्रति जिज्ञासा, अपश्चर्यभावना और लालसा व्यक्त हुई है।

'वीणा' का किव प्रकृति के रूप-वैभव को नारी-सौन्दर्य से बढ़कर मानता है। इसका एक कारण यह भी है कि अभी किव पंत की आत्मा में यौवन के उस उन्मादी स्वर की झंकार प्रस्फुटित ही नहीं हुई थी, जिसके प्रभाव से बालाओं का सौंदर्य सौंदर्य की अनुभूति प्रदान करने लगता है। किन्तु 'ग्रन्थि' में अंकर किव इस अनुभूति का प्राप्त कर लेता है। अतः प्रकृति के प्रति प्रारम्भिक आकर्षण में थोड़ी न्यूनता आ गई। यही कारण है कि 'पल्लव' की किवताओं में प्रकृति-प्रेम की गहराई के स्थान पर उसका काल्यनिक वर्णन उपलब्ध होता है। अस्तु, 'पल्लव' में प्रकृति का चित्रण विस्तृत रूप में होते हुए भी भावोत्तेजक नहीं है।

'गुंजन' तक आते-आते किन, जीवन की ओर अधिक उन्मुख हो गया है। अब उसे प्रकृति के वैभव की अपेक्षा युवितयों के रूप-सौन्दर्य में अधिक आकर्षण अनुभव होने लगा। इसका यह तात्पर्य नहीं कि 'गुंजन' में वह प्रकृति को सर्वथा भूल गया है। गुंजन' में सर्वत्र प्रकृति विद्यमान है, किन्तु अब वह साध्य न रहकर साधन बन गई। 'वीणा' में जो प्रकृति 'रानी' थी, वही अब यहाँ किसी रूपि के आगे नत-मस्तक हो रही है। पहले प्रकृति हँसती थी और नारी चिढ़ती थी, अब नारो हँसती है और प्रकृति ईंड्या के कारण लाल हो उठती है—

तुम्हारी मंजुन मूर्ति निहार लग गई मधुके वन में ज्वाल। खड़े किंगुक, अनार, कचनार, लालसा की ली से उठ लाल!! जिस नारी को पहले कभी प्रकृति के सम्मुख हेय और तुच्छ घोषित किया था, वही अब कवि को इतनी प्रिय हो गई है कि प्रकृति का सौन्दर्य भी उसे नारी से उधार लिया हुआ-सा प्रतीत होता है—

भाज गृह, वन उपवन के पास । लोटता राशि-राशि हिम-हास । खिल उठी आँगन में अवदात । कुन्द कलियों की कीमल पाँत । गुरुकरा वी थीं, बोलो प्राण ! मुस्करा वी थीं तुम अनजान ।

'गुंजन' के प्रकृति-वर्णन को आघात पहुँचानेवाली दूसरी प्रवृत्ति उसकी दार्श-निकता की भी है। 'कली', 'एक तारा', 'नौका-विहार' जैसी सुन्दर रचनाओं में भी प्रकृति के उज्ज्वल मुख पर दार्शनिक विचारों की छाया पड़ी हुई है, जिससे उसका सौन्दर्य अस्पष्ट और धूमिल हो गया है। कहाँ चाँदनी रात मे नदी की सैर और कहाँ का यह 'शाश्वत' सम्बन्धी शुक्क उपदेश——

'युगान्त' मे किव सुन्दर से शिव की ओर अग्रसर हो गया है, अत: अब वह प्रकृति के रूप की अपेक्षा उसके उपयोग को अधिक महत्त्व देने लग गया है। वह संसार की विषमता दूर करने के लिए युग-परिवर्तन की आकांक्षा प्रकट करता है, अत: वह चाहता है कि कोकिल मधुर गानों के स्थान पर पावक-कण बरसावे जिससे संसार की प्राचीन रूढ़ियां भस्म हो जायं। 'युग-वाणी' और 'ग्राम्या' में भी इसी दृष्टिकोण का विकास हुआ है। 'ग्राम्या' में उसने प्रकृति के वैभवपूर्ण अंगों के स्थान पर उसकी दिरद्रा-वस्था का चित्रण किया है। 'स्वर्ण-किरण', 'स्वर्ण-धूलि' और 'उत्तरा', में किव पुनः यथार्थ से आदर्श की ओर उन्मुख हुआ है, अतः इनमें प्रकृति के विराट् रूप का चित्रण हुआ है, वह उसके वाह्य स्वरूप को अपेक्षा उसकी सूक्ष्म आत्मा के उद्घाटन में प्रकृत्त हुआ है। ''एक विनक्षण बात इन रचनाओं में यह पाई जाती है कि यहाँ प्रकृति से अधिक व्यक्ति प्रमुख हो गया है; व्यक्ति जैसे देवता है, प्रकृति उसकी उप्पासिका-मात । कहाँ 'वीणा' की वह प्रकृति जब व्यक्ति प्रकृति के चरणों में बैठकर शांति प्राप्त करता है और कहाँ 'उत्तरा' की यह प्रकृति जब व्यक्ति प्रकृति को अपने चरणों में बिठा लेता है।''

'अतिमा' में प्रकृति-वर्णन की विभिन्न शैलियों का प्रयोग हुआ है। कुछ रच-नाओं में 'पल्लव' और 'गुंजन' के प्रकृति वर्णन से साम्य दृष्टिगोचर होता है तो कुछ में मानवीकरण की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। कुछ में उपदेशात्मकता का आग्रह है, तो कुछ में अर्रावदवाद की प्रतिष्ठिा का प्रयास। वस्तुतः इनमें प्रकृति का शुद्ध रूप में: वर्णन बहुत कम हुआ है।

इस प्रकार 'वीणा' से लेकर 'अतिमा' तक पंत ने प्रकृति का वर्णन विविधः प्रकार से किया है, जिसे निम्नांकित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है:—

(१) आलम्बन रूप में -- जहाँ प्रकृति-वर्णन विशुद्ध प्रकृति-वर्णन के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे 'आलम्बन रूप' में लिया जायगा। आलम्बन रूप के अन्तर्गत भीं

कई शैलियों का व्यवहार किया जाता है जैसे—(क) वस्तु-परिगणन-शैली, (ख) संश्लिष्ट चित्रण और (ग) मानवीय रूप में चित्रण। इनमें से प्रत्येक शैली का प्रयोग पंत काव्य में प्रचुर मात्रा में हुआ है। देखिए—

(क) वस्तु-परिगणन शैली---

नव वसन्त की रूप-राशि का ऋतु उत्सव यह उपवन, सोच रहा हूँ जन जग से क्या सचसुच लगता शोभन। रंग रंग के खिले फलाक्स, वरवीना, छपे डियाथस, नत हग ऐंटिड्रिनम, तितली सी पेंजी नॉपी पालस, हँससुख कटीटपट, रेशमी चटकीले नैशटरशम, खिली स्वीटपी—एबंडंस, फिल बास्केट औं ब्लू बैंटम।

इय पद्य से किव की विदेशी फूलों के सम्बन्ध में जानकारी का तो परिचय मिलता है, किन्तु उनमें काव्यत्व की छाया का अभाव है कि ऐसे 'केटेलॉग' पंत-काव्य में अधिक नहीं मिलते।

(ख) संश्लिष्ट चित्रण—इस क्षेत्र में पंतजी की सूक्ष्म हिष्ट का परिचय मिलता है। पर्वतीय प्रदेश का चित्रण हष्टब्य है—

पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल-पल परिवर्तित प्रकृति वेश।
मेखलाकार पर्वत अगर, अपने सहस्त्र हग-सुमन फाड़।।
अवलोक रहा है बार-बार, नीचे जल में निज महाकार।
जिसके चरणों में पला ताल. दर्गण सा फैला है विशाल।।

(ग) मानशिय रूप में—प्रकृति का मानवीकरण तो छायावादी कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। पंत ने भी उसे शत-शत बार मानवी या नारी रूप में चित्रित किया है। कहीं वह उन्हें 'परित्यकता' के रूप में विरहिणी-जैसी दिखाई देती है, तो कहीं वह किसी 'रुग्णा जीवन बाला' के रूप में दिष्टिगोचर होती है। एक उदाहरण देखिए—

जग के दुख वैन्य-शयन पर वह रुग्णा जीवन-बाला।
रे कब से जग रही वह, आंसू की भीरव माला।।
पीली पड़, निर्वल, कीमल, कृश-देह-लता कुम्हालाई।
विवसना, लाज में लिपटी सौसों में शन्य समाई।।

आश्चर्य है कि किव ने यहाँ 'चाँदनी' को ऐसे निराशाजनक रूप में चित्रित किया है। वस्तुत: यहाँ किव के दृष्टिकोग में निजी परिस्थितियों का प्रभाव समन्वित है, फिर भी उसके चित्रण नें स्वाभाविकता की थोड़ी झलक अवश्य मिलती है।

(२) उद्दीपन रूप में—जहाँ वर्णन तो किसी अन्य आलम्बन का हो रहा हो, किन्तु तत्सम्बन्धी भाव को अधिक पुष्ट करने के निमित्त प्रकृति का प्रयोग किया जाता है, उसे 'उद्दीपन रूप' कहा जाता है। यों किहए कि कोयलों में रखी हुई आग को सुलगाने में जो उपयोग हवा का होता है, लगभग वैसा ही उपयोग प्रकृति के उद्दीपक रूप का भावनाओं के विकास में होता है। छायावादी किवयों ने उद्दीपन के रूप में प्रकृति का

उपयोग अधिक नहीं किया, किन्तु इसका सर्वथा अभाव नहीं है। पंत की निम्नांकित पंक्तियों में विरह-वेदना का उद्दीपन ऊषा की आशा, संध्या की उदासी, लहरों की अधीरता और सौरभ-समीर की ठंडी सौंसों से दिखाया गया है —

कब से बिलोकता तुमको, ऊषा के बातायन से। संध्या उदास फर जाती, सूने गृह के आंगन से।। लहरें अधीर सरसी में, तुमको तकती उठ-उठ कर। सौरम समीर रह जाता, प्रेयसि! ठंडी सॉसें भर कर!!

ध्यान रहे; यहाँ कवि आश्रय है, उसकी प्रेयसी आलम्बन तथा रित स्थायीभाव है! ऊषा, संध्या आदि यहाँ उद्दीपन का कार्य सफलतापूर्वक करती हैं।

वियोग की भाँति मिलन की मधुर वेला से भी किव को प्रकृति के कण-कण में अपनी भावनाओं का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है। 'प्राण-प्रिया' के सान्निध्य से किव का हृदय ही रोमांचित नहीं हो गया है, अपितु उसे गृह-वन-उपवन में राशि-राशि हास लोटता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रथम समागम की वेला में नववधू की मूकता और लज्जा के भार से उसे सारी प्रकृति मौन-सी, झुकी हुई-सी प्रतीत होती है—

आज छाया चहुँ विशि चुवचाप, मृदुल मुकुलों का मौनालाप। करपहली कलियों से कुछ लाल, लद गई पुलकित पीपल डाल।। और वह पिक की ममं-पुकार, त्रिये भर-भर पड़ती सामार। लाज से गड़ी न जाओ प्राण, मुस्करा दी क्या आज बिहान।।

कहना न होगा कि यहाँ यि की अनुभूति से प्रकृति की चेष्टाएँ मिलकर एका-कार हो गई हैं। मानों एक-दूसरे के भावोद्दीपन में सहयोग दे रहे हैं।

- 2. अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में आलम्बन और उद्दीपन के अतिरिक्त काव्य में प्रकृति का उपयोग अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी होता है। कई बार उसे भाव-व्यंजना का साधन बनाया जाता है, तो कई बार अर्थ की स्पष्टता के लिए उसका प्रयोग होता है। माध्यम के रूप भी प्रकृति-प्रयोग की अनेक शैलियाँ हैं, जिनमें से अनेक पंत-काव्य में उपलब्ध होती है। यहाँ कुछ उदाहरण द्वष्टव्य हैं—
- (क) उपमान क रूप में सूक्ष्म सौन्दर्य की अभिव्यक्ति में प्रकृति के उपमानों का प्रयोग अत्यन्त प्रभावधाली सिद्ध होता है। विशेषत: नारी के रूप-वैभव के अंकन के लिए तो आदिकाल से कविगण प्रकृति के ऐष्वर्य को लूटते रहे हैं। पंतजी की 'भावी पत्नी' की भी साज-सज्जा प्रकृति के ही अंगों के द्वारा हुई है—

अरुण अधरों की पल्लब प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास । इंद्रधनुषी पट से ढेंक गात, बाल-विद्युत् का पावस-लास ॥

यहाँ 'पल्लव', 'इन्द्र-धनुष', 'बाल-विद्युत्', 'पावस' आदि का प्रयोग अस्यन्त सुन्दर रूपों में हुआ है।

(ख, विभिन्न अलंकारों के रूप में — हमारे प्राचीन आचार्यों द्वारा परिगणित प्राय: सभी अलंकारों के रूप में प्रकृति का प्रयोग किया जाता है। पंतजी ने अनेक अलंकारों में प्रकृति का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप में किया है—

रूपक---

नवल मेरे जीवन की डाल। बन गई प्रेम-विहग का वास।। भरगई कली, भर गई कली।

अन्योक्ति---

अतिशयोक्त--

तुम्हारी पी मुख बास तरंग, श्वाम बीरे भौरे सहकार। खुनाती नित लवंग निज अंग, तन्वि ! तुम-सी बनते सुकुमार।

यहाँ हमने थोड़े-से ही उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, किन्तु पंत के काव्य में प्रकृति का प्रयोग इतनी प्रचुर माना में हुआ है कि यहाँ सभी प्रकार के अलङ्कारों में प्रकृति की सामग्री का उपयोग ढूंढ़ा जा सकता है।

(ग) उपदेश कथन के निमित्त प्रकृति का प्रयोग—यद्यपि पंत प्रारम्भ में 'सुन्द-रम्' के किव रहे हैं, किन्तु आगे चलकर 'शिवम्' के भी साधक बन गए हैं, अतः उन्होंने प्रकृति को उपदेशात्मकता का भी साधन बनाया है। देखिए—

हॅंस मुख प्रसून सिखलाते, पल भर है जो हँस पाओ । अपने उर के सौरभ से जग का आंगन भर जाओ ।

(घ) दार्शनिक तथ्यों के आधार-रूप में—जब कविगण अपने कवित्व की भूल-कर दार्शनिकता की तरंग में बहने लगते हैं, तो वहाँ भी प्रकृति-रानी उनका साथ देती है। 'नौका-विहार' की मधुर वेला में किव पंत को प्रकृति की शाश्वतता में जग की शाश्वतता का आभास होता है—

> ज्यों-ज्यों लगती है नाव पार। उर में आलोकित शत विचार। इस धारा सा ही जग का कम, शाश्वत इस जीवन का उद्याम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम।

यहाँ प्रकृति से विचारों की पुष्टि की गई है, सरिता की शाश्वत गित में संसार की शाश्वत गित का संदेश दिया गया है ।

(क) प्रतीक रूप में — छायावादी काव्य में प्रतीकों का प्रयोग अतिशय माला में हुआ है। यह प्रवृत्ति किव पंत में भी मिलती है—

सुनता है इस निस्तल जल में रहती मछली मोती वाली।
पर मुक्ते डूबने का भय है, भाती तट की चल-जल माली.
यहाँ 'मोती वाली भछली' ब्रह्म का प्रतीक है, 'निस्तल-जल' परमार्थ या जीवन

की तह का प्रतीक है। किब इन प्रतीकों के द्वारा यह बतलाना चाहता है कि इस जीवन की तह में जो परमार्थ तत्त्व छिपा है, उसे पकड़ने और उसमें लीन होने के लिए बहुत-से लोग अन्तर्मुख होकर गहरी डुबिकयाँ लगाते हैं, पर किब को तो उसका अध्यक्त रूप ही रुचिकर है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किव पंत ने प्रकृति का प्रयोग अनेक रूपों और अनेक शैलियों में किया है। उनके काध्य में कहीं प्रकृति काध्य के मूलाधार रूप में विराजमान है, तो कहीं वह उसके साधन रूप में प्रयुक्त है। पंत के लिए प्रकृति प्रेयसी है, उन की प्रेयसी के रूप-वैभव को सजानेवाली सहचरी है और उस प्रेयली की साज-सज्जा भी वह स्वयं है। वह उनके हास-रुदन की प्रेरक है, उद्दीपक है और उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। उन्हें चाहे उपदेश देना हो, मा किसी दार्शनिक सिद्धान्त की पुष्टि करनी हो या किसी अपरिचिता से मौनालाप करना हो, प्रकृति उनकी सबंव सहायिका के रूप में उपस्थित होती है। दूसरे शब्दों में प्रकृति ही किव पंत की बाणी है, भाषा है, अलंकृति है, भावना है, और विचार-धारा है! ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने विचारों की समस्त निधि, भावनाओं का समस्त बाह्लाद, सौन्दर्भ का समस्त वैभव और गीतों का तमस्त माधुर्म अपनी चिर-प्रेमसी प्रकृति से ही प्राप्त किया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इन पंक्तियों में मिलता है—

सिला दो ना हे मधुप कुमारि, मुक्ते भी अपने मीठे गान। कुसुम के चुने कटोरों से, करा दो ना कुछ मधु-पान।

#### :: सरसठ ::

# महादेवी का वेदना-भाव

- १. भूमिका।
- २. वेदना के स्वरूप की मीमांसा।
- ६. वेदना का जीवन में प्रवेश।
- ४. वेदना का आलम्बन ।
- वेदना का उद्दीपन—प्रकृति ।
- ६. वेदना के अनुभाव।
- ७. संचारी भाव एवं विभिन्न भाव-दशाएँ।
- साधारणीकरण और रस-निष्पत्ति ।

आधुनिक युगीन हिन्दी-कवयित्री महादेवी के काव्य में वेदना की एक ऐसी । धारा सर्वत प्रवहमान है, जो कि पाठकों और आलोचकों के लिए एक अस्पष्ट, जटिल एवं दुर्बोध विषय बना हुआ है। हमारे विभिन्न विद्वानों ने इसे समझने और समझाने का प्रयत्न किया है, किन्तु द्रौपदी के चीर की भाँति इसकी दुर्बोधता का आवरण अधिकाधिक बढ़ता ही गया है। स्वयं कवियती ने भी इस पर यत्न-तत्न प्रकाश डालने का प्रयास किया है, इससे भी इसकी रहस्यात्मकता का पर्दा विच्छिन्न नहीं हो सका । हमारे विचार से यदि पूर्व-घोषित धारणाओं से बचकर महादेवी के जीवन और काव्य की भाव-भूमि को ध्यान में रखते हुए इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाय तो इसका किचित् स्पष्टीकरण संभव है।

#### 'वेदना' के स्वरूप की मीमांसा

महादेवी ने अपने इस 'वेदना-भाव' का 'वेदना', 'पीड़ा' आदि शब्दों में उल्लेख किया है---

> मेरी मधुमय पीड़ा को कोई पर ढुँढ़ न पाये। पा लिया मैंने किसे इस वेदना कै मधुर ऋय में गई वह अघरों की मुस्कान, मुक्ते मध्मय पीड़ा में बोर

X X

उपर्युक्त पंक्तियों में जहाँ भी वेदना या पीड़ा का उल्लेख हुआ है, वहाँ उसके साथ मधुर विश्लेषण का प्रयोग भी सर्वेत्र हुआ है; जैसे--- 'मधुमय पीड़ा', 'वेदना' के मधुर क्रिय', 'मधुमय पीड़ा'। साधारणत: वेदना या पीड़ा मधुमय नहीं होती; जो मधुमय होता है, उसे वेदना या पीड़ा कहकर सुख और प्रसन्नता का नाम देना अधिक उचित है। किन्तु एक अनुभूति ऐसी भी होती है जिसमें एक ओर हृदय में अमित आह्लाद होता है तो दूसरी ओर अत्यधिक पीड़ा भी। उस मीठी और तीखी अनुभूति को 'प्रेम' या 'प्रणय' की संज्ञा दी जाती है। प्रणयानुभूति में मधुरता और वेदना दोनों का अनुभव एक साथ होता है—इसका प्रमाण अनेक प्रेमी-किवयों की वाणी में मिलता है। घना-नन्द इसे 'दुहेली दशा' (दोहरी दशा—दुख और सुख की) बताते हुए लिखते हैं—

आधुनिक कवि प्रसाद ने प्रेम को 'हलाहल' और 'मुद्या' दोनों एक साथ बताया है—

> तेरा प्रेम हलाहल प्यारे, अब तो सुल से पीते हैं। विरह सुधासे बचे हुए हैं, मरने को हम जीते हैं।।

उर्दू किव गालिब और मीर ने भी प्रेम को एक मीठी आग या हृदय को कचोटने वाली अस्पष्ट अनुभूति माना है—

शायव इसी का नाम मुहब्बत है शेकता, एक आग सी है दिल में हमारे लगी हुई।

--गालिब

इश्को मुहब्बत क्या जानूं, लेकिन इतना मैं जानूँ हैं। अन्वर अन्वर सीने में मेरे विल को कोई खाता है।

--मीर

एक अंग्रेजी के कवि ने भी प्रेम को आनन्द और वेदना का केन्द्र-स्थान बताया है—

"Love! What a volume in a word! An occan in a tear! A seventh heaven in a glance! A whirlwind in a sigh! The lightning in a touch! A millennium in a moment! What concentrated joy or woe! In blessed or blighted Love."

कहने का तात्पर्य यह कि किवयों की दुनिया में प्रेम को हर्ष और वेदना-भिश्रित बताने का प्रचलन बराबर रहा है, अतः महादेवी की यह 'मधुर पीड़ा' भी प्रेम की ही पर्यायवाची कही जा सकती है।

महादेवी के इस 'वेदना-भाव' की अन्य विशेषताएँ भी प्रण्य-भाव के ही अनुक्ल हैं। उस वेदना का उद्भव किसी के 'अधरों की मुस्कान' या किसी 'चितवन' से बताया गया है। इसी प्रकार निम्नांकित अंश देखिए—

### पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा। तुमको पीड़ामें ढूँढ़ तुम में ढूँढूँगीं पीड़ा।।

अनेक आलोचक, जिन्होंने यहाँ 'पीड़ा' शब्द को प्रचलित अर्थ में ग्रहण किया है, इस अंश का अर्थ स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध व्याख्याता श्री विश्वम्भर 'मानव' लिखते हैं--''अन्तिम पीड़ा शब्द का अर्थ हैं 'पीड़ामय हृदय'। जिसके लिए इतनी पीड़ा सही है, उस निष्ठ्र के हृदय में भी कभी दर्द उठता है या नहीं, यह जानने की कामना भी अस्यन्त स्वाभाविक है। जिस पीड़ा ने महादेवी को उस निष्ठ्र से मिलाया है, उसकी प्राप्ति पर वे अपने साथ उपकार करनेवाली को भूल जाएँ, इतनी अकृतज्ञ महादेवी नहीं हैं। पर लक्ष्य 'तुम' ही है, पीड़ा नहीं।' मानव जी की यह क्याख्या अनेक असंगतियों के कारण अस्पष्ट है। एक तो यह समझ में नहीं आता कि कोई भी प्रेमिका अपने प्रिय के दूदय में दर्द क्यों देखना चाहेगी? फिर महादेवीजी स्थायी पीड़ा को ढुँढ़ने की बात कहती हैं, जबकि 'मानव' जी 'कभी ददं उठता है या नहीं यह जनने की 'कामना' कहकर कविया के मूल भाव को ही बदल देते हैं। महा-देवीजी स्पष्ट कहती हैं कि "तुम में ढुंढुंगी पीड़ा"--अर्थात् उसके लिए 'तुम' गौण है, 'पीड़ा' प्रधान; किंत् इसके विपरीत 'मानव' जी लिखते हैं, 'लक्ष्य तुम ही है पीड़ा नहीं।'' व्याख्या में मूल भाव का स्पष्टीकरण किया जाता है, किंतु मानव जी ने मूल भाव को भी उलट दिया है। वस्तुतः उपर्युक्त अंश में 'पीड़ा' का अर्थ प्रेम या प्रणय है। प्रेम से ही कव-वित्री को प्रियतम की प्राप्ति हुई और प्रियतम में भी वह पीडा अर्थात प्रेम ढँढना चाहती हैं । प्रेमरहित या प्रणय-विमुख प्रियतम से किसी भी प्रेमिका को आनन्द कैसे प्राप्त हो सकता है, अतः महादेवी का यह कहना कि "तुम में ढूँढूँगी पीड़ा !" ठीक ही है।

महादेवी के इस पीड़ा' शब्द के सांकेतिक अर्थ प्रेम को न समझने के कारण कुछ विद्वानों ने उन पर अनेक आक्षेप भी किए हैं। जैनेन्द्रजी कहते हैं— 'घःयल घाव नहीं चाहता है। मालूम होता है, उनकी गति घायल की है ही नहीं।'' श्री सत्यपाल चूघ लिखते हैं-- "अवश्य ही वेदना उनको प्रिय भी है और इसका उनके जीवन-दर्शन से अनि-वार्य रूप से सम्बन्ध भी है। तो क्या जो बात किसी को प्रिय हो, वही उसका जीवन-दर्शन भी होगी ? ऐसा आवश्यक तो नहीं, किन्तु महादेवी जैसी परिपक्व बृद्धिशील महिला के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम उनसे किसी सस्ती भावकता की आणा नहीं कर सकते। और फिर कितनी ही कविताओं मे वेदना साध्य बन गई है।" इस गहरी मीमांसा के पश्चात् विद्वान् लेखक इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा । महादेवी के श्रद्धाल विवेचक श्री विश्वम्भर 'मानव' भी इन आक्षेपों को स्वीकार करते हुए लिखते हैं--"महादेवी की पीड़ा-भावना पर एक आक्षेप किया जा सकता है। कितन। ही बडा साधक हो, उसकी अंतिम अभिलाषा होती है साध्य से एकाकार होने की । उस दशा में पीडा शांत हो जानी चाहिए। साधन कितना।ही मूल्यवान हो, साध्य का स्थान नहीं ले सकता है। यदि सभी प्रेमियों की भौति महादेवी इस निर्णय पर पहुँची हैं कि त्रियतम तक पहुँचने का मार्ग पीड़ा के भीतर से गया है-पथ में बिखरा शुल, बुला जाते क्यों दूर अकेले -तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं। पर पथ पार कर लेने पर भ

काँटों को कलेजे से चिपटाए रखने की, पीड़ा के पल्ले को न छोड़ने की, हठ कैसी है ?" यहाँ भी 'मानव' जी के पीड़ा-सम्बन्धी उपर्युक्त समस्त आक्षेप सारहीन हो जाने हैं। भला, कोई भी प्रेयसी प्रियतम-प्राप्ति के अनन्तर अपने प्रेम को कैसे त्याग सकती है ? वहीं तो उसका साध्य है।

एक बात और है—कई बार महादेवी अपनी पीड़ा को सुरक्षित रखने के लिए प्रियतम के मिलन तक को ठुकरा देती है; ऐमा क्यों? बात यह कि कवियती अद्वैत-वाद में विश्वास रखती हुई भी द्वैत स्थिति—यह द्वैत के मिथ्या आभास—को ही अधिक पसन्द करती है। भात्मा से परमात्मा के मिल जाने का अर्थ है—दोनों का एकाकार हो जाना, या आत्मा का निर्वाण या मोक्ष हो जाना। इस अद्वैतावस्था में न कोई प्रेमी रहता है और न प्रेयसी। प्रेम का यह समस्त व्यापार तभी तक चल सकता है, जब तक कि कवियती अपनी पृथक् सत्ता—भने ही वह मिथ्या आभाम ही क्यों न हो — बनाए रखे। अतः ज्ञान्तिपूणं निर्वाण या मोक्ष की अपेक्षा वह प्रणय-युक्त द्वैत के अनुभव को अधिक पत्तन्द करती है। यही कारण है कि वह अपने इसी सण्चरीर जीवन में प्रियतम के दर्शन चाहती है. जिससे कि वह अपनी द्वैत स्थित के साथ-साथ प्रेम-रस का भी आस्वादन करती रहे—

तुम्हें बाँध पाती सपने मे तो चिर जीवन प्यास बुभ्या लेती उस छोटे क्षण अपने में ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

शाप मुभे बन माता वर सा, पतभर मधुका भास अजर सा, रचती कितने स्वगं एक लघु प्राणों के स्पन्दन में।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महादेवी ने 'वेदना' या 'पीड़ा' शब्द का प्रयोग 'प्रणय' के अर्थ में ही किया है; उनके प्रणय में विरह का आधिक्य है, अतः उसे इस संज्ञा से अभिहित करना उचित ही है।

#### वेदना का जीवन में प्रवेश

महादेवी के जीवन में इस वेदना का प्रवेश या उत्मेष किस प्रकार हुआ— इसका वृतान्त उन्होंने बार-बार अपने गीतों में बताया है। उस समय कवियत्री एक मुग्धा बाला थी, उसके लाज के बोल अभी तक खुले नहीं थे कि उसी समय किसी की चितवन से आहुत होकर वह सदा के लिए पीड़ा या प्रणय के बन्धन में बँध गई—

> इन ललचाई पलकों पर, पहराजब था त्रीड़ाका। साम्राज्य मुफेदे हाला, उस चितवन नेपीड़ा का।

कुछ स्थानों पर कविषत्नी 'चितवत' के स्थान पर उस अदृश्य की मुस्कराहट के विशोभृत होने की बात भी कहती है—

विछाती थी सपनों के जाल तुम्हारी वह करुणा की कोर, गई वह अधरों की मुस्कान मुभे अधुमय पीड़ा में बोर। यह घटना बहुत पुरानी है। तब से न जाने कितने युग बीत गए— गए तब से कितने युग बोत, हुए कितने वीपक निर्वाण।

महादेवीजी ने अपनी किशोरावस्था के दिनों में ही इस प्रणय वेदना का राग अलापना आरम्भ कर दिया था. अतः इस घटना को बहुत पुरानी बताना ठीक ही है।

#### वेदना का आलम्बन

महादेवीजी ने अपनी प्रणय-वेदना के आलम्बन का वर्णन सांकेतिक रूप में अनेक स्थानों पर किया है। अपनी प्रथम भेंट का चित्रण करते हुए वे लिखती हैं —

भटक जाता था पागल बात, धूलि में तुहिन कणों का हार।
सिखाने जीवन का संगीत, तभी तुम आये थे इस पार।।
उनकी संगीतज्ञता का परिचय अन्य गीतों मे भी मिलता है—
मूक प्रणय से, मधुर व्यथा से, स्वप्न लोक—आह्वान।
वे आए खुपचाप सुनाने, तब मधुमय मुरली की तान।।
अलक्षित आ किसने चुपचाप सुना अपनी सम्मोहन तान।
दिखाकर गाया का साम्राज्य बना डाला इसको अज्ञान।।

'मुरली की तान' का बार-बार उल्लेख हमें बाँसुरी बजाकर गोपियों को मोहित कर लेनेवाले कुब्ण-कन्हैया की याद दिला देता है। यद्यपि महादेशी के अशाध्य सगुण कुष्ण नहीं हैं, किन्तु फिर भी उनके अवचेतन मन पर उनके कुछ संस्कार अवश्य विद्य-मान हैं।

अपने इस निर्गुण निराकार प्रियतम की अस्पष्ट-सी झलक कवियती प्रकृति के रूप-वैभव में देखती है—

मेघों में विद्युत् सी छिव उनकी बन कर मिट जाती। आँखों की चित्रपटी में जिसमें मैं आँक न पाऊँ।।

कई बार यह निर्णुण ब्रह्म आत्मा के साथ आँख-मिचौनी खेलता हुआ भी दृष्टि-गोचर होता है--

> में फूलों में रोती, वे बालारुण में मुस्काते। मैंपथ में बिछ, जाती हैं, वे सौरम में उड़ जाते॥

कहने का तात्पर्य यह है कि कविया अपने अलौकिक प्रियतम की प्रतिच्छिवि प्रकृति के सौन्दर्य में देखती है। उन्हें विद्युत् में उनकी छिव, णिश किरणों में उनकी आभा, सागर की तरंगों में उनका श्वासोच्छ्वास, तारकों में उनकी अपलक चितवन का आभास मिलता है।

# वेदना भाव का उद्दीपन—प्रकृति

लौकिक श्रुङ्गार के क्षेत्र में प्रकृति के उद्दीपन की चर्चा किवयों और आचायों द्वारा बराबर होती है। महादेवी के अलौकिक प्रेम में भी प्रकृति के विभिन्न अवयवों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोनर होता है। छायावादी किवयों की दृष्टि में तो प्रकृति सजीव मानवी रूप में गोचर होती है, अतः उन्हें उसमें अपनी ही भावनाओं का प्रति-रूप दिखाई दे तो स्वाभाविक ही है। महादेवीजी भी प्रकृति के क्रिया-कलापों में अपने प्रणय के स्वप्नों का साक्षात्कार करती हैं—

जिस दिन नीरव तारों से, बोली किरणों की अलकें, सो जाओ अलसाई हैं, सुकुमार तुम्हारी एलकें।

कवयित्री अपनी ही मनः स्थिति के अनुकूल प्रकृति के भी कण-कण में करुणा, वेदना और आंसुओं का दर्शन करती है—

भूम भूम कर मतवाली सी पिये वेबनाओं का प्याला, प्राणों में रुँथी नि. इवासें आतों ले मेघों की माला, उसके रह रह कर रोने में, मिलकर विद्युत् के लोने में। धीरे से सूने आंगन में फैला जब जाती है रातें, भर-भर कर ठण्डो सांसों में मोती से आंसू की पातें, उनकी सिहराई कम्पन में किरणों से प्यासे सुम्बन में।

किन्तु विद्युत् और मेघों की यही लीला मिलनाकांक्षाओं की वेला में हर्ष, उल्लास और माधुर्य से विलिसत दृष्टिगोचर होती है। कवियती के जीवन में आशा और उल्लास का संचार होता है तो उसे मेघ मुस्काते हुए, जलधर हँसते हुए और विद्युत् प्रणय की सुनहरी पाश के सदृश प्रतीत होती हैं—

मुस्काता सकेत भरा नभ अलि क्या प्रिय आनेवाले हैं। विद्युत् के चल स्वर्ग-पाश में बँध हँस देता रोता जलधर। अपने मृदु मानस की ज्वाला गीतों से नहलाता सागर। दिन निश्चि को, देती निश्चि दिन को कनक रजत के मध प्याले हैं।।

वस्तुतः प्रकृति के उद्दीपन रूप की व्यंजना महादेवी ने सफलतापूर्वक की है।

# प्रेयसी के अनुभव

यलिप महादेवीजी ने अपनी वेदनानुभूतियों की व्यंजना अत्यन्त सूक्ष्म रूप में की है, किन्तु फिर भी उनक काव्य में विभिन्न शारीरिक, मानसिक एवं सात्त्विक अनुभवों का चित्रण यत्र-तत्र उपलब्ध होता है। देखिए——

अलि कंसे उनको पाऊँ! वे आँसूबनकर मेरे, इस कारण ढुल जाते। इन पलकों के बंधन में मैं बंध-बंध पछताऊँ॥

## चुपके से मानस में आ छिपते उच्छ्वासें वन। जिसमें उनकी सौसों में देखूं पर रोक न पाऊँ।।

किन्तु जैसा कि स्वयं कवियत्नी जी ने लिखा है, वे अपने 'अनुभवों' को व्यक्त नहीं होने देतीं— 'मेरी आहें सोती हैं, इन ओठों की चोटों में'— फिर भी उनके आंमुओं की चर्चा उनके काब्य में प्राय: मिलती है; जैसे—

पुलक पुलक उर, सिहर सिहर तन, आजनयन अति क्यों भर भर! संचारी भाव एवं विभिन्न भाव-दशाएँ

महादेवी के वेदना-भाव मे, जो कि प्रेम का पर्यायवाची है, दो अन्य भाव सदा सहचारी रूप मे मिश्रित रहते हैं— एक है जगत् के दीन-दुिखयों के प्रति करुण भाव और दूसरा निजी वैभव के प्रति निर्वेद का भाव। कुछ गीतों में उन्होंने इन दो भावों का स्वतन्त्र रूप से भी चित्रण किया है। कवियती स्वयं विरिहिणी है, अतः उसका प्रकृति और जगत् के शोकातुर प्राणियों के प्रति संवेदना व्यक्त करना स्वाभाविक है। यद्यपि इस कारण भावना का उनके काव्य के स्थायी भाव – प्रणय भाव— से विलकुल सीधा सम्बन्ध नहीं है, किन्तु फिर भी यह उसके विकास में सहायक ही सिद्ध होता है। फूलों के जीवन की दु:खमय परिणित को देखकर कवियती के अपने हृदय की वेदना जागृत हो जाती है—

वेकर सौरम बान पवन से कहते जब मुरकाये फूल, जिसके पथ में बिछे वही क्यों भरता इन आंखों में घूल? 'अब इनमें क्या सार', मधुर जब गाती में रों की गुंजार, ममंर का रोदन कहता है, ''कितना निष्ठर है संसार।''

वस्तुतः यहाँ 'मर्मर का रोदन' नहीं, स्वयं कवियती का हृदय ही इस निष्कर्षं को प्राप्त कर लेता है।

कविषती को अपनी प्रणय-वेदना से जितना अनुराग है, उतना ही उसे अपने करणा भाव से स्नेह है। वे इस तथ्य को स्वष्ट रूप में स्वीकार करती हुई लिखती हैं—''दु:ख मेरे निकट जीवन का ऐपा काव्य है, जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता हैं "मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहना है, परन्तु दुख सबको बाँटकर—विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना, जिस प्रकार एक जल-विन्दु समुद्र में मिल जाता है, किव का मोक्ष है।" दु:ख और प्रणय-वेदना—इन दोनों भावों का अन्तर भी उन्हें स्पष्ट रूप से जात हैं—''मुझे दु:ख के दोनों ही रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हुदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधन में बाँध देता है और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रन्दन है।''

'करुण' भाव के अतिरिक्त महादेवी में प्रणय-भाव के अनेक अन्य संचारियों और विभिन्न प्रणय-दशाओं का विकास भी दृष्टिगोवर होता है। पहले कुछ संवारी भाव देखिए — गर्व-- उनसे कैसे छोटा है, मेरा यह भिक्षुक जीवन । उनमें अनन्त करुणा है, इसमें असीम सूनापन ॥

निर्वेद--

चिन्ता क्या है हे निर्मम बुभ जाये दीपक मेरा। हो जायेगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अँधेरा॥

ैत्य--

सिन्धु को क्या परिचय दें देव ! विगड़ते बनते बीचि विलास । भूद्र हैं मेरे बुदबुद प्राण तुम्हीं में सृध्टि तुम्हीं में नाश ।।

इसी प्रकार प्रेम की विभिन्न भाव-दक्षाओं—मिलनाकांक्षा, प्रतीक्षा, अभिसार, मिलन, विरह आदि का निरूपण भी उनके कान्य में हुआ है। उनको प्राप्त करने की आकांक्षा—''अलि कैसे उनको पाऊँ!'' में व्यक्त हुई, तो मिलन के मधुर स्वप्नों की कल्पना करती हुई वे कहती हैं—

जब असीम से हो जायगा, मेरी लघु सीमा का मेल। देखोगे तुम देव, अमरता खेलेगी मिटने का खेल।।

मिलन की आशा से उनके हृदय और मन की क्या दशा हो जाती है----देखिए---

पुलक पुलक उर, सिहर सिहर तन, आज नयन आते क्यों भर भर × × × ×

तुम विद्युत् बन, आओ पाहुन। मेरी पलकों में पग धर धर।। महादेवी अपने कई गीतों में मिलन की तैयारी करती हुई दिखाई पड़ती हैं, जैसे—

> हेनभाकी दीपायलियो, तुम पल भरको बुभः जाना। मेरेप्रियतम को भाता है, तमके पर्दे में आना।।

किन्तु अन्त में वह आता है या नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख उनके काव्य में नहीं मिलता । संभवतः उस अलौकिक प्रियतम से जीवन में मिलना संभवभी नहीं। आत्मा शरीर से मुक्त होकर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है, किन्तु उस स्थिति में दोनों का द्वैत-भाव नष्ट हो जायगा और द्वैत नष्ट होते ही प्रेम का आधार समाप्त हो जायगा । इसलिए महादेवी इस प्रेम-शून्य मिलन की अपेक्षा प्रेमयुक्त विरह को ही स्वीकार किए हुए हैं—

"मिलन का मत नाम ले, विरह में मैं चिर हैं।"

## साधारणोकरण एवं रस-निष्पत्ति

यद्यपि महादेवी के काव्य में रस के सभी प्रमुख अवयव विद्यमान हैं, किन्तु फिर भी उनके वेदना-भाव (या प्रणय-भाव) के साथ-पाठक का पूर्णतः साधारणी करण नहीं हो पाता। इसका एक कारण तो यह है कि स्वयं कवियद्वी में भी अनुभूति की गहराई नहीं मिलती; ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने अधिकांश गीत कल्पना और विद्यार के आधार पर लिखे हैं। दूसरे, उनका आलम्बन अलौकिक है, जिसका

प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार पाठक नहीं कर पाता, कभी-कभी उसकी मुस्कराहट की बात अवश्य महादेवी के मुँह से सुनने को मिलती है। कशीर ने अपने अलौकिक प्रेम को दाम्पात्य-जीवन के लौकिक रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक का उनसे तादा-त्म्य स्थापित हो जाता है, किन्तु महादेवी के काव्य में यह बात नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त महादेवी की शैली में संकेतात्मकता, व्यंग्यात्मकता एवं अस्पष्टता भी आवश्यकता से अधिक है, जिससे रसानुभूति में बाधा उपस्थित होती है। महादेवी के गीत हमारे हृदय को रस से आप्लावित नहीं कर पाते। हाँ, मस्तिष्क के व्यायाम के लिए वे आधुनिक ढंग के सुन्दर साधन अवश्य हैं। फिर मी इतना स्वीकार करना होगा कि उनके काव्य-उपवन में अस्पष्टता की कउँटीली झाड़ियों के बीच-बीच में कुछ ऐसी पंक्तियों-रूपी लताएँ भी विद्यमान है, जिनके पुष्प-रस से पाठक का हृदय कुछ क्षणों के लिए भाव-विभार हो जाता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि उनके काव्य में थोड़ी मात्रा में भाव या अनुभूति, उससे अधिक मात्रा में विचार और सबसे अधिक मात्रा में कल्पना है। अतः उनके काव्य में कविता, दर्शन और चित्रकला तीनों का स्वाद एक ही साथ उपलब्ध हो जाता है, यह दूसरी बात है, कि कभी-कभी एक का स्वाद दूसरे के रस में बाधक सिद्ध होता है। भी

१. महादेवां-काथ्य की विस्तृत समीक्षा के लिए द्रष्टव्य—'महादेवी: नया मुख्यांकन' शीर्षंक लेखक की नयी पुस्तक।

कविता का मूल्यांकन उपयोगितावादी स्थूल दृष्टिकोग से करते हुए लिखते हैं - "कविता से विश्वान्ति मिलती है, उससे मनोमालिन्य दूर होता है और थकावट कम हो जाती है। चक्की पीसने के समय स्वियाँ, काम करने के समय मजदूर आदि परिश्रम कम होने के लिए गीत गाते हैं।"-वहाँ आचार्य शुक्ल कविता के सुक्ष्म एवं व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उसके एक ऐसे व्यापक प्रयोजन की चर्चा करते हैं, जिससे एक ओर कविता उपयोगितावाद के संकीर्ण घेर से मुक्त होती है, दूसरी ओर वह लोक-मंगल की साधना में भी योग देनेवाली सिद्ध होती है। उनके विचारानुसार गाव्य के द्वारा हमारे मनोबावों का परिष्कार होता है तथा शेष मृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा होती है। सम्यता के विकास के साथ-साथ हमारे हृदय पर बौद्धिकता, कृत्रियता और संकर्णता का आवरण पडता जा रहा है; कविता इस आवरण को छिन्त-भिन्न करके हमारे वास्तविक स्वरूप की रक्षा करती है। अतः यह धारणा कि सभ्यता और विज्ञान की उन्नित के साथ-साथ कविता क्षीण होती जायगी, मिथ्या है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में--- "ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए-नए आवरण चढ़ते जायेंगे, त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जायगी, दूसरी ओर कवि-कर्म कठित होता जायगा।'' कविता के भविष्य के बारे में शुक्लजी का दृष्टिकोण आशा और विश्वास से ओत-प्रोत है: "मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य-असभ्य सभी जातियों में यह किसी-न-किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रसार अवश्य रहेगा।"

जो लोग किवता का लक्ष्य हल्के स्तर का मनोरंजन या मनबहलाव-माल मानते हैं, उनसे भी आचार्य शुक्ल का गहरा मतभेद था। वे अपने विरोधियों की धारणा का खंडन करते हुए जोरदार शब्दों में लिखते हैं—''मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनन्द पहुँचाना ही यदि किवता का अंतिम लक्ष्य माना जाय, तो किवता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। परन्तु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीिक ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा महारा मिल जायगा। बया इससे गम्भीर कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत-से लोग किवता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं।" पाश्चात्य समीक्षा के क्षेत्र में काव्य-प्रयोजन के प्रश्न को लेकर भारी वाद-विवाद हुआ है। कुछ लोगों ने किवता को किवता के लिए घोषित करते हुए उसे लोक-विरोधी रूप प्रदान कर दिया, तो कुछ ने उसे नीति, सदाचार और उपयोगिता की संकीर्ण सीमाओं में इस तरह आवद्ध कर दिया कि उसका जीवन ही समास हो गया। आचार्य शुक्ल ने इन दोनों हिष्टकोणों की अतिवादिता से बचकर एक ऐसा संतुलित हिष्टकोण अपनाया, जिससे कि किवता में काव्यत्व और लोक-हित—दोनों का सुन्दर समन्वय हो जाता है।

काव्य का सर्वप्रथम गुण क्या है ? या यों कहिए कि उसकी आत्मा क्या है ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए वे सौंदर्य को ही कविता का सर्वप्रथम गुण सिद्ध करते हैं। वे स्पष्ट रूप में घोषित करते हैं—''सुन्दर और कुरूप—कान्य में बस ये ही दो पक्ष हैं। भला-बुरा, शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य, मंगल-अमंगल, उपयोगी-अनुपयोगी—ये सब शब्द काव्य-क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धमं, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। गुद्ध काव्य-क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है न बुरी, न शुभ न अशुभ, न उपयोगी न अनुपयोगी। सब बातें केवल दो शब्दों में दिखाई जाती हैं—सुन्दर और असुन्दर। "जिसे धमंज अपनी हष्टि के अनुसार शुभ या मंगल कहता है, किव उसके सौन्दर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है।"

सौन्दर्य के स्वरूप के सम्बन्ध में भी पाश्चात्य सौन्दर्य-शास्त्रियों में परस्पर गहरा मत-भेद मिलता है। आचार्य शुक्ल ने इन पाश्चात्य विद्वानों की सौन्दर्य-मीमांसा को 'भाषा के गड़बड़झाले के सिवा और कुछ' नहीं माना हैं। उन्होंने सौन्दर्य के सम्बन्ध में मौलिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए काव्य-गत सौन्दर्य के तीन प्रकार निश्चित किए—(१) भाव-सौन्दर्य, (२) रूप-सौन्दर्य और (३) कर्म-सौन्दर्य। कर्म-सौन्दर्य की कल्पना के द्वारा शुक्ल जी ने अप्रत्यक्ष रूप में नैतिकता और लोक-हित को प्रश्रय दे दिया है। वे नैतिकता का समर्थन या अनैतिकता का विरोध लोक-हित के नाम पर न करके 'काव्य-सौन्दर्य' के लिए करते हैं।

अनेक आलोचक आलंकारिकता, उक्ति-वैचिन्य, वक्रोक्ति व काव्य चमत्कार को ही काव्य-सौन्दयं मानते हैं, किन्तु शुक्ल जी के विचार से ऐसा नहीं है। वे वर्ण-विन्यास, शब्द-क्रीड़ा, वाक्य-वक्रता, दूराइन्ड कल्पना एवं उक्ति-वैचिन्य आदि से उत्पन्न चमत्कार का विरोध करते हैं। चमत्कार का लक्ष्य चमत्कार न होकर भाव-सौन्दयं की अभिवृद्धि करना होना चाहिए। चमत्कार का प्रयोग भावुक किव भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। भावना से असंपुक्त चमत्कार को वे काव्यत्व से शून्य मानते हैं—''जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह है काव्य, जो उक्ति केवले कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना वैचिन्य, चमत्कार, किव के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति।''

काव्य के मान-दंड के रूप में आचार्य शुक्ल ने प्राचीन रस-सिद्धान्त को ही ग्रहण किया, किन्तु उन्होंने उसकी व्याख्या अपने ढंग से की। रस-सिद्धान्त के अनुसार काव्य का लक्ष्य आनन्दानुभूति प्रदान करना है, किन्तु आचार्य शुक्ल ने लोकहित को स्थान देने के लिए इस आनन्द की दो अवस्थाएँ निश्चित कीं—(१) आनन्द की साधनावस्था और (२) आनन्द की सिद्धावस्था। जिन काव्यों में आनन्द की स्थापना के लिए प्रयत्न या संघर्ष का चित्रण किया जाता है, वे प्रथम कोटि में आते हैं, किन्तु जिनमें केवल आनन्द की प्राप्ति के निमित्त संघर्ष या प्रयत्नों के स्थान उसके भोग का ही चित्रण किया जाता है, उन्हें 'आनन्द की सिद्धावस्था' के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। रामायण, महाभारत, रघुवंग्न, शिश्चपल-वध, पद्मावत, रामचरित-मानस आदि रचनाएँ प्रथम वर्ग में आती हैं; जबिक गाथा-सम्भती, अमरुक शतक, गीत-गोविन्द, बिहारी-सतसई, सुरसागर आदि

दूसरे वर्ग में । इस वर्गीकरण के द्वारा आचार्य शुक्ल लोक-हित के लिए किए जानेवाले संघर्ष चित्रण का काव्य में अधिक महत्त्व सिद्ध करना चाहते थे । दूसरे, इससे वे कर्म-सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करना चाहते थे और तीसरे, वे मूल-भाव की व्यापकता के आधार पर रसानुभूति की व्यापकता का निर्णय करना चाहते थे । अत: उनके विचार से क्रोध, घृणा आदि भाव भी रसानुभूति की दृष्टि से रित, करुणा आदि कोमल भावों जैसे ही प्रभावशाली हैं, यदि उनका आधार व्यापक हो ।

किवता में प्रकृति के स्वतन्त्र रूप में चित्रण के भी आचार्य शुक्ल बड़े समर्थक थे। इस सम्बन्ध में उनका विचार था कि सच्चे किव को प्रकृति के सभी रूपों का चित्रण मार्मिक रूप में करना चाहिए। ''जो केवल प्रफुल्ल प्रसून-प्रसाद के सौरभ-संचार, मकरन्द-सोलुप, मधुप-गुंजार, कोकिल-कूजित निकुंज और भीतल-सुख-स्वर्श समीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं, वे विषयी या भोग-लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमविन्दु मंडित मरकताभशाद्दल-छाल, अत्यन्त-विशाल गिरि-शिखर से गिरते हुए जल-प्रताप के गम्भीर गर्त से उठी हुई सीकर-नीहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यतः और विचित्रता में ही अपने हुदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं—सच्चे भावुक या सह्दय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण हर प्रकार के रूप में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं।''

कात्र्य के विभिन्न रूपों में से शुक्लजी को प्रबन्ध रूप अधिक प्रिय था। प्रबन्ध का क्षेत्र व्यापक होता है और उसमें जीवन और जगत् के विविध चित्र आ जाते हैं— कर्म-सीन्दर्य की भी व्यंजना अधिक विस्तार से हो जाती है। इसीलिए शुक्लजी ने प्रबन्धकार कवियों को अन्यों से अधिक महत्त्व प्रदान किया। कबीर से जायसी को या सूरदास से तुलसीदास को प्रवन्ध लेखन के कारण ही अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है।

काव्य की भाषा के सम्बन्ध में आचार्य शुक्ल ने चार विशेषताओं का चित्रण किया है। एक तो कविता में कही गई बात चित्र-रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। सूक्ष्म विषयों का भी चित्रण काव्य में स्थूल रूप में किया जाना चाहिए, जिससे कि वे पाठक के हृदय को प्रभावित कर सकें। "अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है, कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति-विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा-शक्ति से काम लेती है। वैसे 'समय बीता जाता है' कहने की अपेक्षा, 'समय भागा जाता है' कहना वह अधिक पसन्द करेगी।' (चिन्ता-मणि, पृ० १७४)

काव्य-भाषा की दूसरी विशेषता यह मानी गई है कि उसमें सामान्य जाति-सूचक शब्दों के स्थान पर विशेष स्वरूप के कार्य को सूचित करनेवाले शब्द अधिक रहते हैं। जैसे कि किसी ने कहा—''ईश्वर सब माणियों का पालन करता है।'' यहाँ 'प्राणी' शब्द जातिवाचक है। यदि इसके स्थान पर कहा जाय कि ईश्वर चीटी से लेकर हाथी तक सबका पालन करता है तो वह विशेष प्राणी सूचक कहलाएगा। इसी प्रकार किवता में ''अत्याचार हो रहा है !'' के स्थान पर कहना कि ''गरीबों के गले पर छुरी चल रही है !'' अधिक उगयुक्त रहेगा।

काब्य-भाषा की तीसरी विशेषता वर्णविन्यास की कोमलता-सरसता एवं मधुरता है। नाद-माधुर्य से किवता की आयु बढ़ती है, किन्तु इसके लिए भाव-सौन्दयं को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। चौथी विशेषता यह है कि कभी-कभी व्यक्तियों के नाम के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्य-बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, कृष्ण के लिए, मुरारि, मुरलीधर आदि। किन्तु ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रसंग के अनुकूल हों। जैसे, यदि कोई मनुष्य किसी अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए 'हे गोपिका-रमण! हे बृन्दावन-बिहारी!' आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा ''हे मुरारि! है कंस-निकन्दन!'' आदि सम्बोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल क्या वियषबस्तु, क्या शैली, क्या भाषा और क्या अलंकार—सबका लक्ष्य का व्य की रतात्मकता में अभिवृद्धि करना ही मानते हैं।

## समीक्षा का व्यवहारिक रूप

आचार्य शुक्ल ने जायसी, तुलसीदास, सूरदास आदि कवियों पर वितृस्त समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे, जिससे उनकी समीक्षा-पद्धति के व्यवहारिक रूप का पता चलता है। यद्यपि वे रस-सिद्धान्त के अनुयायी थे, किन्तू उन्होंने इसमें पाश्चात्य एवं भारतीय समीक्षा-पद्धतियों की अनेक विशेषताओं का समन्वय करके इसे एक अत्यन्त व्यापक रूप प्रदान किया । रस-सिद्धान्त के अन्तर्गत केवल काव्य-वस्तु के भावों की ही विवेचना की जाती है, किन्तु आचार्य शुक्ल ने काव्य-रचियता, तत्कालीन परिस्थितियों, पूर्ववर्ती साहित्यिक परम्परा, सम्बन्धित दार्शनिक संप्रदाय, मूल विचार-धारा, भाव-पक्ष, कलापक्ष आदि पर भी विचार करना आवश्यक समझा। उदाहरण के लिए, 'जायसी-ग्रंथावली' की भूमिका में सबसे पूर्व जायसी के युग पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं--- 'सी वर्ष पहले कबीरदास हिन्दू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। ऐसे समय मे कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियाँ लेकर साहित्य-क्षेत्र में उतरे।'' इसी प्रकार 'गोस्वामी तुलसीदास' ग्रंथ का आरम्भ भी तत्कालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए किया गया है--- ''हम्भीर के समय चारणों का वीर-गया काल समाप्त होते ही हिन्दी-कविता का प्रवाह राजकीय क्षेत्र से हट कर भिक्त-पथ और प्रेम-पथ की ओर चल पड़ा।" कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य शुक्ल किसी भी रचना की समीक्षा करते समय सबसे पूर्व उसके रचना-काल एवं तत्कालीन परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं।

परिस्थितियों का सम्यक् रूप में विश्लेषण करने के अनन्तर वे किव के व्यक्तिस्व की सूक्ष्म विशेषताओं के उद्घाटन में प्रवृत्त होते हैं। ध्यान रहे, वे किव के स्थूल जीवन-वृत्त के स्थान पर उसके स्वभाव की सूक्ष्म वृत्तियों को अधिक महत्त्वपूर्ण समझते हैं। यही कारण है कि किवियों की जन्म-तिथियों और अन्य-संवतों की अपेक्षा उन्होने

उनके व्यक्तित्व पर अधिक प्रकाश डाला है। शताब्दियों प्राचीन कवियों के व्यक्तित्व को उनके काव्य के आधार पर खोज निकालना बुद्धि की सुक्ष्मता का प्रमाण है। इतना नहीं, वे एक किव के व्यक्तित्व की उसमे साम्य रखने वाले दूसरे किव के व्यक्ति से भी तुलना करते हुए उसकी आंतरिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण बड़ी बारीकी से करते हैं। जैसे, जायसी पर विचार करते हुए वे उनकी तुलना कबीर से करते हैं—"सच्चे भक्त का प्रधान गुण दैन्य उनमें पूरा-पूरा था। कबीरदास के समान उन्होंने अपने को सबसे अधिक पहुँचा हुआ कहीं नहीं कहा। कबीर ने तो यहाँ तक कह डाला कि इस चादर को सुर, नर, मुनि सबने ओढकर मैला कर दिया, पर मैने "ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया।" इस प्रकार की गर्वोक्तियों से जायसी बहुत दूर थे। उनके भगवत्प्रेम-पूर्ण मानस में अहंकार के लिए कहीं जगह न थी। उनका औदार्य वह प्रच्छन औद्धत्य न था, जो किसी धर्म के चिढाने के काम में आ सके । उनकी यह उदारता थी जिसमें कट्टरपन को भी चोट नहीं पहुँच सकती थी।'' इसी प्रकार तुलसी के व्यक्तित्व पर विचार करते समय उन्हें महाकवि मिल्टन का स्मरण हो आता है-"भूत-प्रेत पूजने-बालों की गति तो वे वैसी ही बूरी बताते हैं, जैसे किसी दृष्कर्म से होती है- फिर भी उनकी यह अनुदारता उस कट्टरपन के दर्जे को नहीं पहुँचती है, जिसके जोश में अंग्रेज कवि मिल्टन ने प्राचीन सभ्य जातियों के उपास्य देवताओं को जबरदस्ती खींचकर शैतान की फौज में भरती किया है--उस कट्टरपन के दर्जे को भी नहीं पहुँची है, जो इसरे धर्मों की उपासना-पद्धति (जैसे, मूर्ति-पूजा) को गुनाहों की फिहरिस्त में दर्ज करती है।'' इससे स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल काव्य-रचियताओं के व्यक्तित्व का भी विश्लेषण उतनी ही रुचि से करते थे, जितनी रुचि से उनकी रचनाओं का करते थे।

काव्य में निहित विचार-धारा के स्पष्टीकरण के लिए वे उनसे सम्बन्धित मत, संप्रदाय या वाद का पूरा परिचय प्रस्तुत करते हैं। 'पद्मावत' की समीक्षा के अंतर्गत उन्होंने सूफीमत और सिद्धान्तों का तथा रहस्यवाद का विस्तृत रूप में परिचय दिया है। इसी प्रकार तुलसी और सूरदास-सम्बन्धी आलोचनाओं, भिक्त-पद्धित, भिवत के उद्भव और विकास आदि के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक एवं ऐतिहासिक समग्री प्रस्तुत की गई है। इस क्षेत्र में भी वे एक की विचारधारा के स्पष्टीकरण के लिए दूसरे से तुलना करते हुए चलते हैं।

विभिन्न किवयों की भाव-व्यंजना पर विचार करते समय वे दो शैलियों का अनुगमन करते हैं, एक तो शास्त्रीय ढंग से प्रमुख भावों का उदाहरण-सहित निर्देश कर देना और दूसरी, भाव की विस्तृत क्याख्या करते हुए हृदयस्पर्शी रूप में विस्तृत कर देना। जायसी की विवेचना में "पात्रों द्वारा भाव-व्यंजना" शीर्षक के अंतर्गत शास्त्रीय शैली का प्रयोग किया गया है, जैसा कि सूरदास के भ्रमर-गीत-सार की भूमिका में व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। व्याख्यात्मक शैली में आलोचक की सहृदयता की व्यंजना मिलती है—"यशोदा नन्द से कहती हैं—नन्द ! ब्रज लीजे ठोंकि बजाय। देहु विदा मिलि जाहि मधुपुरी, जह गोकुल के राय!" 'ठोंकि बजाय' में कितमी व्यंजना

है। तुम अपना क्रज अच्छी तरह सँभालो, तुम्हें इसका गहरा लोभ है; मैं तो जाती हूँ। एक-एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखाई दे रहा है।"

भाव-पक्ष एवं विचार-धारा के अनन्तर आचार्य शुक्ल रचना-शैली पर विचार करते हैं। जैसे, प्रबन्ध-काव्यों की समीक्षा के समय वे उनके प्रबन्धत्व की परीक्षा भली भाँति करते हैं। प्रबन्ध-काव्य के सम्बन्ध में वे चार बातों का विशेष रूप से विचार करते हैं—इतिवृत्त, वस्तु,-व्यापार, वर्णन, भाव-व्यंजना और संवाद। इतिवृत्त के अंतर्गत वे कथावस्तु के संगठन, सम्बन्ध-निर्वाह, मार्मिक स्थलों के चुनाव आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक समझते है। रचना की भाषा-शैली पर विचार करते समय वे अलंकार विधान, उक्ति-वैचित्य, भाषा-विचार सम्बन्धी विशेषताओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी समीक्षा का व्यावहारिक पक्ष उसके सैद्धा-न्तिक पक्ष से भी अधिक व्यापक एवं विविधतापूर्ण है। वे काव्य-रचना से सम्बन्धित प्राय: सभी बातों एवं उनके सभी अंगों व तत्त्वों का विश्लेषण बारीकी से करते हैं।

## समीक्षा में प्रयुक्त भाषा-शैली

आचार्य शुक्ल ने अपने समीक्षात्मक ग्रन्थों में अत्यन्त गंभीर, परिष्कृत, साहि-त्यिक एवं प्रभावोत्यादक भाषा-शैलो का प्रयोग किया है। वे जिस तथ्य या विचार का प्रतिपादन करते हैं, उसका भली-भाँति स्पष्टीकरण करने के अनन्तर ही आगे बढ़ते हैं। भाषा में गंभीरता होते हुए भी उसमें शुष्कता या क्लिष्टता नहीं आ पाई, अपित उनकी सहदयता के कारण वह बीच-बीच में पर्याप्त सरस एवं भावपूर्ण हो गई है। जैसे 'कविता क्या है ?'' में प्रकृति पर विचार करते हुए वे लिखते हैं-- "बरसात के दिनों में जब सुर्खी-चूने कड़ाई की परवाह न कर हरी-हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमे उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानों हमें ढुँढ़ती हुई आती है और कहती है कि तुम हुमसे क्यों दूर-दूर भागे फिरते हो ।'' कहीं-कहीं भावात्मकता एवं सरसता के कारण उनकी समीक्षास्मक पौक्तवा किनता का-सा रूप धारण कर लेती हैं। भारतेन्द्र की प्रशंसा करते समय उनका आलोचक हृदय किन की भौति गद्गद् हो जाता है और उनकी कलम से कविता-सी बहने लगती है-- "अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे पद्माकर और द्विजदेव की परम्परा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग-देश के मधुसुद। दत्त और हेमचन्द्र की श्रेणी में; एक ओर तो राधा-कृष्ण की भिक्त में झमते हुए भक्तमाला गुँयते दिखाई देते थे, दूसरी ओर टीकाधारी बगूला-भवतों की हैंसी उडाते तथा स्त्री-शिक्षा, समाज-सूबार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे।"

उनकी समीक्षाओं में कहीं-कहीं हास्य और व्यंग्य का पुट भी मिलता है: जैसे, जायसी के विरह-वर्णन पर विचार करते समय वे लिखते हैं—''एक कविजी ने लिखा है—काजर दे नींह, ऐसी सुहागिनि! आंगुरी तेरी कटैंगी कटाछन।'' यदि कटाक्ष से उँगली कटने का डर है तब तो तरकारी चीरने या फल काटने के लिए छुरी, हेंसिया

आदि की कोई जरूरत न होनी चाहिए।' इसी प्रकार बिहारी के विरह-वर्णन का उप-हास करते हुए वे लिखते हैं— 'बिहारी की नायिका इतनी क्षीण हो गई है कि जब सांस खींचती है, तब उसके झोंके मे चार कदम पीछे हट जाती है और जब सांस निकालती है, तब उसके चार कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम की-सी दशा उसकी रहती है।'

उपर्युक्त गुणों के कारण उनकी शैली में सरसता और रोचकता आ गई है।

महत्व

आचार्य गुक्ल की समीक्षा-पद्धित में आलोचकों ने अनेक दोष ढूँढ़े हैं—जैसे कुछ विशेष कियों, काव्य-रूपों और सम्प्रदायों को विशेष महत्व देना—फिर भी उमका महत्व कम नहीं हैं [ उनसे पूर्व हिन्दी-समीक्षा का स्वरूप प्रायः अविकसित एवं एकांगी था। या तो आलोचक संस्कृत के काव्य-शास्त्रों के आधार पर गुण-दोष दिखाने का कार्य करते थे, या दो किवयों की तुलना करके छोटे-बढ़े के विवाद में उलझे रहते थे साहित्य का मूल्यांकन या तो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से होता था, या फिर छिछली उक्तियों को लेकर प्रशंसा के पुल बांधे जाते थे। आचार्य गुक्ल ने स्वदेशी और विदेशी सिद्धान्तों का सार लेकर हिन्दी-समीक्षा को एक व्यवस्थित एवं प्रौढ़ स्वरूप प्रदान किया। एक ओर उन्होंने कलावाद और लोक-हित में सामं जस्य प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर उन्होंने काव्य के भाव-पक्ष, विचार-पक्ष एवं शैली-पक्ष पर समन्वित रूप से विचार किया। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने काव्य-रचना को इतना अधिक महत्व प्रदान किया कि किव का व्यक्तित्व उपेक्षित रहा जाता था, किन्तु आचार्य गुक्ल ने किव और काव्य दोनों की समुचित रूप से व्याख्या करने की प्रणाली को जन्म दिया।

वस्तुत: आचार्य गुक्ल ने जहाँ सैद्धान्तिक आलोचना के क्षेत्र में काव्य के सूक्ष्म सौन्दर्य का उद्घाटन करके उसे एक व्यापक रूप प्रदान किया, वहाँ उन्होंने व्यावहारिक समीक्षा के क्षेत्र में युग, इतिहात, परम्परा, दर्शन, मत-सम्प्रदाय, भाव, विचार, शैली, अलंकार आदि को स्थान देकर अपनी व्यापक दृष्टि का परिचय दिया। उनकी समीक्षा विचारों की दृष्टि से जितनी प्रौढ़ एवं महत्वपूर्ण है, उतनी ही अभिव्यक्ति—शैली—पक्ष की दृष्टि से भी सरस, रोचक एवं प्रभावोत्पादक है। हिन्दी में अभी तक ऐसा कोई समीक्षा दृष्टि से भी सरस, रोचक एवं प्रभावोत्पादक है। हिन्दी में अभी तक ऐसा कोई समीक्षा मुन्दरदासजी बड़े विद्वान् थे, किन्तु जैसी मौलिकता एवं प्रतिभा आचार्य शुक्ल में मिलती है, वह उनमे कहाँ! आचार्य हजारीप्रसादजी प्राचीन साहित्य और संस्कृति के ज्ञान की दृष्टि से आचार्य शुक्ल से बहुत आगे हैं तथा अपने इम बल पर उन्होंने शुक्ल जी की इतिहाम सम्बन्धी अनेक धारणाओं का खंडन भी सफलतापूर्वक किया है, किन्तु सैद्धान्तिक आलोचना के क्षेत्र में वे गुक्लजी की भाँति अपने युग का नेतृत्व नहीं कर पाते।

श्री नन्ददुलारे वाजपेयी ने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्तों का गम्भीर अनगीलन करके व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में स्तत्य कार्य किया तथा वे इस क्षेत्र मे शुक्लजी की ही परम्परा को आगे बढ़ाते रहे हैं, किन्तु उन्हें भी शुक्लजी के सिंहा-सन का एकाधिकारी कहना कठिन है। दूसरी ओर डॉ॰ नगेन्द्र न सैद्धान्तिक समीक्षा के क्षेत्र में भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा के सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन करके शुक्ल जी के कार्य को वहुत आगे बढ़ाया है, किन्तु शुक्लजी की महानता तक पहुँचने के लिए उन्हें कई वर्ष और चाहिए। वस्तुतः आचार्य शुक्लजी के विभिन्न आलोचक रूपों—ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक—का विकास क्रमशः डॉ॰ हजारी-प्रसाद द्विवेदी, डॉ॰ नगेन्द्र एवं आचार्य वाजपेयी द्वारा हुआ है। अब नरेशों एवं सम्राटों का युग बीत गया—अतः आचार्य शुक्ल की सत्ता का भी तीन विभागों में विभक्त होकर अपने कक्ष्य की ओर बढ़ना स्वाभाविक ही है। अतः इसमें सन्देह नहीं—आचार्य शुक्ल महान् थे।

#### :: सत्तरं ::

# आचार्य हजारोप्रसाद द्विवेदी : इतिहासकार के रूप में

- १. सामान्य परिचय।
- २. दृष्टिकोण की नृतनता।
- ३. प्रचलित भ्रान्तियों का निराकरण।
- ४. नया मूल्यांकन ।
- ५. उपसंहार ।

इतिहास चाहे समाज का हो या साहित्य का उसके लेखक को कई प्रक्रियाओं में से गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम इतिहासकार आधारभूत तथ्यों का संकलन करता है, फिर वह उन्हें काल-क्रम से व्यवस्थित एवं वर्गीकृत करता हुआ प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट प्रवृत्तियों के उद्गम एवं विकास की विवेचना करता है तथा तत्कालीन के परिप्रेक्ष्य में उनका मूल्यांकन करता है। इस प्रकार इतिहास-लेखक का कार्य एक वैज्ञानिक शोध जैसा कार्य है, जिनमें सामग्री-संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं संश्ले-षण की विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलम्बन करना पडता है। हिन्दी जैसी व्यापक भाषा के इतिहास-लेखन में इन सभी प्रक्रियाओं को सम्पन्न कर लेना एक ही व्यक्ति के बस की बात नहीं थी-अत: अलग-अलग विद्वानों ने कमश: लगकर इन्हें सम्पन्न किया। गार्सा द तासी एवं शिवसिंह सेंगर जैसे विद्वानों ने मुख्यत: सामग्री संकलित की तो जार्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बन्धुओं ने उस शामग्री को मुख्यतः व्यवस्थित एवं वर्गीकृत करने का कार्य किया तथा आगे चलकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों का स्पष्टीकरण एवं सम्यक् मूल्यांकन का कार्य सम्पन्न किया। इस प्रकार इतिहास-लेखन की विभिन्न प्रक्रियाएँ आचार्य शुक्ल तक सम्पन्न हो चुकी थीं, किन्तु अभी एक कार्य और शेष था--वह था, विभिन्न काव्य-धाराओं एवं काव्य-प्रवृत्तियों के मूल उत्सों एवं उद्गम-स्रोतों की शुद्ध एवं स्पष्ट व्याख्या करने का तथा प्रचीन काव्य का तत्कालीन युग की चेतना के आधार पर सम्यक् मूल्यांकन करने का। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन के क्षेत्र में अवतीर्ण होकर इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया--इसमें वे कहाँ तक सफल हुए हैं, इस पर हम आगे विचार करेंगे।

यहाँ हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं — वह यह कि उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त और भी अनेक विद्वानों ने हिन्दी साहित्य के इतिहास के रूप को सुधारने एव सँवारने में पर्याप्त योग दिया है, जिसमें डॉ॰ भ्यामसुन्दरदास, डॉ॰ लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, डॉ॰ श्री कृष्णलाल प्रभृति विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। ऐसी स्थित में हम इतिहास-लेखन का श्रेय किसी एक विद्वान् को नहीं दे सकते और

न ही किसी के महत्व को हम अधिक या न्यून कह सकते हैं। हमारा लक्ष्य केवल यहाँ उपर्युक्त परिस्थितियों के सन्दर्भ में इतिहासकार द्विवेदी के योग-दान का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना मात्र है।

# द्ष्टिकोण की नूतनता

साहित्येतिहास लेखन की परम्परा में अचार्य द्विवेदी के योग-दान को हम मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं——(१) दृष्टिकोण की नवीनता, (२) विभिन्न काव्य-धाराओं के उद्भव एवं विकास के सम्बन्ध मे प्रचलित भ्रान्तियों का निराकरण एवं तत्सम्बन्धी नये तथ्यों का निदर्शन और (३) प्राचीन काव्य का नया मूल्यांकन । इनमें से प्रत्येक पर यहाँ क्रमशः विचार किया जाता है ।

हिन्दी साहित्येतिहास के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी नया दृष्टिकोण लेकर अवत-रित हए। जहाँ पूर्ववर्ती इतिहासकार विभिन्न काव्य-धाराओं के विकास पर विचार करते समय मुख्यतः तत्कालीन वातावरण पर ही ध्यान देते थे, उससे सम्बन्धित पूर्व-वर्ती परम्पराओं की प्रायः उपेक्षा कर देते थे, वहाँ आचार्य दिवेदी ने पूर्ववर्ती परम्प-राओं एवं तत्कालीन वातावरण दोनों पर बराबर ध्यान दिया । वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धान्तों के अनुसार परम्परा और वातावरण दोनों का महत्व है--आचार्य द्विवेदी भी इसी का अनुगमन किया । फलस्वरूप उन्होंने हिन्दी-साहित्य को इस्लाम प्रवेश की प्रतिक्रिया या हारी हुई जाति की कुण्ठा के रूप में न देखकर उसे पूर्ववर्ती परम्पराओं के सहज विकसित रूप में देखा। आचायं द्विवेदी ने पूर्ववर्ती विद्वानों के दृष्टिकोण का तीव विरोध करते हुए लिखा है--'मैं इन दोनों बातों का प्रतिवाद करता हैं। ऐसा करके मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हैं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है।' उन्होंने पूर्ववर्ती धर्म-सम्प्रदायों एवं साहित्यिक परम्पराओं के विश्लेषण के द्वारा अपने दृष्टिकाण को स्पष्ट करते हुए लिखा—'इस प्रकार महायान सम्प्रदाय या यों कहिए कि भारतीय बौद्ध सम्प्रदाय सन् ईसवी के आरम्भ से ही लोकमत की प्रधानता स्वीकार करता गया, यहाँ तक कि अन्त में जाकर लोकमत में घुल-मिलकर लुप्त हो गया। सन् ईसवी के हजार वर्ष बाद तक यह अवस्था सभी सम्प्रदायों, शास्त्र और मतों की हुई। मुसलमानी संसर्ग से उसका कोई सम्पर्क नहीं है। हजार वर्ष पहले से वे ज्ञानियों और पण्डितों के ऊँचे आसन से नीचे उतरकर अपनी असली प्रति-ष्ठाभूमि लोकमत की ओर आने लगे। उसी की स्वाभाविक परिणति इस रूप में हई। में प्रस्ताव करता हूँ कि हमारे पाठक आगे के सहस्राब्दक की साहित्यिक चेतना की जाति की स्वाभाविक चेतना के रूप में देखें; स्वाभाविक अधोगति के रूप में नहीं। अवश्य ही जो अंश उसमें अस्वाभाविक भाव से बाधा-ग्रस्त और विकृत हैं, उसे मैं भूल जाने को नहीं कहता ।' (हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृष्ठ ६-१०) यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं कि आचार्य द्विवेदी का यह दृष्टिकोण जहाँ नया था, वहाँ स्वस्थ एवं वैज्ञानिक भी था । हिन्दी साहित्य की तर्क-संगत व्याख्या एवं उसके सम्यक् मूल्यांकत के लिए इसी हिंडिकोण की अपेक्षा थी--इसे हम आगे स्पष्ट करेंगे।

आचार्य हजारीप्रसाव दिवेदी : इतिहासकार के रूप में

### प्रचलित भ्रान्तियों का निराकरण

हिन्दी साहित्य की विभिन्न काव्य-धाराओं के विकास की परम्परा ऊपर से देखने पर आठ-नौ सौ वर्ष से अधिक पुरानी प्रतीत नहीं होती, किन्तु यि हम उसके मूल उत्स-का अनुसंधान करें, तो हमें बहुत पीछे लौटना पड़ेगा। भिनत-काल की अनेक काव्य-धाराएँ तो वैदिक-युग से लेकर दसवीं भती तक के भारतीय साहित्य की अनेक दीर्घ परम्पराओं के प्रभाव से ओत-प्रोत हैं। अतः उन्हें समझने के लिए कवल हिन्दी-साहित्य का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है—पूर्ववर्ती भाषाओं के साहित्य का अध्ययन भी अपेक्षित है। आचार्य द्विवेदी इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समर्थ हैं। इसी-लिए वे हिन्दी की अनेक काव्य-धाराओं के उद्गम-स्रोतों के सम्बन्ध में प्रचलित विभिन्न भ्रान्तियों का निराकरण करने में तथा उनके उद्भव की नई व्याख्या करने में सफल हो सके। विशेषतः आदि-काल और भिन्त-काल की काव्य-धाराओं के विकास पर उन्होंने बहुत कुछ नये ढंग से विचार किया है।

आदिकालीन एवं भिनतकालीन साहित्य के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती विद्वानों की धाराएँ संक्षेप में इस प्रकार थीं--(१) अपभ्रंग एवं लोकभाषाओं का साहित्य हिन्द राज्यकाल में सर्वथा उपेक्षित था, मुसलमानों के आगमन से लोकभाषाओं के साहित्य की प्रतिष्ठा सम्यक् रूप में हुई। (२) आदिकाल एवं भिनतकाल की विभिन्न काव्य-धाराएँ मूसलमानी प्रभाव से विकसित धाराएँ हैं। आचार्य द्विवेदी ने सबल तकी एवं पुष्ट प्रमाणों के आधार पर इन धाराओं को भ्रान्त एवं निराधार सिद्ध किया। अप-भ्रंग एवं लोकभाषाओं के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट किया कि मुसलमानों के आगमन के पूर्व भी हिन्दू राजाओं के दरबार में उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था, यह दूसरी बात है कि संस्कृत का महत्व इनसे अधिक समझा जाता था। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने राजशेखर एवं भोज के ग्रन्थों के कतिपय उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, जिनसे भली-भौति स्पष्ट है कि अपभ्रंश के कवियों को राज-दरबारों में निष्टिचत स्थान प्राप्त था। वे लिखते हैं--- ''संस्कृत का आदर इस देश में हमेशा से ही रहा है, पर इससे यह निष्कर्ष निकालना अन्याय है कि मुसलमानों के आगमन के पहले अपभ्रंश या लोकभाषा का स्थान उपेक्षणीय समझा जाता था। "मेरी दृष्टि में सही बात तो यह है कि मुसलमानी शासन के प्रभाव से अवस्था चाहे जो कुछ भी क्यों न रही हो, उसके पहले प्राकृत और अपभ्रंश की कविताएँ संस्कृत के समान ही आदर पाती थीं।

इसी प्रकार उन्होंने इन युगों की काव्य-धाराओं को भी मुख्यत: छ: अंगों में विभाजित करते हुए उन्हें अपश्रंश काव्य से ही विकसित सिद्ध किया है। इस सम्बन्ध में उनका कथन है— ''आधुनिक युग के आरम्भ होने के पहले हिन्दी कविता के प्रधानतः छ: अंग थे— डिंगल कवियों की वीर गाथाएँ, निर्गृणियों की वाणियाँ, कृष्ण-भक्त या रागानुगा मार्ग के साधकों के पद, रामभक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएँ, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिन्दू कवियों

के रोमांस और रीतिकाव्य । हम इन छहों धाराओं की आलोचना अलग-अलग की तो देखेंगे कि ये छहों धाराएँ अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं।''

हिन्दी साहित्य के पूर्व मध्य-काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चेतना भिवत की है—इसे प्रायः सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है; किन्तु यह भिवत की चेतना किस प्रकार आई, और क्यों आई—इसका सम्यक् समाधान पूर्ववर्ती इतिहासकार नहीं कर पाये थे। डाक्टर ग्रियसंन जैसे विद्वान ने जहाँ इसे ईसाइयत का प्रभाव सिद्ध करने का प्रयास किया, वहीं आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने पराजित हिन्दुओं की निराशा में इसका प्रेरणा-स्रोत ढूँढ़ा। आचार्य द्विवेदी ने इन दोनों ही मतों का खंडन करते हुए स्पष्ट रूप में दक्षिण के परम्परागत वैष्णव मतवाद से सम्बन्धित किया। उनके शब्दों में—"जो लोग इस युग के वास्तविक विकास को नहीं सोचते, उन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। "स्वयं डा० ग्रियसंन का अनुमान है कि वह ईसाइयत की देन है। यह बात अत्यन्त उपहासास्पद है और यह कहना तो और भी उपहासास्पद है कि जब मुसलमान हिन्दू मन्दिरों को नष्ट करने लगे, तो निराश होकर हिन्दू लोग भजन भाव में जुट गए। "असल में दक्षिण का वैष्णव मतवाद ही भिवत आन्दोलन का मूल प्रेरक है।"

भिवत-आन्दोलन की ही भौति सन्त मत और सन्त-साहित्य को भी इस्लाम से प्रेरित मान लिया गया था, जबिक आचार्य द्विवेदी ने इसका सम्बन्ध भारतीय परम्परा से स्थापित किया। वे स्वीकार करते हैं कि अनेक सन्त किव जन्म से मुसलमान थे, फिर भी उनका दृष्टिकोण, उनके संस्कार, उनकी विचारधारा, साधना-पद्धित एवं अभिव्यंजना-शैली विशुद्ध भारतीय थी। जो लोग इन्हें इस्लाम से प्रेरित मानते थे, उनका कहना था कि इन्होंने वर्ण-व्यवस्था, जाति-भेद एवं मूर्ति-पूजा आदि का विरोध इस्लाम के अनुसार ही किया है। पर आचार्य द्विवेदी ने इसके प्रतिवाद में पूवंवर्ती सिद्धों की वाणियों से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिनसे पता चलता है कि सन्तों की ये प्रवृत्तियाँ सिद्धों में भी थीं। वस्तुतः क्या माव, क्या भाषा, क्या अलंकार, क्या छन्द और क्या खंडन-मंडन की पद्धित—इन सभी के आधार पर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि हिन्दी का सन्त-काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, उसे इस्लाम से प्रेरित मानने की आवश्यकता नहीं।

तथाकथित सूफी किवयों के प्रेमाख्यानों को भी हमारे अनेक विद्वानों ने फारसी मसनिवयों की अनुकृतियों के रूप में स्वीकार किया है। आचार्य द्विवेदी ने इन प्रबन्ध-काव्यों की प्रतिपादन-शैलो एवं इनकी कथानक-रूढ़ियों की सूक्ष्म छानबीन करते हु प्रमाणित किया है कि ये आख्यान भी भारतीय साहित्य की परम्परा से सर्वथा अिं च्छिन्न नहीं हैं। उन्होंने अपने मत को स्पष्ट भव्दों में प्रस्तुत करते हुए लिखा है—, ''कुछ लोगों को भ्रम है कि पद्मावत आदि में दोहे और चौपाइयों में प्रबन्धकाव्य लिखने की जो प्रथा है, वह सूफी किवयों का अपना आविष्कार है। यह बात नितान्त भ्रमजन्य है, सहज्ञयान के सिद्धों में से सरहपाद और कृपाचार्य के ग्रन्थों में दो-दो चार-चार चौपाइकी

्राद दोहा लिखने की प्रथा पाई जाती है। ""इस प्रकार वह पद्धति अर्थात् कड़वक बाद छेदात्मक उल्लाला या कब्ब छन्द देकर धाराबाहिक रूप से प्रबन्ध-काव्य लिखना सूफी कवियों की ईजाद नहीं है।" इसी प्रकार "अधिकांण कवियों के बाव्यों का मूल आधार भारतीय लोक कथायें हैं।"

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आचार्य द्विवेदी ने हिन्दी काव्य की अनेक धाराओं के उद्भव के सम्बन्ध में प्रचलित मतों का खंडन करते हुए अपनी नई स्थाप-नाएँ प्रस्तुत की हैं, जो कि आज प्रायः सर्वमान्य हो चुकी हैं। काव्यधाराओं के अति-रिक्त उन्होंने विभिन्न काव्य-रचनाओं के मूल उत्सों के सम्बन्ध में भी नया प्रकाश डाला है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, पद्मावत आदि के सम्बन्ध में। अस्तु, इस सम्बन्ध में उनका योग-दान महत्त्वपूर्ण है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

## भया मूल्यांकन

इतिवासकार जहाँ एक ओर परम्पराओं के मूल-उत्सों और उनके प्रेरणास्रोतों को खोजता हुआ उनके विकास को स्पष्ट करता है, वहाँ वह उन्हें काल-विशेष की पृष्ठ-भिम में रखकर उनका मूल्यांकन भी करता है। प्राचीन साहित्य के मूल्यांकन के समय समीक्षक को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। जब तक वह प्राचीन यूग के सांस्कृतिक वातावरण, उस यूग की लोक-चेतना एवं मनोवृत्तियों को भली-भाँति हृदयंगम नहीं कर ीता, तब तक वह उसे सम्यक रूप से समझने एवं समझाने में सफल नहीं हो सकता। ्रैऐसी स्थिति में वह उस साहित्य के साथ न्याय नहीं कर पाता । आचार्य द्विवेदी इस हृष्टि से प्राचीन हिन्दी-काव्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समीक्षक सिद्ध होते हैं। प्राचीन भाषाओं एवं साहित्य के ज्ञान के कारण वे हिन्दी के प्रारम्भिक काल की उन कृतियों को जिन्हें पूर्ववर्ती विद्वान् असाहित्यिक एवं साम्प्रदायिक ग्रन्थ मात्र घोषित कर चुके थे, पुन: साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने में सफल हो सके । आचार्य श्रुक्ल का यह एक विचित्र दृष्टिकोण था कि एक ओर वे तुलसी, सूर की रचनाओं को उत्कृष्ट साहित्य कोटि में रखते थे, तो दूसरी ओर वे जैन मुनियों, सिद्धों, नाथ-पन्थियों के साहित्य गम्प्रदायिक शिक्षा मान्न' मानते थे । अवश्य ही इनके काव्य में साम्प्रदायिक शिक्षा जैसे कि तुलसी के काव्य में भक्ति का उपदेश है, किन्तू इसी से हम इन्हें काव्य-से बहिष्कृत नहीं कर सकते। इनमें धार्मिक उपदेश है, किन्तू इसी से हम इन्हें -क्षेत्र से बहिष्कृत नहीं कर सकते । इनमें धार्मिक उपदेश केवल मस्तिष्क के शुष्क ा के बल पर नहीं दिया गया है, अपित उसके पीछे हृदय की भी अनुभति है। वियों ने तो न केवल धर्म संबंधी अनुभृतियों का, अपित प्रेम, करुणा, शोर्य जैसे भावों एवं सांमारिक प्रसंगों का भी निरूपण उत्कृष्ट काव्यात्मक शैली में किया यदि इस साहित्य को साहित्य के क्षेत्र से पृथक किया जाए, तो फिर भक्ति-। सारा स। हित्य असाहित्यिक माना जायगा। आचार्य द्विवेदीं ने जैन-सिद्ध के माहित्य को अपने मन्तुलित इष्टिकोण से देखते हुए स्पष्ट रूप में उनकी ता का समर्थन किया है। वे लिखते हैं — "ऊपर जिस सामग्री की चर्चा की नमें कई रचनाएँ ऐसी हैं जो धार्मिक तो हैं, किन्तू उनमें साहित्यिक सरसता

## अाचार्य हजारीप्रसाव द्विवेदी : इतिहासकार के रूप मे

वहाँ आवार्य द्विवेदी ने उसमें अन्तर्निहित अभिव्यंजना-शक्ति एवं उनके सूक्ष्म रूप-वैभव का उद्घाटन करते हुए, उसे साहित्य के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनके विचार से इस 'सधुक्कड़ी भाषा' या 'क्षिचड़ी भाषा' में ही अभिव्यंजना की ऐसी सह-जता, शक्ति-मत्ता एवं प्रभावोत्पाकता छिनी हुई है कि जिसके बल पर उसके प्रयोक्ता को 'वःणी का डिक्टेटर' कहा जा सकता है। सन्तों की शैली के इस सबल पक्ष को अब प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है।

# उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य द्विवेदी ने केवल हिन्दी साहित्य के इति हास की विभिन्न काव्य-धाराओं के उद्गम-स्रोतों एवं उद्भव को सम्बट करने में योग दिया है, अपित विभिन्न वर्गों की भी नई व्याख्या और नये मूल्यांकन के कार्य को आर् बढाया है। जहाँ उन्होंने प्रारंभिक लोक-भाषा के साहित्य की पृष्ठभूमि, उसके प्रेरणा स्रोतों एवं उसके अन्रिनिहत साहित्यिक तत्वों का उद्वाटन स्पष्ट रूप में किया है, वहां उन्होने नाय-पंथी योगियों की साधना-पद्धति, सन्तों की अनुभूति एवं भक्त कवियों की भिक्त भावना का भी विवेचन एवं विश्लेषण नृतन ढंग से किया है। यहाँ हम उनके वैष्णव-भक्ति सम्बन्धो विवेचन की मौलिकता पर अधिक प्रकाश नहीं डाल सके, किन्त संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आदिकालीन साहित्य की सूक्ष्म विशेषताओं एवं मध्यकाल की विभिन्त काव्य-धाराओं के विभिन्त पक्षों पर --- उनसे सम्बन्धित धर्म-सम्प्रदायों, उनके प्रेरक पूर्ववर्ती ग्रंथों, उनकी साधना पद्धतियों, उनकी भाव-भिमयों एवं उनकी अभिव्यंजना-शैलियों का-जिननी गहराई से आचार्य द्विवेदी ने विचार किया है तथा जितनी स्पष्टता से वे उसे समझ सके एवं समझा सके है, वह अपूर्व है। वस्तत: हिन्दी के सन्त कात्र्य एवं भिवन-कान्य के लिए एक ऐसे ही विद्वान की अपेक्षा थी, जो कि अपनी धर्म-परम्पराओं के ज्ञान, सन्त स्वभाव एवं भक्त-हृत्य के बन पर भिन्तियुगीन साहित्य के रवियताओं के हृदय से तादात्म्य स्थापित करता हुआ उनके मन की बात हमें बता सके। इस अपेक्षा की पूर्ति बहुत-कुछ आचार्य द्विवेदी के द्वारा हई है — 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' से लेकर 'सन्तों का सूक्ष्म वेद' तक उनकी रच-नाएँ हमारे कथन को प्रमाणित करती हैं। इतिहासकार के रूप में उन्होंने उनकी बाह्य चारदीवारियों एवं उसके स्थूल ढाँचे में भले ही कोई परिवर्तन न किया हो, किन्तु उसकी आधारभत परपराओं, उसके अन्तिहित तत्त्वों एवं उसके विकास की सक्ष्म रेखाओं का उन्होंने अत्यधिक परिवर्तन एवं संशोधन करते हुए उसे नया रूप एवं वैभव प्रदान किया है-इसमें कोई सन्देह नहीं।